आंधा-सांख्य भीवा-सांख्य भीवादीह संहिता

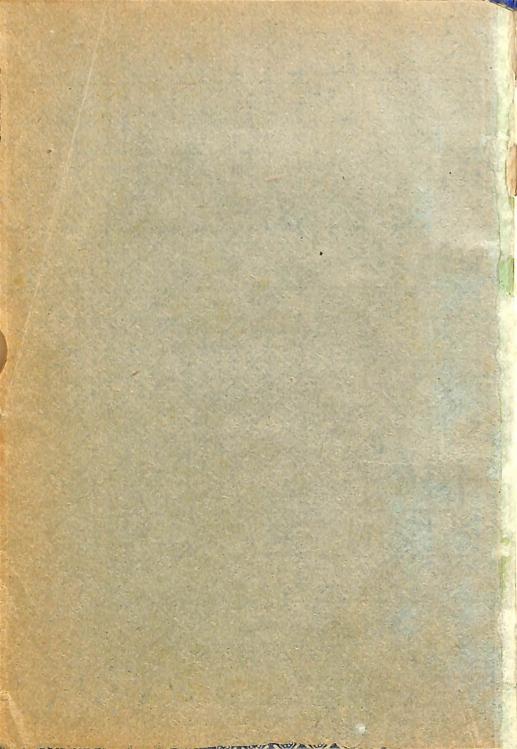



आर्य्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के लिये सर्वाधिकार सुरक्षित.

मुद्रकः— दी फाइन चार्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर.



# ऋग्वेद विषय-सूची



# अथ द्वितीयोऽष्टकः।

#### प्रथमोऽध्यायः

प्रथम मण्डल। सू० [१२२]—आचार्य के प्रति शिष्यों का कर्त् व्य। (२) 'उषासानक्ता' रूपमें पति-पत्नी का वर्णन। (३-१०) पिता, आचार्य का शिष्यवत् पुत्रों के प्रति और शिष्यों और पुत्रों का गुरु, आचार्य, माता और पिता जनों के प्रति कर्त्तव्य का वर्णन। (११-१५) महान् परमेश्वर का वर्णन। (१२) दशतय का रहस्य। (१४) हिरण्यकर्ण मणिग्रीव का रहस्य। (१५) 'मशर्शार' के चार शिद्युओं का रहस्य। (पृ०१—१०)

सू॰ [१२३] — उषा के दृष्टान्त से नववधू का आदृर और उसके तथा गृहपितयों के कर्त्तव्यों का वर्णन। (३) पित के कर्त्तव्य। (७) रात्रि दिन के दृष्टान्त से पित-पत्नी के कर्त्तव्य। (ए० १०—१८)

सू॰ [ १२४ ]—उषा के दृष्टान्त से युवती कन्या तथा युवा पुरुष को गृहस्थ प्रवेश का उपदेश, और उनके गृहस्थोचित कर्त्तव्यों का वर्णन। पक्षान्तर में सेना और योगज विशोका का दिग्दर्शन। (पृ॰ १८—२८)

सू० [१२५]—आयु के पूर्वभाग में ब्रह्मचर्य का और अनन्तर गृहस्थ का उपदेश, और उनके कर्त्तव्य। (ए० २८—३२)

स्॰ [ १२६ ]—वीरों के दृष्टान्तों से जितेन्द्रियों के कर्त्तब्य। (६-७) राजा, राजनीति, राजसत्ता का वर्णन, पक्षान्तर में चेतना, अध्यातम शक्तियों का वर्णन। 'भावयब्य' और 'रोमशा' का रहस्य। (पृ॰ ३३-३८) सू० [ १२७ ] — अग्नि के दृष्टान्त से अग्नणी नायक राजा और उसके कर्त्तव्यों का वर्णन । पक्षान्तर में विद्वान् आचार्य शिष्य के कर्त्तव्यों का वर्णन । (८) विश्वपति का वर्णन । दम्पति विश्वपति का रहस्य । ( पृ० ३८—४९ )

सू० [१२८] — विद्वान्, आचार्य, गुरु, और राजा का वर्णन । (३) अग्नि, विद्युत्, सूर्य, सांड आदि के दृष्टान्तों की योजना, बलवान् सेनापित का वर्णन । विद्वान् पुरोहित, गुरु और यज्ञाग्नि सेनापित का वर्णन । (१० ४९—५७)

सू० [ १२९ ] सभापति, सेनापति, अप्रणी नायक मार्गदर्शी का वर्णन । ( ४ ) शूरवीर पुरुष और ऐश्वर्यवान राजा का कर्त्तव्य । ( ८ ) विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य । वीर राजा रक्षक का वर्णन । (ए० ५७—६६)

सू० [१३०] अभिषिक्त राजा विद्वान्, और सभापति सेनापति के कर्त्तव्य। (पृ० ६९—७६)

सू० [१३१] — अग्निवा विद्युद्वत् राजाके कर्त्तव्य । सुर्यवत् राजाकावर्णन । (पृ०७६ — ८२)

सू० [१३२]—सूर्यवत् विद्वान् गुरु का शिष्यों के प्रति ज्ञान-दान, अध्यापन और विनय की शिक्षा, (५) पक्षान्तर में ग्रूर पुरुषों, नायकों के कर्त्तव्य। (पृ० ८२—८८)

सू॰ [ १३३ ]—न्यायप्रिय, दण्डकुशल राजा के कर्त्तव्य । राज्य का कण्टकशोधन द्वारा पवित्रीकरण । पक्षान्तर में अध्यात्म में वासनाओं को क्षय करके शान्ति लाभ करने का उपदेश । शत्रुओं और दुष्टों का दमन । वैल-स्थान, वटूर, महावटूर आदि का रहस्य । ( ५ ) पिशङ्गमृष्टि पिशा- वि का रहस्य ( पृ॰ ८८—(९२ )

सू॰ [ १३४] — गूर पुरुष का प्रयाण, समृद्धि की वृद्धि, तथा सही-द्योग । आचार्य का कर्मों और ज्ञानों का उपदेश । वायु, सूर्य, सारथि, आदि के दृष्टान्त से गुरु का कर्त्तव्य, (४) उपाओं के दृष्टान्त से शिष्यों का गुरु की कीर्त्ति प्रसारित करना, वायु के दृष्टन्त से उनको ऐश्वर्य प्राप्त करने का उपदेश। (५) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के कर्त्तव्य। राजा को दुष्टों के नाश का उपदेश। (६) राजा का सर्वोपर पालन और ऐश्वर्यन्भोग का अधिकार। (ए० ९२—९८)

स्० [१३५]—प्रधान पद्वीधर के आदर की विधि, (२) उसकी वेष भूपा, और कर्त्तव्य, सेनानायक होने योग्य पुरुष। (३) शितनी, सहिस्तणी सेनाओं सहित सेनापित की नियुक्ति, राज्यव्यवस्थाल्य अध्वर्यु जनों का कर्त्तव्य। (४) सेनापित, सभापित आदि का रथों से गमन, उत्तम ऐश्वर्यों में प्रथमाधिकार। (५) प्रधान पुरुष की राष्ट्र में, देह में आत्मा के समान स्थिति, देह में वीर्यों के समान राष्ट्र में बळवान् शासकों की स्थिति। (७) सूर्य, वायु, वृष्टिआदि के दृष्टान्त से शासक के प्रजापालन के कार्यों का वर्णन। (८) पिक्षयों के आश्रय-वृक्षवत् शासक प्रधान पुरुष की स्थिति। और राष्ट्र की समृद्धि का वर्णन। (९) मेचवत् पराक्रमी, ऐश्वर्यवान् पुरुषों को प्रजापालन का उपदेश (ए० ९८—१०७)

स्० [ १३६ ]—अधीन प्रजाओं का उत्तम प्रधान शासकों को प्रति
पुत्रवत् कर्त्तव्य । शासकों को न्यायोचित व्यवहार का उपदेश । सूर्यचनद्रादिवत् व्यवस्थापकों का कर्त्तव्य । राजाप्रजा का प्रेममय व्यवहार ।
परस्पर पाप से रक्षा करने का कर्त्तव्य । (६) श्रेष्ठ जनों का आदर
सत्कार । (७) समृद्ध होकर उत्तम सुख प्राप्त करने का उपदेश ।
(ए० १०६—११३)

#### द्वितीयोऽध्यायः

स्० [१३७]—देह में प्राण उदानवत् मित्र और वरुण दो अधिकारियों और अन्न-औषधिरसवत् सोम नाम विद्वानों के कर्त्तन्य । वैदिक श्लेषमय वाक्यों का स्पष्टीकरण। (३) सोम और गोदोहन के दृष्टान्त से भूमि-दोहन।

सू० [ १३८ ]-पूषा, नाम प्रजापोक्क अधिकारी राजा, के कर्त्तव्य

(४) पूषा के 'अजाश्व' होने का कारण।

स्० [ १३९ ]—विद्वान् आचार्य गुरु के अधीन वेदाभ्यास करने का उपदेश। (२) मित्र वरुण का सत्यासत्य विवेक, न्याय का कर्त्तव्य। (३) उत्तम स्त्री पुरुषों के प्रति अन्य जनों के सद्व्यवहार का उपदेश। (४) रथ में दो अश्वों के समान शासनादि कार्य में उत्तम पुरुषों की नियुक्ति। (५) ज्ञानी, कर्मिष्ठ पुरुषों को कर्त्तव्य। (६) राजा के प्रति प्रजा का कर्त्तव्य। (७) विद्वान् नेता के कर्त्तव्य। (८) व्यापारियों और वीरों का कर्त्तव्य। (९) विद्वानों के कर्त्तव्य। (१०) स्युं, मेघ दृष्यक् अङ्गरा, प्रियमेध, कण्व, अत्रि, मनु, आदि की व्याख्या। (१०) स्यूं, मेघ दृष्टान्त से, विद्या धनादि देने लेने वाले के कर्त्तव्य। (११)

स्० [१४०] —यज्ञाप्तिवत् राजा की पोषण करने का उपदेश।
(२) द्विजन्मा और त्रिवृत् अग्नि, विद्वान् और राजा। (३) बालक के
प्रति माता पिता के समान राजा प्रजावर्ग के कर्त्तव्य। (४-५) अश्वीं
के तुल्य, मुमुश्च जनों का वर्णन, वीरों, सूर्य रिश्मयों के तुल्य विवेकी
मुमुश्चओं को वासना नाश कर मुक्त होने का वर्णन। (६) सूर्य और
अग्नि के दृष्टान्त से राजा वा नायक का प्रजा के प्रहण पालनादि का
वर्णन। (७-८) राजा प्रजा का पित-पत्नीवत् परस्पर स्नेहवान् होकर रहने
का वर्णन। (९) अग्नि और भूमि और बालक माता के दृष्टान्त से भूमि
और राजा के कर्त्तव्यो का वर्णन। (१०-११) यज्ञाग्नि, मेघस्थ विद्युत् के
दृष्टान्त से विद्वान् नायक वा राजा के प्रति प्रजा का कर्त्तव्य। (१२)
नौकावत् सेना का निर्माण, पक्षान्तर में 'पद्वती नौ' का रहस्य। (१३)
उषाओं के दृष्टान्तों से विद्वान वीर पुरुषों का कर्त्तव्य।

स्० [ १४१ ] — सत्य प्रकाश में अग्नि और गौओं के दृष्टान्त से विद्वान् और वेदवाणियों का वर्णन। (२) जीवात्मा और मनुष्य की होन दशाएं। (३) असंग आत्मा के ज्ञान करने का उपदेश। (४) वनस्पतिवत् जीवों के जन्म लेने आदि का वर्णन। (५-७) अविनाशी आत्मा का जन्म लेने का रहस्य। (८) उसकी प्राप्ति बन्धनों के नाश का उपदेश। (९, १०) नायकवत् प्रभु का वर्णन। (१०-१२) वीर नायक और आत्मा का वर्णन।

सू० [ १४२ ] — अग्निवत् नायक के कर्त्तब्य । तन्नपात् का रहस्य । (५) यज्ञान्निवत् उपासना कर्म, यज्ञकर्त्ता जनों के समान उपासक का वर्णन । द्वारों के समान, ख्रियों, प्रजाओं और सेनाओं का वर्णन । (७) रात दिन के समान माता पिता का वर्णन । (८) देव्य होता, विद्वानों का कर्त्तव्य । (९) भारती, इळा, सरस्वती, और होन्ना का वर्णन । (१०) त्वष्टा, शिल्पी, (१२) वनस्पतिवत् राजा का वर्णन । (१२) राजा के प्रति प्रजा का कर्त्तव्य । (१३) विद्वानों के आदर का उपदेश ।

सू० [ १४३ ] विद्यार्थी शिष्यों के कर्त्तव्य । (३) अग्नि सूर्यवत् आचार्य की स्थिति, (४) सर्वपापनाशक अग्नि प्रभु की स्तुति । (५) अग्निवत् तेजस्वी विद्वान् का कर्त्तव्य । (६,७) तपस्वी विद्यार्थी का कर्त्तव्य । (८) विद्वानको अप्रमादी रहने का उपदेश ।

सू० [ १४४ ] — अग्नि व्रत का वर्णन । विद्यार्थी के आचार्थ ग्रुश्रूषा व्रत का वर्णन । आचार्य शिष्य के सम्बन्ध का वर्णन । (३) माता, पिता, आचार्य के कर्त्तं व्यों का विवेक । (४) माता पिता का बालक के प्रति कर्त्तं व्य । (५) प्रजाओं का रक्षक के प्रति व्यवहार और रक्षक का कर्त्तव्य । (६) अग्निवत् विद्वान् और राजा का कर्त्तव्य । (७) मेघवत् राजा का कर्त्तव्य ।

सू० [१४५]—आदर्श विद्वान् का वर्णन। (२) जिज्ञासु का कर्त्तव्य, पक्षान्तर में जिज्ञास्य परमेश्वर का वर्णन। (३) शिष्य का स्वरूप। पक्षान्तर में आचार्य, राजा सेनाओं का वर्णन और स्वयंवर का दिग्शन। शिष्य भाचार्य और नायक के कर्त्तव्य। (५) विद्यार्थी के कर्त्तव्य।

सू० [ १४६ ] — पुत्रवत् शिष्य का कर्त्तव्य, विद्यार्थी का लक्षण । त्रिमूर्धा सप्तरिम का रहस्य । पक्षान्तर में परमेश्वर, त्रिमूर्धा सप्तरिम, अग्नि
का वर्णन । वेल, मेब, सूर्यादिवत् जगत्-धारक प्रभु और राष्ट्र-धारक
राजा का वर्णन । (३) सूर्य पृथिवी के समान खीपुरुष के कर्त्तव्य ।
विद्वानों का प्रभु-दर्शन । (५) दर्शनीय शिष्य ।

सू॰ [ १४७ ]—अग्रिवत् आचार्य का वर्णन । ( २ ) उपदेश करने का प्रकार । पक्षान्तर में प्रभु का वर्णन ।

सू० [१४८]—मातरिश्वा आचार्य का वर्णन। गुरु शिष्यों के कर्त्तव्य । (४) आचार्य-वर्णन। (५) विद्यार्थी का बल । पक्षान्तर में आत्मा का अविनाशी रूप।

स्० [ १४९ ]—तेजस्वी स्वामी के कर्तव्य । सूर्यवत् नायक और परमेश्वर का प्रजासर्ग-पालन । (३) उसका शासन । द्विजनमा अग्नि वत् द्विजनमा विद्वान् का वर्णन ।

सू० [ १५० ] गुरु वा प्रभु के प्रति शरणयाचना निन्द्य और अनि-न्द्य जन । अव्हादक प्रभु की शरण ।

स्० [१५३] — वैज्ञानिकों और विद्वानों के समान उत्तम शासक के कर्त्तव्य (३) खी पुरुषों के कर्त्तव्य, (४) पृथ्वी का स्त्री के समान वर्णन। (५) पति पत्नी का शिष्य गुरु का परस्पर वरण, गीओं के समान आचार्यों का शिष्यों का ज्ञान-रसपान तथा पहरेदारवत् रक्षा करने का कर्त्तव्य। (६) परस्पर सम्य व्यवहार और मधुर वचन बोलने का उपदेश (७) उत्तम विद्वानों के सत्संग की आज्ञा। (९) धनैश्वर्य, वृद्धि, सामर्थ्यादि प्राप्ति का उपदेश। (ए० १८४-१९४)

सू० [ १५२ ] — सुसभ्य वनकर स्त्री पुरुषों को रहने का उपदेश ।
(२) सभ्यों के लक्षण। (३) वेदाभ्यास, ज्ञान प्राप्ति का उपदेश, पति
पत्नी के प्रति उत्तम उपदेश। (५) सूर्य के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने का
उपदेश। 'अनभीशु अर्वा' का रहस्य। अध्मात्म में—आत्मा का वर्णन। (६)
साताओं और गौओं के समान, आचार्य का शिष्य को पालन करना और
शिष्य को पुत्रवत् भिक्षा का उपदेश। (७) गृहस्थों का भिक्षा देने का
सद्भाव। मित्र वरुण का स्पष्टीकरण। (ए० १९४-१९९)

सू० [ १५३ ]—मेघ सूर्यवत् मित्र वरुण, स्नेही, श्रेष्ट जन का कर्तव्य । (२) विद्वान् वा सद् गृहस्थों के प्रति उपदेश करने का कर्तव्य । (३) अदिति, विदुषी स्नो और आचार्य का कर्तव्य । (४) पतिपत्नी के कर्तव्य । (पृ० १९९-२०२)

सू० [ १५४ ]—विष्णु, परमेश्वर का वर्णन । विष्णु के तीन विक-मणों का रहस्य । (३) अद्वितीय परमेश्वर जगत् कर्ता । (४) विष्णु के तीन पद । उसके पियपद की आकांक्षा, (५) उत्तम स्वास्थ्यजनक गृहों की इच्छा । (२०२–२०५)

सू० [१५५]—पालक राजा के प्रति प्रजाजनों के कर्त्व्य। सूर्य वायुवत् राजा का अपने राष्ट्र और शक्ति की रक्षा का उपदेश। (३) वृष्टि से अन्न, प्रजाओं की उत्पत्ति (४) सूर्यवत् प्रवल पुरुष और ब्रह्म-चारी के अपूर्व वीर्य-बल का वर्णन। (२०५-२११)

सू० [ १५६ ]— उपदेष्टा विद्वान् के कर्त्तव्य और परमेश्वर का वर्णन, इनका सूर्यवत् कर्तव्य। ( ए० २११-२१५ ) स्०[१५७]—स्त्री पुरुषों के गृहस्थसम्बन्धी कर्तव्य । ( पृ० २१५-२१९ )

सू० [ १५८ ]—उत्तम गृहस्य छी पुरुषों के कर्तव्य । मामतेय दीर्घतमा का रहस्य । ( ए० २१९-२२४ )

## **नृतीयोऽध्यायः**

सू० [ १५९ ]—सूर्य और पृथिवीकृत दृष्टान्त से माता पिता, गुरु-जनों के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ३ ) पुत्रों के कर्त्तव्य । ईश्वर के स्वरूप का विन्तन कर्त्तव्य । ( पृ० २२४–२२७ )

सू० [ १६० ]—सूर्य पृथिवी के दृष्टान्त से पति-पित्तयों के कर्त्तव्यों का वर्णन ( ३ ) उत्तम पुत्र के लक्षण और कर्त्तव्य । (पृ० २२७-२३०)

सू० [ १६१ ]—इत कर्म के योग्य पुरुष का वर्णन । सुधन्वा के तीन पुत्र ऋभु, विभ्वा, वाज, का स्पष्टीकरण । ( २ ) उत्तम दूत के उत्तम फल, ऋतुओं के एक चमस को चार करने का रहस्य । ( ३ ) नाना रथ, तथा यन्त्र कलादि के चालक अग्नि के दृष्टान्त से, दूत के राष्ट्रभूमि के प्रति कर्त्तव्यों का वर्णन । ( ४ ) सूर्य मेघ के दृष्टान्त से राजा वा शासकों का कर्त्तव्य । ( ५ ) दुष्टों के दमन का उपाय । ( ६ ) सूर्य, राजा सेनापित आदि के दृष्टान्त से विद्वानों को उत्तम उपदेश । ( ७ ) धनुर्धर पुरुषों और शिल्पियों के कर्त्तव्य । ( ९ ) विद्वानों का नाना विद्याओं के प्रचार का कार्य । ( १०-१४ ) विद्वानों, राष्ट्रवासियों को लाभपद उपदेश । ( ए० २३०-२४० )

सू॰ [१६२] —श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर का उपदेश। वाजी देव जात सप्ती आदि का रहस्य। (२) अभिषिक्त राजा और प्रजा के परस्पर

कर्तव्य, विश्वरूप अज का रहस्य। (३) सेनापति के योग्य पुरुष, अश्व मेच के अश्व के आगे छाग आदि लाने का रहस्य। (४) अश्ववत् राष्ट्र पति के प्रति विद्वानों का कर्त्तव्य । अध्यात्म में अश्व, परमेश्वर का वर्णन । (५) राष्ट्ररूप यज्ञ का वर्णन, अध्यातम यज्ञ का स्वरूप, (६) राष्ट्र पति के सहयोगियों के कर्त्तव्य । (७) अश्ववत् राष्ट्रपति, ब्रह्मचारी, और गृहस्थ पति का वर्णन । आत्मा का वर्णन (८) अश्व के बन्धनों के समान राष्ट्रपति की मर्यादाएं। (९) राष्ट्र के ऐश्वर्य के प्रवन्य को विद्वानों के अधीन रखने का उपदेश। (१०) वध किये अध के मांसादि की नाना कल्पना आदि अयुक्त अर्थों का खण्डन। शरीर की व्यवस्थावत् राष्ट्र की सुन्यवस्था। अश्वसेध के अश्व के मांस पकाने आदि का खण्डन। (११) स्याग और तप के सत्फल का उपभोग राष्ट्र की भावि प्रजा की मिले (१२) तपस्वी, दृढ़ राष्ट्रपति की परिपक अन्न से तुलना । 'मांसिमिक्षा' का सत्यार्थ । (१३) भूमि को स्थल, जल आदि का निरीक्षण, पक्षान्तर में आत्मा और शरीर का वैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य। मांस्-पचनी उखा और पात्रों का सत्य रहस्य। (१४) राष्ट्र की अश्व से तुलना। उसके सब कार्यों पर विद्वानों की अध्यक्षता। (१५) राष्ट्रशासक वल और सैन्य का कर्त्तव्य । अश्वसैन्य और राष्ट्रपति की अश्व से तुलना । (१७) अश्व-वत् राष्ट्रपति के कर्त्तव्य । (१८) अश्व देह की राष्ट्र देह से तुलना (१९) अध, काल, संवत्सर और प्रजापित राजा की तुलना (२०) राजा के कर्त्तव्य। (२१) ज्ञानी विद्वान् और राष्ट्रपति के कर्त्तव्य। (२२) विद्वान् और राजा के प्रति राष्ट्र का कर्त्तव्य । अश्व मेध के इस सुक्त का सर्वतोमुखी रहस्य। ( पृ० २४०-२५६ )

स्० [ १६३ ]—आचार्य के सावित्रीमय गर्भ से शिष्य की उत्पत्ति, और विद्वान् होने पर उसकी सफलता। आचार्य का शिष्य के प्रति कर्त्तब्य। यम से दिये अश्व को त्रित का जोड़ना और इन्द्र का उस पर बैठने और गन्धर्व का लगाम पकड़ने का सत्यार्थ। (३) अश्व की उपमा से बहाचारी का वर्णन, शिष्य की पुत्र से तुलना। (४) तीन बन्धन (५) आत्म ग्रुद्ध्यर्थ बतों का आचरण (६,७) शिष्य का कर्त्तव्य अध्यात्म में भक्त का उपास्य-आत्मदर्शन। (८) विद्वान् तेजस्वी के शासन में सब सम्पदाएं। (९) आचार्य, सर्वोच्च पद। अश्व पक्ष की योजना। (१०) जिज्ञासु शिष्यों का कर्त्तव्य (११) वीर, बलवान् राजा और राजा को तेजस्वी होने का उपदेश। (१२) सर्वोपास्य प्रसु। (१३) उत्तम पुरुष का मां वाप के प्रति कर्त्तव्य। (ए० २५६-२६६)

स्॰ [ १६४ ]—गृहपति या राजावत् सप्त प्राण भात्मा का वर्णन पक्षान्तर में सूर्य, राजा परमेश्वर का वर्णन, वाम, पल्ति, होता का और उसके आता अक्ष और घृतपृष्ठ का रहस्य। (२) सात कलायुक्त यन्त्र-वत् आत्मा, सूर्यं, संवत्सरात्मक चक्र का वर्णन, एक, त्रिनाभि अनर्व चक का रहस्य। (३) सप्त चक्र रथवत् आत्माधिष्टित देह और परमेश्वर के विराट् रूप का वर्णन। (४) हड्डी वाले देह में वेहड्डी के आत्मा का रहस्य। ( ५) देह में प्राणों और आत्मा में यज्ञों का विस्तार। वत्स में तन्तु वितान और वयन का रहस्य। (६) सर्वाधार परमेश्वर विषयक प्रश्न। (७) ब्रह्मज्ञानी से आत्मविषयक प्रश्न। शिर से क्षीर दोहने वाली गौओं का रहस्य। (८) माता पिता या दम्पतिवत् सूर्य पृथ्वी और परमेश्वर प्रकृति का वर्णन । गर्भरसा बीभत्सु माता का रहस्य । ( ९ ) मातृगर्भ में बालकवत् अन्तरिक्ष में मेघ और प्रकृति गर्भ से जगत् उत्पत्ति का वर्णन । (१०) सूर्यवत् तीन माता तीन पिताओं के पालक प्रभु का वर्णन । (११) द्वादशर, द्वादशाकृति और पडर सप्तचक का वर्णन । (१३) पञ्चार चक, आत्मा। (१४) दक्षाश्व रथवत् सर्वाधार आत्मा। (१५) सात सांकंज और ६ ऋषियों का वर्णन। (१६) परमेश्वरी शक्तियों का वर्णन । (१७) सवत्सा गीवत् उषा सूर्यं, और परमेश्वर, शक्ति का वर्णन । (१८) परात्पर प्रभु के विरल ज्ञाता । (१९) समीप के लोकों का विवेक। (२०) विश्व में विद्यमान् जीव ब्रह्म का दो पक्षियोंवत् वर्णन । (२१) रिहमवत् ज्ञानीजनों का ज्ञानप्रकाश करना । आत्मा के रिहम इन्द्रियों का वर्णन। (२२) संसार वृक्ष पर मधुभोजी सुपर्ण। (२३) विद्वानों की अमृत पद प्राप्ति। छन्दस्त्रयी ईश्वर स्तुति। (२४) चारों वेदों की उत्पत्ति और उनको ज्ञान करने की विधि। (२५) महान् सामर्थ्यवान् प्रभु परमेश्वर । ( २६ ) वेद वाणी का गौ के समान ज्ञान-दोहन । आचार्यं का सवितावत् ज्ञानवर्षण । (२७, २८) प्रमेश्वर के माता एवं गौ वत् ज्ञान रसदान, और यातृतत् प्राणि मात्र से प्रेम। (२९) विद्युत् मेघवत् ईश्वर का वेदोपदेश प्रकाश । (३०) देहों में आत्म-वत् लोकों में प्रभु की स्थिति । (३१) सूर्यवत् व्यापके प्रभु का अज्ञान-हरण। (३२) अगभ्य आत्मा। (३३) जीव और विश्व की उत्पत्ति का रहस्य । (३४-३५) पृथिवी के परम अन्त भुवन की नाभि, महान् आत्मा के विश्वोत्पादक सामर्थ्य और परमाश्रय विषयक प्रश्न और उत्तर। (३६) सूर्यवत् प्रभु का शासन । (३७) जीव की ज्ञानप्राप्ति । (३८) कर्मी से जीव का उच्च नीच योनि में जन्म लेना। (३९) सूर्य में किरणोंवत् परब्रह्म में ज्ञानियों की स्थिति। (४०) गौ के समान परमेश्वरी शक्ति और विदुषी स्त्री का वर्णन । ( ४१ ) विद्युत्वत् वैदिक जौर लौकिक वाणी और विदुषी का वर्णन । ( ४२ ) विद्युत्वत् सर्व जीवनधार प्रभुशक्ति । (४३) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर और गुरु का वर्णन । (४४) तीन किसानों वत् वायु सूर्य के कार्य और उसी प्रकार विश्व के सृष्टि, पालन और सह।रकारी प्रभु शक्ति के कार्यों का वर्णन । (४५) चतुःपदा वाणी का वर्णन । वाणी के चार रूप । परम प्रभु के इन्द्र, मित्र, वरुणादि नाना नामों की व्यवस्था। ( ४७ ) किरणोंवत् विद्वानों को प्रभुपद-प्राप्ति। ( ४८ ) महायन्त्रवत् अध्यात्म शक्तियों का वर्णन । ( ४९ ) सर्वसुखद सरस्वती नाम परमेश्वर का वर्णन। (५०) विद्वानों की यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना।(५१) वृष्टि जलवत् जीव की उच्च नीच गति का वर्णन। (५२) सर्वाधार सहस्वान् मेववत् प्रभु।(पृ० २६६–३१४)

सू० [ १६५ ] — अन्तरिक्ष में वायुवत् गुरु के आश्रय छात्रों का ब्रह्मचर्यवास और गुरुसेवा। (२) सूर्य वा प्रभुवत् गुरु की और देह में प्राणों पर आत्मा की स्थिति। (३) अद्वितीय शक्ति के विषय में प्रश्न। (४) प्रभु के वा गुरु के प्रति शान्ति-उपदेश। (५) वीरोंवत् मुमुश्चओं वर्णन। (६-७) विद्युत्वत् प्रबल नायक। (८) राजा के राष्ट्र में उत्तम कार्य। (९) सर्वोपिर अनुपम प्रभु, स्वामी। (१०) अ-दितीय शासक। (११) वीरों का नायक से सम्बन्ध। (१२) विद्वानों, वीरों का राष्ट्र में, देह में प्राणवत् कर्त्तव्य। (१३) उनका योग्य परस्पर आदर। (१४-१५) परस्पर ज्ञानदान और बल प्राप्ति। (ए० ३१४-३२६)

### चतुर्थोऽध्यायः

स्० [१६६]—शिष्यों का गुरु के अधीन ज्ञानों का लाभ। (२)
गृहस्यों के अन्नोपभोगवत् तेजस्वी सुमुक्षुओं की वहारित, रुद्र विद्वानों
का सर्वोपकार। (४) वायुओं के समान वीरों का प्रयाण। (५) वायु
के समान ही वीरों को शत्रूच्छेदन। (६) प्रजाजनों का रक्षण। (७)
प्रश्नांसनीय वीरों के लक्षण। (८) उनके कर्त्तव्य। (९) स्पर्दावान्
सशस्य वीरों का वर्णन। (१०) पिक्षयोंवत् सुसज्जित वीरों का वर्णन।
(११-१४) सूर्य के अधीन वायुणवत् सेनापित के अधीन वीरों और
गुरु के अधीन शिष्यों का वतपालन। (१३) उनका परस्पर सहबन्धुभाव। (ए० ३२७-३३६)

स्० [ १६७ ]—रक्षक प्रमु की शरण सहस्रों ऐश्वर्यवान् हें। (२) विद्वानों, धनवानों की राष्ट्र में उत्तम कामना। (३) पत्नीवत् वाणी से सुशोभित विद्वानों का आदर। (४) वीर युवाओं को वायु के दृष्टान्त से नवपत्नी के प्रहण और रक्षा का उपदेश। (५) सूर्य दीक्षिवत् पुरुप को प्राप्त होने वाली स्त्री के उत्तम लक्षण। (६) यज्ञ में वेद् वाणी के गानवत् पुरुप को उत्तम गाथागान का उपदेश। (७) नव गृहस्थों को सत्य प्रतिज्ञा से गृहस्थ निर्वाह का उपदेश। (८) विद्वानों, उत्तम शासकों के कर्त्तव्य। (९, १०) वलवृद्धि का कर्त्तव्य। (ए०) ३३६-३४३)

सू० [१६८] — एक साथ काम करने का उपदेश । विद्वानों को ज्ञानोपदेश करने का कर्त्तव्य । पत्नीवत् उनको संगिनी शक्ति का वर्णन । वीरों का वायुवत् शासन कार्य । पक्षान्तर में प्राणों का देह में कार्य । (५) विद्युत् युक्त वायुओं वत् मेघ की सशस्त्रास्त्र वीरों का वीरकर्म । (६) परमेश्वर का सर्वोपिर बल । (७) वीरों की प्रवल शक्ति के लक्षण । (९) विद्युतों का यज्ञ से सम्बन्ध । (१०) वीर नायकों के कर्त्तव्य । (ए० ३४३-३५१)

स्० [ १६९ ] महान् ऐश्वर्यवान् परमेश्वर का वर्णन । (२) उत्तम दानशोलता । (३) प्रभु को अद्वितीय शासन-व्चवस्था । (४) यज्ञ-दक्षिणावत् प्रभु का समृद्धिदान । (५) मेववत् प्रभु की उदारता । (६) सेनापित का वर्णन । पक्षान्तर में वायु, विद्युत् मेघवत् गुरु आदि के कर्त्तव्य । (७) परिवाजकों के वायुवत् कर्त्तव्य । वायु, सूर्यवत् विद्वानों का संशयच्छेदन । (ए० ३५१-३५३)

सू० [ १७० ]—मन की अस्थिरता, और भविष्य का अज्ञान। (२) भविष्य के लिये स्वामी, सेनापित को बलवान् होने का कर्त्तव्य। (३) पोपक नायक का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । (४) यज्ञ का उपदेश । (५) सबके पालक प्रभु, वसुपति आचार्य का कर्त्तव्य । (ए० ३५३-३५६)

सू० [१७१] गुरु का शिष्यों के प्रति उपदेश। विद्वानों के कर्त्तव्य। (४) शस्त्र धारण करना आवश्यक, उसका उचित प्रयोजन। (५) विद्वानों के ज्ञानविस्तार का कर्त्तव्य। प्रजा को राजा बलवान् बनावे। (६) प्रजा का पालन करे। (ए० ३५६-३६०)

सू० [ १७२ ]—विद्वानों वीरों के कर्तव्य । देह में प्राणों की स्थिति । (३) अत्याचारी राजा से रक्षा करने की प्रार्थना । पक्षान्तर में देहमय तृणस्कन्द का वर्णन । ( पृ० ३६०-३६२ )

सू० [१७३]—प्रातः गौ वत् किरणों का प्रकाश करना और विद्वान् को वेदगान का उपदेश। (२) सूर्य और सिंहवत् वीर का शतु के प्रति आक्रमण और प्रजा का भरण पोषण। (३) सूर्य वत् भूमि का शासन। (४) वीरों का सशस्त्र होकर शतुनाश का कर्त्तव्य। (५) सेनापित का सूर्यवत् पराक्रम। आत्मा, सत्वा, मधवा। (६) अद्वितीय होकर प्रजापालन। (७) प्रजा का सहोद्योग। (८) परस्पर प्रसन्त्रता। (९) स्वामी, और सेवक का परस्पर व्यवहार। (१०) न्यायशील राजा के नीचे प्रजा का प्रमसहित होकर रहना। (११) यज्ञ, परस्पर संगति राष्ट्र को समृद्ध करती है, कुटिलता, सदा हानिकारक है। (१२) नायक का संकटों से बचाने का कर्त्तव्य। (१३) उत्तम आज्ञापक का कर्त्तव्य। (१०३ ३६२-३७१)

सू॰ [ १७४ ]—उत्तम राजा के कर्तव्य । सेनापति के कर्त्तव्य । दुष्टों का दमन । (९) शत्रुनाश, सेनासञ्चालन । (१०) सेन्य बल की वृद्धि । (ए० ३७१–३७७)

सू० [ १७५ ]-पात्रस्थ ओपधि रसवत् उत्तम पालक के कर्तव्य ।

(२) वह अधिक बलशाली हो। (२) ग्रूरवीरवत् सेना सञ्चालक दुष्टों का नाशक हो। (४) योग्य धुरन्धर के लक्षण। (पृ०२७८–३८१)

सू॰ [१७६] — आत्मप्राप्ति । अद्वितीय प्रभु की स्तुति करने का उपदेश । दोही के विनाश की प्रार्थना । उसके धन नाश की प्रार्थना । ऐश्वर्यदृद्धि की याचना । (ए० ३८१-३८४)

स्॰ [ १७७ ]—बलवान् नायकों का आह्वान, शासक के कर्तन्य।
( पृ॰ ३८४-३८८ )

स्॰ [१७८]—ईश्वर, आचार्य, राजा से ज्ञान, समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना । उत्तम स्वामी राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । (ए॰ ३८८-३९१)

स्० [ १७९ ] —गृहस्थ पुरुर्षों के परस्पर कर्तव्य । (पृ०३९१-३९५)

सू॰ [१८०] - गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उपदेश। (ए० ३९५-४०२)

सू॰ [ १८१ ]—उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( ६ ) पक्षान्तर में राजा और परिवाजक के कर्त्तव्य । ( पृ॰ ४०२-४०८ )

सू० [ १८२ ]—विद्वान् स्त्री पुरुषों के कर्तव्य । राष्ट्र के दो उत्तम पदाधिकारियों के कर्तव्य । ( पृ० ४०८-४१४ )

स्० [ १८३ ]—विद्वान् स्त्री पुरुषों को उपदेश । त्रिवन्धुर त्रिचक्र रथ की व्याख्या। ( ए० ४१४-४१८ )

#### पञ्चमोऽध्यायः

सू० [१८४] विद्वान् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य। (पृ० ४१८-४२२) सू० [१८५] द्यावापृथिवी रूप से माता पिता के कर्त्तव्यों का वर्णन। (पृ० ४२२-४२८)

सू॰ [१८६] — सर्वे ब्यापक प्रभु । तेजस्वी विद्वान् का कर्तव्य । (२) उत्तम विद्वान् अधिकारियों के कर्तव्य । (पृ० ४२८-४३६)

स्० [१८७]—अन्नवत् पालक प्रभु की उपासना । (पृ० ४३६-४४१)

स्० [१८८] — तेजस्वी प्रमु। देह में आत्मावत् राष्ट्र में राजा। तेजस्वी नायक। तेजस्वी राजा। उत्तम प्रजा। (६) दिन रात्रिवत् राज प्रजा वर्ग। (७) उन दोनों का परस्पर यज्ञ। (८) भारती आदि तीन सभाएं। (९) सूर्यवत् राजा का शिल्पकारों के प्रति कर्त्तव्य। विद्वान् की शोभा। (ए० ४४१-४४६)

सू॰ [ १८९ ]—मार्गदर्शी प्रभु । विद्वान् का कर्त्तव्य । तेजस्वी राजा का कर्त्तव्य । ( पृ॰ ४४६-४५० )

स्० [ १९० ]—विद्वान् के कर्त्तव्य, पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । इहस्पति, सभापति, ब्रह्मा विद्वान् , आदि का वर्णन । (पृ० ४५०-४५७)

सू॰ [ १९१ ]—विपैले जीवों का वर्णन । विषनाशक ओपधियां । विष पर उपचार । विष वैद्य के कर्त्तव्य । विष चिकित्सा (पृ०४५७-४६४)

॥ इति प्रथमं मण्डलम् ॥

## अथ द्वितीयं मगडलम्



स्० [१] — अग्नि के दृष्टान्त से तेज राजा, विद्वान् और पक्षान्तर में प्रभु का वर्णन । उनके कर्त्तव्य । (पृ० ४६५-४७६)

सू० [२] — यज्ञासिवत् प्रधान नायक का आदर । राजा के कर्त्तव्य पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । ( पृ० ४७६-४८६ )

- सू॰ [ ३ ]—अग्निवत् तेजस्वी विद्वान्, और परमेश्वर का वर्णन । मेव के दृष्टान्त से प्रजापति पुरुष को उपदेश । ( पृ॰ ४८६-४९५)
- सू॰ [ ४ ]—अग्निवत् विद्वान् आचार्य और राजा का वर्णन । उनके कर्त्तव्य । प्रक्षान्तर में परमेश्वर का निदर्शन । ( पृ० ४९५-५०४ )
- सू० [ ५ ] ज्ञानपद पिता। पितृविवेचना। यज्ञ में सात ऋत्विजों में पोता के समान सात प्राणों में मन वा आत्मा की स्थिति। (४) उत्तम शासक प्रभु, व्रतपाल विद्वान् की उन्नति। (५) प्रजा के ऐश्वर्य का स्वामी राजा। स्वयंवरा कन्या के स्वयंवरण से पित की उन्नति। (७, ८,९) यज्ञ का उपदेश। (पृ० ५०४-५०९)
- सू० [६] अग्नि में सिमधा-प्रदीप्तिवत् गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्ति। (२) अग्नि से यन्त्रसञ्चालन। (३) विद्युत् अग्नि की परि• चर्या। (४) गुरु शिष्य के कर्त्तव्य। विद्वान् के कर्त्तव्य। विद्वान् दूत का कर्त्तव्य। (ए० ५०९-५१२)
  - स्० [ ७ ]—विद्वान् तेजस्वी, राजा का कर्त्तव्य। (पृ० ५१२-५१४)
- स्॰ [८] सूर्यवत् उत्तम नायक के कर्त्तव्यों का वर्णन। ( पृ॰ ५१४-५१७ )
- स्० [९] यज्ञाग्निवत् उत्तमाधिकारी सभापति और सेनापति के कर्त्तव्य। (ए० ५१७-५२०)
- सू॰ [१०] यज्ञाभिवत् राजा का पवित्र पद और उसके कर्त्तं व्य (२) शिष्य गुरु के कार्य। (३) अभिवत् राजा का वर्णन। (ए॰ ५२१ – ५२५)
- सू० [ ११ ]—ऐश्वर्यवान् राजा, सेनापित का वर्णन, उसके मेघ और सूर्यवत् कर्त्तव्य । ( पृ० ५२५-५३८ )

स्० [१२]—बलवान् राजा, सभापति, जीवात्मा और परमेश्वर का वर्णन । ( पृ० ५३८-५५० )

स्० [ १३ ] — मातृवत् राजा, सभा और राजा का वर्णन । गृह-पत्नीवत् प्रजा का कर्त्तन्य । गृहपतिवत् राजा के कर्त्तन्य । ( ६-१३ ) परमेश्वर उत्तम शासक । ( पृ० ५५०-५६० )

सू० [१४] — शासकों का प्रजापोषण का कर्त्तव्य। विद्युत्वत् शत्रु का उपदेश। (३) उत्तम शासन। (४) शत्रु दमन, प्रजाजनों और राजपुरुषों के कर्त्तव्य। ( ए० ५६०-५६६ )

सू० [ १५ ] — सूर्यवत् तेजस्वी राजा का कार्यं दुष्टदमन। ( २-१० ) परमेश्वर का वर्णन। ( ए० ५६६ - ५७४ )

स्० [ १६] — प्रभुवत् प्रबल व्यक्तिका प्रमुख नायक करने का उप-देश परमेश्वर का वर्णन । ( पृ० ५७४-५७९ )

सू० [१७]—परमेश्वरोपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप वर्णन । ( पृ० ५७९-५८५ )

सू॰ [१८]—सूर्यवत् जीवात्मा का वर्णन-परमेश्वर वर्णन। (७-८) विद्वान् और वीर का वर्णन। (ए० ५८५-५९१)

स्० [ १९ ]—ईश्वरोपासना का उपदेश। जिज्ञासु का कर्त्तव्य। ( पृ० ५९१-५९७ )

सू॰ [२०] — सूर्यवत् नायक और परमेश्वर का वर्णन। (पृ॰ ५९७-६०४)

सू० [२१]—उपासना, (७-९) जीव का वर्णन । (पृ० ६०४-६०८) सू० [ २२ ]—परमेश्वरोपासना । ( पृ० ६०८-६१२ ) सू० [२२]—ईश्वरस्तुति, प्रार्थना । राज्यपालक राजा का वर्णन । ( पृ० ६१२-६२२ )

सू॰ [२४]—बृहस्पति विद्वान्। और परमेश्वर उत्तम राजा। (पृ॰ ६२२-६३२)

सू॰ [२५]—पितावत् ब्रह्मणस्पति, गुरु, ज्ञानी, और राजा का वर्णन । ( पृ॰ ६३२-६३६ )

स्० [ २६ ]—विद्वान् , और वीर तथा प्रभु का वर्णन । ( पृ० ६३६-६३८ )

सू० [२७]—विद्वान् राष्ट्र के नाना शासक जनों के कर्त्तव्य। (७) राजसभा, न्यायसभा, जनसभा और सभापित का वर्णन । उनके कर्त्तव्य। (ए० ६३८–६४८)

सू० [२८]—सूर्यवत् विद्वान् और परमेश्वर से ज्ञान वा जगत्का प्रकाश, विद्वान् और प्रभु की शरण रहने का उपदेश। प्रभु से रक्षादि की प्रार्थना। (ए० ६४८-६५०)

ं सू० [ २९ ]—ब्रतधारी विद्वानों के कर्त्तव्य । ( पृ० ६५०-६५७ )

सू० [३०] — प्राणियों के लिये सृष्टि रचना। भूमि सूर्य के दृष्टान्त से राजा को उपदेश। (४) वायु, सूर्य, विद्युत् के दृष्टान्त से सेनापित के कर्त्तव्य। (८) सेना का कर्त्तव्य। (ए० ६५७–६६३)

सू० [ ३१ ]--श्रेष्ठ, विद्वान् पुरुषों के कर्त्तब्य । (पृ० ६६३-६६८)

स्० [ ३२ ]—सूर्य पृथिवीवत् माता पिता के कर्तव्य । ( २ ) प्रभु से उत्तम २ प्रार्थनाएं । ( ४ ) राका, सिनीवाली, गुङ्गू, सरस्वती नाम उत्तम महिलाओं का वर्णन । ( पृ० ६६९-६७३ ) स्० [ ३३ ] — इद, दुष्ट-दमनकारी, पितावत् पालक राजा सेनापति और विद्वान् आचार्य, के कर्त्तव्य । ( पृ० ६७३-६८३ )

स्॰ [ ३४ ]—मस्त्नाम वीरों और विद्वानों, न्यापारियों का वर्णन । ( पृ० ६८२-६९४ )

स्० [३५] — अन्नार्थी के समान ज्ञानार्थी को उपदेश। अपानपात् का वर्णन। (२) अपानपात् परमेश्वर का वर्णन। उसकी उपासना। पश्चान्तर में खियों का अनुरूप पति को वरण करने का वर्णन। उत्तम खियों के स्वयंवर का प्रकार। खी पुरुषों के कर्त्तव्य। (पृ० ६९५-७०६)

सू० [ ३६ ]--राष्ट्र के शासकों के कर्तव्य । ( पृ० ७०६-७११ )

#### अष्टमोऽध्यायः

सू॰ [ ३७]—विद्वान् द्रविणोदस् वनस्पति नाम से राजा प्रजाओं के कर्तव्यः। ( पृ॰ ७६१-७६५)

सू० [ ३८ ]—सविता नाम तेजस्वी राजा के कर्तव्य । (६) विजि-गीपुवत् समावर्तन करके छौटते स्नातक का वर्णन । (८) उत्तम राजा के कर्तव्य । (९) परमेश्वर की उपासना का उपदेश । (पृ०७१५-७२४)

स्० [ ३९ ]—विद्वानों वीरों और उत्तम स्त्री पुरुषों एवं वर वधू के कर्तव्य। (७२४-७२९)

सु॰ [४०] —सोम पूषा, माता पिता के कर्त्तव्य । (पृ० ७२९-७३५)

स्० [ ४१ ] — उत्तम पुरुषों, नाना अध्यक्षों के कर्त्तव्य । ( १६, १७) उत्तम खियों का वर्णन । और विद्वानों के कर्तव्य । (ए० ७३५-७४४)

सू० [ ४२-४३ ] — शक्तिशाली और ज्ञानी पुरुष का और पक्षान्तर

### [ २१ ]

में प्रभु का वर्णन । शकुनि, रथेन, शकुन्त, आदि का रहस्य । इति द्वितीयं मण्डलम् । ( ए० ७४४-७४९ )

## अथ तृतीयं मरडलम्



- सू॰ [१]—गुरु और शिष्यों के कर्त्तव्य। राष्ट्र तेजस्वी राजा का वर्णन। (पृ० ७५०-७६५)
- सू॰ [२] यज्ञाक्षिवत् राष्ट्रपति के कर्त्तव्य । (२) राष्ट्रपति का पूज्य पद । (३) विद्वान् गुरु का वरण (५) अग्निवत् नायक का स्थापन उसके कर्त्तव्य । (पू० ७६५-७७५)
- स्० [३] अग्निवत् प्रधान पद पर स्थित विद्वान् , नायक पुरुष के कर्त्तव्य । ( पृ० ७७५-७८३ )
- सू० [ ४ ]—अयणो नायक के कर्त्तव्य ( ४ ) राजा प्रजाजनों और स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । वीरों का कर्तव्य । ( ए० ७८३-७९१ )
- स्० [ ५] अग्नि के दृष्टान्त से समर्थ योग्य विद्वान् अधिकारी के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । अग्नणी नायक का वर्णन । (७) जीव के पूनर्जन्म की व्यवस्था । अर्राणयों से अग्निवत् माता पिता से जीव सर्ग । अग्नि, प्रभु । (ए० ७९१ ८००)
- सू० [६] प्रधान पुरुष का आदर करने का उपदेश । उससे ज्ञान-अहण । माता पिता का कर्त्तंच्य । विद्वान् का कर्त्तंच्य । (ए० ८००-८०८) इत्यष्टमोऽध्यायः ॥

## इति द्वितीयोऽष्टकः।



# ऋग्वेद-संहिता



# अथ द्वितीयोऽष्टकः

व्यक्ति स्थ प्रथमोऽध्यायः

# [१२२]

॥ श्रोशिजः कत्तीवानृषिः ॥ विश्वेदेवा इन्द्रश्च देवताः॥ छन्दः—१,७, १३ भुरिक् पङ्किः। २, ८, १० त्रिष्टुप्। ३, ४, ६, १२,१४, १५ विराट् त्रिष्टुप्। ४, ६, ११ निचृत् त्रिष्टुप्॥ पञ्चदशर्चे स्क्लम्॥ प्र वः पान्ते रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञ रुद्रार्यं स्रीळहुषे भरध्वस्।

प्र वः पन्ति रघुमन्यवाऽन्धा यज्ञ रुद्रायं स्वित्हुषं भरध्वम्। दिवो श्रम्तेष्यसुरस्य वीरेरिषुध्येव सुरुतो रोदस्योः॥१॥

भा०—हे (रघुमन्यवः) स्वल्प कोधवालो, कोधरहित, या ज्ञान की तीव्र भावना वाले पुत्रो ! या शिष्यो ! (वः) तुम्हारे (रुद्राय) दुःखों को दूर करने वाले (मीदुषे) और तुम पर सुखों की वर्षा करने वाले पिता या गुरु के प्रति, (पान्तम्) उनकी पालना करने वाले (अन्धः) अन्न आदि को तथा (यज्ञम्) उचित सत्कार को (प्रभरध्वम्) श्रद्धापूर्वक भेट रूप में लाया करो । (रोदस्योः) आकाश्च और पृथिवी के बीच (असुरस्य) सबको प्राण देने वाले (दिवः) सूर्य की ओर (इपुध्या इव मरुतः) जल वृष्टि धारक वायुओं के समान (वीरैः) वीर पुरुषों के

साथ विद्यमान ( रोदस्योः ) विजिगीषु और अत्रु दोनों के बीच स्थित, (असुरस्य) वीर सेनापति के तुल्य माता पिता के बीच स्थित (दिवः असुरस्य ) ज्ञान के देने वाले आचार्य के (अस्तोष्यि ) गुर्णों का भैं वर्णन करता हुं।

पत्नीव पूर्वहृतिं वावृधध्यां डुषाखानकां पुरुधा विदाने । स्तुरीर्नात्के ब्युतं वसां<mark>ना सूर्यस्य श्रिया सुदशी हिर्राग्यैः ॥ २ ॥</mark>

भा०—(उपासानका पुरुधा विदाने) दिनकी न्यांई ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित पुरुप हो, तथा रात्रिकी न्यांई सद्गुगों केतारा मण्डल से विभूषित स्त्री हो । ये दोनों नाना विद्याओं के जानने वाले हों । स्त्री (पत्नी इव)सती पत्नी केसमान ही (पूर्व हृतिं)पूर्व स्वीकृत पति की (वावृधध्ये) निरन्तर वृद्धि के लिये यत्न करें। वह (स्तरीः) कवच को योद्धा के समान (न्युतम्) विशेष रूप से बुने गये वस्त्र को ( वसाना ) पहनती हुई ( सूर्यस्य ) सूर्य के समान तेजस्वी और विद्वान् पुरुष की ( श्रिया ) लक्ष्मी और ( हिरण्येः ) हितकारी और रमणीय उत्तम गुणों से और सुवर्ण के आभूषणों से (सुदशी) सुन्दर, पूजनीय रूप से दीखने वाली तथा उत्तम रीति से सब पदार्थों को देखने वाली, सुलोचना, हो।

मुमर्त्तु नः पार्रिमा वसुर्हा मुमन्तु वाती श्रुपां वृष्रवान् । <mark>श्चिर्शातसिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्त्रों</mark> विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥

भा०—(वसर्हा) वसने और आच्छादन करने योग्य,गृह-वस्त्रादि से आदर करने हारा, (परिज्ञा) उद्यमी या अन्त देने वाला, और (अपां वृषण्वान्) आह पुरुपों के हितार्थ मेचके समान ऐश्वर्यों की वृष्टि करने वाला ऐश्वर्यवान् पिता तथा ( वसर्हा ) अपने समीप वसने वाले शिष्यों को आदर से रखने वाला और उनके द्वारा आदरणीय, ( परिज्मा ) सबको अन्न तथा ज्ञान प्रदान करनेवाला, और ( अपां वृषण्वान् ) आप्त या प्राप्त शिष्यों के हितार्थं ज्ञान जलों का वर्षण करने वाला गुरु ये दोनों हमें हर्षित करें।

हे (इन्द्रापर्वता) सूर्य या विद्युत्या वायु और पर्वत या मेघ के समान सर्वोपकारक, ज्ञानप्रकाश और ऐश्वर्य जल, के देने वाले पिता और गुरु! (युवं) आप दोनों (निः शिशीतम्) हम अधीनस्थ ब्रह्मचारियों और सन्तानों को तीक्ष्ण बुद्धि, तपस्या और अभ्यास से शिक्षित करें। और (नः) हमें (विश्वे देवाः) सब विद्वान् और दानशील पुरुष भी (तत् विरवस्यन्तु) ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करें।

डत त्या में खशसां श्वेतनायै व्यन्ता पान्ताशिजो हुवध्यै । प्र बो नपातमुषां कृणुष्वं प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ॥ ४ ॥

भा०—(रास्पिनस्य) परमात्म-स्तुति में तत्पर या सुख-रस के सदा पान करने वाले (आयोः) पुत्र या शिष्य को (मातरा) निर्माण करनेवाले माता पिताओं अथवा गुरु और गुरुपत्नी जोिक (यशसा) ज्ञान से (श्वेतनाये) जगत को श्वेत करने, उज्वल करने के लिये (व्यन्ता) भोजन प्रहण करते और (पान्ता) जल-पान करते हैं, (त्या) आप उन दोनों का और (वः) आप सब माता पिता, और गुरुजनों का भी में (औशिजः) एक दूसरे को श्रद्धा पूर्वक स्वी कार करने वाले या तेजस्वी बाप का पुत्र या गुरु का शिष्य होकर (प्र कृणोिम) अत्यन्त अधिक आदर करता हूं। (हुवध्ये) और वारर सहायतार्थ आप को पुकारता हूं। आप सब (अपां नपातम्) अपने प्राणों, ज्ञानों और आचारादि कर्तव्यों को न नष्ट होने देने वाले, मर्यादा को सुरक्षित रखने वाले पुत्र या शिष्य को (प्र कृणुध्वम्) उत्तम रीति से सुशिक्षित करते।

त्रा वी रुव्ययुमाँशिजो हुवध्यै घोषेव शसमञ्जनस्य नंशे प्र वं: पूष्णे दावन श्राँ श्रच्छो वोचेय बसुतातिम्गेनः ॥ ४॥ १॥

भा०—(अर्जुनस्य नंशे) पीडाकारी दुःख के नाश करने के लिये जिस प्रकार (घोषा) वेदवाणी उत्तम उपदेश प्रदान करती है, उसी प्रकार मैं (औशिजः) विद्या मेमी गुरु तथा माता पिता का

पुत्र एवं शिष्य होकर (हुवध्यें)सबको ज्ञान देने, तथा सबके(अर्जनस्य नंशे) दुःख के नाश करने के लिये ( अग्नेः वसुतातिम् ) ज्ञानमय परमेश्वर केश्रेष्ट धन स्वरूप वेद ज्ञान का (वः रुवण्युम्) तथा आप लोगों के उत्तम उपदेश और ज्ञान का (पूष्णे) और पुष्टि और वृद्धि करने वाले और (दावने) आगे योग्य पार्त्रों में विद्या दान देनेवाले विद्यार्थी को (प्र वोचेय) अच्छी प्रकार प्रवचन कहूँ, उन्हें उपदेश कहूं। इति प्रथमो वर्गः॥ श्रतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्रतं सदेने विश्वतः सीम् । श्रोतुं नः श्रोतुंरातिः सुश्रोतुः सुत्तेत्रा सिन्धुरद्धिः॥६॥ भा०-हे ( मित्रावरुणा ) मित्र, सर्वस्नेही ( वरुण ) और सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, माता पिता, गुरु पत्नी उपदेशक आदि जनो ! आप दोनो ( मे ) मेरे ( इमा ) ये ( हवा ) स्वीकार करने योग्य वचनों का ( श्रुत ) श्रवण करो तथा ( सदने ) गृहमें माता-पिताओं और गुरु गृह में गुरु पत्नी तथा गुरु और (विश्वतः) सर्वत्र जगत् में विचरने वाले उपदेशको ! आप सब मेरे वचनों का श्रवण करो। (नः) हमारे वचनों को (सुश्रोतुः) उत्तम श्रवण शील पुरुष अर्थात् पिता गुरु तथा उपदेशक और (श्रोतुरातिः) <mark>कान देकर सुननेवाली माता गुरुपत्नी तथा उपदेशिका (श्रोतु ) सुने ।</mark> (सिन्धुः ) बहुने वाला जलप्रवाह जिस प्रकार (अद्भिः) जलों से(सुक्षेत्रा) उत्तम खेतों को सींच देता है उसी प्रकार आप हमारे हृदय-क्षेत्रों को उपदेशामृत से सींचिये।

स्तुषे सा व<mark>ा वरुण मित्र रातिर्गवा शता पृत्तय</mark>मिषु पुज्रे। श्रुतरेथे प्रियरेथे द्यानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासी अगमन् ॥७॥ भा०-हे (बरुण) गुणों में उत्कृष्ट ! पापों से निवारक ! ( मित्र ) तथा स्नेहवान् दोनों प्रकार के सजानों ! ( वां स्तुषे ) मैं आप दोनों की स्तुति करता हूं। क्यों कि ( गवां शता ) सैकड़ों गौओं और भूमियों के समान उपकार करने वाली, या अमूल्य सैकड़ों ज्ञानवाणियां का

( पृक्षयामेषु ) प्रश्न काने योग्य ज्ञानरहस्यों के निमित्त यम नियमों का आचारण करने वाले बहाचारियों में ( वां ) तुम दोनों का ( रातिः ) दान ही श्रेष्ठ दान है । जिस प्रकार लोग ( पन्ने ) गमन करने वाले रथ में पुष्टि द्धानाः निरुन्धानासः ) पोषणकारी धन सम्पन् और अन्नादि रखकर और उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार पिता गुरु तथा उपदेशक आदि ( निरुन्धानासः ) प्रिय शिष्यों को कुमार्गों से रोकते हुए अथवा अपनी इन्द्रियों को विषय-विलासों से रोकते हुए और जितेन्द्रिय होकर ( पन्ने ) प्राप्तन्य (श्रुतरथे) गुरुपदेश से श्रवण करने थोग्य, रमणीय, और ( प्रियरथे ) अतिप्रिय रस-स्वरूप आत्मा में ( पुष्टिम् ) पोषण सामर्थ्य को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( सद्यः ) शोध हो ( अग्मन् ) गमन करते हैं, आगे बढ़ते हैं ।

श्रम्य स्तुषे महिमघस्य राष्ट्रः सर्चा सनेम नहुषः सुवीराः। जनो यः पुत्रभयो वाजिनोवानश्वावतो रुथिनो महासूरिः॥ =॥

भा०—में पुत्र या शिष्य (अस्य) इस (महिमघस्य) महान् एवं पूजा योग्य उत्तम धन अर्थात् श्रेष्ठ विधि से कमाए हुए धन या विद्या के स्वामी अर्थात् पिता या गुरु की (राधः) सम्पत्ति की (स्तुपे) प्रशंसा करता हूं जिस सम्पत्ति को हम (सुवीराः) उत्तम वीर (नहुषः) पुरुष (सनेम) स्वयं लेकर अन्यों के प्रति दान करें। (यः) जो स्वामी (पज्रेभ्यः) बलवन्तों को (वाजिनीवान्) ज्ञान और अन्न रूप सम्पत्ति का देने वाला है और (मह्यं च) मुझ पुत्र या शिष्य के हित के लिये मुझे (स्रिः) सन्मार्ग पर चलाने वाला है, मैं (अस्य अश्वावतः) उस इन्द्रियों के स्वामी और (रिथनः) शरीर-रथ के स्वामी की स्तुति करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं।

जने। यो मित्रावरुणावाभिधुगुपो न वी सुनोत्यद्रणयाधुक । स्वयं स यदमं हृदेये निर्धत्त त्राप यदी होत्राभिक्रीतावी॥६॥ भा०—(यः) जो (जनः) पुरुष, हे (मित्रावरुणा) स्नेह करने वाले तथा श्रेष्ठ या दुःखों से निवारण करने वाले माता पिता! या गुरु पत्नी और गुरु! आप दोनों से (अभिश्रुक्) द्रोह करता है. और जो (अक्ष्णयाश्रुक्) सीधे द्रोह न करके, टेढ़े तरीके से द्रोह करके (वां) आप दोनों के सम्बन्धकी (अपः) सत्कारादि कियाओं को (न सुनोति) अच्छी प्रकार नहीं अनुष्ठान करता (सः) वह (स्वयं) आप से आप (हदये) हदय में (यक्ष्मं) पीड़ा, क्रेश, आदि कष्टको (निधत्ते) प्राप्त होता है। और (यत्) जो (होत्राभिः) सत्कार वाणियों हारा आपका सत्कार करता है (ऋतावा) वह सत्य मार्ग पर चलनेवाला (ईम् आप) सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है।

स ब्राधं<u>तो नर्हुषो दंसुंजूतः शर्धं</u>स्तरो <u>न</u>रां गूर्तर्धवाः । <mark>विष्टृष्टरातिर्याति वाळ्ड्रसृत्वा विश्वांसु पृत्सु सद्</mark>मिच्छूरः॥१०॥२

भा०—(सः) वह (ब्राधतोः नहुषः) वहेर मनुष्यों में भी महान् होनाता है जो कि (दंसुजूतः) अपनी इन्द्रियों का दमन कर उन द्वारा प्रेरित होता है, (शर्धस्तरः) जो अत्यन्त बलशाली है, (गूर्तश्रवाः) और नरों में जिस के उद्यम का यश फैला हुआ है, (विसृष्टरातिः) जो संसार में विद्या आदि का दान करता है, (याति वाढस्त्वा) और जो उत्तम कर्मों के करने वाला होकर विचरता है, (विश्वासु पृत्सु सदम् इत श्रूरः) तथा जो सम्राट् बुरे अर्थात् असुर भावों के साथ युद्धों में सदा विजयी, श्रूर साबित होता है। इति द्वितीयों वर्गः॥

श्रधु गमन्ता न हुपा हर्वे सूरेः श्रोता राजाना श्रमृतस्य मन्द्राः । नुभोजुवो यन्निर्वस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥ ११ ॥

भा०—हे (राजानः) विद्या और ऐश्वर्य से प्रकाशमान! हे (मन्दाः) सबको आनन्द देने और स्वयं आनन्दित होने वाले, एवं स्तुत्य जनो ! आप लोग (सूरेः) विद्यावान, सबके भेरक, (अमृतस्य) अमरण धर्मा नित्य

(नहुपः) सबको एक सूत्र में बाँधने हारे, परम पुरुष के (हवं) उत्तम वचन और स्तुति को (श्रोत) श्रवण करो और (ग्मन्त) सुन कर उस मार्ग पर चलो। (यत्) क्योंकि (नभोजुवः) वायु में वेग देने वाले आकाश में प्रेरणा देने वाले, (निरवस्य) निःशेष समस्त ज्ञानों श्रोर रक्षण सामर्थ्य वाले परमेश्वर की (राधः) आराधना या उस द्वारा दिया ऐश्वर्य (महिना) महान् सामर्थ्य से (रथवते) रमण साधन रूप देह को धारण करने वाले आत्मा के (प्रशस्तये) उत्तम उत्तम प्रशासन या ज्ञान प्राप्ति के लिये होता हैं।

प्तं शंधे धाम् यस्यं सूरेरित्यवीचन्दरीतयस्य नंशे। द्युम्नानियेषुं बस्रताती रार्गन्वश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वार्जम् ॥१२॥

भा०—(यस्य) जिस (सूरेः) सबके प्रोरक और सर्वोत्पादक (दशतयस्य) दशों दिशाओं में व्यापक पग्मेश्वर के ही (वंशे) समस्त संसार का प्रलय द्वारा नाश करने में (एतं) इस (शर्धः) बड़े भारी बल का और (नंशे) जगत् को व्यापने में जिसके (धाम) बड़े भारी धारण सामर्थ्य का विद्वान् जन (अवोचन्) वर्णन किया करते हैं वह (बसुतातिः) समस्त वसने वाले जीवों और वसने योग्य लोकों के विस्तार करने वाला है। हे विद्वान् पुरुषो! (येषु) जिन श्रेष्ठ यज्ञादि कार्यों के,याश्रेष्ठ पुरुषों के आश्रय पर आप (विश्वे) सब लोग (द्युम्नानि) नाना ऐश्वर्यों को (रारन्) भोगते हो उनसे (प्रमुथेषु) उत्तम प्रकार से सब का भरण पोषण करने वाले अनेक यज्ञ आदि कामों में और राजा, पुरोहित आचार्य आदि श्रेष्ठ पुरुषों में अपने (वाजम्) ऐश्वर्यका (सन्वन्तु) दान किया करो। मन्दामहे दर्शतयस्य धासो द्विर्यत्पञ्च विश्वतो यन्त्यन्त्रां। किमिष्टाश्चे इष्टर्राष्ट्रमप्टेत ईशालास्टर्तर्हण ऋश्वेत नृन्॥ १३॥

भा॰—हम साधक लोग उस (दशतयस्य) दसों प्रकार के सगीं को वा दशों दिशाओं से युक्त जगत को (धासेः) धारण करने वाले परमेश्वर की

( मन्दामहे ) स्तुति करते हैं। ( यत् ) जिसके आश्रय पर (द्विः पञ्च) वे दसों प्रकार के सर्ग, या दसों दिशा वासी प्रजाजन (अन्न विश्रतः) अन्नों को धारण करते हुए (यन्ति ) उद्देश्य को प्राप्त होते हैं, गुजर रहे हैं। ( एते किम् ईशानासः) ये सूर्य आदि लोक भी या बढ़े २ राजा महाराजा भी क्या स्वयं सामर्थ्यवान् हैं ?ये क्या ईश्वर हैं ? अर्थात् उस परमेश्वर की तुलना में ये सब तुच्छ हैं। वह परमेश्वर ही (इष्टाश्वः) समस्त वेगवान्, मन, अग्नि आदि व्यापक पदार्थों का इष्ट अर्थात् प्रेरक है वही (इष्ट-रिक्रमः) समस्त रिश्मयों का बोंडों के सारथी के समान प्रेरक और संब्चालक, सबकी बागडोर चलाने वाला है। वहीं परमेश्वर (तरुषः) आकाश मार्ग से सूर्य के समान जाने वाले समस्त नक्षत्रादि लोकों को और (नृन्) समस्त नायकों या पुरुषों को ( ऋक्षते ) चलाता और वश करता है । [ २ ] अध्यात्ममें यह आत्मा दशविध प्राणगणका धारक होने से 'धासि' है। जिसके आश्रय-पर ये दसों प्राण अन्नों को भोगते रहते हैं। वह आत्मा अइव अर्थात् इन्द्रिय और रिंम अर्थात् ज्ञान तन्तुओं का प्रेरक है। (एते किमीशानाः) ये प्राणगण तो क्षुद्र शक्तिवाले हैं। वह इन गतिशील नायक प्राणों को भी वश करता है। हिर्रयकर्षं मणिब्रीवमर्णस्तन्ना विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । श्रुयो गिरः सुद्य श्रा ज्ञमुष्िरोस्राश्चाकन्तूभयेष्व्समे ॥ १४ ॥

भा०—( विश्वे देवाः ) समस्त विनयशील योद्धाजन तथा विद्वान्
पुरुष मिलकर (नः ) हमारे में से (हिरण्यकर्ण) कान में सुवर्ण के कुण्डल
पहने और (मिणग्रीवम् ) गले में मिणयों की माला पहने, उत्तम नायक
पुरुष का (तत् अर्णः) वह उत्तम जल, अर्ध्य, पाद्य, आचमन और अभिषेक
आदि के योग्य जल (विरस्यन्तु) प्रदान कर उसकी सेवा करें । और
(अस्मे ) हमारे हित के लिये (उभयेषु) हमारे अपने और परायों
के बीच में (देवाः ) उत्तम विद्वान् पुरुष उसको (चाकन्तु) चाहें। (अर्थः)
वह सबका स्व।मी पुरुष (सद्यः ) शीध्र ही (जग्मुषीः ) ज्ञान करने योग्य

(गिरः) वाणियों, समस्त भाषाओं और वेदवाणियों को और (उसाः) दुधार गौवों को (आ) प्राप्त करें। (२) अध्यात्म में-आत्मा या इष्टदेव तेओ मय, हित और रमणयोग्य साधनों से और प्राणों से युत्त होने हिरण्यकर्ण है। मननशील मनद्वारा समस्त प्राह्म ज्ञानों का लेनेवाला होने से मणिप्रीव है, देह का स्वामी होने से अर्थ है। वह समस्त वाणियों को वश करता है। (देवाः) सब प्राण उस वरिष्ठ प्राण आत्मा को चाहते और उसके अधीन रहते हैं।

चृत्वारों मा मशुशीर्यस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञ स्रायवसस्य जिष्णोः । रथे वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साःस्यमगभस्तिःसूरो नाद्यौत् ।१४।३।

भा०-( मशर्शारस्य ) दुष्टों को नाश करने और ( जिप्णोः ) विजय करने वाले ( राज्ञः ) राजा के ( चत्वारः ) चारों वर्ण और चारों आश्रम, या सेना के चारों अंग और ( आयवसस्य ) सर्वत्र व्यापक अन्नादि सामग्री के स्वामी पुरुष के (त्रयः) तीन,अध्यक्ष जन, भृत्यजन और प्रजाजन ये सब (शिश्वः) शिशु या वालक के समान पालन करने एवं शासन करने योग्य हैं। वे सब (मा) मुझ प्रजाजन को प्राप्त हों। हे (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण ! सर्वस्ने ही और सर्वश्रेष्ठ, या दुष्टों के निवारक बाह्मण और क्षत्रिय वर्ग ! आप दोनोंका (रथः ) धारण करने योग्य, रथ के समान यह रष्ट (दीर्घाप्साः) विशाल रूप ौर काय ाला और विस्तृत उत्तम गुणों से युक्त ( स्यूमगभिस्तः ) सुखकारी किरणीं वाले ( सूरः न ) सूर्य के समान ु (स्यूमगभस्तिः) सुखकारी शामन प्रवन्ध से युक्त होकर (अद्यौत्) प्रकाशित हो ि २ ] देहके अधिष्ठाता राजा आत्मा, बाधक कारणों पर विजय करने से ृ विष्णु' है । अन्नादि का स्वामी होने से आयवस' है । अज्ञान नाशक होने से हो 'मशर्शार' हैं। ४ + ३ = ७ प्राण उसके शिशु हैं । अथवा यह मुख्य आत्मा स्वयं सब में व्यापक होने से 'शिशु' है। उसके ये सातों सोवक हैं! मित्र वरुण, प्राण और अपान है। उन में रमणकारी (रथः) रस रूप आतमा महान् रूपवान् और कर्मवान् होकर, सुखकारी साधनों से युक्त होकर सूर्य के समान प्रकाशित होता है। ,शिशु आत्मा का वर्णन देखो बृहदारण्यक उपनिषद् )। इति तृतीयो वर्गः।

#### ॥ १२३ ॥

दीर्घतमसः पुत्रः कच्चीवातृषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, ७, ६, २०, १३, बिराट् त्रिष्टुप्। २४, ८, १२ निचत् त्रिष्टुप्। ५ त्रिष्टुप् ११ भुरिक् पङ्किः ॥ त्रयोदशर्चं स्कम् ॥

<mark>पृथ् रथे। दर्त्तिणाया ऋये।ज्येत</mark>ं देवास्ते ऋमृतासो ऋस्थुः । कृष्णादुर्दस्थादुर्गुः विहायाश्चिकित्सन्ती मानुपाय चर्याय ॥ १ ॥

भा०—(दक्षिणायाः) यज्ञ में दाये भाग में विराजने वाली वधू का ( पृथुः रयः) विज्ञाल रथ (अयोजि) जोड़ा जावे। और उसमें (असृतासः) कभी नाश न होने वाले (देवासः ) प्रकाशमान, दोसियुक्त रस ( अस्थुः ) लगाये जावें ( अर्था ) गृहकी स्वामिनी नव वधू (कृष्णात्) वियोग से शोकातुर होते हुए पितृगृह से (मानुपाय क्षयाय) अपने पतिसम्बन्धी गृहों के प्राप्त होने के लिये अपना मनोरथ करती हुई (विहायाः) विशेष आदर युक्त होकर (उत् अस्थात्) उस रथ पर चढ़े ।

पूर्वा विश्वस्माद् भुवनाद्बोधि जयन्ती वाज बृहुतीसर्नुत्री। <u>उच्चा व्यंख्यद्युवातः पुनर्भूरोषा श्रंगन्प्रथमा पूर्वहूतौ ॥ २ ॥</u>

भा०—( उपा ) प्रभात वेठाके समान उत्तम कमनीय गुर्णो से युक्त कन्या ( विश्वस्मात् भुवनात् ) समस्त संसार से ( पूर्वा ) पूर्व (अबोधि ) प्रवुद्ध हो, जागे । वह ( वाजं ) ऐश्वर्य और अन्नको और संद्राम को (जयन्ती) विजय करने वाली सेना के समान सबके चित्तोंपर विजय प्राप्त करती हुई ( बृहती ) बड़ी गुणवती ( सनुत्री ) यैथायोग्य भोजन, मान, आदर का विभाग करने वाली ( युवतिः ) युवति, हृष्ट पुष्ट वयसवाली, ( उचा )

उच्च, उत्कृष्ट गुणों को (वि अख्यत्) प्रकाशित करे । वह (पुनभूँः) उषा के समान पुनः २ प्रतिदिन सदा नये प्रसन्न रूप में प्रकट होती हुई (पूर्वहूतो) अपने पूर्व विद्यमान, विद्यादृद्ध और वयो वृद्धों के आदर सत्कार के कार्य और गृहस्थाश्रम में (प्रथमा) सबसे मुख्य होकर (आ अगन्) प्राप्त हो । यद्द्य भागं विभज्ञासि नुभ्य उषी देवि मर्त्युत्रा सुजाते । देवो नो अत्र सविता दर्मूना अनागसो वोचित् सूर्याय ॥ ३॥

भा०—हे (सुजाते) उत्तम कुल वंश और गुणों में प्रकट होने वाली !
(उषः देवि ) प्रभात बेलाके समान कमनीय गुणों से युक्त देवि ! कन्ये !
(यत् ) तूं अद्य ) आजके समान सदा ही (नृभ्यः) उत्तम पुरुषों के लिये (भागं ) सेवन करने योग्य अन्न आदिका (विभजासि ) विशेषरूप से विभाग किया कर । (अत्र ) इस गृहाश्रम के क्षेत्र में (नः ) हममें से (दृम्ता ) गृहका स्वामी, दृमनशील चित्त वाला, जितेन्द्रिय (देवः) द्वानशील विजिगीषु पुरुष ही (सविता ) पुत्रों को उत्पादन करने वाला तेरा पित हो । ऐसा ही (दृम्ताः ) जितेन्द्रिय, (देवः ) विद्वान् (सविता ) सबका उत्पादक आचार्य विद्वान ही (नः अनागसः) पाप कर्मों से रहित हम शिष्य और जिज्ञासु जनों को (सूर्याय ) सूर्य के समान तेजस्वी आदित्य बद्धाचारी होने के लिये (वोचिति ) उपदेश करे । गृहङ्गृहमहुना यात्यच्छा दिवेदिवे त्राधि नामा द्धाना । सिषासन्ती द्योतना शर्वदागाद्यम्मग्रामद्भेजते वस्नाम् ॥ ४॥

भा०—(अहना) प्रकाश से फैलने वाली, प्रभात वेला जिसप्रकार (दिवे दिवे दधाना) प्रतिदिन नव स्वरूप धारण करती हुई। (गृहं गृहम् अच्छ याति) प्रति गृह में प्राप्त होती है उसी प्रकार (अहना) सबके समक्ष गुणों का प्रकाश करने वाली अथवा (अहना) कभी भी न ताड़ने और न व्यथा पाने योग्य, अतिकोमल स्वभाव की, अक्षता नववधू (दिवे दिवे) प्रति दिन (नाम अधि) अपने विनयशील स्वभाव को अधिका

धिक (दधाना) धारण करती हुई (गृहं गृहम्) प्रत्येक गृहको (अच्छ याति) भली प्रकार आदर से प्राप्त होती और वह ( द्योतना ) उपाके समान ही अपने गुणों का प्रकाश करती हुई (सिपासन्ती) समस्त ऐश्वर्यों को सेवन करती हुई ( शश्वत् ) सदा ( वसूनां ) वसने हारे, गृहस्थ में प्रवेश करने हारे विद्वान् नवयुवकों में से ( अग्रम् अग्रम् इत् ) सवमें श्रेष्ट युवक को ही (भजते) प्राप्त हो । अथवा—(वस्नास् अग्रम् अग्रम् इत् भजते) ऐश्वर्यों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्राप्त करे।

भगस्य स्वसा वर्रणस्य जामिरुषंः सूनृते प्रथमा जरस्व। पुश्चा स दृध्या यो श्रघस्य धाता जयेम तं दित्तिण्या रथेन ॥४॥४॥

भा०—हे ( उपः ) प्रभात बेला के समान कान्तिमति ! तू (भगस्य-स्वसा ) सूर्यं के समान उत्पन्न होने वाली, मानो उसकी बहिन, प्रभात वेला के समान ही (भगस्य) सुख, सेवने योग्य ऐश्वर्य की (स्वसा) स्वयं प्राप्त करने और कराने वाली, ऐश्वर्य के साथ ही मानो उत्पन्न, ऐश्वर्य की भगिनी के समान साक्षात् गृहलक्ष्मी है। (वरुणस्य जामिः) उपा जिस प्रकार वरण करनेयोग्य अन्धकार के वारण करने वाले सूर्य की जामि' अर्थात् भगिनी है, वह उसके साथ उत्पन्न होती है. अथवा उपा (वरुणस्य) सबको आवरण करने वाले रात्रिरूप अन्धकार को (जिमः) कन्या है उसी प्रकार हे कन्ये ! तू भी ( बरुणस्य ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष की ( जाभिः ) अपत्य उत्पन्न करने हारी. अथवा दुःखों से वारण करने वाले आता की भिगनी है। हे (स्नुते) ग्रुभ वाणी बोलने हारी, श्रेष्ट आचारशीले, अथवा, हे (सृतृते) उत्तम धन-ऐश्वर्यविति ! तू (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (जरस्व ) उत्तम गुणों का बखान कर, या स्वयं उत्तम स्तुति को प्राप्त कर । और (यः ) जो (अघस्य ) पापका (धाता ) पोषण करने वाला, कष्टों का देने वाला है (सः) उसको (पश्चा दध्याः) पीछे कर,उसका तिरस्कार कर । और (तं) उसको हम लोग (दक्षिणया) अति बलवती सेना से और ( रथेन ) रथबल से (जयेम) विजय करें। इति चतुर्थों वर्गः।

उद्दीरता सूनृता उत्पुर्रन्धिरुद्द्ययः शुशुचानासी श्रस्थः। स्पार्हा वस्त्रीन तमसापगूळह्याविष्क्रणवन्त्युषसी विभातीः॥६॥

भा०—(उषसः) प्रातः वेलाएं जिस प्रकार (तमसा अपगूडानि) अंधकार से छुपे, (स्पार्हा वसूनि) अभिलाषा करने योग्य नाना ऐश्वयों और बसे हुए प्राणियों को और (विभातीः) विशेष रूप से चमकने वाली दीप्तियों को प्रकट करती हैं उसी प्रकार (उपसः) कान्तिमती, उत्तम खियें (तमसा अपगूडानि) अन्धकार में छिपे नाना (स्पार्हा वसूनि) अभिलाषा करने योग्य उत्तम ऐश्वयों को (आविः कृण्वन्ति) प्रकट करें। और (विभातीः) विशेष दीप्तियों का प्रकाश करें। (स्नृताः) उत्तम वाणियें, (उत् ईरताम्) उठें। वेद वाणियां उच्च स्वर से पढ़ी जावें (पुरन्धीः) पुर अर्थात् देह, गृह आदि को धारण करने वाली युवतियां (उत् ईरताम्) उन्नति को प्राप्त हों, उठें और (ग्रुगुवानासः) अति प्रदीप्त, ग्रुग्द स्वन्छकारक (अग्नयः) यज्ञाप्तियों और विद्वान् जन (उत् अस्थुः) उठें, प्रज्वलित हों और विद्वान् जन (उत् अस्थुः) उत्तम पद प्राप्त करें।

श्र<u>पान्यदेत्यभ्य न्यदेति विषुक्षे</u> श्रहेनी सं चेरते। प्रशिक्तितोस्तमे श्रन्या गुहाक्ररदाँदुषाः शोश्चता रथेन ॥७॥

भा०—(अहनी) दिन और रात्रि दोनों (विषुरूपे) तम और प्रकाश से विपरीत रूप के होकर भी ( संचरेते ) एक साथ गति करते हैं। इन दोनों में से (अन्यत् अप एति) एक हटता है, दूर जाता है, तो (अन्यत् ) दूसरा उसके (एति) सन्मुख आजाता है। (पिरिक्षितोः) समीप २ साथ निवास करते हुए दोनों में से (अन्या) एक, रात्रि (गृहा) अन्तरिक्ष में (तमः अकः) अन्धकार को फैलाती है तो दूसरी (उषाः) उषा, प्रभातवेला, (शोद्यचता) अति दीसियुक्त चमचमाते (रथेन) रथ अर्थात् तीव प्रकाश वान् सूर्य से (अद्यौत्) प्रकाशित होती है। इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष भी (विषुरूषे) भिन्न २ स्वभाव के या (वि-सुरूषे) विशेष

सुन्दर, रूपवान् पति पत्नी ( अहनी ) एक दूसरे के हृदय को व्यापने और प्रकाशित करने वाले होकर ( सं चरेते ) एकसाथ ही सांसारिक सुखका भोग करें। उनमें (अन्यत् अप एति) एक परे होवे तो (अन्यत् अभि एति) दूसरा सामने आवे अर्थात् यदि एक व्यक्ति उत्तम कार्यं करता २ थककर विश्राम करे तो उसका स्थान दूसरा ले । अथवा एक स्त्री लजावश होकर परे रहती है तो दूसरा साथी पुरुष (अभि एति)सन्मुख रहता है। (परिक्षितोः) साथ ही निवास करने के लिये उन दोनों में से (अव्या) एक मेम्बर, छी (गुहा) बुद्धि में यदि ( तमः ) अन्धकार के समान खेद, शोक आदि प्रकट करे तो दसरा ( उपाः ) मभात के समान प्रकाश वाला होकर ( शोशुचता रथेन ) अति दीतियुक्त, रमण करने योग्य स्वरूप से ( अद्यौत् ) प्रकाशित हो और खेद आदि अन्धकार को दर करे।

<u>सदृशींरच सदृशीरिंदु श्वो दींर्घ सचन्ते वरुणस्य धाम ।</u> <mark>श्चनुबुद्यास्त्रिशतं योजनान्येक्षेका कतुं परि यन्ति सद्यः ॥ ८ ॥</mark>

भार-प्रभातवेलाएँ जिस मकार ( अद्य ) आज ( सद्दशीः ) समान रूप से दोखती हैं (उ धः सदशीः इत्) उसी प्रकार कल अर्थात् भविष्य में भी दीखती हैं । उसी प्रकार उत्तम सुन्दर खियें भी ( अद्य सदर्शाः ) जिस प्रकार गुणों से युक्त अपने पतियों के अनुरूप हों उसी प्रकार श्वः इत् उ सदशीः) कल, भविष्य में भी सद्। तदनुरूप बनी रहें। वे (अनवद्याः) निन्दनीय आचारों से रहित, उत्तम आचारवाली होकर (वरुणस्य) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के ( दीर्घ ) चिरकालतक निवास करने योग्य ( धाम ) गृहको (सचन्ते ) प्राप्त हों । जिस प्रकार उषाएं वरणीय सूर्य के दीर्घ विस्तृत प्रकाश को प्राप्त होती हैं और जिस प्रकार ( त्रिंशतं योजनानि ) उषाएं सूर्योदय के स्थान से आगे ३०।३० योजन दूरतक दीखती है और (एकैका अकेले २ भी कतुं परि यन्ति)प्रत्येक यज्ञ या अपने कर्त्ता सूर्य के आश्रय पर रहती हैं उसी प्रकार खियाँ भी (त्रिंशतं योजनानि) कम से कम ३०।३०

योजन अर्थात् १२० कोश दूर तक (सद्यः) नित्य (कर्तु परियन्ति) अपने 'कर्तु अर्थात् कर्त्ता, पतिको प्राप्त हों। वे समीप २ विवाहित न होंवं। जान्त्यह्नः प्रथमस्य नामे शुक्रा कृष्णादंजनिष्ट श्वितिची। ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरहानेष्कृतमाचरन्ती॥ १॥

भा०-( अह्नः प्रथमस्य ) दिनके आदि भाग, पूर्वाह्न के ( नाम ) स्वरूपको जानती जनाती हुई (धितीचो ) इवेत वर्ण से युक्त, उज्ज्वल ( ग्रुका ) कान्तिमती उषा जिस प्रकार ( कृष्णात् ) काले अन्धकार के बीचमें से (अर्जानष्ट) प्रकट होती है और वह (अह:-अहः) नित्य ( निष्कृतम् ) नियत, निश्चित रूप से उत्तम शोभासम्पन्न प्रकाश ( आच-रन्ती ) करती हुई ( ऋतस्य धाम ) आदित्य के तेज को ( न मिनाति ) नष्ट नहीं होने देती प्रत्युत उसकी और भी वृद्धि करती है उसी प्रकार (ं योपा ) दो कुर्लोको मिलाने हारी स्त्री ( प्रथमस्य नाम जानती ) अपने कुल में अति प्रसिद्ध आदि वंश कर्त्ता का गोत्रनाम उचारण करती हुई ( धितीची ) स्वयं ग्रुद्ध पवित्र कर्म करती हुई ( ग्रुक्का ) कान्तिमती तेज त्वनी, चाहे (कृष्णात्) कृष्ण अर्थात् हीन कर्म करने वाले कुलसे भी अज-निष्ट) उत्पन्न हुई हो. वह भी (निष्कृतस्) शास्त्रादिसे निश्चित, उत्तम शोभा-जनक कार्य का (आचरन्ती) आचरण करती हुई (ऋतस्य ) सत्य व्यवहार या वेद. या सत्याचरण युक्त पुरुष के (धाम) स्थान, गृह आदि का ( न मिनाति ) नाश नहीं करे, प्रत्युत उसको उत्तम रीति से बसावे। कुन्येव तुन्वाः शारादानाँ एषि देवि देवमिय समागम्। संस्मयमाना युवतिः पुरस्ता<u>दाविर्वत्तं।सि क्रणुषे विभाती॥१०॥४॥</u>

भार — (कन्या इव ) कन्या जिस प्रकार (तन्वा ) अपने शरीर से (शाशदाना ) अपना स्वरूप प्रकट करती हुई (इयक्षमाणम् ) अपने साथ संयुक्त (देवं ) अपने योग्य एवं कामनाशील, प्रिय पति को प्राप्त होती है उसी प्रकार हे (देवि ) तेजस्विन ! तूभी (तन्वा शाश- दाना ) अपने विस्तृत प्रभामय स्वरूपसे प्रकट होती हुई ( देवम् ) तेजस्वी (इयक्षमाणं) अपने से सुसंगत सूर्य को (एपि। प्राप्त होती है। और जिस प्रकार ( युवतिः ) जवान स्त्री ( संस्मयमाना ) भली प्रकार सुस्कराती हुई ( विभातीः ) विशेषगुणों से प्रकाशित होती हुई ( पुरस्तात ) अपने पित के समक्ष (वक्षांसि आविः कृणुते) अपने बाहुमूल आदि अंगों को प्रकट करती है उसी प्रकार हे उपा!त भी (संस्मयमाना) मानो प्रकाश किरणों से सुसकाती हुई (विभातीः) प्रकाशों से प्रकाशित होती हुई (पुरस्तात) सब के समक्ष (वक्षांसि ) नाना रूपों को ( आविः कृणुषे ) प्रकट करती है। इति पञ्चमा वर्गः।

सुसङ्काशा सात्रमृष्टे<u>व</u> योषाविस्तन्वं कृणुषे दृशे कम्। सद्भारवर्सुषो वित्ररं व्युच्छु न तत्ते ग्रन्या उपसो नशन्त ॥११॥

भा०—उपा जिस प्रकार (तन्वं आविः) तिस्तृत प्रभामय देहको प्रकट करतो है, (वितरं विच्छति) दूरतक अन्धकार को दूर करती है। उसो प्रकार हे (उपाः) प्रभातवेला के समान कमनीये! नवयुवति! (योषा) दानों कुलां को मिलाने हारी तू (सुंसंकाशा) उत्तमरीति से सुशिक्षित होकर (मातृम्रष्टा इव) माता द्वारा अच्छीप्रकार स्नान, अनुलेप, अंत्रकार, उत्तम शिक्षा द्वारा सुशोधित और सुशोभित की जाकर (दशे) दिखाने के लिये (तन्वं) अपने शरीर को (आविः कुणुषे) प्रकट कर। (त्वम्) तू (भद्रा) मंगल आचार वाली हो कर (वितरं वि उच्छ) खूब अपने उत्तम गुणोंको प्रकट कर। (अन्या उपसः) अन्य कमनीय कन्याएँ भी (ते) त (तत्) उस रूपादि शोभा को (न नशन्त) प्राप्त न हों। अथांत् तू सबसे अधिक सुशोभित हा।

श्रद्वीव <u>विगिर्मिती विं</u>श्ववि<u>रा</u>यतमाना <u>राश्मिभिः स्यस्य । पर्यं च यन्ति पुनरा च यन्ति अद्वानास् वहमाना उषास्यः ॥१२॥ भा०—( उषासः ) जिस प्रकार उषाएं (सूर्यस्य रश्मिभिः यतमानाः)</u> सूर्यकी किरणों से यत्नशील होती हुई, (अश्वावतीः) व्यापक प्रकाशों या सूर्य से युक्त, (गोमतीः) किरणों से युक्त, (विश्ववाराः) सबसे वरण करने योग्य या समस्त विश्वको व्यापने वाली हो कर (नाम वहमानाः) सुन्दर रूप धारण करती हुई (परा यन्ति च पुनः आ यन्ति च) चली जाती हैं और फिर आजाती हैं। उसी प्रकार (उपासः) पितयों की कामना करती हुई कमनीय नववधुएं भी (अश्वावतीः) हृदय में व्यापक गुणवान् बलखान् पितसे युक्त, या रथमें लगे अश्वों और (गोमतीः) गौ आदि पशुसमृद्धि से सम्पन्न हो कर (विश्ववाराः) समस्त पुरुषों से वरणीय, उत्तम अथवा समस्त संक्टों को दूर करने हारी, (सूर्यस्थरिमभिः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष की रिश्मयों तेजों और नियासक शासनों से (यतमानाः) गृहोद्योग करती हुई, (नाम) सुन्दर स्वभाव, विनय और उत्तम नाम, ख्याति (वहमानाः) धारण करती हुइ (भद्राः) कल्याण आचरण, मंगल जनक गुणों वाली होकर (परा यन्ति च पुनः आ यन्ति च) पितयों के संग दूरदेश में भी जावें और पुनः अपने पिता के घर लौट भी आवें। प्रमृतस्य दिममेनुयच्लीमाना भद्रमभेदें ऋतुमस्मास्य धोहि।

उषीं नो ख्रद्य सुह्या द्युंच्छास्मासु रायों स्घवत्सु च स्युः॥१३॥६ सा०—हे (उषाः) प्रभातवेला के समान कमनीये! कान्तिमति! जिस प्रकार प्रभातवेला ( ऋतस्य रिष्मम् अनु यच्छमाना ) सूर्यके किरग के अनुकुल प्रकाश करती हुई हममें ( भद्रम् भद्रम् ) अति-कल्याणजनक ज्ञान, कर्म, बल धारण कराती है उसी प्रकार ( ऋतस्य रिष्मम् ) सत्य ज्ञानमय वेद के ज्ञान प्रकाश के (अनु यच्छमाना) अनु-सार उद्योग करती हुई (अस्मासु ) हममें (भद्रं भद्रं ) अति सुल और कल्याणजनक ( ऋतुम् ) यज्ञ आदि कर्म, धर्माचरण को (अस्मासु ) हमारे बोचमें (धिह ) धारण करा, स्थापन कर। तू ( अप ) आज और आजके समान सद्रा (सुह्वा ) उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त होकर (नः) हमारे बीच (वि उच्छ) अज्ञानों को नाश कर । और (अस्मासु) हम (मधुवत्सुच) नाना ऐश्वर्य वार्ना के बीचमें (रायः) विविध ऐश्वर्य (स्टुः) प्रोप्त हों। इति षष्टो वर्गः ॥

## ॥ १२४ ॥

कर्त्त वान्दैर्घतमस ऋषिः ॥ उषो देवता ॥ छन्दः--१, ३,६,६,१० निंचृत् त्रिष्टुप्।४,७,११ त्रिष्टुप्।१२ विराट्त्रिष्टुप्।१,१३ भुरिक् पङ्किः। ५ पङ्किः। = विराट् पङ्किथ ॥ द्वादशर्चं स्कम्।

डुवा डुच्छन्ती समिधाने ऋग्ना उद्यन्तसूर्यं डाईया ज्योतिरश्रेत्। देवो नो श्रत्रं सदिता न्वर्धं प्रास्तिवीद् हिपत्य चतुष्पादित्यै॥१।

भा०— जिस. प्रकार ( उच्छन्ती उपा ) अन्धकार दूर करती हुईं उपा, प्रभातवेळा ( अग्ने सिमिधाने ) अतिप्रदीस होते हुए सूर्यरूप अग्नि के आश्रय पर (उर्विया ज्योतिः अश्रेत् ) बहुत अधिक प्रकाश को प्राप्त करती है, या महान् ज्योतिर्मय सूर्य का आश्रय लेती है । और ( उद् यन् ) उद्य को प्राप्त होता हुआ ( सूर्यः ) सबका प्ररेक और प्रकाशक सूर्य भी ( उर्विया ) उस विशाल पृथ्वी, या अपने, या उपाके साथ ही । ज्योतिः अश्रेत् ) परम तेज को प्राप्त करता है । उसी प्रकार ( समिधाने अग्ने ) अग्नि के प्रदीप्त होने पर ( उपा ) पतिकी कामना करने हारी, कान्तिमती कन्या ( उच्छन्ती ) अपने गुणों का प्रकाश करती हुईं ( उर्विया ज्योतिः अश्रेत् ) बड़े भारी ज्योति, प्रकाश या शोभा, या ज्ञानवान् पुरुष का आश्रय ले । और इसी प्रकार ( उद्या क्योतिः अश्रेत् ) ज्ञानामिक प्रदीप्त होने पर वड़ी कान्तिमती पृथ्वीरूप खोका आश्रय ले । ( अश्र ) इसी महस्थाश्रम कार्य में (सिवता देवः) सर्वोत्वादक, सर्वश्रेरक परभेषर ( जु ) ज्ञीय ( नः अर्थ ) हमें इष्ट प्रयोजन और ( इत्ये ) इष्ट प्राप्ति या जाने

आने के लिये (द्विपत् चतुष्पत्) दोपाये, चौपाये, सृत्यादि और पशु धन को भी (प्र असावीत्) प्रदान करे। आर्मिन ति दैव्यानि वृतानि प्रामिन ती मनुष्या युगानि । ईयुर्णाणासुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्॥२॥

भा०—जिस प्रकार (उषा) प्रभातवेला, (दैन्यानि व्रतानि अमिनती) देव, परमेश्वर सम्बन्धी वर्तों, उपासना आदि कर्मों का लोप न करती हुई (मनुष्या युगानि) मनुष्य सम्बन्धी वर्षों की (प्रिप्तनती) उत्तम रोजिसे मान करती हुई (इयुपीणाम् उपमा) अभीन क आई समस्त उपाओं के सहश और (आयतीनां प्रथमा) आगे आनेवाली समस्त उपाओं को प्रथम, मुख्य होकर (वि अद्यौत्) विशेष रूप से प्रकाशित होती है उसी प्रकार कमनीय गुणों से युक्त वधू (दैन्यानि) देव, परमेश्वर, आचार्य माता, पिता,पित आदि मान्य पुरुषों, या उपासना सेवा, शुश्रूपा आदि नित्य धर्मों तथा उनके उपदेश किये कर्मों का (अमिनती) कभी भी लोप न करती हुई और (मनुष्या) मनुष्य जित के (युगानि) युगों अर्थात् मिन्न र युगों, कालों, समयों का (प्रिप्तनती) निर्माण करती हुई (इयुपीणाम् उपमा) पूर्व आई उत्तम खियों के बीच उपमा देने योग्य, अनुकरणीय आचरण वाली, आदर्श हो कर और अप्यतीनां प्रथमा) और आगे, भविष्य में उस कुल या ग्राम में आने वाली वधुओं में सबसे प्रथम, सबसे श्रेष्ठ होकर (वि अद्यौत) विविध गुणों से प्रकाशित हो।

पुषा दिवो दुंहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्। अस्ति। अस्त

भा०—( दिवः दुहिता ) प्रकाश से जगत् को पूर्ण कर देनेवाली, या प्रकाशमान् सूर्य की कन्या के समान उपा जिस प्रकार ( प्रति अदर्शि, प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह (पुरस्तात्) सबके समक्ष वा पूर्व दिशामें (ज्योति । सस्तानः ) प्रकाश को धारण करती हुई ( ऋतस्य पन्थाम् अनु एति )

सूर्य के मार्ग पर गमन करती है और (प्रजानती इव ) उत्तम ज्ञानवती विदुपी के समान (दिशः न प्रमिनाति) अन्य दिशाओं का लोप नहीं करती। उसी प्रकार (एपा) यह (दिवः दुहिता) ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुष की कन्या अथवा (दिवः दुहिता) समस्त कामनाओं को पूर्ण करने हारी, या रमण कींड़ा की इच्छुक, कामनावान् पित के कामनाओं को पूर्ण करने हारी, नववधू (समना पुरस्तात्) एकत्र हुए जनसमूह के समक्ष (ज्योतिः) उज्जवल वस्त्र-आमृषणों को (वसाना) धारण करती हुई (प्रति अद्धि) प्रत्यक्ष देखी जावे। उसे सब कोई देखें। वह (ऋतस्य) सत्य-ज्ञानमय वेद के उपदिष्ट (पन्थाम्) मार्ग को (साधु) उत्तम रीति से (अनु एति) अनुगमन करे। अथवा (ऋतस्य) प्राप्त हुए सत्य व्यवहारवान् पित के मार्ग का उत्तम रीति से अनुसरण करे। और (प्रजानती इव) उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करती हुई, विदुषी होकर (दिशः) गुरु जनों के आदेशों को और उपदेष्टा मान्यपुरुषों को (न मिनाति) नाश न करे उनको कष्ट न दे और उनके दिये सदुपदेशों का लोप न करे।

उपे अद्दिश शुन्ध्यु वो न वच्ची नोधा इ वाविर्फत प्रियाणि ।

अवस्त्र संसतो वोधयन्ती शश्व तमागात्पुनरेयु पीणाम् ॥ ४ ॥

भा० — उपा के समान उत्तम कमनीय गुगों से युक्त शोभावती नव वधू (उपो) समीप (अदिश्ते) दे ली जावे। (शुन्ध्यु वः वक्षः न)
शुर, विमल जल जिस प्रकार अपने अपर के तल या रूप को स्वच्छ रूप से
प्रकट करते हैं और सूर्य किरण जिस प्रकार अपना शुद्ध रूप प्रकट करते हैं
अथवा जिस प्रकार शुन्ध्यु नाम का जलचर, बतक, हंस आदि अपने वक्षस्थल को
उत्तम रीति से प्रकट करते हैं उसी प्रकार कन्या भी अपने (वक्षः आवि
अकृत) उत्तम रूप से वक्षः स्थल को प्रकट करें अथवा (वक्षः) वह अपने
'वक्ष्यस्' अर्थात् गृहस्थाअम के भार को बहन या धारण करने के उत्तम

सामध्र्य को प्रकट करे। और (नोधाः इव वियाण आविः अकृत) स्तुतिशील विद्वान् जिस प्रकार उत्तम प्रिय वचनों का प्रकाश करता है उसी प्रकार चध्र भी (प्रियाणि) हृदय को प्रिय लगने वाले गुणों और वचनों का प्रकाश करे। (अझसत् न ससतः बोधयन्ती) जिस प्रकार उपा सोते हुए प्राणियों को जगा देती है और जिस प्रकार (अझसत्) घर में विराजने वाली माता सोते हुए बालकों को जगा देती है उसी प्रकार नववधू भी (अझसत्) गृहमें विराज और (ससतः) सोते हुए अज्ञान दशामें विद्यमान बालकों को मातृगुरु हो कर (बोधयन्ती) जगाती हुई, ज्ञान वान् करती हुई (ईयुपीणाम्) अभीतक आई कुल बधुओं के बीच में (शक्षत्तमा) सबसे अधिक स्थिर, नित्य धर्मों का पालन करती हुई (पुनः अगात्) बार २ घर आवे, जावे।

पूर्वे अधे रजसो अप्तयस्य गवां जिन्त्यकृत म केतुम्। ब्यु प्रथते वितरं वरीय श्रोभा पृणन्ती पित्रोहपस्था ॥ ४॥ ७॥

भा०—(अप्त्यस्य) व्यापनशील (रजसः) अन्तरिक्ष या लोक समूह के (पूर्वे अर्धे) पूर्व के आधे मार्ग में उपा जिस प्रकार (गवां जिनत्री) सूर्य की किरणों को प्रकट करती हुई (केतुम् प्र अकृत) ज्ञान और प्रकाश पेदा करतो है और (पित्रोः उपस्थे) जगत के पालक भूमि और सूर्य दोनों के बीचमें स्थित हो कर (उभा आ पृणन्ती) दोनों को अपने प्रकाश से पूरती हुई (वरीयः वितरं वि प्रथते उ) श्रेष्ठ स्वरूपको विशेष रूप से प्रकट करती है उसी प्रकार उषाके समान कमनीय, शुभगुणों से युक्त नववधू भी (अप्तयस्य) उत्तम ज्ञान और कर्म करने में कुश्रक्ष (रजसः) लोक समूह के (पूर्वे) आगे के, पूर्व विद्यमान (अर्धे) उत्तम पद में विराजती हुई (जिनत्री) उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करने बाली हो कर (गवां केतुम्) वेद बाणियों के ज्ञान को (प्र अकृत) अच्छी प्रकार प्रकट करे, तदनुकूल आचरण करे। अथवा (अप्रयस्व

रजसः ) ज्ञान और कर्म के सम्पादन करने के लिये उत्तम ( रजसः पूर्व अर्थे ) राजस यक्त यौवन के सबसे प्रथम के आधे भागमें वह (जिनत्री ) माता बनने वाली नववधू ( गवां केतुम् प्र अकृत ) वेद वाणियों के ज्ञान को भली प्रकार सम्पादन करे। और वह (पित्रोः उपस्था) माता पिता दोनों के समीप रहती हुई ( उभा ) दोनों को ( पृणन्ती ) प्रियाचरण से प्रसन्न करती हुई ( वरीयः ) अति श्रेष्ठ गुण को ( वितरं ) विशेष रूप से ( वि प्रथते उ ) विस्तृत करे । इति सप्तमो वर्गः

प्वेदेषा पुंछतमा दृशे कं नाजाधि न परि वृणाक्ते ज्ञामिम्। श्रोरपसा तन्वा शाशदाना नाभादीषत न महो विभाती ॥ ६॥ भा०-( एपा ) यह उपा जिस प्रकार ( पुरुतमा ) बहुत से लोकों में पूजनीय होकर ( दशे ) सवको समस्त जगत के प्रत्यक्ष कराने के लिये

( न अजामि परि वृणक्ति ) न बन्धुता रहित पृथिवी आदि लोक को परि त्याग करती है और (न जामिम् परि वृणक्ति) न बन्धु, सूर्यादि का ही परित्याग करती है । प्रत्युत ( अरेपसा तन्वा ) मलरहित, स्वच्छ, विस्तृत अकारा से ( शाशदाना ) चमकती हुई ( विभाती ) उषा या प्रभात वेला (न अर्भात् ईपते) स्वल्प पदार्थ से भी दूर नहीं होती, ठीक इसी प्रकार ( विभाती ) विविध गुणों से प्रकाशित होने वाली नववधू (एपा एव इत्) 'यह ही है' ऐसी (पुरुतमा) अति अधिक जनों में सर्वश्रेष्ठ, एवं नाना ऐश्वर्यों की कामना करती हुई, (हशे) अपने गुणों को दर्शाने के लिये (न अजामिम्) न अपने बन्धुजनों से भिन्न को वर्जती है और (न जामिस परिवृणक्ति) अपने बन्धुजन को हो त्यागती है और अर्थात वह सबके प्रति समान भाव से अपने गुणों का प्रकाश करे। वह ( अरेपसा ) पाप और मल से रहित (तन्वा ) स्वच्छ, निर्दोप शरीर से (शाशदाना ) अति सुन्दर रूपवती होती हुई (अर्भात् न ईपते )न छोटे बालक से ही पृथक् हो और (न महः ) न बड़े तेजस्वी व्यक्ति से पृथक् हो, अर्थात् छोटे बड़े सबको प्रिय क्रगती रहे। सब उसके साथ प्रीति बनाये रखें।

श्रुभातेव पुंस एति प्रतिची गर्नाहागेव सन्य धर्नानाम्। जायेव पत्य उश्रती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीत श्रप्सः॥ ७॥

भा०— ( अञ्चाता इव ) भाग पोषणकारी भाई आदि वन्ध्रजनी से रहित स्त्री जिस प्रकार स्वयं (प्रतीची ) प्रत्यक्ष में (पुंसः एति ) अपने मन से चाहे पुरुष को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार यह उपा भ ( व्रतीची ) प्रत्यक्ष प्रकट होकर ( पुंमः एति ) अपने पुरुष के समान सूर्य को ही पुनः प्राप्त हो जाती है। और जिस प्रकार ( गर्त्तारुग् इव सभाध्यक्ष के पद पर विराजने वाला पुरुष (धनानां सनये)धनों, ऐश्वर्यों के न्यायानुसार विभाग करने के लिये अध्यक्ष पद पर विराजता है उसी प्रकार यह उपा भी (गर्तारुक्)आदित्य के ऊपर विराजती हुई, ऐश्वर्य रूप प्रकाशों को देने के लये प्रकट होती है। और (पत्ये पित की प्रसन्नता के लिये (उशती) कामना करती हुई । जाया ) विवाहित स्त्री जिस प्रकार ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र पहन कर अपना रूप प्रकट करती है उसी प्रकार यह उघा अपने पालक सूर्य के निमित्त अपना रूप प्रकट करती है। और (हस्रा इव) इंसने वाली, सुप्रसन्न वदना स्त्री जिस प्रकार (अप्सः नि रिणीते ) अपने सुंख को पति के सामने प्रकट करती है उसी प्रकार यह ( उघा ) उघा अपना (अप्सः) रूप (नि रिणीते) प्रकट करती है। इस प्रकार उपा पक्ष में ये चार उपमाएं स्पष्ट होती है। (२) नव वधू पक्ष में — वह (पुंसः प्रतीची) अपने प्रिय पुरुष पति को (अभ्राता इव एति) ऐसे प्राप्त हो मानो उसके अतिरिक्त दूसरा उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं हैं। माता, पिता, भाई आदि के सम्पन्न होने पर भी नववधू को अपने अल्पधन पति के ही पास आना चाहिये। ( गर्ताहक इव ) रथा रोही विजिगुषु वीर जिस प्रकार धनेश्वर्य को विजय द्वारा लाभ करने के लिये उद्यत होता है उसी प्रकार वह नववधू भी (धनानां सनये) ऐश्वर्यों के लाभ के लिये वा धनों के देने वाले पति का प्राप्त करने के लिये। मानो (गर्तास्क् इव भवति) रथ पर आरू हो। सूर्यं कीकान्ति के समान चमके। वह (पत्ये उशती) अपने पति के लिये कामना करती हुई (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र आच्छादन पहनती हुई (जाया इव सन्तान कामना करने वाली स्त्री के सनान निःसंकोच होकर जावे, (हसा इव) हंसती, सुतकराती हुई, प्रसन्न वदन होकर अपने (अन्सः) रूप को (निरिगीते) अच्छी प्रकार प्रकट करे। चन्ता स्वले उगायस्य योनिप्राह्मेग्येत्यस्याः प्रतिबद्यव। व्युच्छन्ती रिश्माभिः सूर्यस्य अस्त्र स्मन्गा इव ब्राः॥ ॥॥

भा०—उपा, प्रभातवेला जिस प्रकार ( सूर्यंस्य रिश्मिभः ) सूर्यं की करणों से स्वयं (वि उच्छन्ती) प्रकट करती हुई (अक्षि अंङ्क्ते) अपने उज्ज्वल स्पको प्रकट करती है। और (स्वला) रात्रि जिस प्रकार (ज्यायस्ये स्वसे ) अपनी बड़ी बहिन उपा के लिये (योनिम् आरेक् ) अपना स्थान आदर से प्रदान करती है और (अस्याः ) उसको (प्रतिचक्ष्य इव याख्यान सा करती हुई (अप एति) दूर चली जाती है इसो प्रकार नव वध् (सूर्यंस्य रिश्मभः ब्युच्छन्ती) सूर्य के समान तेजस्वी पित के उत्तम गुणों से प्रकट होती हुई अपने (अक्षि अंङ्क्ते) सुन्दर रूप को प्रकट करे। शौर (स्वसा) बिहन (ज्यापस्य स्वस्ते ) बड़ी बिहन के लि (योनिम् आरेक्)स्थान रिक्त करे। आदर से उसे अपना स्थान दे। (तस्याः) उसके हितके लिये (प्रतिचक्ष्य इव) अपने इष्टको म नो त्यागत हुई (अप एति) आप स्वयं दूर हट जाय। और (समनगाः बाः इव) संग्राम में जाने वाली सेनाओं के समान अथवा (स्मनगाः ) स्वयंयर के लिये समास्थल में आने वाली (बाः ) वरवर्णिनी कन्याओं के समान (अंक्षि अंङ्क्ते) अपने उज्ज्वल रूप को प्रकट करे।

श्चासां पूर्वीसामहःसु स्वस्थामप्रा पूर्वीसभ्येति प्रचात्। ताः प्रत्नवन्नव्यसीर्नुनसस्मे रेवड्च्छन्तु सुदिनां उषासः॥ ६॥

भा०-(अहः सु ) दिनों पर आश्रित इन ( पूर्वासां स्वस्णां ) पूर्व की बहिनों के समान स्वयं व्यतीत हुई रात्रियों में भी ( अपरा ) पीछे आने वाली रात्रि ( पूर्वाम् ) अपने से पूर्व की रात्रि के ( पश्चात् अभ्येति ) पीछे आती है उसी प्रकार इन प्रभातवेळाएं में भी ठीक एक दूसरे के पीछे <mark>आती हैं । (</mark> अथवा-अपरा ) पीछे आने वाळी उषा ( पूर्वाम् पश्चात् अभ्येति ) पूर्वा अर्थात् रात्रिके पीछे २ आती है। (ताः ) वे (सुदिनाः उपासः ) उत्तम दिवस ते संग प्राप्त करने वाली उपाएं (नव्यसीः ) सदा नयी बहार होकर (अस्मे ) हमें (प्रत्नवत् ) पुराने उत्तम सञ्चित धन से युक्त और (रेवत्) ऐश्वर्य से युक्त उत्तम सौभाग्य को (उच्छन्ती ' प्रकट करें। उसी प्रकार उत्तन वधुएं भी ( अहःसु आसां पूर्वांसां स्वसृगाम् ) बहिन या आदित्य के समान उज्ज्वल अपने २ पतियों के आश्रित पूर्व की बहिनों में ( अपरा पूर्वाम् पश्चाद् अभ्येति ) दूसरी छोटी बहिन अपने से पूर्व की, बड़ी बहिन के पीछे र उसका अनुकरण करती हुई। चले। (नृतम्) निश्चय से वे (नव्यसीः) सदा नये उत्तम रूप वाली होकर ( सुदिनाः उपासः ) उत्तम दिन वाली कान्तिमती कन्याएं ( प्रबः वत् रेवत् उच्छन्तु ) पूर्वं सञ्चित धन से युक्त, ऐश्वर्यवान् सौभाग्य प्रकट करें।

प्र वोधयोषः पृग्तो मधोन्यबुध्यमानाः पुण्यः ससन्तु । रेवरुच्छ मुघवद्भयो मघोनिरेवत्स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती ॥१०॥=॥

भा०—हे ( मघोनि ) उत्तम ऐश्वर्यवित ! ( उषः ) प्रभातवेला, ( पृणतः ) पालन करने वाले, सुप्रसन्न, दृष्ट पुष्ट प्राणियों को (प्रबोधय) जगा भौर जो (अबुध्यमानाः) न जागने वाले (पणयः) ब्यवहार कुशल पुरुष (ससन्तु) सोते हों उनको भी जगा । हे (सूनृते) उत्तम धनैश्वर्यवति! सत्य व्यवहार से युक्त ! (मघीनि ) प्रातःवेळे ! तु (जारयन्ती ) सब प्राणियों की आयुओं को प्रति दिन क्षीण करती हुई (मघवद्मयः) ऐश्वर्यवान पुरुषों के हित के लिये (रेवत् उच्छ ) अपने एेश्वर्य युक्त रूप को प्रकट कर । और (स्तोत्रे) स्तुति शील उपासक के लिये भी (रेवत्) अपने ऐश्वर्य मय रूप को प्रकट कर । हे वधू! इसी प्रकार (पणयः अवुध्य मानाः ससन्तु) जो व्यवहार युक्त पुरुष सोते हैं उन (पृणतः) अपने पालक आता, पित आदि पुरुषों को (प बोध्य) तू जगा । अर्थात् आप उनमे पूर्व उठ कर उनको जगा । हे (सूनते) ग्रुभ व्यवहार और उत्तम वाणी वाली! हे (मघोनि) सौभग्यवित! (मघवद्भयः, स्तोत्रे) ऐश्वर्यव न् सम्बन्धियों और उत्तम वेदोपदेष्टा पुरुष के आदर के लिये (रेवत् उच्छ) अपना ऐश्वर्य वृद्धि करने वाला सुखकारी रूप और गुण प्रकट कर । इति अष्टभो वर्गः ॥

अवेयमध्येषुवृतिः पुरस्तां गुङ्के गर्वामङ्णां नामनीकम् । वि नूनमुञ्जादसति प्रकेतुं गृंहङ्गहमुपं तिष्ठाते ख्राग्नः ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार (इयम् ) यह उपा (युवतिः ) प्रोंढ की के समान (अश्वेत् ) आगे आगे बढ़ती है और (अरुणीनास् ) उज्ज्वल (गवास् ) रिहमयों के (अनीकम् ) समहको (पुरस्तात् युङ्क्ते ) अपने आगे जड़ती है। इसी प्रकार वह (नूनम् वि उच्छात् ) निश्चय से विविध दिशाओं में अपना रूप प्रकट करतो और लन्धकार को द्र करती है और (केतुः ) ज्ञानप्रद होकर (प्र असित ) उत्तम रूप से प्रकट होती है तव (अग्निः ) ज्ञाग्नि और सूर्य (गृहम्-गृहम् ) घर २ (उपतिष्ठाते) उपस्थित होना है। उसी प्रकार (इयम् ) यह (युवितः ) यौवन युक्त छो (अव अश्वेत् बढ़ी हो और (अरुणीनाम् गवाम् ) सेना नायिका के समान अरुण रंग के वैछों वा आश्वों के समृह को (पुरस्तात् ) आगे रथके (युङ्क्ते) जोडे, वह निश्चय से (उच्छात् ) अपने उत्तम गुणों का प्रकाश करे। और विशेष (केतुः) ज्ञान युक्त होकर (म असित ) प्रकट हो और (अग्निः ) अप्रणी नायक, पित (गृहम् गृहम् ) प्रति गृहमें (उप तिष्ठाते ) उपस्थित या

स्थिर हो जाता है। अथवा, यज्ञामि स्त्री के साथ ही प्रति गृहमें स्थापित हो। उत्ते वर्याश्चदस्तेरपप्तन्नरंश्च ये पिंदुभाजो ब्युंद्यो। श्रमा सते वहास भूरि वामसुषे दाव दाशुषे मत्यीय ॥ १२ ॥

भा०-हे (उपः ) प्रभातवेले ! उपः ! (ते ब्युष्टौ ) तेरे विशेष रूप से प्रकट हो जाने पर प्रभात काल में ( वयः चित्) जिस प्रका' पक्षि-गण (वसतेः ) अपने निवास के घोंसले से (उत् अपसन् ) उड़ जाते हैं उसी प्रकार ये (पितुभाजः नरः) अन्नादि को प्राप्त करने दाले, कृषि अ।दि करने वाले जन हैं वे भी ह वि के उत्तम फल की कामना से ही आहार भोजी पक्षियों के समान हो ( वसते: उत् अपप्तन्) अपने २ घर से बाहर चले जाते हैं। हे उपः ! प्रभातवेले (अमा सते ) साथ रहने वाले ( मर्त्याय दाशुषे ) दानशील सूर्यं को ( भूरि वामम् वहसि ) तू बहुत उत्तम ऐश्वर्य धारण कराती है। उसी प्रकार हे (उपः देवि) हे कमनीय गुणों से युक्त ! कान्तियुक्त देखि ! नववध् स्त्रि ! (ते च्युष्टौ) तेरे विशेष रूप से गृहमें बस जाने पर (ये पितु भाजः नरः ) जो अन्न आदि पालन सामार्थ्यों को धारण करते हैं वे ( न्युष्ट वयः चित्) प्रातः वेलामें घोसलोंसे उड्ते पक्षियों के समान ( उत् अपसन् ) उन्नत पद को प्राप्त हों । और हे (देवि) देवि !पति की कामना करने और उसको सुख देने हारी, उत्तम गुणों से युक्त विदुपि कन्ये ! (अमत सते ) अपने साथ, या एक गृहमें रहने वाले ( दाशुषे ) अज्ञ -वस्ना तथा मान आदर एवं सर्वस्व समर्पण करनेवाले (मर्त्याय) अपने पुरुष को त भी (भूरि वामम्) बहुत अधिक, प्रचुर भोग्य एश्वर्य, सुख (वहसि)प्राप्त करा।

श्रस्तीढ़ं स्ताम्यी ब्रह्मणा मेऽवीवृधध्वमुश्रतीरुपासः। युष्माकं देवीरवंसा सनेम सहस्रिणं च श्वितं चुवाजंम् ॥१३॥६॥

भा०-हे (स्तोम्याः) स्तुति योग्य, गुणवती (उषासः) प्रभात-बैळाओं के समान उत्तम गुणों से दुक्त विदुषी श्वियो ! वा, हे ( स्तोग्याः ) स्तुतिकारी मन्त्र समूह को पढ़ने हारी विदुषि खियो ! आप ( उशतीः )

उत्तम गुणों और मन से पित की कामना करती हुई (अस्तोह्वम्) अपने आदर योग्य पुरुषों की स्तुति या गुणानुवाद करों। और (मे ब्रह्मणा) मेरे महान धन और ब्रह्मवर्चस. बल और ज्ञान से (अवीवृधध्वम्) आप बृद्धि को प्राप्त होवो और मुझे बढ़ाओं। हे (देवीः) उत्तम गुणों वाली एवं प्रिय कामना युक्त देवियों! (युष्माकं अवसा) आप लोगों की रक्षा और ज्ञान समर्थ्य और प्राप्ति से हम लोग (सहस्तिणं) सहस्तों ऐश्वर्यों से युक्त और (श्वतिनं च) सेकड़ों बलों से युक्त (बाजं) ऐश्वर्यों को और संप्रामों को और ज्ञानों को (सनेम) प्राप्त करें और उपभोग करें।

उपा विषयक सुक्त में पक्षान्तर में 'टष' धातु दाहार्थक और और पीड़ार्थक होने से राजा की सेना का और अध्यातम में अज्ञानदाहक होने से योग समाधि में प्रकट होनेवाले प्रकाश के उदय काल का भी वर्णन है। इति नवमो वर्गः

[ १२५ ]

कर्जीबान्देर्घतमस ऋषिः ॥ दम्पती देवते दानस्तुतिः ॥ छव्दः —१, ३, ७ त्रिष्टुप । २, ६ निवृत् त्रिस्टुप । ४, ५ जगती ॥ सप्तर्व स्गम ॥ प्राता रज्जे प्रातरित्वी दधाति तं चिकित्वान्यतिगृह्या नि धते । तेन प्रजां वर्धयमान आर्थू रायस्पेषिण सचते सुधीरः ॥१॥

मा॰—(प्रातर-इत्वा) प्रभात कालमें जागने वाले (प्रातः) प्रभातवेला में ही (रतम्) उत्तम रमण करने योग्य श्रेष्ट पदार्थ को, धन ऐश्वर्य के
रत्न के समान (द्रधाति) धारण करें। अर्थात्, जीवन के प्रारम्भ भाग,
कौमार दश में ही गुरु के समीप आकर मनुष्य अपने जीवन के प्रारम्भ काल
२५ वर्ष तक न्यून से न्यून (रत्नं) जीवन में आनन्द देने, रमण करने
योग्य वल वीर्थ, और ज्ञान को धारण करे। उसको पुरु कर ब्रह्मवर्य का
पालन करे। (चिकित्वान्) ज्ञानवान् विद्वान् होकर (तं प्रतिगृद्ध)
उसको ग्रहण करके (नि धत्ते) निषेक द्वारा धारण करावे (तेन)
उससे ही वह (सुवीरः) उत्तम वीर्यवान् पुरुष (प्रजां) प्रजा, सन्तति

को (वर्धयमानः) बढ़ाता हुआ और (तेन) उसी (रायः पोषेण) ऐश्वर्य सुख सौभाग्य की वृद्धि और पुष्टि से (आयुः) दीर्घ जीवन को बढ़ाता हुआ (सचते) सन्तित और दीर्घ जीवन के आश्रय पर जम कर, स्थायी होकर रहने में समर्थ होता है।

सुगुरंसत्सुहिर्गयः स्वश्वी वृहदस्सै वय इन्द्री द्धाति । यस्त्वायन्तुं वस्नुना प्रातरित्वो सुन्तीजयेव पदिसुत्सिनाति ॥२॥

भा०—हे (प्रातिरित्वः) अपने जीवन के प्रभात काल से अपने गुरु के समीप आने वाले, वा प्रातःकाल से ही यत्नशील! (यः) जो विद्वान् (इन्द्रः) समस्त ज्ञानों का दाता आचार्य (वसुना) ऐश्वर्य के सिहत (त्वा आयन्तं) तुझे अपने समीप आते को प्राप्त करके (मुश्लीजया इव) मूंज की रस्सी से (पित्म्) वेगवान् अश्व को जिस प्रकार बांघा जाता है उसी प्रकार (पित्म्) ज्ञान की अभिलापा से प्राप्त हुए तुझ को (मुश्लीजया) मूंज की बनी रस्सी या मेखला से (उत्सिनाति) उत्तम उद्देश्य के लिये नियम में बांधता है वही (इन्द्रः) आचार्य, ज्ञानोपदेष्टा (अस्मे) उस तुझ शिष्य को (बृहत् वयः) बड़ा बल, ज्ञान और दीर्घायु, ब्रह्मचर्य धारण कराता है। उसी से तू (सुगुः) उत्तम ज्ञानवाणियों, एवं उत्तम बल्वान् इन्द्रियों से युक्त (सुहिरण्यः) उत्तम हितकारी और रमण करने योग्य, मनोहर ज्ञान से सम्पन्न (सु-अश्वः) उत्तम अश्व, भोक्ता आत्मा और उत्तम कर्मोन्द्रियों से युक्त हो जाता है।

अयम् स सुरुतं प्राति रिच्छि शिष्टे पुत्रं वस्तुमता रथेन।
श्रंशोः सुतं पायय मत्सरस्य ज्यद्वीरं वर्धय सूनृताभिः॥३॥
भा०—(अद्य) अब मैं (प्रातः) जीवन या गृहस्थ काल के
उदय काल में ही (इष्टेः) यज्ञ, परस्पर संगति रूप गृहस्थ के (सुकृत्तम्) उत्तम धर्मयुक्त कर्ष को (इच्छन्) चाहता हुआ (वसुमता

रथेन ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त रथ से जिस प्रकार राष्ट्र को प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार (वसुमता) उत्तम ऐश्वर्य युक्त (रथेन) रमण योग्य गृहस्थाश्रम से में (पुत्रम् आयम्) पुत्र को प्राप्त करूं। हे माता! है धात्रि! हे आचार्य वर! तू (मन्सरस्य) अति तृप्तिकर, (अंशोः) अपने अंश, शरीर के एक भाग, स्त्री से (सुतं) उत्तम पुत्र को (पायय) दूध वा ज्ञान का अंश पान करा। और (सृनृतािभः) उत्तम सत्य भाषणादि गुणों से युक्त, ग्रिय वाणियों, वेदवािणयों और उत्तम अन्नों से (क्षयद्वीरं) चीर जनों सिहत राजा के समान, प्राणों सिहत विद्यमान स्वस्थ पुत्र को (वर्षय) बढ़ा।

उप चरन्ति सिन्धवी मयोभुव ईजानं च युच्यमाणं च धनवीः। पृणन्ते च पपुरि च श्रवस्यवी घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतीः॥४॥

मा०—(धेनवः) दुधार गोंएं जिस प्रकार (ईजानं) यज्ञ करने वाले और (यक्ष्यमाणं च) यज्ञ करने में उत्सुक जन को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (ईजानं) यज्ञ्ज्ञील, सबको सत्संगति या व्यवस्था में रखने ही रखने होरे और (यक्ष्यमाणं च) सबको उत्तम व्यवस्था में रखने की इच्छा करने वाले पुरुष को (सिन्धवः) वेग से बहने वाले, सबको व्यवस्था में बांधने वाले उत्तम र प्रजन्धकर्त्ता (मयोभुवः) अति शान्ति सुख के जनक जन और (धेनवः) सब को सुख और अन्नादि से रख का पान कराने वाले, उत्तम पोषक जन और प्रजा गण भी (उप क्षरन्ति) नदियों के समान आप से आप प्राप्त होते और नाना पदार्थ प्राप्त कराते हैं। और (धृतस्य धाराः) घी की धाराएं जिस प्रकार अग्नि में आपसे आप पड़ती हैं और जिस प्रकार (धृतस्य) जल की धाराएं, नदियें समुद्ध को या भृतल को आपसे आप प्राप्त होती हैं और वे (अवस्थवः) अन्नोत्पादन में समर्थ होती हैं उसी प्रकार (अवस्थवः) अन्न, यश्न, की कामना करने हारे लोग भी (पृणन्तं च) सबका पालन पोषण करने वाले और

(पपुरिंच) स्वयं पुष्ट और सबको प्रसन्न और हृष्ट पुष्ट, पूर्ण करने वाले समर्थ पुरुष (उप यन्ति) प्राप्त होते हैं।

नार्कस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति सह देवेषु गच्छति। तस्मा आपी पृतमर्षन्ति सिन्धेवस्तस्मी इयं दिन्णा पिन्वते सद्धि ४

भा०—(यः) जो पुरुष (पृणाति) अन्यों को धन, अन्न तथा ज्ञान से परिपूर्ण करता और सबको प्रसन्न और सुखी करता है वह (श्रितः) सबसे सेवा करने योग्य और सबको आश्रय देने हारा होने से आश्रय किया जाता है। वह सूर्य के समान (नाकस्य पृष्टे ) जहां ज़रा भी दुःस और होश नहीं ऐसे लोक या परमानन्द स्वरूप परमेश्वर के आश्रय पर (अधितिष्टति) विराजता है। (सः ह) वह ही निश्चय से (देवेपु) विद्वानीं और दानशील और व्यवहारकुशल पुरुषों के ऊपर और उनके बीच ( गच्छति ) आदर से जाता है। ( तस्मै ) उसके लिये ( आपः ) प्राण गण, आप्त पुरुष और आप्त प्रजाजन सभी (सिन्धवः इव) महानर्दी या जल घाराओं के समान ( घृतम् ) अन्न, जल, ज्ञान और तेज प्रदान करते हैं। और (तस्मे) उसके लिये (इयं दक्षिणा) यह भूमि ( दक्षिणा ) समस्त अन्न ऐश्वर्य आदि देने में समर्थ होकर ( सदा पिन्वते ) सदा समृद्ध करती है । अथवा ( इयं दक्षिणा ) यह दक्ष अर्थात् ब्रह्मचर्यं बल और ज्ञान को सम्पादन करने वाली साधना या यज्ञ अध्ययनाध्यापन के उपरान्त श्रद्धा पूर्वक दी गयी दक्षिणा उसको (सदा पिन्वते ) सदा सब सुक्षेश्वर्थं प्रदान करती है। जीवन की अत्यन्त सुख-सब दशा को ही 'नाक-लोक' या 'स्वर्ग' कहा गया है। शबर स्वामी के कथनानुसार सांसारिक सब सुख सामग्री भी स्वर्ग शब्द से कहे जाते हैं। द्विणावनामिदिमानि चित्रा द्विणावतां दिवि सूर्योसः। द्विणावन्तो श्रमृतं भजन्ते द्विणावन्तः प्रतिरन्त श्रायुः॥६॥

भा०—( दक्षिणावतां इत् ) जो लोग धर्म से उपार्जित धन ऐश्वर्य

विद्या आदि के निमित्त श्रद्धा से दान देने और वल और ज्ञान प्राप्त करने की साधना करते हैं उनके लिये ही (इमानि) ये समस्त प्रकार के (चित्रा) अद्भुत, नाना विध सुखजनक पदार्थ हैं। (दक्षिणावताम्) उक्त प्रकार के धन और ज्ञान और आत्मशक्ति सम्पादन करने वालों के लिये ही (दिवि सूर्यासः) आकाश में सूर्यों के समान इस भूमि में तेजस्वी पुरुष उनकी सेवा के लिये होते हैं। (दक्षिणावन्तः) उस प्रकार के पृथ्वर्य दान देने और वल और प्रज्ञा के सम्पादन करने वाले पुरुष ही (अमृतं) मोक्षानन्द, पुत्रादि सन्तित तथा अब जल की समृद्धि का भी (मजन्ते) भोग करते हैं। और (दक्षिणावन्तः) उक्त प्रकार के दाता मा ज्ञान वल के स्वामी लोग ही (आयुः) दीर्घ जीवन को (प्रतिरन्त) उक्तम रीति से प्राप्त करते हैं। बाह्यण सबको विद्या दें, क्षत्रिय अभय दें, बैदय ऐश्वर्य, अबादि दान करें और श्र्व सेवा दें, वे सुखी होकर दीर्घ सीवन, नाना सुख और मोक्ष भी प्राप्त करें।

मा पृणन्तो दुरितमेन श्रारनमा जिरिषुः सूरयः सुवृतासः । श्रुत्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः॥७।१०॥

भा०—(स्रयः) विद्वान् (सुत्रतासः) उत्तम रीति से वत, धर्माचरण और नियम मर्यादाओं का पालन करने हारे, धार्मिक गृहस्थ (पृणन्तः) भरण पोषण करने वाले पुरुष (दुरितम्) दुःख या दुरवस्था प्राप्त कराने वाले (एनः) पापाचरण की (मा आरन्) न करें। और वे (मा जारियुः) जार के समान दूसरां की छी आदि पर छम्पटता आदि कुकर्म न करें। अथवा (मा जारियुः) बुद्धि, बल और आयु का नाश न करें। (तेषाम्) उनमें से (कश्चित् अन्यः) कोई एक पुरुष उनका (परिधः अस्तु) सव तरफ से रक्षा करने हारा हो। परन्तु (अपृणन्तम्) पालन पोषण न करने वाले को (शोकः) शोक दुःख और पीड़ाएं (अभि संयन्तु) सव तरफ से प्राप्त हों। इति दशमो वर्गः॥

## [ १२६ ]

॥ १२६ ॥ १—५ कचीवान् । ६ भावयव्यः । ७ रोमशा बहावादिनी चिषः । विद्वांसो देवता ॥ छन्दः—–१, २, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ६, ७ अनुष्टुप् । सप्तर्च स्क्रम् ॥

अमेन्द्रान्स्तोमान्य भेरे मनीषा सिन्धावधि चियतो माव्यस्य । यो में सहस्रममिमीत स्वानत्त्री राजा श्रव इच्छमानः॥१॥

भा०—(यः) जो (राजा) राजा के समान ऐश्वर्यवान् होकर (श्रवः इच्छमानः) ऐश्वर्य के समान यश और वेदज्ञानोपदेश को श्रवण करने की इच्छा करता हुआ (मे) मुझको (सहस्रं सवान्) सहस्रों ऐश्वर्य (अग्रिमीत) प्रदान करता है उस (सिन्धों) सिन्धु के समान अतिराम्भीर आत्मा, या कामवेग के (अधि क्षियतः) ऊपर अधिकार करके, वशी होकर रहने वाले (भाव्यस्य) पुत्रोत्पादन में समर्थ, एवं प्रचुर सम्पत्ति के स्वामी और प्रभु परमेश्वर की (अम-मन्दान् स्तोमान्) अति उज्ज्वल, प्रकाशमान स्तुतियों को (प्रभरे) अच्छी प्रकार धारण करूं।

शृतं राज्ञो नार्धमानस्य निष्काञ्छतमश्वान्प्रयतान्सुद्य स्राद्म्। शृतं कुत्तीवाँ स्रसुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान॥२॥

भा०—में (कक्षीवान्) नाना विद्या-प्रस्थानों को जानने वाला और (कक्षीवान्) बगल में यज्ञोपवीतादि धारण कर, विद्वान् होकर (असुरस्य) मेघ के समान शिष्यों और जीवों को प्राणदान करने वाले आचार्य और परमेश्वर की (गोनां शतम्) सूर्य की किरणों के समान सैकड़ों वाणियों को (आदम्) प्राप्त कर्लं। और (दिवि) ज्ञान प्रकाश में (अजरम्) अजर, कभी नाश को प्राप्त न होने वाले (श्रवः) यश और ख्याति, या ज्ञान को (आततान) विस्तृत कर्लं। वहीं मैं (नाध-

मानत्य राजः ) ऐश्वर्यवान् होते हुए, समृद्ध राजा के योग्य ( शतम् निष्कान् ) सैकड्रों मोहरों को और ( शतम् प्रयतान् अधान् ) सैकड्रों खुव सधे हुए घोड़ों को भी (सदाः) शीघ्र ही (आदम्) प्राप्त करूं। उप मा श्यावाः स्वनयेन दुत्ता वधूर्मन्तो दशु रथासो अस्थुः। पृष्टिः सुहस्रमनु गव्यमागात्सनत्कृत्तीवा अभिष्टित्वे अक्षीम् ॥३॥ भा०—( स्व-नयेन ) स्वयं सबको अपनी आज्ञा से चलाने बाले, अपनी स्वायत्त नीति से शासन करने वाले सेनापित या राजा से ( दत्ताः ) दिये हुए ( वधूमन्तः ) राष्ट्र को वहन करने वाली शक्तियों से युक्त, (श्यावाः) अति तीव वेग से जाने वाले, (दश) दशों प्रकार के (वधूमन्तः) उत्तम वधुओं से युक्त (रथासः) रथों के समान रमण करने के साधन (सा उप अस्थुः) सुझे प्राप्त हों और (अनु) उसके पश्चात् सुझ राष्ट्रपति को (गन्यस् ) पृथ्वी के हितकारी ( पिष्टः सहस्तम् ) साठ हजार, अनेकों ऐश्वर्य भी (आगात्) प्राप्त हों और उनको ( अह्नाम् अभिपित्वं ) दिनों के प्राप्त होने पर यथा समय ( कक्षीवान् ) उत्तम जितेन्द्रिय युद्ध कुशल और विद्या कुशल पुरुप ( सनद् ) सदा प्राप्त करे और उसका सोग करे।

चुत्वारिंशदर्शरथस्य शोणाः सृहस्यस्यात्रे श्रेणि नयन्ति । सृदुच्युतः कृशनावेतो अत्यन्किक्तीवेन्तु उदम्हक्तन्तु पुजाः॥ ४॥।

भा०—(दशरथस्य) दशों रथों के स्वामी, सेनापित के (चत्वाहिशत्) चालीस (शोणाः) लाल वर्ण के, या तीव वेग से जाने वाले अश्व (सह-स्रस्य) सहस्रों पदाित योद्धाओं के (अग्रे) आगे रह कर (श्रेणिम्) समस्त नियमित पंक्ति या सेना के दस्ते, या रेजिमेण्ट को (नयन्ति) ले जावें और (पन्नाः) तीव वेग से जाने वाले (कश्लीवन्तः) उत्तम बगलवन्ध लगाने वाले, वीर पुरुष (मदच्युतः) शत्रुओं का मद्द उतार देने वाले, (कृशनावतः) सुवर्णादि धातु के आभूपणों से सजे (अत्यान्) वेगवान् अश्वां को (उद् अमृक्षन्त) उत्तम रीति से वश करें। (२) दशों रमण साधनों का स्वामी आत्मा दशरथ है। प्रत्येक से अन्तः— करण चतुष्ट्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों का पृथक् भोग होने से ४० अध हैं। वे ही सहस्रों सुक्षों के अग्रगामी होते हैं। (पजाः कक्षी-वन्तः) विद्वान् जन ही (मदच्युतः) हर्प वर्षण करने वाले (कृशना वतः) आत्म-चेतना वाले (अत्यान्) इन इन्द्रिय रूप अश्वों को (अद् अमृक्षन्त) उत्तम रीति से वश करें।

पूर्वामनु प्रयतिमाद्दे वस्त्रीन्युक्ताँ श्रृष्टावरिधायसो गाः।

सुवन्धं हो ये विश्यां इव बा अनंस्वन्तः अव ऐपंनत पुजाः ॥४॥ भा०-हे (सुबन्धवः) उत्तम सम्बन्धों से सम्बद्ध, परस्पर प्रेम और विद्यासस्वन्य, और योनिसम्बधों से बंधे हुए (पद्याः ) ज्ञानवान् , विद्वान् पुरुषो ! ( विश्याः ब्राः इव अनस्वन्तः श्रवः ऐषन्त ) प्रजा जन में उत्तम धनवान् , वैश्य पुरुष, गाड़ियों के स्वामी, होकर जिस प्रकार वरण करने योग्य उत्तम स्त्रियों, प्रजाओं, तथा (श्रवः ) अन्न, यश, धन को चाहते हैं उसी प्रकार आप लोग भी (पजाः) ज्ञानवान् और साधन सम्पन्नः ( अनस्वन्तः ) यज्ञ, उत्तम प्राण तथा यान शकट के स्वामी होकर (बाः) वरण करने योग्य ऐश्वर्यों, जन समूहों और दूर जाने हारे वीरों और रथों को तथा ( श्रवः ) यश, अन्न और धन, ज्ञान को ( ऐपन्त ) प्राप्त करने की इच्छा करो । मैं अध्यक्ष पुरुष (वः ) आप में से ( युक्तान् ) उत्तम रीति से कार्य करने योग्य, कुशल (त्रीन्) तीन मुख्य पुरुषों को और (अन्टौ) आठ प्रमुख सभासदों को (अरिधायसः ) ऐश्वर्यवान् स्वामी के धारण पोषण करने, उसे बलवान बनाये रखने में समर्थ या विपक्ष के शत्रु को थाम लेने वाले जानकर (गाः) कार्य राष्ट्र के संचालक रूप से, शकट में लगे बैलों के समान प्रमुख उत्तम पुरुषों और (पूर्वाम् प्रयतिम् ) आप लोगों के सर्वोत्कृष्ट उत्तम प्रयत्नों को भी (अनु आद्दे )

अपने अनुकूल करके धारण करता हूं। (२) यह शरीर जीवन से युक्त 'अनस्' है। उसको धारण करने वाले गति, चेतना युक्त 'पज्र' प्राण हैं। वे एकत्र सुबद्ध होने से 'सुबन्धु' हैं। वे अन्न चाहते हैं। आत्मरूप स्वामी को धारण करने वाले होने से वे 'अरिधायस्' हैं। इस देह में गति उत्पन्न करने से इसमें लगे बेलों के समान होने से वे 'गो' हैं। सात शीर्पण्य प्राण आठवीं वाक इनको और तीन, प्रमुख आत्मा, बुद्धि, मन इन सब को और इनके उत्तम ब्यापार या चेष्टा सामर्थ्यों को मैं (अनु आददे) पहले भी धरता था, पुनः देह के भीतर आकर भी धारण करता, वश करता हूं।

त्रागिधिता परिंगधिता या क्रंशिकेव जर्ज्गहे । ददाति मद्यं यार्दुरी यार्थ्यनां भोज्या शता ॥ ६॥

भा०—(या) जो नीति या राजसभा (जंगहे) राष्ट्र को वश करने के कार्य में (कशीका इव) ताइना देने वाली चावुक के समान (आगिधता) सब प्रकार स्वीकार की जाने योग्य और (पिरगिधिता) सब ओर से सुरिक्षित होकर (मह्यं) मुझ राष्ट्रभोक्ता को, गृहस्थ में स्वी के समान (यादुरी) अति प्रयत्नशील होकर (याशूनां) अन्नरोपित, नाना प्रयन्नशील मृत्यों के भी ऊपर (भोज्या) सर्वश्रेष्ट पालनकारिणी, स्वामिनी होकर (मह्यं) मुझे (शता) सैकड़ों सुख और शक्तियां (ददाति) प्रदान करती है, अथवा (याशूनां यादुरी) प्रयन्नशील मृत्यादि के बीच में सब से अधिक यत्न करने वाली होकर मुझे (शता भोज्या ददाति) सैकड़ों भोग्य, ऐश्वर्य और रक्षा करने के सामर्थ्य प्रदान करती है। (२) 'चेतना' देह पर शासन करने से विकाशवती होने से कशीका है। शरीर में सर्वत्र वश करने से 'आगिधता' और सर्वत्र मिश्चित होने से 'परिगिधिता' है। वह (याशूनां) अन्नभोक्ता, या यत्नशील प्राणों में सब से अधिक यत्नशील, बलवती होने से 'यादुरी' है वह सैकड़ों शक्तियों और भोग्य सुखों को देती है। उपीप में पूर्ण मृश मा में दुआर्थि मन्यथाः। सर्वाहर्मस्मि रोम्या गुन्धारीणामिवाविका ॥७॥११॥१८॥

भा०—हे राजन् ! ( मे ) मुझ राजसभा से सम्बन्ध रखने वाले समस्त दिपयों पर ( उप उप ) समीप २ बैठ कर ( परामृश ) अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार कर और ( मे ) मेरे कार्यों को ( दुम्राणि ) स्वल्प या राष्ट्र के लिये हानिकारक, तुच्छ (मा मन्यथाः) मत समझ । (गन्धारी-णां अविका ) पृथ्वी को धारण करने वाले, पर्वत प्रदेशों में रहने वाली भेड़ जिस प्रकार ( रोमशा ) रोम अर्थात् काट लेंने योग्य जनरूप लोमों से आच्छादित होने से रोमशा है। उसी प्रकार मैं भी (गन्धारीणाम्) पृथिवी को धारण, पालन पोपण करने वाली समस्त नीतियों की (अविका) रक्षा करने वाली होकर (रोमशा) काटने और उखाड़ फेंकने योग्य शानुओं का अन्त कर देने वाली, और ( सर्वा ) सब कुछ, सर्वस्व (अस्मि) हूं, अथवा ( सर्वा रोमशा अस्मि ) सब प्रकार से और पूर्णरूप से अजेय शत्रु का अन्त कर देनेवाली हूं। [२] पति के प्रति पत्नी के पक्ष में-( मे उपउप परामृश ) हे भ्रियतम ! तू मेरे समस्त अंगों का स्पर्श तथा मेरे प्रत्येक गुण अवगुण पर विचार कर । (मे दुआणि मा मन्यथाः) मेरे अंगों तथा गुणों और गृह कार्यों को भी स्वल्प तथा हानिकारक मत जान। ( गन्धारीणाम् अविका इव ) पर्वतप्रदेशीय भेड़ जिस प्रकार लोमों से रोमशा होती है, उसी प्रकार में गोपालन करनेवाली स्त्रियों के बीच सबसे उत्तम रक्षिका होकर (सर्वा) सब प्रकार से (रोमशा) उच्छेच दुः लों का अन्त का देने वाली हूं। (३) ब्रह्मविद्या के पक्षमें—हे योगिन् ! मुमुक्षों ! तू अति सूक्ष्मता से विचार कर । मुझ ब्रह्म विद्या के छोटे से छोटे हृदयाकाश में अत्पन्न अनुभवों को स्वल्प मत जान । (गन्धा-रीणां ) वाणी को धारण करने वाली समस्त चेतना शक्तियों को मैं पालन करने वाली, सर्व भूतात्मस्वरूप होकर (रोमशा) लोम र में व्यापक,

अथवा सब दुखों का अन्तकर देने वाळी हूं । 'छोमशा' छ्यन्ते इति छोमानि तानि स्पति इति छोमशा। रत्वशत्वे छान्दसे। इत्येकादशो वर्गः ॥ इत्यष्टा-दशोऽनुवाकः ॥

## [ १२७ ]

परुच्छेप ऋषिः॥ अतिरेवता॥ छन्दः—१, २, ३, ८, ६ अधिः। ४, ७, ११ ॥ भुरिगिधः। ४, ६ अत्यिष्टः। १० भुरिगित शक्वरी॥ एकादशर्चं स्क्रम्। श्रृप्तिं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहस्तो जातवेदसं विधं न जातवेदसम्। य ऊर्ध्वया स्वध्वरे। देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विभ्रोष्टिमनुं विष्ट शोचिषाजुह्णानस्य सुर्पिषः॥ १॥

भा० — में (होतारं) सब को सुख, अधिकार और वल देने हारे (दास्वन्तं) सब को प्रेम से बुलाने हारे और सब को अन्न, वस्न और मृति देने वाले, (वसुं) सब को बसाने वाले और सब में वसने वाले, (सहसः शत्रु वल को पराजय करने में समर्थ, वल के (सूनुम्) प्रेरक, संचालक, (जातवेदसं) ऐश्वर्य और विद्या में प्रसिद्ध (विप्रं न) मेधावी, विद्वान् , बाह्मण के समान ही (जातवेदसं) समस्त विद्याओं में निष्णात पुरुप को (अप्तिं) अप्रणी नायक रूप से (मन्ये) जान्ं। (यः) जो (देवः) दानशील तेजस्वी, द्युमकामनावान् और (देवाच्या कृपा) विद्वानों, वीर विजयी पुरुपों को प्राप्त होने वाले सामर्थ्य और (उर्ध्वया) सब से उत्कृष्ट शक्ति से ही (आजुह्वानस्य) आहुति किये गये (सर्पिषः घृतस्य) पिघले हुए घृत के कारण (विभ्राष्टिम् अनु) अति प्रदीप्त अप्ति के समान (आजुह्वानस्य सर्पिषः घृतस्य) आह्वान किये गये या स्पर्धालु, अतिवेग से आक्रमण करते हुए, तेजस्वी सैन्य वल के कारण (विभ्राष्टिम् ) चमकते हुए (शोचिषा) अति तेज की ज्वाला से (विष्ट) चमकता है।

यिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ट्रमिक्तरसां विष्ठ सन्मिधिविष्ठेभिः शुक्र सन्मिभिः। परिज्ञानमिव द्यां होतारं चर्पणीनाम्।

शोचिष्केशं वृष्णं यशिमा विशः प्राचन्तु जूतसे विशः॥२॥ भा०-हे (विप्र) मेधाविन् ! विद्वान् विविध उपायों और विद्याओं से और ऐश्वर्यों और सुचारेतों से समस्त प्रजाओं से प्रसन्न, पूर्ण और सन्तुष्ट करने वाले ! हे (शुक्र) शुद्ध आत्मा वाले ! वा शीव्रता से कार्य सम्पादन करने हारे ! ( मन्मिभः ) मान करने योग्य, एवं विचारशील ( विप्रेभिः ) विद्वान् पुरुषों और (मन्मिभः) ज्ञान विज्ञानों सहित, (यजिष्टं) सब से अधिक पूजनीय, (अंतोरसां ज्येष्टं) प्राणवान्, एवं ज्ञानी तेजस्वी पुरुषों में सूर्य के समान सब से बड़े, तेरे उपासक, तेरी संगति करने हारे (त्वा) तुझको हम (यजमानाः) (हुवेम) स्तुति करें, प्राप्त हों! (धाम इव परिज्मानम् ) सूर्व के समान चारों ओर प्रकाश से और तेज से व्यापक (चर्पणीनाम् होतारम्) प्रजा और दीर्घदर्शी विद्वानों को अधिकार, ऐश्वर्यं देने वाले उनको अपने अधीन स्वीकारने वाले ( शोचिष्केशम् ) ज्वालाओं के समान किरणों और केशों को धारण करने वाले ( वृपणं ) मेघ के समान सुखों के वर्धक एवं प्रजा को व्यवस्था में बांधने वाले, बलवान् ( यं ) जिस पुरुष को ( इमाः ) ये सब ( बिकाः ) हृद्य और गृह में प्रविष्ट चियें जिस प्रकार पति को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार ( विशः ) उसके राज्य में प्रविष्ट होकर रहने वाली प्रजाएं (जूतये ) उसे प्रसन्न करने और स्वयं प्रसन्न होने के लिये (प्र अवन्तु) प्राप्त होती हैं वह उनको भी प्राप्त हो और पालन करे।

स हि पुरू चिदोर्जसा विरुक्तमेता दीद्योनो भवति दुहन्तुरः पर्शुर्न दुहन्तुरः। बीछ चिद्यस्य समृतौ श्रुबद्धनेव यत्स्थरं निष्पर्हमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥३॥

भा०—( सः हि ) और वह ( विरुक्तमता ) विविध दीप्ति और तेज से युक्त ( ओजसा ) पराक्रम से ( पुरू चित् दीद्यानः ) खूब चमकता (भवति) रहे। और (परशुः न) जिस प्रकार फरसा, कुल्हाड़ा (हुहन्तरः) बृक्षों को खूब अच्छी प्रकार काट गिराता है उसी प्रकार वह भी (हुहन्तरः भवति) द्रोही शत्रु जनों का मारने वाला हो। और (यस्य) जिस का (स्थिरं) स्थिर (बीळु) बीर्यं, बल, पराक्रम (समृतौ) संप्राम में (परशुः न बना) कुल्हाड़ा जिस प्रकार वनों को काटता है उसी प्रकार शत्रुसेना दलों को (श्रुवत्) नाश करता है। और वह स्वयं (निः-सहमाणः) शत्रु पराजयकारी वीर पुरुषों सहित शत्रु विजय करने हारा होकर (यमते) समस्त सैन्य बल को नियम में रखता है और (न अयते) कभी नहीं भागता, (धन्वसहा न) वह धनुप से शत्रु वशकारी, धनुर्धर के समान (अयते) आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है।

डळहा चिद्स्मा अर्च दुर्यथा विदे तेर्जिष्ठाभिर्राणिभिर्दाष्ट्य-वेसेऽअर्थे दाष्ट्रविसे। प्रयः पुरूणि गाहेते तज्ञद्वनेव शोचिषा । स्थिरा चिद्वा नि रिणात्योजेसानि स्थिराणि चिदोजेसा॥४॥

भा०—(यथा विदे) जैसे विद्वान् पुरुष को (अनु दुः) लोग आदर पूर्वक नाना अन्न, वस्न, धनादि प्रदान करते हैं उसी प्रकार (अस्में) उस नायक को (द्वा चित्) दृढ़, बलवान् सैन्य, स्थायी, धनैश्वर्य प्रजाएं (अवसे अनु दुः) अपनी रक्षा के लिये प्रदान करें। जिस प्रकार (अग्नये) अग्नि को (तेजिष्टाभिः अरणिभिः) अति तीव्रता से प्रज्वलित होने वाली अरणियों या काष्टों सिहत (अवसे) प्रकाश प्राप्त करने के लिये (दाष्टि) हवि आदि प्रदान करता है और जिस प्रकार (अग्नये) ज्ञानवान् आचार्य के लिये (तेजिष्टाभिः अरणिभिः) अति तेजिस्वनी सिमिधाओं सिहत आकर शिष्य (दाष्टि) भेंट पुरस्कार आदि आचार्य का प्रिय भाग (अवसे) ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रदान करता है उसी प्रकार प्रजाजन (अग्नये) अग्रणी नायक की वृद्धि के लिये (तेजिष्टाभिः) अति तेजिष्टाभिः) अति तेजिस्वनी (अरणिभिः) शत्रुओं के नाशकारी सेनाओं सिहत

( दृढ़ा अन्ना ) दृढ़ स्थायी, ऐश्वर्य ( अवसे दृष्टि ) अपनी रक्षा के लिये प्रदान करे। (वना इव) जिस प्रकार कुल्हाड़ा वनों को (तक्षत्) काट छांट डालता है और जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् जल वाले मेघों को ( शोचिपा ) तेज से छिन्न भिन्न करता है और जिस प्रकार अग्नि ( शोचिषा ) अपनी ज्वाला से ( वना तक्षत् ) वनों को जला कर लुंज पुंज कर देता है या (वना इव) अग्नि जिस प्रकार जलों को अपने ताप से तपा कर भाफ़ रूप में उड़ा देता है उसी प्रकार जो ( शोचिषा ) अपने तेज से ( तक्षत् ) शत्रु सेना दलों को काट गिराता है और ( यः ) जो ( पुरूणि ) बहुत से सैन्यों को ( अव गाहते ) खूब आलोडित कर देता, खूब मथ डालता है और (चित्) जिस प्रकार (अन्ना ) जाटर अन्नि खाये हुए अन्नों को (ओजसा निरिणाति ) तेज और ताप से सर्वथा पचा डालता, या अग्नि जिस प्रकार अपने पर (स्थिराणि) धरे (अन्ना ओजसा निरिणाति) अन आदि खाद्य पदार्थों को ताप से उबाल देता और खाने योग्य बना देता है उसी प्रकार जो ताप से ( ओजसा ) अपने बल पर कम से ( स्थिराणि ) स्थिर शत्रु सैन्यों को भी ( निरिणाति ) खूब आक्रमण करता और पुनः उनको अपना भोग्य बना लेता है, प्रजाजन उसको कर आदि हैं।

तमस्य पृचमुपरासु धीमिं नक्कं यः सुद्शीतरो दिवातराद-प्रायुषे दिवातरात्। आदस्यायुर्प्रमणवद्वीळु शर्मे न सूनवे। भक्तमभक्तमबो व्यन्ती श्रुजरी श्रुमयो व्यन्ती श्रुजरीः॥४॥१२॥

भा०—अग्नि जिस प्रकार सूर्य के अभाव में ( नक्तं ) रात्रि समय में ( दिवातरात् ) उत्तम दिन की अपेक्षा भी (सुदर्शतरः) उत्तम रीति से देखने योग्य और अन्यों की भी अपने प्रकाश से दिखाने हारा है उसी प्रकार ( यः ) जो ज्ञानवान् नायक या गुरु (अप्रायुषे) जीवित, जागृत, शक्ति-शाली पुरुष या नवयुवक शिष्य के लिये ( दिवातरात् सुदर्शतरः ) सूर्य

से या दिन के प्रकाश से भी अधिक अच्छी प्रकार दर्शनीय, उज्ज्वल और स्पष्ट मार्गंदर्शी है (अस्य ) इस महान् संसार के (पृक्षम् ) सेचने हारे, जीवनपद, या सुव्यवस्थित करनेहारे, सर्वत्र संगत, सर्वव्यापक स्वामी, प्रभु की हम (उपरासु) यज्ञवेदियों में अग्नि के समान (उपरासु) समस्त दिशाओं में और भीतरी ध्यान पूर्वक रमण करने योग्य आभ्यन्तर चित्त भूमियों में भी ( धीमहि ) धारण करें और ध्यान करें। ( आत् ) और उसके उत्तम रीति से ध्यान करने के अनन्तर ही (अस्य आयुः) उसका परम जीवन, या उसका प्राप्त होना ही ( ग्रभणवत् ) सब के ग्रहण योग्य, सब को भीतर छेने वाला (सूनवे न शर्म) पुत्र के लिये पिता के घर के समान ही सुखद, (वीडु) बज्वान्, दृढ़ आश्रय हो जाता है। ( भक्तम् ) परम भजन करने योग्य उस ( अभक्तम् ) त्वयं किसी की भक्ति न करने हारे, परम पूज्य, सर्व प्रधान, सर्वोच (अवः) परम रक्षा-स्वरूप प्रभु को (व्यन्तः ) प्राप्त होते हुए (अजराः अग्नयः ) उस अजन्मा परमेश्वर में रमण करने हारे, उसमें अपने आपको समर्पण करने हारे, ज्ञानी पुरुप और ( अजराः ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले नायक में रमण करने वाले उस पर पूर्ण प्रसन्न बीर, (अग्नयः) तेजस्वी जन ( ब्यन्तः ) ऐश्वर्यों की कामना करते हुए भी ( अजराः ) जरा, आदि से रहित, दीर्घंजीवी स्थिर या अविनाशी असृतरूप हो जाते हैं। इतिह्रादशोवर्गः। स हि शर्धी न मार्रतं तुविष्विण्यस्वतीषूर्वरास्विष्टिन्रातीना-स्विष्टानिः । आद्दुव्यान्याद्द्विंबस्य केतुर्हेणा । अध सास्य हर्षेत्रो हर्षीवत्रो विश्वे जुषन्त पन्थां नर्रः शुभे न पन्थाम् ॥६॥

भा०—पुनः वह स्वामी, प्रभु, नायक और अग्नि और गृहस्थ में पित कैसा होना उचित है ? (मारुन शर्षः न) वायु के प्रवल वेग के समान अग्नि जिस प्रकार (तुवि-स्विनः) बड़ा भारी शब्द करने वाला होता है और (मारुत शर्षः न) और जिस प्रकार वायु वेग से जाने

और शत्रुओं का मारने वाले वीर भटों के सैन्य के समान अकेला ही (अग्निः) आन्नेयास्त्र का अग्नि जिस प्रकार (तुर्वि-स्विनिः) बहुत घोर गर्जन कारी होता है उसी प्रकार सेना नायक भी (तुर्विस्विनः) बहुत भारी शब्द वाला, सिंहवत् नादशील, एवं गम्भीर गर्जनशील हो । और अग्नि जिस प्रकार (अप्रस्वतीपु उर्वरासु ) कर्म यज्ञादि वाली उत्तम वेदियों में ( इष्टिनः ) यज्ञ करने योग्य होता है और जिस प्रकार अग्नि ( अप्रस्वतीपु ) रूपवती, उत्तम, हरी भरी ( उर्वरासु ) उपजाऊ भूमियों में ( इप्टनिः ) सबकी इप्ट अभिलापा पूर्ण करने वाला होता है उसी प्रकार सेनानायक या राजा भी (अप्रस्वतीपु) नानारूप, उत्तम वर्ण युक्त ( उर्वरासु ) उर्वरा, नाना घन धान्य पेदा करने वाली समृद्ध मूमियों और हरी भरी, प्रजाओं में (इप्टिनः) सबके अभिलापा पूरी करने योग्य, सबका आदरणीय और (आर्त्तनासु) शत्रुओं को पीड़ाकारी सेनाओं में (तुदिस्विनः) प्रवल गर्जना या आज्ञाकारी होता हुआ ( इष्टनिः ) सर्वादरयोग्य, एवं सत्य व्यवहार युक्त प्रजाओं में पूज्य, आर्त्त, दुखित प्रजाओं को उनका मन चाहा सुखैश्वर्थ प्राप्त करा देने वाला अर्थि-कल्पटुम हो । और ( यज्ञस्य ) अग्नि जिस प्रकार यज्ञ का ( केतुः ) ज्ञापक, मुख्य आश्रय होता है और ( आद्दिः अर्हणा हट्यानि आदद् ) सव पदार्थों की अपने में ढेने में समर्थ होने से यज्ञोपासना में भिक्त पूर्वक दिये सब चरु पदार्थों को प्रहण करता है, उसी प्रकार वह नायक ( यज्ञस्य ) सुब्यवस्थित प्रजापालनकारी राष्ट्र वा सैन्य दल के संग-ठन तथा प्रजापित पद का (केतुः) मुख्य ध्वजा के समान सबसे उच और आदरणीय होकर ( अर्हणा ) पूजा, मान आदर करने योग्य, समस्त (हव्यानि) उत्तम अन्नों और प्राह्य ऐश्वर्यों को (आदद्) सब प्रकार से स्वीकार करता है। (अध स्म ) और जिस प्रकार ( हृषी-वतः ) हर्षित, सुप्रसन्न ज्वाला वाले (हर्षतः) अन्यों के प्रमोदकारी अग्नि के मार्ग का सब (नरः) नायक जन सेवन करते हैं अर्थात् वे अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं उसी प्रकार (हपीवतः) अति हर्प करने वाले स्वयं प्रसन्न और अन्यों को हपित करने वाले (अस्य) इस नायक के (पन्थां) मार्ग को ( ग्रुमे पन्थां न ) ग्रुम उद्देश्य से सन्मार्ग के समान ( विश्वे ग्रुपन्तु ) सब कोई प्रेम से प्रहण करें। (नरः) लोग ( ग्रुमे ) अपने कल्याण के लिये ( पन्थाम् ) मार्ग के समान ( जुपन्तु ) उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें।

द्विता यदी कीस्तासी यभियवो नमस्यन्ते उपवोचन्त् भूगवो मुश्नन्ती दाशा भृगवः । यभिरीयो वस्नां शुचियो पृणिरेषाम्। प्रियाँ अपिधीवैनिषोष्ट मेधिर या वनिषीष्ट मेधिरः॥ ७॥

भा०—( भुगवः ) पाप संकल्पों को भून डालने वाले, तेजत्वी पुरुष (दाशा) यज्ञ में चरु आदि देने के लिये जिस प्रकार (ई मन्थन्तः) इस प्रत्यक्ष भौतिकाग्नि को मथते हुए (कीस्तासः ) कीर्त्तन, भजन स्तुति करते हुए (नगस्यन्तः ) नमस्कार करते हुए (उप वोचन्त ) उपा-सना करते हैं उसी प्रकार (भुगवः) अति तेजस्वी (कीस्तासः) विद्यादि के उपदेष्टा, (अभिद्यवः ) सूर्य के समान तेजस्वी, विद्वान् पुरुष ( ई ) इस महान् राष्ट्र या राष्ट्रपति को (मन्थन्तः) वार २ मथते अर्थात् उसके उत्तम से उत्तम गुणों की परीक्षा लेते हुए (द्विता) दोनों राजा और प्रजा के हित के लिये (दाशा ) समस्त राज्याधिकार दान करने के लिये (नमस्यन्तः ) उसको आदर सत्कार करते हुए (यत् ) अव (उप वोचन्त ) प्रार्थना करते हैं तथ (यः ) जो ( शुचिः ) शुद्ध, निष्कपट और ( एषां धर्णिः ) इन समस्त प्रजाओं को धारण करने में समर्थ हो वही (अग्निः ) अग्रणी नायक, तेजस्वी होकर समस्त ( वस्नां ) वसे राष्ट्रों और प्रजाओं और ऐश्वर्यों का (ईशे) स्वामी हो । वही (प्रियान् ) सब को प्रिय लगने वाले, मनोहर, उत्तम ( अपिधीन् ) गोपनीय ख़ज़ानों और राष्ट्र की रक्षा

करने वालों को (मेधिरः सन्) शत्रुओं का नाशकारी होकर (विनषीष्ट) स्वयं प्राप्त करे और (मेधिरः) स्वयं प्रज्ञावान् बुद्धिमान् हो कर ही (आ व-निषीष्ट) सव को विभक्त करे।

विश्वांसां त्वा विशां पति हवामहे सर्वीसां समानं दम्पति भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे। अतिधि मार्जुषासां पितुर्न यस्यासया। अमी व विश्वे अमृतास आ वयो हुट्या देवेष्वा वर्यः॥ ८॥

भा०—हे राजन् ! हे परमेश्वर ! हे आचार्य ! हे स्वामिन् ! गृहपते ! ( विश्वासां ) समस्त ( विशां ) राज्य या शासन के भीतर प्रविष्ट प्रजाओं के (पित ) पालक (त्वां ) तेरी (हवामहे ) हम उपासना करते हैं, तुझे अपना पालक स्वीकार करते हैं, तेरी शरण आते हैं। ( भुजे दस्पितं ) जिस प्रकार सब आश्रम और सब सन्तानें पुत्र पुत्रियें अन्नादि भोजन की प्राप्त करने के लिये स्त्री-पुरुष रूप गृहस्थ, या मां बाप, या गृहपति के पास आते हैं उसी प्रकार हम समस्त प्रजाजन ( भुजे ) ऐश्वर्यों के भोगने और अपनी रक्षा के लिये ( सर्वासां समानं ) सब प्रजाओं के लिये समान, निष्पक्षपात रूप से रहने वाले, (दम्पतिस्) समस्त प्रजाओं को दमन करने वाले, दण्ड व्यवस्था के पालक पुरुप को (हवामहे) प्राप्त होते हैं। और हम ( भुजे ) ऐश्वर्यों को भोग और न्यायपूर्वक रक्षा के लिये प्रजा-जन ( सत्यगिर्वाहसम् ) सत्य वाणी को धारण करने वाले ( मानुपाणाम् अतिथिम् ) समस्त मनुष्यों के बीच अतिथि के समान पूजनीय, तुझ को इम प्राप्त होते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। (अमृतासः ) सन्ततिजन (पितुः आसया न ) जिस प्रकार पालक पिता के समीप प्रेम और उत्तम (हच्या) प्राप्त करने योग्य अन्नादि पदार्थों को प्राप्त करने के लिये उपस्थित होते हैं उसी प्रकार (यस्य पितुः आसया ) जिस सर्व पालक के समीप, उसकी गोद और उपासना में स्थित (अमी च विश्वे असृताः) ये सब अमर, मुक्त भात्मा, (वयः) भोक्ता, विद्वान् , जन (ह्व्या आ) उत्तम ज्ञानों और मोक्ष

सुखों को यास करने के लिये उपासना करते हैं। और (देवेषु) विद्वान् दिव्य पुरुषों में (वयः) सभी ज्ञानी पुरुष (आ) उसी की उपासना करते हैं।

त्वमंश्रे सहमा सहन्तमः शुष्मिन्तमा जायसे देवतातये एयिने देवतातये। शुष्मन्तमा हि ते मदी शुक्तिन्तमं उत केतुः। अर्थ समा ते परिचरन्त्यजर श्रृष्टीवानो नार्जर॥ १॥

भा १०—अग्नि जिस प्रकार (सहसा) जलाने वाले बल से (सहन्तमः) सब को पराजित करने वाला, और ( देवतातये ) यज्ञ के लिये या विद्वानों, दिन्य पदार्थों के हित के लिये ( ग्रुष्मिन्तमः ) शोपणकारी तीन ताप से युक्त पदार्थों में सब से श्रेष्ठ है, वहीं ( देवतातये रियः न ) किरणों या प्रकाश के लिये अक्षय धन के समान है। उसको (श्रुष्टीवानः) अज्ञ आदि चरु से युक्त जन ( परिचरन्ति ) उसकी परिचर्या करते हैं। उसी प्रकार हे (अप्ने) ज्ञानवान् परमेश्वर, अप्रणी नायक! राजन्! विद्वन्! आचार्य ! तू ( सहसा ) सब को पराजित करने और दूर करने वाले बल से ( सहन्तमः ) सब से बढ़ कर पराजित करने वाला और ( देवतातये ) विद्वानों और दिव्य पदार्थों के हितार्थ ( शुप्सिन्तमः ) सब से अधिक वलवान् (जायसे) है। हे राजन् ! त् बलवान् होकर रह। त् (देवतातये) देवों, विद्वानों और विजयी पुरुपों के लिये उनका (रियः न) परम धनवत् सवका सुखदाता है। जैसे भौतिक अग्नि की (मदः) घृत आदि पदार्थों से वृष्ति ही ( ग्रुष्मिन्तमः ) उस सब से अधिक तीव ताप वाला होना है वहीं द्युस्त्रिन्तमः ऋतुः ) उसी दशा में वह सबसे अधिक तेजस्वी, प्रकाशवान् और किया सामर्थ्यवान् होता है उसी प्रकार ! हे प्रभी ! परमेश्वर (ते मदः) तेरा मद अति हर्षं या (मदः = द्मः) तेरा दमन या शासन भी ( शुप्मिन्तमः मदिन्तमः ) शत्रुओं का सब से अधिक शोषण करने वाला, और सब से अधिक बलवान् और ( द्युझिन्तमः )

सब से अधिक तेजस्वी यशस्वी और ऐश्वर्य समृद्धि से युक्त (उत) और (कतुः) कियासामर्थ्यवान् प्रज्ञा से युक्त हो। हे परमेश्वर ! (ते मदः) तेरा परमानन्द स्वरूप ( शुव्मिन्तमः द्युन्नितमः उत ऋतुः) अति बल्लाली, अतियशस्त्री, प्रकाशयुक्त और क्रिया और ज्ञान से सम्पन्न संसार का उत्पादक है। ( अध ) और हे ( अजर ) जरा रहित ( श्रुष्टी-वानः न ) अन्नादि चरु वाले याज्ञिकों के समान ( श्रुष्टीवानः ) तेरे में व्याप्ति वाले, तुझ में रमण करने वाले ज्ञानी पुरुष ही (ते परिचरन्ति) तेरी नित्य उपासना करते हैं। हे (अजर) हे जीर्णता या नाश को प्राप्त न होनेहारे ! सदा वलवान् ! राजन् ! (श्रृष्टीवानः ) अति शीघ कार्य कारी सेवकजन दूत आदि (ते परिचरन्ति) तेरी सेवा करें। अथवा हे ( अजर ) अविनाशी प्रभो ! (श्रुष्टीवानः) <mark>व्याप्ति वाले आकाश, विद्युदादि</mark> नित्य पदार्थ भी ( ते परिचरन्ति ) तेरी सेवा करते हैं, तेरे अधीन हैं। पुनः, हे ( अजर ) अज, अजन्मा नित्य परमाणुओं और आत्मा, आका-शादि पदार्थों में भी रमण करने हारे ! तेरी ही हम उपासना करें । प्र वी महे सहसा सहस्वत उष्वेंधे पशुषे नाग्नये स्तोमी वसू-त्वयये । प्रति यदी हविष्मान्विश्वासु चासु जोर्युवे । अप्रेरेभो न जरत ऋषुणां जूर्णिहोंते ऋषुणाम् ॥ १०॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (वः ) आप लोगों का यत् जब (हवि-प्मान् स्तोमः ) उत्तम चरु सामग्री से युक्त स्तोम (अग्नये ) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि को लक्ष्य करके पढ़ा जाता है उसी प्रकार वास्तव में वह (स्तोमः) स्तोम, मन्त्र समूह (हविष्मान् ) आदन, या ग्रहण करने योग्य उत्तम अज्ञों तथा गुणों सहित, उनको प्रकाशित करता हुआ उस (महे ) वड़े भारी महान् सामर्थ्य वाले, (सहसा सहस्वते ) बल से बलवान् (उपर्वुधे ) प्रातःकाल जागने वाले, आलस्य रहित, अथवा योग दशा में विशोका के उदय में ज्ञान का विषय होने वाले, (प्रजुषे ) प्रजुओं को सब् प्रकार की पुष्टि देनेवाले गोपालक के समान समस्त प्राणियों के परिपोपक और व्यवस्थापक (विश्वासु क्षासु जी गुवे) समस्त भूमिनों और चित्त भूमियों में प्राप्त होने वाले परमेश्वर के लिये (वभूत) होवे। और (रेभः न) जिस प्रकार विद्वान् उपदेष्टा (ऋपूणां अग्रे जरते) श्रद्धा से आने वाले जिज्ञासु शिष्यों को उपदेश करता है या (रेभः) विद्वान् पुरुप जन जिस प्रकार (ऋपूणां) बढ़े ज्ञानपान् पुरुपों के समक्ष (जरते) विद्या का प्रकाश करता है और जिस प्रकार (जूणिः ऋपूणाम् अग्रे) ज्वर आदि कष्टों से पीड़ित पुरुप जिस प्रकार विद्यावान् वैद्यों के समक्ष अपने सब वचन कहता है उसी प्रकार (जूणिः) स्नुतिकर्त्ता विद्वान् (होता) उपासक या विद्या का प्रदाता आचार्य भी (ऋपूणां रेभः) उत्तम उपदेशक होकर (ऋपूणाम् अग्रे जरते) दर्शनीय, प्राप्तिविद्य या जिज्ञासु विद्यार्थी जनों को आगे ज्ञानोपदेश करे।

स नो नेदिष्टं दर्दशान आ भराग्ने देवेभिः सर्चनाः संचेतुनां महो रायः सुचेतुनां। महिं शविष्ट नस्क्रधि सुञ्जेने ग्रुस्यै। महिंस्तोतृभ्यो मघवन्तसुवीर्यं मधीक्यो न शर्वसा॥११॥१३॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान् प्रकाशवान्! स्वामिन्! नायक! प्रभो! (सः) वह त् (नः) हमारे (नेदिष्टं) अति समीप (दृदशानः) समस्त संसार को देखता हुआ, सबका साक्षी, अध्यक्ष, सर्वद्रष्टा होकर (सुचेतुना) उत्तम ज्ञानवान् नायक पुरुषों सहित (देवेभिः) विद्वान् तथा विजयशील पुरुषों सहित हमें (सचनाः) अज्ञादि समृद्धि से युक्त एवं संघ बनाकर रहने और प्राप्त करने योग्य (रायः) ऐश्वर्य (आभर) सब तरफ से हमें प्राप्त करा। हे (श्विष्ट) बलवानों से सब से अधिक बलवान्! तू (सं-चक्षे) अच्छी प्रकार से उपदेश करने और अच्छी प्रकार देखने ज्ञान करने हो लिये और (अस्ये) इस प्रजा को (भुजे) पालन और भोग करने के लिये (नः) हमें (सुवीर्यम्) उत्तम बल

वीर्य भी (सुचेतुना) उत्तम ज्ञानवान् पुरुष द्वारा (कृषि) प्रदान कर । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! तू ! (शवसा) बल से (उप्रः) अति वेगवान् प्रचण्ड वायु या विद्युत के समान (मर्थाः) शतुओं का मधन करने वाला होकर (स्तोतृभ्यः) स्तृतिकर्त्ता, उपासक विद्वान् पुरुषों को (मिह सुवीर्यम्) बड़ा उत्तम वल (कृषि) प्रदान कर। इति त्रयोदशो वर्गः॥

## [१२८]

॥ १२८ । १—६ परुच्छेप ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—निचृदत्यिष्टः । ३, ४,६,६ विराडत्यिष्टः । २ अरिगिष्टः । ४, ७ निचृद्दिः । अष्टर्च स्क्रम् ॥ अर्थं जायत् मर्चुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामर्च व्रतम् । विश्वश्चेष्टिः सखीयते रोयिरिव श्रवस्यते । अर्देच्धो होता नि षद्दिळस्पदे परिचीत हळस्पदे ॥ १ ॥

भा०—(अयं) यह (मनुषः) मननशील पुरुष (होता) सव विद्याओं वा धनों का प्रहण करने और योग्यपात्रों में दान देने वाला आचार्य (यजिष्ठः) अति उत्तम रीति से सुसंगत एवं विद्या आदि दान करने में सबसे उत्तम दाता होकर (उशिजाम अनु) विद्या की इच्छा करने वाले जिज्ञासु जनों के (त्रतम्) त्रतों, धर्मों के अनुकूल (अप्तिः) अप्ति के समान तेजस्वी होकर (स्वम्) अपने (त्रतम्) कर्तव्यों को (अनु) यथावत् पालन करे। वह विद्यम् पुरुष (विश्व-श्रुष्टिः) समस्त श्रवण योग्य उपदेशों का जानने हारा (सखीयते) विद्यार्थीं को अपना सखा या मित्र बना लेना चाहता है। वह (रियः इव) धन सम्पन्न पुरुष के समान (श्रवस्थते) यश की कामना करता है। (अदब्धः) सदा विद्यन, पीड़ा आदि रहित होकर वह (होता) ज्ञान प्रदान करने में कुशल पुरुष (इकः पदे) स्तुति योग्य वेदवाणी के ज्ञान और भूमि प्राप्त कराने के कार्य में प्रमाण योग्य पदपर (नि सदत्)

विराजे और उसके समक्ष (होता) ज्ञान ग्रहण करने हारा विद्यार्थी और प्रजाजन (परिवीतः) अच्छी प्रकार सावधान, सुरक्षित, एवं सब प्रकार उत्तम वस्त्र और यज्ञोपवीत आदि धारण कर, गुरुद्वारा उपनीत होकर (इडः पदे) वेदवाणी के ज्ञान करने के लिये (नि सदत्) नियम पूर्वक एवं विनय से समीप विराजे और इसी प्रकार (मनुष्य) मनन शिल पुरुप (धरीमणि) राष्ट्र के धारण करने के कार्य में प्रसिद्ध हो। (उश्चिजाम् व्रतमनु अग्निः इव स्ववतस् अनु) तेजस्वी पुरुपों के वीच वह अग्नि के समान अपने वत पालन कार्य में सावधान हो। (विश्वश्वृष्टिः) समस्त राज्य कार्यों का कर्चा, समस्त अन्न, धन आदि का स्वामी होकर (रिवः) ऐश्वर्यवान् के समान सब का सित्र, यशस्वी होना चाहं। वह अहिंसित निष्कृण्टक होकर (पारेवीतः)। सुरक्षित रहकर वृथ्वी के प्राप्त करने और सर्वपृष्य सब प्रकार से राजा के परम पद सिंहासन पर विराजे।

तं येज्ञसाध्मपि वातयामस्यृतस्य प्रथा नर्मसा हविष्मता देव-ताता हविष्मता । स ने ऊर्जासुपामृत्यया कृपा न जूर्यति । यं मोत्रिरक्षा मनेवे परावती देवं भाः परावतः ॥ २॥

भा०—( यज्ञसाधम् ) जिस प्रकार यज्ञ के साधन करने वाले अग्नि को हम ( अपि वात्यामित ) वायु द्वारा प्रव्वित्त करते हैं । और ( क्त्तस्य पथा ) यज्ञ या वेदोक्त मार्ग से ( नमसा ) अज्ञ द्वारा और ( देवताता ) देव, पृथिवी, जल आदि के उपकार या उत्तम शोधनादि के लिये ( हविष्मता ) उत्तम अज्ञादि औषधिमय चरु से प्रव्वित्त करते हैं और ( सः ) वह यज्ञाग्नि ( नः ) हमारे ( दर्जाम् उप आसृति ) नाना प्रकार के अन्नों के प्रहण करने और सर्वत्र चारों तरफ फैला देने के निमित्त ( अया कृपा ) इस सामर्थ्य से ( न जूर्यति ) कभी क्षीण नहीं होता । प्रत्युत ( देवं ) उस प्रदीप्त अग्नि को ( मनवे ) मनुष्यों के

उपकार के लिये ( मातिरिधा ) वायु ( परावतः ) दूर देश से आकर भी ( भाः ) प्रकाशित करता है उसी प्रकार हम ( तं ) उस ( यज्ञसाधम् ) अध्यापन वा ज्ञान दान करने वाले विद्वान् मान्य पुरुप को ( करतस्य यथा ) सत्य व्यवहार के मार्ग से, ( देवताता ) ग्रुम गुणों को प्राप्त करने वा विद्या के उत्सुक शिष्य जनों के हितार्थ, ( हविष्मता ) प्राह्म भेट पुरस्कार सहित ( नमसा ) विनय द्वारा (अपि वातयामिस) उत्साहित करें । (यं) जिससे ( देवं ) विद्यादाता विद्वान् पुरुष को ( परावतः परावतः ) दूर २ देश से आया, (सातिरिधा ) ज्ञानवान् पुरुष के अधीन बढ़ने वाला शिष्य जन ( सनवे ) ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( भाः ) प्रकाशित करता है ( सः ) वह ( नः ) हमारे ( ऊर्जाम् उपास्टित ) वल वीर्यों के धारण कर लेने पर ( अया कृपा ) अपने इस सामर्थ्य से ( न जूर्यित ) कभी क्षीण नहीं होता, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ता है ।

पर्वन सद्यः पर्वेदि पार्थिवं मुहुर्गा रेतो वृष्यः कनिकदृद्धद्रेतः कनिकदत्। यतं चर्चाणो श्रक्षिवेदेवो वनेषु तुर्वेणिः। सदो दर्घान उपरेषु सार्चष्वाक्षः परेषु सार्चषु॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि, विद्युत् (एवेन) अपनी न्यापक होने वाली किया से (पार्थिवं) पृथ्वी के ऊपर विद्यमान समस्त पदार्थों को (सद्यः) अति शीघ्र (पिर एति) न्याप लेता है उसी प्रकार राजा भी अपने (एवेन) गमन साधन रथादि से (पार्थिवं) समस्त पार्थिव लोक को (पिर एति) प्राप्त करे। और (मुहुर्गीः) वार २ गर्जन करने वाला (वृषभः) बैल या सांड जिस प्रकार (कनिकदत्) गर्जता और (रेतः दधत्) वीर्यं को गौओं में स्थापन करता और जिस प्रकार (मुहुर्गीः वृषभः) वार २ गर्जने वाला और (कनिकदत्) गर्जता हुआ, मेघ (रेतः) जल को भूमियों पर बरसाता है उसी प्रकार राजा भी (वृषभः) प्रजा पर ऐश्वर्यं सुखों का वर्षण करने वाला एवं (वृषभः) सर्वश्रेष्ठ,

आर्य एवं वृष अर्थात् धर्म मार्ग से चमकने वाला बलवान् होकर ( किन-कदत् ) शत्रुओं को वार २ ललकारता हुआ, ( मुहुर्गीः ) वार २ सेना और अधीन रथों को आज्ञाएं प्रदान करता हुआ (रेतः द्धत्) राष्ट्र में ऐश्वर्य और वल वीर्य को धारण करावे । और जिस प्रकार ( देवः ) जल-अद मेघ या तेजस्वी सू<sup>ई</sup> ( तुर्वणः ) बड़े वेग से जाने वाला होकर ( वनेपु ) वनों में जलों में, (अक्षभिः शतं चक्षाणः) अपने किरण प्रकाशों से सैकड़ों पदार्थों को दिखाता हुआ, ( उपरेषु ) मेघों में, ( सानुषु ) ऊंचे प्रदेशों में और ( परेषु सानुषु ) अन्य, दूर के गिरि शिंखरों पर भी (सदः दधातु) अपना आश्रय रखता है उसी प्रकार राजा या अग्रणी नायक ं ( देवः ) विजिगीषु होकर, ( बनेषु ) सेवने योग्य ऐश्वर्यों में ( तुर्वीणः ) शीघ ही स्वयं उनको प्रहण करने वाला होकर या दूर के देशों का भी भोक्ता होकर (अर्क्षाभः) अपने अध्यक्षों द्वारा (शतं चक्षाणः) सैकड़ों कार्यों का विचार करें। और वह (उपरेषु सानुषु) समीपवर्ची, सुखप्रद ( वनेषु ) कार्यकुशल अपने और पर-सेना के भृत वीर सैनिकों में ( तुर्वीणः ) आंत वेग से शत्रु को विनाश करने वाला होकर ( अक्षिभः चक्षाणः ) नाना अध्यक्षों से देखता हुआ ( उपरेपु सानुषु ) आंत आन्त-रिक सुख और ऐश्वर्यों या उच्चावच कालों में ( परेषु सानुषु आंग्नः इव ) टूरस्थ पर्वतों में अग्नि के समान ( सदः ) अपना आश्रय गढ़, दुर्ग आदि (दधातु) स्थापित करे।

स सुकतुः पुरोहितो दमेदमेऽभिर्धेश्चरयोध्वरस्य चेताते। कत्वो वेधा देषुयते विश्वो जातानि परपरो। यतो घृतश्रीरातिश्विरजायत् वाहिवेधा स्रजीयत्॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार (यज्ञस्य पुरोहितः) साक्षी रूप से प्रधान पद पर स्थापित हुआ विद्वान् पुरुष, यज्ञ का पुरोहित (सुक्रतुः) उत्तम कर्म और प्रज्ञावान् होकर (अध्वरस्य) निर्विव समाप्त होने वाले

यज्ञ को ( चेतित ) जानता और अन्यों को उपदेश करता है और (कत्वा) कतु अर्थात यज्ञ कर्म द्वारा ( यज्ञस्य चेतित ) यज्ञका ज्ञापन कराता है। उसी प्रकार (सः) वह (सुकतुः) उत्तम धर्माचरण कृत्यों का करने बाला, (इमें इमें) प्रत्येक घर में (अग्निः) आग के समान तेजस्वी, सबका नायक गृहपति और राजा ( दमे दमे ) प्रत्येक दमन या शासन कार्य में (अध्वरस्य ) अविनाशी ( यज्ञस्य चेतित ) संघ या गृहस्य यज्ञ का ज्ञान रक्खे और (क्रत्वा) अपने उत्तम ज्ञान से (यज्ञस्य चेतित) उपास्य परमेश्वर या मुख्य प्रजापति पूज्य का भी ज्ञान करे। (-वेधाः) कार्यों का करने वाला बुद्धिमान् पुरुष (क्रत्वा) अपने ज्ञान सामर्थ्य से ही (इपूयते) वाण के समान आचरण करें अर्थात् अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वह (विश्वा) समस्त (जातानि) उत्पन्न पदार्थों को (पस्वरो) अपने अधीन रखे, देखें और सुव्यवस्थित करें और भोगे। (यतः) क्योंकि (विन्हः घृतश्रीः ) जिस प्रकार अग्नि यज्ञ में पूज्य होकर घृत द्वारा विशेष कान्ति को धारण करता है उसी प्रकार (वेधाः) बुद्धिमान् पुरुष भी (अतिथिः) स्वयं अतिथि के समान प्रतिष्ठित (अजायत) होता. और ( घृतश्रीः ) तेज और पराक्रम से सबको आश्रय देने योग्य या लक्ष्मी का भाजन हो जाता है और वह उसी प्रकार (विन्हः) मुख्य होकर राष्ट्र आदि कार्यों का निर्वाहक (अजायत) बन जाता है। कत्वा यदंस्य तिविषीषु पृञ्चतेऽग्नेरवेण मुरुतां न भोज्येषिराय न भोज्या । स हि ष्मा दानुमिन्वति वस्नां च मुज्मना । स निस्त्रासते दुरिताद्धिहुतः शंसीद्घादिभिहुतः॥ ४॥ १४॥

भा०—जिस प्रकार (अग्ने: स्वेण) विद्युत् अग्नि के गर्जन के साथ (अस्य क्रत्वा) और इस विद्युत् के कर्म सामर्थ्य से ही (तिविषीषु) बलवती क्रियाओं में (मरुताम् भोज्या न) मनुष्यों के भोगने योग्य अन्नों के समान वायु गणों से भोग्य या सेवित जल (पृञ्जते) परस्पर मिल कर स्थूल रूप धारण करते हैं और ( इपिराय ) इच्छुक, वृष्टि के अभिलापुक कृपक जन के लिये ( भोज्या न ) वे जलकण ही अन्नों के समान वरसते हैं। और जिस प्रकार वह मेघ या विद्युत् ही (वस्नां च मज्मना ) जल, अग्नि, विद्युत्, वायु आदि अन्तरिक्षगत भौतिक तत्वों के बल से ही (दानम् इन्वित ) खण्ड २, बूंद २ होकर बहता है और (सः) वही (नः) हम प्राणियों को (अभिद्वतः) मूर्छा दिला देने वाले ( दुरितात् ) दुःखप्रद दशा से और ( अभिद्रतः अघात् शंसात् ) अति कुटिल घोर पाप या कप्ट, दुष्काल आदि से ( त्रासते ) रक्षा करता है। उसी प्रकार ( अस्य तिविधीषु ) इस नायक की सेनाओं में ( अर्रोः रवेण ) अग्रणी पुरुष की आज्ञा से लोग परस्पर (पृञ्जते) सम्बद्ध मिल कर गठित हो जाते हैं और ( मरुतां भोज्या न ) वायु के समान तीव आका-मक वीर जनों या प्रजाजनों के जो भोग योग्य ऐश्वर्य है वे सव (इपिराय) इच्छा वशवर्ती, राजा को ही प्राप्त हों। वह ही राजा, अप्रणी पुरुष ( वसनां च मजमना ) राष्ट्र में बसे प्रजाजनों या अपने ही समवाय बल के सहित (दानम् ) शत्रुओं के नाशकारी बल को (इन्वित स्म ) शास करता है। (सः) वह ही (नः) हमें (अभिद्रतः दुरितात्) अति कुटिल पापाचार (अघात् शंसात्) और पापमय कुटिल शिक्षा से ( त्रासते ) पालन करता है। इति चतुर्दशो वर्गः ॥

विश्वो विहाया अर्तिर्वसुर्देषे हस्ते दित्तिणे त्रिश्य शिश्रथ-च्छ्रवस्यानशिश्रथत्। विश्वेसमा इदिष्ध्यते देवत्रा ह्व्यमोहिषे। विश्वेसमा इत्सुकृते वारम्गवत्यशिर्द्वारा च्यृणवित ॥ ६॥

भा०—(१) विद्वान् आचार्यं के पक्ष में—(विश्वः) समस्त विद्याओं में प्रविष्ट एवं ब्रह्मचारियों को अपने भीतर ब्रहण करने हारा गुरु (विहायाः) गुणों से महान् (अरितः) अति अधिक मितमान्, ज्ञानवान्, (वसुः) स्वयं अपने अधीन समस्त शिष्यों को बसानेहारा होकर (दक्षिणे हस्ते) दायें हाथ में रखे आमलक के समान प्रत्यक्ष रूप से समस्त ज्ञानैइवर्य को ( दुधे ) धारण करे । वह उस विद्यारूप धन को (तरणिः न) सूर्य के समान (शिश्रथत्) प्रदान करे। वह केवल उसे ( श्रवस्यया ) यश या धन की अभिलाषा से ( न शिश्रथत् ) प्रदान न करे। (इपुच्यते ) वाणों को अपने भीतर धारण कर लेने वाले तर्कस के समान समस्त कामनाओं को अपने भीतर अन्तर्भुख वश कर लेने वाले (विश्वस्मे देवत्रा) समस्तदेशें, विद्वानों के बीच (हब्यम्) उत्तम प्रदान करने यो य ज्ञानोपदेश और आचार को (आ ऊहिषे) सब ओर से धन के समान ही संगृहीत करके प्रदान करे। (अग्निः) अग्नि या सूर्य या दीपक या मशाल के समान मार्ग दिखाने <mark>वाला विद्वान् पुरुष ( विश्वस्में सुकृते</mark> इत् ) सभी उत्तम सदाचारी, सत्कर्म करने वाले पुण्याचरणशील जिज्ञासु को (बारस्) उत्तम, वरण करने योग्य ज्ञानैश्वर्य (ऋण्वति) प्रदान करें। और ज्ञान के समस्त (द्वारा) द्वारों को ( वि ऋण्वति ) विशेष रूप से उपदेश करे। (२) इसी प्रकार राजा सर्वहितकारी होने से 'विश्व' है। वह समस्त ऐश्वर्य को अपने हाथ में रखे। वह सब ( देवत्रा ) इच्छुक याचकों को दान करे। प्रजा के लिये ऐश्वर्य प्राप्त करने के सब द्वार खोलदे। स मार्चिष वृजने शन्तमो हिता विवर्धनेषु जेन्यो न विश्पतिः प्रियो यन्नेषु विश्पतिः। स ह्व्या मार्चुषाणामिळा कृतानि पत्यते । स नेस्त्रासते वर्षणस्य धूर्तिर्महो देवस्य धूर्तेः ॥ ७॥

भा०—जिस प्रकार (अग्निः) प्रकाशमान् अग्नि (मानुषे शृजने शंतमः) मनुष्यों के चलने योग्य मार्ग में अन्धकार के समय अति शान्तिदायक, कल्याणकारी और (हितः) हितकारी रूप से प्रदीपवत् स्थिर किया जाता है उसी प्रकार (स अिनः) वह विद्वान् पुरुष, मुख्य नायक और राजा भी (मानुषे वृजने) मनुष्यों वा प्रजाओं के मार्ग में या दूर करने योग्य पाप ब्यवहार को दूर करने के निमित्त (शंतमः)

अति शान्तिदायक, अनिष्टनिवारकं और (हितः) हितकारी रूप में स्थापित किया जाय । अग्नि जिस प्रकार ( यज्ञेषु जेन्यः ) यज्ञों में सवसे उत्तम है उसी प्रकार वह विद्वान् और नायक पुरुष भी (यज्ञेषु ) एक दूसरे से सिल कर करने योग्य कार्यों तथा संप्रामों में भी ( जेन्यः ) विजय शील, सबसे उत्कृष्ट पद के योग्य हो । वह ( यज्ञेषु ) सब उत्तम कर्मों में (विरुपतिः) प्रजाओं का पालक, (प्रियः) सवका प्रिय (वि-इपतिः ) राजा के समान आदरणीय हो । ( सः ) वह अग्नि जिस प्रकार यज्ञों में ( मानुपाणाम् ) मनुष्यों के ( कृतानि हन्या ) संस्कृत, अर्थात् कूट, पीस और परिपाक द्वारा सिद्ध किये हुए ओपिध अन्नों को और (इळा) मुख से उचारण की गई वेद वाणी को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह प्रधान पुरुष भी ( मानुपाणाम् ) अधीन प्रजाजनों के (कृतानि) अच्छी प्रकार बनाये गये (हच्यानि) ग्रहण करने वा दान देने योग्य पदार्थों और ऐश्वर्यों और (इळा) स्तुति वचनों को अथवा, (इठा इतानि हन्या ) यज्ञ वेदि में सम्पादित चरुओं के समान ( इळा कृतानि हुन्या ) भूमि में उत्पन्न किये गये अन्नों और ऐश्वर्यों का (पत्यते ) स्वामी हों। जिस प्रकार अग्नि ( वरुणस्य धूर्तेः त्रासते ) रात्रि के नाशकारी अन्धकार से रक्षा करता है उसी प्रकार (सः) वह नायक विद्वान् पुरुष ( वरुणस्य धूर्तीः ) शञ्जुओं के नाशकारी, सर्व श्रेष्ठ, एवं सब दुःखों के नाश करने वाले सेनापित आदि के घातक बल से और ( महः देवस्य धूर्तेः ) वहे आरी विजिगीपु पुरुष के हिंसाकारी सैन्य बल से भी (नः त्रासते ) हमारी रक्षा करने में समर्थ हो।

श्रुप्तिं होतारमीळ वसुधिति प्रियं चेतिष्ठमर्गतं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । विश्वायं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम् । देवासी रुगवमवसे वसूयवी ग्रीभी रुगवं वसूयवाः ॥ ८ ॥ १५ ॥ भा०—विद्वान् जन (होतारम्) ज्ञान और ऐश्वर्यं के देने वाले ( अग्निं ) ज्ञानवान् और नायक, ( वसुधितिं ) ऐश्वर्यों के धारण करने वाले ( प्रियं ) प्रिय, ( चेतिष्टम् ) सबसे अधिक ज्ञान देने वाले, अल्पज्ञों के चेताने वाले, (अरितम्) मितमान्, ऐश्वर्यवान्, (हन्यवाहम्) उत्तम अन्न आदि पदार्थों को धारण करने वाले पुरुष को ( ईडते ) आदर करते हैं । उसको ( नि एरिरे ) आद्र से प्राप्त होते हैं । ( वस्यवः ) धना-भिलापी पुरुष जिस प्रकार (गीर्भिः) वाणियों या स्तुतियों से (रण्वं) रमण करने हारे धनाल्य की स्तुति करते हैं और (देवाः) ज्ञान की कामना करने हारे ( व तूयवः ) वसु, २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने की इच्छा करने वाले (रण्वं) उत्तम विद्योपदेशक पुरुप को (गीर्भिः) वेदवाणियों सहित प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (वसूयवः ) ऐश्वर्य के इच्छुक पुरुप (विश्वायुम् ) समस्त ज्ञान भण्डार को प्राप्त होने वाले, एवं ( विश्वायुम् ) समस्त प्राणियों या मनुष्य प्रजाजन के स्वामी, (विश्व-वेदसं ) समस्त ऐथर्य और ज्ञानों के स्वामी, (होतारं ) ज्ञानैश्वर्य के दाता, (यजतम्) पूजनीय, (कविम्) क्रान्तदर्शी पुरुष को अपने (अवसे) रक्षा के लिये (नि एरिरे) नियमानुकूल प्राप्त हों। इति पञ्चद्शो वर्गः ॥ )

[ 358]

परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, २ निचृदत्यिष्टः । ३ विराडत्यिष्टः । ४ अ्रिंगितिशकरी ) ७ स्व-राडतिशकरी । ६, ६ स्वराट् शकरी । एकादशर्चं स्क्रम् ॥

यं त्वं रथिमन्द्र मेधसातयेऽपाका सन्तिमिषिर प्रण्यसि प्रानी-वद्य नयसि । सुद्यश्चितम्भिष्टये करो वर्शश्च वाजिनम् । सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम् ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र ) विद्वन् ! शत्रुनाशक राजन् ! सभा-सेनापते ! (त्वं ) आप (यं रथं ) जिस 'रथं रमण करने योग्य राष्ट्र, या

प्रजाजन, और स्थादि से बने सैन्य को ( मेध-सातये ) यज्ञ के समान पवित्र कर्म और शतुओं को हिंसन करने और परस्पर सत्संग के लाभ के लिये (अपाका सन्तं ) दुःखादि रहित और खूब वलवान् , सु-अभ्यस्त करके (प्र नयसि ) आगे बढ़ाता, सन्मार्ग पर ले जाने में समर्थ है। अतः हे (अनवद्य) दोष रहित! अनिन्दनीय!हे (इपिर) सबके भेरणा करने हारे नायक ! तू उसको ( प्र नयसि ) आगे ले चल, उसको उन्नति मार्ग पर बड़ा। (वशः च वाजिनम्) अधों को वश करने में समर्थ सारथी जिस प्रकार वेगवान् अश्व को अपने प्रयोजन में लगा लेता है उसी प्रकार तु भी ( वशः ) सवको वश करने में समर्थ होकर (सद्यः चित्) अति शीव्र ही (तं वाजिनम्) उस वल्रवात्, वेगवान् सैन्य और ऐश्वर्यवान् राष्ट्र तथा ज्ञानवान् विद्वजन सबको (अभिष्टये) इष्ट सुखमय प्रयोजन के लाभ के लिये करः ) नियुक्त कर । हे ( अन-वद्य ) निन्दा के अयोग्य, सत्कार के पात्र, पूज्य ! हे ( तृनुजान ) सब कार्यों को शीव्रता से करने हारे ! कुशल ! अथवा हे शत्रुनाशन ! (सः ) वह तू ( वेधसा ) विद्वान् मेधावी पुरुषों की ( वांचं न ) वाणी के समान हीं ( अस्माकं वेधसां ) हम विद्वान् , प्रज्ञावान् पुरुषों के बीच वाणी का (करः) प्रयोग कर।

सं श्रुंधि यः स्मा पृतनासु कासु चिद्दचाय्यं इन्द्र भरहत्ये नृ-भिरसि मत्त्ये नृभिः। यः ग्रुरैः स्वर्धः सनिता यो विप्रैर्वाजं तस्ता। तमीग्रानासं इरधन्त बाजिनं पृचमत्यं न बाजिनम्॥२॥

भा० है इन्द ! विद्वन ! सेना और सभा के स्वामिन ! (यः) जो तू (कासु चित्) कई सेनाओं संप्रामों, और कई प्रकार की प्रजाओं के बीच में (नृभिः) उत्तम नेता पुरुपों के सहित (भरहूतये) पालक पुरुषों को बीच सर्व श्रेष्ठ पालक कहजाने और शतुओं को संप्राम के लिये ललकारने के लिये (दक्षाय्यः) समर्थ, एवं प्रवीण होता

है और जो तू ( कासु चित् ) ( पृतनासु ) कई, अनेक सेनाओं के ऊपर (नृभिः) नायक पुरुषों द्वारा ही (प्र-तूर्त्तये) अच्छी प्रकार शतुओं के नाश करने में भी (दक्षाय्यः असि) समर्थ होता है। (सः) वह तू (श्रुधि) हमारे प्रजाजनों के वचन और न्याय-व्यवहार आदि भी श्रवण कर । क्योंकि ( यः ) जो पुरुष ( शूरैः ) शूरवीर पुरुषों के साथ मिलकर प्रजाओं को (स्वः) सुख (सनिता) प्रदान करने में समर्थ होता है और ( यः ) जो ( विष्रैः ) विद्वान् पुरुषों के द्वारा ( वार्ज तरुता ) ज्ञान और ऐश्वर्य और अन्न प्रदान करने या युद्ध पार करने में समर्थ होता है (तं वाजिनम्) उस ऐश्वर्यवान् और बलवान् पुरुष को (ईशानासः शक्ति-शाली, अधिकारवान् पुरुष भी ( पृक्षम् ) सन्संग योग्य और सुखों और ऐश्वर्यों से प्रजा और आश्रितजनों के सेचन और संवर्धन करने वाला जानकर ( अत्यं वाजिनं न ) अतिवेगवान् बलवान् अश्व के समान ( इर-धन्त ) आश्रय करते हैं, उसे समस्त शासकों का भी शासक बना देते हैं दुस्मो हि ब्मा वृषेगं पिन्वेलि त्वचं के चिचावीर्र है शूर् मत्ये परिवृणाचि मत्यीम् । इन्द्रोत तुभ्यं तद्विचे तदुद्राय स्वयंशसे । मित्रायं वोचं वर्षणाय सुप्रथः सुमृळीकायं सुप्रथः ॥ ३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्धवान् ! हे विद्वन् ! हे शत्रुनाशक सेनापते ! हे (श्र्र) श्र्रवीर !अति शीघ्र कार्यं करने हारे, कुशल ! त् (हि) निश्चय से (दस्मः ) दर्शनीय, सर्वदृष्टा, अथवा शत्रुओं का नाश करने हारा है। (चित् त्वचं कं ) जिस प्रकार कोई पुरुष चाम की बनी मशक को जल से भरता है और जिस प्रकार वायु या सूर्ध किरणों से खिंचे (कं) जल से (त्वचं) समस्त पृथिवी को आच्छादन करनेवाले वातावरण को पूर्ण कर देता है और (बृषणं पिन्वति) वर्पणशील मेघ को पूर्ण करता और बरसा देता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) राजन् ! सेनापते तू भी त्वचं) आच्छादक देह की त्वचा के समान राज्य की रक्षा करने वाले (बृषणं) सुखों के वर्षक, और बलवान्

शतुओं पर शर वर्षा करने वाले वीर रक्षक पुरुषों को (पिन्वसि) ऐश्वर्य से सेचता है, उनका परित्राण करता है। (अरहं यावीः) सूर्य जिस प्रकार व्यापनशील मेच को लिस मिन्न करता है उसी प्रकार हे राजन्! तू (अरहम्) अपने पर आ चढ़ने वाले, फेले हुए, या हिंसक (मर्त्य) मनुष्य को (यावीः) दूरकर और ऐसे बुरे पुरुप को (पिर बृणक्षि) सब तरफ से हटा। (उत) और मैं (दिवे) ज्ञान प्रकाश, या प्रजा के सुख की कामना करने वाले, (ह़ाय) शतुओं को रुलाने वाले, एवं सदुपदेश देने वाले, (मित्राय) सब के स्नेही, और प्रजा को मरण से बचाने वाले, (बरुणाय) सर्व श्रेष्ठ, सब कष्टों के वारक, (सुमुडीकाय) उत्तम सुख देने वाले (स्वयशसे) अपने ही पराक्रम से यश ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, (तुभ्यं) तेरे ही लिये (तत् तत्) मैं वह यह नाना प्रकार के (सप्रथः) अति प्रसिद्धि जनक और (सप्रथः) अति विस्तृत वचन (वोचम्) कहता हूं।

श्रुस्मार्कं व इन्द्रं मुश्मस्रीष्ट्ये सखायं विश्वायं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजंस्। श्रुस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कास्त्रं चित्। नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोषि यम्॥ ४॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हम लोग (सखायं) सब के मित्र, (विश्वायुं) समस्त उत्तम गुणों को प्राप्त करने वाले, या दीर्घायु, (प्राप्तहं) उत्तम रीति से शतुओं को पराजय करने वाले, (युजं) सब के सहायक, (वाजेषु) संप्रामों और ऐश्वर्य, ज्ञान, बल के कार्यों में (प्राप्तहं) अति सहनशील और अन्यों को भी लगाने वाले नायक, (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् बलवान् विद्यावान् पुरुष को (अस्माकं वः) हमारे अपने और आप सब लोगों के (इष्टये) इष्ट सुख लाभ के लिये (उश्मिस) हम प्राप्त करना चाहते हैं। हे राजन् ! हे विद्वन् ! तु (कासु चित्) कई, अनेकों (एत्सुषु) संप्रामों में (अस्माकं उतये) हमारी रक्षा के लिये (ब्रह्म अव) विशाल,

धन की रक्षा कर । (चित्) उसी प्रकार है विद्वन् ! तू हमारी रक्षा के लिये (ब्रह्म) वेद ज्ञान की रक्षा कर और उसका ज्ञान कर । तू (यं) जिस (विश्वं) सब प्रजाजन को (स्तृणोपि) आच्छादित करता है अपनी रक्षा में रखता है और (यं) जिस । शत्रुं) शातन या उच्छेदन करने योग्य शत्रु को (स्तृणोपि) डक लेता है, अपने आधीन करलेता या अपने नीचे दबा लेता है, वह (शत्रुः) शत्रु फिर (त्वा निह स्तृणते) अपने आधीन नहीं करें और इसी प्रकार है विद्वन् ! (यं विश्वं शत्रुः) जिस अपने अधीन वास करने वाले छात्र को तू अपने अधीन लेता है वह अनुशासन करने योग्य छात्र (त्वा न स्तृणते) तुझे दुःख-दायी न हो। इति पञ्चदशो वर्गः॥

नि पू नमातिमार्ते कर्यस्य चित्ते जिष्ठाभिरराणिभिनोतिभिष्ठ्या-भिष्ठयोतिभिः। नेषि णो यथा पुरानेनाः श्रीर मन्यसे। विश्वनि पूरोरपं पर्षि विद्विरासा बिह्नेनी अच्छ ॥ ४॥ १६॥

भाद—हे (श्र्) श्र्वीर पुरुष ! (तेजिष्ठाभिः) अति अधिक तेज से युक्त (अर्राणिभः) लकड़ियों से युक्त (विन्ह न) अग्नि जिस प्रकार (कयस्य चित् अतिमितं नमित ) जल के अधिक शमन बल को प्राप्त होकर झक जाता है, शान्त हो जाता है इसी प्रकार हे श्र्वीर पुरुष ! तू स्वयं (उप्राभिः) अति भयंकर (तेजिष्ठाभिः) अतितेज या पराक्रम से युक्त (अर्राणिभः) वेग से आगे बढ़ने वाली (जितिभः) रक्षाकारिणी सेनाओं से युक्त होकर भी (न) उनके समान (तेजिष्ठाभिः) तेज, ओज से युक्त (अर्राणिभः) रथादि से गमन करने वाली, अथवा ज्ञान बल से दूर तक पहुंचाने वाली (उप्राभिः) भयंकर, शत्रुओं में उद्देग मचा देने वाली (जितिभः) साधनों से युक्त (कयस्य चित्) ज्ञानवान, ज्ञानोपदेष्टा विद्वान पुरुष की (आतमितं) बहुत अधिक खड़ी खुद्धि या ज्ञान के आगे (नि सुनम चित्) नियम से पूजा के

निमित्त आदर से, शिष्य के समान झुक, उस का आदर कर। (यथापुरा) पूर्वकाल के समान ही तू (अनेनाः) स्वयं अपराध और पाप से रहित, सदाचारी, धर्मात्मा रहकर (नः नेषि) इमें सन्मार्ग पर चला। तू (मन्यसे) सब कुछ जानता है। (वन्हिः न) तू अग्नि के समान ही (वन्हिः) समस्त कार्यभार को अपने ऊपर उठाने वाला, उत्तरदाता, जिस्मेवार हांकर (पूरोः विश्वानि अप) मनुष्यों के सब दुः बों को दूरकर और (आसा) समीप रह कर या (आसा) अपने प्रमुख पद से, या ग्रुख द्वारा आज्ञा और उपदेश द्वारा (पर्षि) पालन कर, जल सेचन से कृपक के समान उनको सब ऐश्वर्य दे। इति पोडशो वर्गः॥ पत्र ते विश्वर्य से स्वयं सो अस्मदा निदो व्ये रेजेति रखोहा मन्म रेजेति। स्वयं सो अस्मदा निदो व्ये रेजेत दुर्मितम्। अर्व स्रवेद्घशीसोऽवत्रसर्व चुद्रिय स्रवेत्॥ ६॥ अर्व स्रवेद्घशीसोऽवत्रसर्व चुद्रिय स्रवेत्॥ ६॥

भा०—(भव्याय) चन्द्रमा के समान निरन्तर दृद्धि को प्राप्त होने वाले (इन्द्रवे) ऐश्वर्यवान्, प्रेम से आई हृदय वाले उस शिष्य को में विद्वान् पुरुष (तत्) उत्तम २ ज्ञान का (वोचेयं) उपदेश करूँ। (यः) जो (हव्यः) आहुति देने योग्य अग्नि के समान (हव्यः) स्वीकार करने योग्य शिष्य वन कर (इपवान्) इच्छा वाला होकर (मन्म रेजित) ज्ञान को प्राप्त होता है और (रक्षोहा) बाधक शासुओं को नाश करने वाले वोर पुरुष के समान (रक्षोहा) बाधक कारणों को नाश करने वाले वोर पुरुष के समान (रक्षोहा) बाधक कारणों को नाश करता हुआ (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान, स्तम्भन वल, और ब्रह्मचर्य बल को प्राप्त करता है वह (स्वयं) अपने आप अकेले ही (अस्मत्) हमारे (निदः) निन्दा करने वालों को (बधेः आ अजेत) हिंसाकारी उपायों, शस्त्रास्त्रों से श्रुरवीर पुरुष के समान ही ज्ञान साधनों से ही (निदः) निन्दनीय आचार विचारों को (अजेत) दूर भगा दे और (दुर्मितिम्) दृष्टमित, दुर्बुद्धि, विपरीत मिथ्याज्ञान को (आ अजेत)

दूर करे। (अधशंसः) पापाचार की शिक्षा देने वाला पुरुष (क्षुद्रम्-इव) जल या क्षुद्र जन के समान (अव स्रवेद) भय से भाग जाता है उसी प्रकार (अव तरम् अवस्रवेद) वह नीचे जा गिरे। खनेम तद्धात्रया चितन्त्या बनेम र्यि रियवः सुवीर्य र्गवं सन्तं सुवीर्यम्। दुर्भन्मानं सुमन्तु श्रिरेमिषा पृचीमहि। आ सुत्या-भिरिन्द्रं सुम्नह्रीति भिर्येजेंत्रं सुम्नह्रीति भिः॥ ७॥

भा०—हम लोग (चितन्या) ज्ञान उत्पन्न करने वाली (होत्रया) वाणी द्वारा ही ( तत् ) उस परम श्रेष्ट, ज्ञान योग्य ब्रह्मपद को (वनेम) प्राप्त करें और उसका अन्यों को उपदेश करें। हे (रियवः) ऐश्वर्यवान् हम (रियम्) ऐश्वर्य (सुत्रीर्य) उत्तम वीर्य और उसके समान ( रण्वं ) सुख और ज्ञानप्रद, (सुवीर्यं ) उत्तम वीर्यवान् ( सन्तं ) सज्जन पुरुष को भी ( वनेम ) प्राप्त करें। ( सुमन्तुभिः ) उत्तम मनन करने योग्य ज्ञानी और मननशील पुरुवीं द्वारा उपदेश प्राप्त करके हम ( दुर्मन्मानम् ) विपरीत ज्ञान के नाज्ञक, एवं दुःख या कठिनता से मनन करने योग्य, दुर्विज्ञेय, परमेश्वर या आत्मा के रूप को ( इपा ) प्रबल इच्छा या प्रेरणा द्वारा (पृचीमहि) प्राप्त करें, उससे जुड़ जायें। (यजत्रे) दानशील या सत्संग करने योग्य उत्तम पुरुष को जिस प्रकार (द्युम्तहूति-भिः ) यशसूचक स्तुतियों द्वारा पहुंचाते हैं उसी प्रकार हम उस (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को भी (सत्याभिः) सत्य, ( बुम्नहू तिभिः) उसके तेजोमय स्वरूप का वर्णन करने वाली स्तुतियों से (आप्टचीमहि) खूब भली प्रकार अपने साथ जोड़ लें, उसको अपने हृदय में योग द्वारा ध्यान कर तन्मय हो जावें। (२) इसी प्रकार वीर्यवान् धनै हर्यवान्, दुष्टों के हिंसक सत्संग योग्य (इन्द्रं) राजा और आचार्य को भी उत्तम ज्ञानीं ज्ञानवानों, यश, अन्नवर्धक क्रियाओं और स्तुतियों सहित मिलें; उससे अपना सम्पर्क या सम्बन्ध बढ़ावें।

प्रप्रा वो ग्रस्मे स्वयंशोभिकृती परिवर्ग इन्ह्रों दुर्मतीनां दरीम-न्दुर्मतीनाम् । स्वयं सा रिष्टयध्ये या न उपेषे ग्रुवेः । हतेमसूब वैचित विष्ठा जूर्णिन वैचिति ॥ ८॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो और मित्र वर्गो ! (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रु विनाशक सेनापित (स्वयशोभिः) अपने यशों, यशकारी पराक्रम के कामों से (वः अस्मे ) तुम्हारे और हमारे दोनों के (ऊती ) रक्षा के किये और (दुर्मतीनां परिवर्गे ) दुष्ट मितवाले पुरुषों के विनाश करने के के लिये और (दुर्मतीनां दुष्टाचार वाले दुर्दमनीय मनुष्यों के (दरीमन् ) तोड़ फोड़ने के लिये (प्रप्र असत् ) अच्छी प्रकार समर्थ हो । (या) जो (जूणिः न जूणिः ज्वर या जरा के समान जीवन का नाश करदेने वाली सेना (अल्प्रेः) भोगों के समान पतन के कारण, प्रजाजनों को खा जाने वाले शत्रु पुरुषों से (नः रिषयध्ये) हमारे विनाश कर देने के लिये (उपेषे) भेजा जावे (सा स्वयं) वह स्वयं अपने ही आप (हता ईम् असत्) विनाश को प्राप्त हो। वह (क्षिप्ता) परास्त होकर (न वक्षति) हम तक न पहुंचे और (न वक्षति) लीट कर अपने देश भी न पहुंचे । त्वं ने इन्द्र गाया परीणसा याहि प्रथाँ अनेहसा पुरो याह्य- प्रचार स्वर्थ वरा प्राप्त आ सचेस्वास्तम्भिक आ । प्राहि नो दूरादाराद्भिष्टिभिः सद्यो पाह्यभिष्टिभिः ॥ १॥ । । । ।

भाव है (इन्द्र) राजन्! हे विद्वन्! (परीणसा) बहुत से ऐश्वर्य से युक्त होकर और (अनेहसा) पाप और हिंसा से रहित और (अरक्षसा) दृष्ट पुरुषों से रहित, निर्भय, निर्विद्म (पथा) मार्ग से (नः) हमारे (पुरः) नगरों को (याहि याहि) आया जाया कर। (पराके) दूरदेश में भी तू (नः) हमें (आ सचस्व) प्राप्त हो और (अस्तमीके नः आसचस्व) अति समीप हमारे वर में भी हमें तू प्राप्त हो। (दूरात्) दूर देश से भी तू आकर (अभिष्ठिभिः) सब प्रकार यज्ञ, दृष्यदान औष-

धिदान और सत्संगों द्वारा (नः पाहि ) हमारी रक्षा कर । और (अभि-ष्टिभिः ) उत्तम इच्छाओं, कामनाओं, आज्ञाओं और प्रेरणाओं से (नः ) हमारी (सदा ) (पाहि ) रक्षा कर । त्वं न इन्द्र राया तर्रूष सोग्रं चित्त्वा महिमा से चृद्वंसे महे मित्रं नावंसे । श्रोजिष्ठ त्रात्र रिचेता रथं कं चिद्मत्यं । श्रुन्यमस्म-द्विरिषेः कं चिद्दिको रिरिचन्तं चिद्दिवः ॥ १०॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं ) तू (तरूपसा) संकटों से पार करने और शत्रुओं का नाश करने वाले (राया) ऐश्वर्य से (नः) हमारी रक्षा कर (त्वाम् उप्रम् चित्) आदर करने योग्य, बलवान् (मित्रं ) सर्वस्नेहीं, और मृत्यु से रक्षा करने वाले तुझको (महे अवसे) बड़े रक्षा सामर्थ्य और (अवसे ) ज्ञान, बल आदि के प्राप्त करने के लिये ( महिमा ) महान् यश और सामर्थ्य ( सक्षत् ) प्राप्त हो । हे (ओजिष्ठ) सबसे अधिक ओजस्विन् ! बलशालिन् ! हे ( त्रातः ) सब के पालक है ( अवितः ) सब के रक्षक ! हे ( अमर्त्य ) असाधारण पुरुष ! यश-स्विन् ! त् ( कं चित् ) अतिसुखकारी (रथं) वेगवान् रथ, बह एवं रमण योग्य ऐश्वर्य प्राप्त कर और हे (अद्भिवः) उत्तम पर्वतों की भूमि के स्वामिन् ! अथवा हे शस्त्रबल से संपन्न ! (त् अस्मत् अन्यं कंचित् ) हम और हमारे पुरुषों से अन्य ( रिरिक्षन्तं ) हम पर हिंसा का प्रयोग करते हुए शत्रु को भी (रिरिपेः ) विनाश कर, उसको दण्ड दे। पाहि न इन्द्र सुष्टुत चिघोवयाता सद्मिद्मितीनां देवः सन्दु-र्म<u>त</u>ीनाम् । हुन्ता पापस्य रुच्चस्रंस्<u>ञाता । विप्रस्य</u> मार्चतः । <mark>ऋधा</mark> हि त्वा जिन्ता जीजनहसो रहोहणं त्वा जीजनहसो ॥११॥१०॥ भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! आचार्य सभा सेनापते !

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! आचार्य सभा सेनापते ! हे (सुस्तुत) उत्तम रीति से स्तुति योग्य ! तू (देवः सन् ) प्रजाको और उनके ऐश्वर्य वृद्धि, न्याय शासन आदि की कामना करता हुआ (नः )

हमें ( स्निधः ) दुःखजनक पाप से ( पाहि ) बचा । तू ( सदम इत् ) सदा ही ( दुर्मतीनाम् ) दुष्ट मित वाले दुष्ट पुरुषों और उनकी ( दुर्मतीनाम् ) दुष्ट कामनाओं को भी ( अवयाता ) नीचे गिरा देने वाला है । तू ( रक्षसः ) विव्रकारी ( पापस्य ) पापाचारी पुरुष का ( हन्ता ) मारने वाला, दण्ड देने वाला है । और तू ( मावतः ) मेरे जैसे आत्मवान् , सचित्र ( विश्रस्य ) विद्वान् पुरुष का ( त्राता ) त्राण करने वाला हो । हे ( वसो ) सब को अपने आश्रय पर वसाने वाले । (जिनता) उत्तम उत्पादक परमेश्वर या पिता ने ( त्वा जीजनत् ) तुझको उत्पन्न किया है और तुझको (रक्षोहणं जीजनत् ) राक्षस, विश्वकारी, दुष्ट पुरुषों का नाश करने और दण्ड देनेहारा पैदा किया, और बनाया है ।

## [ १३0 ]

॥ १३० ॥ १—१० परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः—१, ५ भुरिगष्टिः । २, ३, ६, ६ स्वराडष्टिः । ४, ५, अष्टिः । ७ निचृद-

त्यष्टिः । १० विराट् त्रिष्टुप् ॥

पन्द्रं याह्यपं नः परावतो नायमच्छ्रं विद्यानीत सत्पंतिरस्तं राजेत सत्पंतिः। हवंमहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः सुते सर्चा। पुत्रासो न पितरं वार्जसातये मंहिष्टं वार्जसातये ॥ १॥

भा०—(सत्पति:) बलों और बलवान् पुरुषों का पालक, नायक जिस प्रकार (विद्यानि इव) संग्रामों, ऐश्वर्यों या ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले संग्राम के नाना साधनों को प्राप्त होता है और जैसे (राजा इव) राजा (सत् पति:) सज्जनों, और सत्य धर्मों का पालक होकर (अस्तं) राज-सभा भवन में प्राप्त होता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) विद्वन् ! ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (परावतः) दूर देशों से भी प्रेमवश (अयम् न) इस वायु के समान ( नः उप ) हमारे समीप आ, हमें प्राप्त हो । तू ( सत्पतिः ) सजानों और सत्यधर्मों और तत्वों का पालक होकर (विद्यानि) ज्ञानों और ऐश्वर्यों को (अच्छ) प्राप्तकर । राजा के समान (अस्तम् ) उत्तम गृह को प्राप्त हो। सेनापति (सुते) तेरे अभिषिक्त हो जाने पर या इस ऐश्वर्यमय राष्ट्र में (अस्तं) शत्रुओं के ऊपर शखास्त्र फेंकने के कार्य संग्राम को प्राप्त हो। (वयं) हम लोग ( सचा ) परस्पर के समवाय या संगठन द्वारा (प्रयस्वन्तः) उत्तम ज्ञान, अन्नादि भोग्य पदार्थ और उत्तम प्रयत्न, उद्योग से युक्त होकर ( वाजसातये ) ऐश्वर्य या धन के विभाग के लिये ( पुत्रासः मंहिष्टं पितरं न ) पुत्र जन जिस प्रकार अपने दानशील और पूजनीय पिता को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (वाजसातये) ज्ञान और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( मंहिष्टं ) अति दानशील, और अति पूजनीय (त्वां ) तुझको (हवामहे ) हम अपने में प्रमुख स्वीकार करते, तेरी शरण आते हैं । (२) परमेश्वर के पक्ष में भी स्पष्ट है। पिया सोमीमन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशीन सिक्तमवतं न वंसग-स्तात्वाणा न वंसंगः। मद्याय हर्यतायं ते तुविष्टमाय धार्यसे। त्रा त्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेष सूर्यम् ॥ २॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! सभापते ! (अदिभिः सुवानम् ) शिलाखण्डों से कूट पीस निकाले गये (सोमम् ) शान्तिदायक औषधिरस को (तातृपाणः वंसगः न ) जिस प्रकार पिपासित पुरुष पान करता है और जिस प्रकार (अदिभिः सुवानम् ) मेघों वा पर्वतों द्वारा उत्पन्न किये (सोमम् ) शान्तिदायक जल को (तातृपाणः न वंसगः) प्यासे के तुल्य सूर्य अपनी किरणों से पान करता है और जिस प्रकार (कोशेन सिक्तम् ) अन्तरिक्षगत मेघ द्वारा सीचे गये वरसाये गये, जल से पूर्ण (अवतम् ) जलायश को (तातृपाणः न वंसगः ) प्यासा बैल आकर जल पान करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) राजन् ! विद्वन् ! तू भी (अदिभिः सुतम् ) मेघों

के समान ज्ञान जलों के बरसाने और पर्वतों के तुल्य शीतल ज्ञान स्रोत बहाने वाले विद्वानों से ( सुवानं ) उपदेश किये गये ( सोमम् ) उत्तम मार्ग में प्रेरणा करने वाले ज्ञानोपदेश को (पिव) अमृत के समान पानकर उसे हृदय में धारण कर । उसी प्रकार हे राजन् । तू (अदिभिः ) शत्रुओं द्वारा न विदीर्ण होने वाले और युद्धों में भी भय न खाने वाले और जलों को सूर्य रिहमयों के समान अपने सामर्थ्यों से शत्रु दल में से भी ऐश्वर्यों को बलात् हर लेने वाले वीर पुरुपों द्वारा प्राप्त ( सोमम् ) ऐश्वर्य या राष्ट्र को तू (पिब) पुष्टिकारक अन्न आदि औपधिरस के समान पानकर, उसका पालन और उपभोग कर। इसी प्रकार (कोशेन सिन्त.म् अवतं) हे राजन् ! त् कोश अर्थात् अपने खजानों द्वारा सेंचकर बढ़ाये गये, रिक्षत हुए राष्ट्र ऐश्वर्य को भी ( वंसगः तातृषाण इव ) प्यासे वृपभ के समान स्वयं राज्य की कामना से युक्त होकर भोग कर और यह समस्त ऐश्वर्य (हर्य-ताय ) कामनाशील इच्छुक ( तुविस्तमाय ) अति अधिक बहुत सी प्रजा के स्वामी (धायसे) राष्ट्र के धारण करने वाले (ते) तेरे ही (मदाय) हर्प और तृप्ति करने के छिये है। अथवा—यह सब ऐश्वर्य (ते मदाय) तेरे हर्ष और तृप्ति करने के लिये है, (ते हर्यताय) तेरी कामना इच्छा की पूर्त्ति के लिये और (ते तुविस्तमाय) तेरे लिये नाना प्रकार के ऐश्वर्य सुखों और प्रजाओं की वृद्धि के लिये और (धायसे) तेरे प्रजा पालन, धारण पोषण के लिये तुझे प्राप्त हो। (अहा विश्वा इव सूर्यम् ) सूर्य को जिस प्रकार समस्त दिन आश्रय करते हैं और जिस प्रकार (हरितः न सूर्यम् ) सयस्त दिशाएं और प्रकाश की किरणें सूर्य को धारण करती हैं और उसी के आश्रय रहती हैं उसी प्रकार (विश्वा हरितः) समस्त दिशावासी प्रजाजन और (विश्वा अहा ) समस्त अपराहत और आगे बढ़ने वाले सैन्य गण (त्वा आयच्छन्तु ) तुझे धारण करें।

'तादृषाणः'—असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च मही**भुजः** ॥

अविन्दद्वियो निहितं गुह्र निधि वेर्न गर्भे परिवीत्मश्मन्यनन्ते अन्तरश्मनि । व्रजं व्रजी गर्वामिव सिषासुन्नाङ्गरस्तमः। अपिवृगोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परीवृताः ॥ ३॥

भा०—( अरमनि परवीतम् ) पर्वतों में खूब सुरक्षित (वेः गर्भं न) पक्षिणी के गर्भ अण्डे आदि को जिस प्रकार पक्षी स्वयं, या शिकारी पुरुप खोज लेता या प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार (अंगिरस्तमः) अग्नि और सूर्य के समान अति अधिक तेजस्वी पुरुष (अनन्ते अश्मनि अन्तः) अनन्त शस्त्रास्त्र अर्थात् शत्रु सेना के बीच (परिवीतम् ) छिपे हुए (वेः गर्भं ) भोगयोग्य ऐश्वर्य के प्रहण करने योग्य अंश को अपने ( अश्मिन ) शस्त्र वल पर और (दिवः) इस पृथिवी के (गुहाः) गुफा में छिपे (निधि) खजाने को भी (अविन्दत्) प्राप्त करे। और वह (गवाम् वर्ज इव ) गोओं के बाड़े या समूह को जिस प्रकार दण्डवान् गोपाल (सिपासन्) अपने वश करता है उसी प्रकार का श्रेष्ठ तेजस्वी पुरुप भी ( वज्री ) वज्र अर्थात् समस्त शस्त्रास्त्रबल, तलवार, और नाना आयुधों से सम्पन्न होकर (गवां वजम् ) भूमियों के समूह या गमन करने योग्य मुख्य मार्गों, नाकों को (सिपासन्) अपने अधीन दमन करने की इच्छा करे। (परिवृताः इव द्वारः) जिस प्रकार ऐश्वर्यवान् गृहपति अपनी इच्छानुकूल बनाये गये ढके हुए गृह के द्वारों को (अप अबृणोत्) खोळता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) राजा ( परीवृताः ) सब ओर से सुर-क्षित ( द्वारः ) शत्रुओं को दूर से ही वारण कर देने वाली ( इषः ) प्रेरणा करने योग्य, आज्ञा के अधीन सेनाओं को (अप अवृणोत ) खोले, उनको खुलकर शत्रु पर जा टूटने की आज्ञा दे । 🎉

ढाइहु। गो वज्रिमिन्द्रो गर्भस्त्योः त्त्रभेव तिग्ममसेनाय सं श्येद-हिहत्याय संश्येत्। सं विव्यान श्रोजसा शर्वोभिरिन्द्र मुज्मना। तष्टेव वृत्तं विनिनो नि वृश्वसि पर्श्वेव नि वृश्वसि ॥ ४॥

भा०-( इन्द्रः तिग्मम् वलम् ) जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को दूर करने वाला तीक्ष्ण प्रकाश अन्धकार को नाश करने और ( अतिहत्याय ) मेघ को छिन्न भिन्न करने लिये चारों ओर फेंकता है और जिस प्रकार ( इन्द्रः तिग्मम् वज्जम् क्षद्मम् इव ) मेघ तीक्ष्ण प्रहारकारी वज्ज या विद्युत् को और तीक्ष्ण प्रहारकारी हिमकण को वरसाता है उसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुनाशक वीर सेनापति और राजा (दाहहाणः) अपनी वृद्धि करता हुआ, शत्रुओं का नाश करता हुआ ( गभस्त्योः ) बाहुओं में ( तिग्मम् ) तीक्ष्ण, और बहुत दूर तक जाने वाले ( वज्रम् ) शस्त्रादि हथियार और शस्त्र बल को अस-नाय ) शत्रु पर चलाने के लिये और ( अहिहत्याय ) अभिमुख बड़े चले आते हुए शत्रु को मारने के लिये ( सं इयत् ) खूब तीक्ष्ण करे और सैन्य को (संश्यत्) खूब उत्तेजित करे । हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने हारे, परसेनाओं के विदारक! (तष्टा इव विननः) काटने वाला जिस प्रकार वन में उत्पन्न बड़े वृक्षों को काट गिराता है अथवा ( तष्टा इव वनिनः परश्वा ) सूर्य या वायु जिस प्रकार उदक वाले मेघों को तीब्रवेग से छिन्न भिन्न करता है। उसी प्रकार तू (ओजसा) बल, पराक्रम, तेज से, ( शवसा ) शक्तिमान् सैन्य बल से, और ( मज्मना ) दृढ़ सामर्थ्य से (सं-विव्यानः) युक्त होकर (पर-धा इव ) परशु या कुल्हाड़े से (वृक्षं न) वृक्ष के समान (विननः) सेना समूह से युक्त शत्रुओं को (पर-धा) दूर स्थित शत्रुओं तक वेग से जाने वाले शस्त्रास्त्र द्वारा (नि वृश्वसि ) सर्वथा काद डाल ।

त्वं वृथा नचे इन्द्रं सर्त्वे उच्छा समुद्रमस्जो रथा इव वाज यतो रथाइव । इत ऊतरियुञ्जत समानमर्थमित्तितम् । धेनुरिव मनेवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ४॥ १८॥

भा०—( नद्यः समुद्रम् वृथा ) मेघ जिस प्रकार अनायास ही निदयों को समुद्र की ओर बहा देता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र )

सेनापते ! (त्वं) तू भी (सर्तवे) गमन करने और आक्रमण करने के लिये (रथान् इव) रमण करने के साधनों वा वेग से चलने वाले रथों के समान ही (वाजयतः) और संग्राम करने वाले वीर पुरुषों को भी (असुजः) तैयार कर। (ऊतीः) रक्षा करने वाली सेनाएं या संस्थाएं भी जनों के पालन करने वाली नदियां जिस प्रकार (अक्षितम्) जल को अपने में धारण करती हैं उसी प्रकार वे भी (इतः) एकत्र होकर (अक्षितम्) अक्षय (समानम्) सब के लिये समान रूप से उपभोग करने योग्य (अर्थम्) द्रव्यमय कोश को (अयुक्षत) धारण करें अथवा वे (अक्षितम् ) शब्रु से न नाश होने वाले (समानम् ) सबके प्रति निष्पक्षपात (अर्थम् ) प्रार्थनीय, अभिलिषत पूज्य नायक को (असु-ञ्जत ) प्रधान पद पर नियुक्त करें । वे सेनाएं तथा संस्थाएं भी (विश्व-दोहसः ) समस्त ऐधर्यों का दोहन करने वाली, सब के हित के लिये दुध देने वाली (धेनूः इव) दुधार गौवों के समान (मनवे जनाय) मननशील प्रजाजन के हित के लिये अथवा (मनवे) शत्रु, मित्र और स्वराष्ट्र के स्तम्भन करने में समर्थ राजा और (जनाय) सर्व साधारण प्रजाजन के हित के लिये (विश्व-दोहसः) सब प्रकार के ऐश्वर्य को पूर्ण समृद्ध करने वाली हों।

इमां ते वार्च वसूयन्ते श्राय<u>वो रथं न धीरः स्वप्रिश्रः</u> सुम्नाय स्वामेतिचिषुः । शुम्भन्तो जन्यं यथा वाजेषु विष्र बाजिनम्। अत्यंभिव शर्वसे सातये धना विश्वा धनानि सातर्ये६

भा० — स्वपाः धीरः रथं न) उत्तम ज्ञानवान् और कर्मवान् , बुद्धि-मान् , कुशल पुरुष जिस प्रकार वेग से चलनेवाले रथ को तैयार करता है, उसको साधता है इसी प्रकार हे (विप्र) विविध ऐश्वर्यों से प्रजाओं को पूर्ण करने हारे राजन् ! विविध ज्ञानों से शिष्यगणों को पूर्ण करने हारे हे आचार्य ! (स्वपाः) स्वयं अपने आत्मा के रक्षक और सुकर्मा, (धीराः) बुद्धि के प्रेरक

मनीपी और (वस्यन्तः आयवः) धनेश्वर्य की कामना और ज्ञान का लाभ करने वाले और शिष्य रूप से वस कर ब्रह्मचर्य पालन करने के इच्छुक जन (ते) तुझ राजा की उत्साह वृद्धि के लिये ( इमां वाचं ) इस वाणी को (अतक्षिपुः) करते हैं। हे आचार्य ! (ते इमां वाचं) तेरी इस प्रत्यक्षोप-देश द्वारा प्राप्त वेद वाणी को (अतक्षिपुः) कर्म द्वारा अभ्यास करते हैं। और हे राजन् ! (सुम्नाय) सुख के प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार विद्वान् लोग रथ वनाते हैं उसी प्रकार ( लाम् ) तुझ राजा को भी प्रजाजन (सुझाय) सुख प्राप्त करने के लिये ही ( अतिक्षपुः ) अति तीक्ष्ण, तेजस्वी बनाते हैं और हे आचार्य ! विद्यार्थी जन भी (सुन्नाय) सुख प्राप्ति, और सुखपूर्वक सुगमता से वा उत्तम रीति से ज्ञानमय वेद का अभ्यास करने के लिये ही ( त्वाम् ) तुझको ( अतक्षिपुः ) तुझको प्रश्नादि द्वारा तीक्ष्ण करते, तुझ से शनैः खण्ड २ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ( यथा ) जिस प्रकार (वाजेषु) संप्रामों में के अवसरों में (धना सातये) नाना ऐश्वर्यों के भाप्त करने, और ( शवसे ) बल को बढ़ाने के लिये वीर पुरुप (जेन्यं वा-जिनं ) विजयशील, संग्राम-शूर नायक को (अत्यम् इव ) लढ़ाऊ, वेग-वान् अध के समान ( ग्रुम्भन्तः ) सुशोभित और प्रशंसित करते हुए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार हे विद्वन् ! (विश्वा धनानि ) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करने और ( शवसे ) ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( बाजेपु ) ज्ञान के कार्यों में (जेन्यं) इन्द्रियों के जय करने में कुशल (वाजिनं) ज्ञान-वान् तुसको ( शुम्भन्तः ) उत्तम पद पर सुशोभित करते रहें।

भिनत्पुरी नवतिमिनद्र पूरवे दिवीदासाय महि दाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो । श्रुतिथिग्वाय शम्बरं गिरेकुशो अवाभ-रत् । महो धनानि दर्यमान श्रोजेसा विश्वा धनान्योजसा।।।।

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! तू (दिवः दासाय) अभिमत धनै-श्वर्य देने वाले (पूरवे) प्रजाजन की वृद्धि के लिये और (दिवः दासाय पूरवे ) हे सेनापते ! रक्षणसामर्थ्य, तेज और अभिमत ऐश्वर्य के देने वाले और प्रजाओं के पालन में समर्थ राजा की वृद्धि के लिये तू ( नवित पुरः भिनत्) ६० अनेक शत्रुपुरों को तोड़ । हे (नृतो) युद्ध में अपने कर चरणादि के कौशल दर्शाने हारे। (महि दाशुषे) त् बड़े दानशील जन को वृद्धि के लिये और (अतिथिग्वाय) अतिथि के समान पूजनीय पुरुषों को उत्तम वाणी, एवं दुग्धादि उत्तम खाद्य पदार्थ और भूमि आदि के देने वाले पुरुष के उपकार के लिये ( उग्रः शस्वरं गिरेः अव ) वेगवान् प्रचण्ड वायु जिस प्रकार सेघ को पर्वत से नीचे गिरा देता है और जिस प्रकार (उप्रः) तीव विद्युत् ( गिरेः शम्बरं अव ) मेघ से जल को नीचे गिरा देता है उसी प्रकार ही ( शम्बरं ) प्रजा के शान्ति सुख और कल्याण के नाश करने वाले और शस्त्रधारी शत्रु को (उग्रः) स्वयं प्रचण्ड भयंकर होकर ( गिरेः ) पर्वत से या पर्वत के समान उच्चपद राजसिंहासन से ( अव अभरत् ) नीचे गिरा दे । और तू (ओजसा) पराक्रम से (विश्वा धनानि ) समस्त संग्रामों को या संग्रामकारी शत्रु सैन्यों को ( दयमानः ) विनाश करता हुआ और (ओजसा) बड़े बल पराक्रम से (महः धनानि दय-मानः ) बड़े ऐश्वर्य स्वयं लेता और अपने अधीन पुरुषों और प्रजाओं को देता हुआ शत्रु को नीचे गिरावे। ८

इन्द्रः समत्सु यजमानमार्थे पावृद्धिश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीळहेष्वाजिषु । मनेवे शासद्वतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत् । दत्तुन्न विश्वे ततृषाणमोषितिन्यर्शसा न मोषित ॥ ८॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् राजा या सेनापित ( विश्वेषु समत्सु ) समस्त संद्रामों और हर्ष के अवसरों में ( आर्य ) सब के शरण योग्य, विद्या आदि गुणों में श्रेष्ठ ( यजमानम् ) अन्यों को धन और अन्न आदि देने और राजा को कर देने वाले प्रजाजन को ( प्र अवत् ) अच्छी प्रकार रक्षा करें । वह ( शतम्-अतिः ) अनेक प्रकार के सेना आदि रक्षा के

साधनों से सम्पन्न होकर (विश्वेषु ) सब (आजिषु ) शत्रुओं को उखाड़ देने वाले ( स्वर्मीळ्हेपु ) सुलों और ऐश्वर्यों से राष्ट्र को, जलों से वृक्ष के समान सींच कर बढ़ाने वाले, ( आजिपु ) संग्रामों में ( यजमानम् आर्यं प्रावत् ) दानशील श्रेष्ठ प्रजाजन की रक्षा करे। (मनवे) मनुष्य मात्र के हित के लिये ( अव्रतान् ) आचार धर्म, ब्यवस्था के पालन न करने वाले उच्छृंखल, दुष्ट पुरुषों का ( शासत् ) शासन करे। और ( कृष्णाम् ) काटने वाली, (त्वचं) देह की त्वचा के समान शत्रु की रक्षा करने वाली सेंबा को ( अरन्धयत् ) नाश करे । अथवा-( कृष्णाम् ) पाप करने वाली काली, निन्दनीय, (त्वचम्) शत्रु जनों की रक्षा करने वाली सेना आदि का नाश करे । अथवा--( अग्निरिव त्वचं कृष्णां कृत्वा अरन्ययत् ) अग्नि या विद्युत् जिस प्रकार जलाते समय ऊपर की छाल को काला करके बाद जलाता है उसी प्रकार राजा भी दुष्टों की त्वचा को काला कर अर्थात् देह की त्वचा के समान उसको घेरे रहने वाली सेना आदि या देखने योग्य रूप को (कृष्णा) काला अर्थात् प्रजाजन के सामने बदनाम करके मारे, अर्थात् अपराधी दुष्टों पर अपराध की घोषणा करके उनको बध करे । अथवा उनकी बाल (मुख आदि को) काला करके, अपमानित करके दण्ड दे । और (विश्वं) सब प्रकार के (ततृषाणम्) मारने वाले शत्रु या प्रजा के धनादि की तृष्णा से लोलुप पुरुष को सूखे काष्ट को अग्नि के (न) समान (दक्षत्) जला दे, दग्ध कर समूल नाश करे और ( अर्श्सानम्) इस प्रकार समीप आये, और प्रजा और अपनी सेना को मारते हुए शत्रुगण को भी ( नि ओपति ) सर्वथा भस्म ही कर दे। स्रश्चित्रं प्र वृह्ण्जात च्रोजसा प्रपित्वे वाचमकुणा सुपायती-शान स्रा मुपायति । उशना यत्परावतोऽजगञ्जतये कवे । सुम्नानि विश्वा मनुषव तुर्विखिरहा विश्वेव तुर्विखिः॥ ६॥ भा०-( सूरः ) जिस प्रकार सूर्य ( ओजसा ) अपने बड़े भारी

बल से और तेज से (जातः) प्रकट हो कर (चक्रम्) ग्रह चक्र को (प्र वृहत्) अच्छी प्रकार धारण कर रहा है। उसी प्रकार (सूरः) सब को नियम में चलाने वाला तेजस्वी राजा अपने (ओजसा) बल पराक्रम और प्रभाव से ही (चक्रम्) समस्त राष्ट्र चक्र को (प्र वृहत्) अच्छी प्रकार उठावे, धारण करे। (अरुणः) तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (प्रिपत्वे) समीप प्राप्त देश में (मुपार्यात) अन्धकार को खण्ड २ करता, या जलों को अति सूक्ष्म कण कर २ के हर लेता है उसी प्रकार (अरुणः) तेजस्वी राजा लाल राजकीय पोपाक पहन कर (प्रिपत्वे) समीप प्राप्त होने पर सब की (वाचम्) वाणी को हरले अर्थात् उसके सामने आतंक से किसी को कुछ कहने का साहस न रहे। वह (ईशानः) सबका स्वामी, सब का शक्तिशाली शासक होकर (आ सुपार्यात) शत्रुकों का सर्वस्व हरे और प्रजाजन से कर आदि ऐथर्थ खण्ड २ कर के, थोड़ा २ करके ले।

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रगुणमुःस्रप्टुमादत्ते हि रसं रविः॥ रघु०॥

है (कवे) क्रान्तप्रज्ञ! विद्वान्! मेधादिन्! (उशनाः) क्रान्तिमान् सूर्य जिस प्रकार (परावतः उतये अजगन्) दूर आकाश से भी
प्रकाश करने के लिये पृथ्वी, या दूर र तक के लोकों तक पहुंचता है उसी
प्रकार (उशनाः) सब प्रजाओं को चाहने वाला, और तेजस्वी पुरुष भी
(उतये) प्रजाओं की रक्षा करने के लिये (परावतः) दूर दूर के देशों
तक भी (अजगन्) जावे। और (तुर्वणः) अति वेग से जाने वाला
अन्धकार नाशक प्रकाश जिस प्रकार समस्त सुखों को देता और (विश्वा
इव अहा तुर्वणः) सभी दिनों वैसा ही क्षिप्रकारी और अन्धकार का नाशक
बना रहता है उसी प्रकार (तुर्वणः) अतिक्षिप्रकारी और शत्रु नाशक और
धनों का शीव्र विभाग करने हारा राजा भी (मनुषा इव) विचारशील
पुरुषों के समान (सुम्नानि) समस्त सुखकारी ऐश्वयों को भी विभक्त करे

और (विश्वा इव अहा) सब दिनों ही (तुर्वेणिः) धेसा ही क्षिप्रकारी, राष्ट्र नाशक और धनैश्वर्य का विभाजक बना रहे।

स नो नव्येभिर्वृषकर्मञ्चक्थेः पुरा दर्तः पायुभिः पाहि युग्मैः । दि<u>वोदासेभिरिन्द्र स्तर्वानोवावृधी</u>था स्रहोभिरि<u>व</u> द्यौः॥१०।१६॥

भा०—हे ( वृषकर्मन् ) धाराएं वर्णाने वाले मेव के समान शतुओं पर शक्षों और प्रजाओं पर ऐश्वर्य सुखों की वर्ण करने वाले ! राजन् ! हे ( पुरां दर्जः ) शतु त्रों के पुरों, गढ़ों नगर के प्रकोटों को तोड़ने हारे ! ( सः ) वह तू ( नव्येभिः ) नये से नये, उत्तम से उत्तम, आविष्कृत ( उन्येः ) अति प्रसंशनीय एवं गुरुओं द्वारा उपदेश करने योग्य (शग्मैः) सुख साधनों और ( पायुभिः ) रक्षा करने के उपायों से ( नः पाहि ) हम प्रजाजनों की रक्षा कर । ( अहोभिः द्यौः इव ) जिस प्रकार दिनों अर्थात् अपने प्रकाशों से सूर्य वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू भो (दिवः दासिभिः ) ज्ञान प्रकाश और मनुष्यों की अभिलापा योग्य समस्त व्यवहार योग्य, दिव्य पदार्थों के देने वाले विज्ञानवान् गुरू जनों से ( स्तवानः ) उपदेश किया जाकर, शिक्षित होकर ( वावृ-धीथाः ) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हों।

## [ १३१ ]

परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः -१, २ निचृदत्यष्टिः । ४ विराडत्यष्टिः । ३, ४, ६, ७ भुरिगष्टिः ॥ सप्तर्च स्क्लम् ।

इन्द्रिण हि चौरसुरो अनम्बतेन्द्रीय मही पृथिवी वरीमभि-र्घुम्नसाता वरीमभिः। इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासी दिधरे पुरः। इन्द्रीय विश्वा सर्वनाचि मार्चुषा रातानि सन्तु मार्चुषा १॥

भा०—जिस प्रकार ( द्यौः ) यह समस्त नक्षत्र मण्डलमय आकाश और (असुरः ) अपने प्रबल झोंकों से सब पदार्थों को उथल पुथल कर देने वाला महान् वायुमय अन्तरिक्ष, या विद्युत् (वरीमभिः) वरण करने योग्य किरणों से (ग्रम्नसाता) प्रकाश प्राप्त करने के लिये (इन्द्राय हि) उस अन्धकार के नाशक और जलों और मेघों के भेदक सूर्य के समक्ष (अनम्नत) झुकते हैं उसी प्रकार ( द्यौः ) ज्ञानवान् , तेजस्वी विद्वानों और पुरुपों से राजसभा और (असुरः) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाला बलवान् सैन्य समूह (वरीमभिः दुम्नसाता) उपायों से यश और पुष्वर्य प्राप्ति के लिये (इन्द्राय हि) ऐश्वर्यवान् प्रवल राजा के समक्ष (अनम्नत ) आदर से झुके। और इसी प्रकार (मही पृथिवी ) बड़ी, सब पदार्थों को देने बाली यह पृथिवी (वरीमिभः) अपने वरण करने योग्य ऐधर्यों सहित ( द्युम्नसाता ) अन्न और रत्नादि के विभाग के लिये (इन्द्राय हि अनम्नत) सूर्य के समान तेजस्वी, शत्रुनाशक, बलवान् पुरुप के उपभोग के लिये झुकती है। (देवासः इन्द्रं) जिस प्रकार समस्त किरणगण सूर्य को धारण करते हैं उसी प्रकार (सजोपसः) समान रूप से प्रीति और सेवा करने हारे (देवासः) विजयशील, ब्यवहारज्ञ, विद्वान् पुरुष भी उसको ( दुरः ) अपने आगे नायक के समान ( दिधरे ) धारण करें। ( विश्वा ) समस्त ( मानुषा सवनानि ) मनुष्योपयोगी ऐश्वर्य (इन्द्राय) उसी ऐश्वर्यवान् तेजस्वी पुरुप के निमित्त (रातानि ) दिये जावें। और वे सव (मानुषा सन्तु ) पुन सर्व मनुष्यों के हितकारी हों।

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृषमग्यवः पृथक् स्वः सिन्ष्यवः पृथक्। तं त्वा नावं न पर्षणि गूषस्य धुरि धीमहि। इन्द्रं न खबैश्चितयन्त ग्रायवः स्तोमेभिरिन्द्रमायवः॥२॥

भा०—हे राजन् ( वृपमन्यवः ) तुझको ही एकमात्र बलवान् , सब ऐश्वर्यों का वर्षक मानते हुए या स्वयं महा वृपभ के समान कोध से प्रतिस्पद्धीशील वीर पुरुष ( पृथक् पृथक् ) पृथक् पृथक् ( स्वः ) सुखमय राज्य को (सिनिष्यवः) स्वयं भोगने की कामना से युक्त होकर भी (विश्वेषु सवनेषु) समस्त ऐश्वर्यों और शासन कार्यों पर भी (एकं समानं त्वा हि) एक समान निष्पक्षपात तुझको ही (तुझते) प्रतिपालन करते हैं, तेरी ही आज्ञा और अनुमित की ही प्रतीक्षा करते हैं। (पर्षणि नावं न) नदी से पार पहुंचा देने वाली नाव के समान (त्वा तं) उस तुझको ही (शूपस्य धिर) बल के धारण करने के प्रमुख पद पर संप्राम सागर से पार करने वाले एवं पालन योग्य अन्नादि के दाता रूप संप्राम सागर से पार करने वाले एवं पालन योग्य अन्नादि के दाता रूप सं (धीमिहि) धारण करें। (आयवः) ज्ञान और पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले (चितयन्तः) ज्ञानोपार्जक पुरुष (यज्ञेः) दान योग्य द्वयों से (इन्द्रंन) जिस प्रकार आचार्य को सन्तुष्ट करते हैं उसी प्रकार (आयवः) पुरुषार्थी लोग (इन्द्रं) राजा को भी (यज्ञेः) दान योग्य ऐश्वर्यों से और (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य वचनों तथा सेना समूहों से (इन्द्रम्) उस राजा को अपने में धारण करें।

वि त्वा ततस्रे मिथुना अवस्यवी वजस्य साता गव्यस्य निः स्वाः सर्चन्त इन्द्र नि खुर्जः । यद् ग्व्यन्ता द्वा जना स्वर्ध्यन्ती समूहस्ति। शाविष्करिकृदृष्णं सचा भुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवम् ३

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले (मिथुनाः) स्त्री पुरुषों के जोदे, अथवा शत्रु नाशक वीर जन (निः सृजः) निरन्तर वेग से जाते हुए अथवा सब प्रकार के कार्यों का सम्पादन करते हुए (त्वा) तुझे प्राप्त होकर (वि ततस्रे) विविध दुःखों को नाश करने में समर्थ होते हैं। वे (निःसृजः) सब प्रकार अपना आत्मोत्सर्ग करने हारे, (सक्षन्तः) सब कुछ सहने वाले होकर (गव्यस्य) गौओं के हितकारी (बजस्य) बाड़े के समान आश्रयप्रद (गव्यस्य वजस्य) लोकों को शरण रूप से प्राप्त होने योग्य आश्रय के (साता) लाभ के लिये (त्वा) तुझको प्राप्त होकर (वि ततस्रे) विशेष रूप से

यत्न करते हैं। (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (यत्) जब (गन्यन्ता) गौ आदि पशुओं की समृद्धि की कामना करने वाले, अथवा गो-मिथुन के समान आचरण करने वाले, एवं परस्पर अमुरूप, सर्वांग समान गुण होकर (स्वः यन्ता) सुख को प्राप्त होने वाले, अति सुखी (हाजना) दो जन खी पुरुप गृहस्थ दम्पित को (समृहिस) भली प्रकार सुख सामग्री प्राप्त कराता उनको एकत्र रखता और उनको उत्तम ज्ञान प्रदान करता है तभी (सचा भुवं) परस्पर समभाव या मेल से उत्पन्न होने वाले (वृषणं) वर्षणशील मेघ और (सचाभुवं वज्रम्) उसके सहयोग से उत्पन्न विद्युत् के समान ही (सचाभुवं वृष्णं) सहयोग से उत्पन्न होने वाले सुखों के वर्षण करने वाले वलनान् पुरुपों के बने सैन्य और (सचाभुवं वज्रम्) साथ होने वाले शस्त्रास्त्र बल वीर्य, पराक्रम को भी (आविः करिकद्) प्रकट करता है।

विदुष्टे श्रस्य वीर्थस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शार्रदीर्वातिरः सासहानो श्रवातिरः। शास्त्रामिन्द्र मर्त्धमयेज्युं शवसस्पते । महीममुख्णाः पृथिवीतिमा श्रुपो मन्दसान हुमा श्रुपः॥ ४॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार सूर्य ( शारदीः पुरः अवातिरः ) शरत् काल में वायु मण्डल में पूर्ण होने वाली जल धाराओं को जब वर्षा रूप में नीचे वरसाता है तब दुनिया सूर्य के जलाकर्पण वल को जानती है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) राजन् ! ( पूरवः ) तेरा पालन और तेरे राष्ट्र वल को पूर्ण करने वाले प्रजाजन ( ते अस्य वीर्यस्य ) तेरे इस प्रत्यक्ष दीखने वाले वीर्य, वल पराक्रम को ( विदुः ) जानें ( यत् ) जब तू (सासहानः) सब शत्रुओं को पराजय करता हुआ उनकी (शारदीः पुरः) शरत् के समय अर्थात् युद्ध यात्रा काल के उपयोगी नगरियों को ( अव अतिरः ) नीचे गिरा देता है । हे ( शवसः पते ) वल के स्वामिन् ! तू ( तम् ) उस र नाना प्रकार के ( अयज्युम् ) सन्धि द्वारा तुझसे न आ मिलने वाले तथा तुझे कर न देने वाले पुरुप को (शासः) अच्छी प्रकार शासित और दण्डित कर। जिस प्रकार सूर्य (इमाः अपः मन्द्रसानः) इन जलों और प्राणियों के प्राणों को प्रहण करता हुआ (महीस् पृथिवीम् अपः) इस बड़ी पृथिवी और जलों तथा समस्त प्राणियों को अपने वश करता है उसी प्रकार हे (राजन्) तू भी (इमाः अपः) इन समस्त आप्त और प्राप्त प्रजाजनों को (मन्द्रसानः) प्रसन्न करता हुआ और स्वयं भी हृष्ट प्रसन्न होता हुआ (महीस् पृथिवीस्) बड़ी भारी विशाल पृथिवी और (अपः) जलों को तथा व पृथिवी निवासी प्रजाजनों और प्राणि वर्गों को (अमुख्णाः) अपने वश कर।

आदिते श्रस्य वीर्यस्य चिकिर्नमेदेषु वृषसुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ। चकर्थ कारमेभ्यः एत्रनासु प्रवन्तवे। ते श्रन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत॥ ४॥

भा०—हे (वृपन्) सब सुखों के और ऐइवर्यों के वर्षण करने वाले! राजन्! तू (यत उशिजः आधिथ) जो तू अपने यश, धर्म, अर्थ की कामना करने वाले, तेजस्वी पुरुषों की रक्षा करता है और (यत सखीयतः आविथ) जो तू मित्र के समान वर्त्ताव करने वाले सहायक जनों की रक्षा करता है (आत इत्) तभी, (ते) वे (मदेषु) हर्षों और उत्सवों के अवसरों में (ते) तेरे (अस्य वीर्णस्य) इस बल, पराक्रम की (चिकरन्) वृद्धि करते हैं। अथवा (ते अस्य वीर्णस्य चिकरन्) वे तेरे इस महान् वल के द्वारा दुष्टों का नाश करें। और तू (पृतनासु) संप्रामों में (पृभ्यः प्रवन्तवे) इनके हितार्थ उत्तम ऐइवर्य का विभाग करने के लिये (पृभ्यः) उनके हित, योग्य (कारम् चकर्थ) कार्य विभाग नियत कर। (ते) वे (अन्याम् अन्यां) एक से एक बढ़ कर, या पृथक् २ (नद्यं सनिष्णत) अपनी समस्त समृद्धि को भोग करें और

( श्रवस्यन्तः ) अज्ञ, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना करते हुए ( सनिष्णत ) दान भी करें।

डतो नो श्रम्या उपसी जुषेत हार्कस्य वोधि हविषो हवीमिधिः स्वर्षाता हवीमिभिः। यदिन्द्र हन्तेवे सृधो वृषा वजि्रिक्विके-तसि। श्रा में श्रम्य वेधसो नवीयसो मन्मे श्रुधि नवीयसः॥६॥

भा०—राजा ( अस्याः ) इस उपा काल और ( अर्कस्य ) सूर्य के ( हविषः ) ग्रहण करने योग्य व्रत और आचरण को ( जुपेत ) सेवन करें। ( उतो ) और ( नः ) हमें प्रभात वेळा और सूर्य के समान ही ( हवीमिनः ) स्तुति करने योग्य ग्रहण करने और उपदेश करने योग्य ( हवीमिभः ) ज्ञानों और कर्मों द्वारा ( स्वः-साता ) सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (बोधि) ज्ञानवान् , प्रबुद्ध कर, जागृत और सचेत कर। हे (विच्चिन्) शस्त्र बल के धारण करने हारे ! हे ( इन्द्र ) राजन् ! ( यत् ) जिससे त् ( वृषा ) प्रजाओं पर सुखों और शत्रुगण पर शस्त्रों की वर्षा करने में समर्थ और वृषम के समान बलवान्, हृष्ट पुष्ट, वीर्यावान्, राज्य कार्य भार को वहन करने में समर्थ होकर ( मृधः ) संप्रामकारी शत्रु सेनाओं के ( हन्तवे ) दण्ड देने और मारने के लिये (चिकेतिस ) खूब अच्छी प्रकार उपाय करे इसलिये तू (मे ) मुझ (अस्य वेधसः ) इस विद्वान्, कार्य विधान करने में कुशल ( नवीयसः नवीयसः ) नवीन २ विद्याओं को ज्ञान करने वाले विद्वान् पुरुष के (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान का (आ श्रुधि) श्रवण कर । /

त्वं तिर्मिन्द्र वावृधानो अस्मयुरिम वयन्तं तिविजात् मत्यं वज्जेण शर् मत्यम्। जहि यो नो अष्टायति शृणुष्व सुश्रवस्तमः। रिष्टं न याम वर्ष भूत दुर्मतिर्विश्वापं भूत दुर्मतिः॥ ७॥ २०॥ भा०—हे ( शर्) शर्वीर पुरुष ! राजन् ! सेनापते ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शतुनाशक ! (तं) त् (वावृधानः) वल, पराक्रम तथा ऐश्वर्य में बढ़ता हुआ और (अस्मयुः) हमें हृद्य से चाहता हुआ (तम्) उस र नाना प्रकार के (अमित्रयन्तं) शतु भाव दर्शाने वाले (मत्यं) मारने योग्य (मर्त्यम्) उस मनुष्य को (वज्रोण) शस्त्र बल से (जिह् ) मार (यः) जो (नः) हम पर (अघायति) पाप या घात करना चाहता है। हे (तुविजात) बहुतों में प्रसिद्ध ! लोकविख्यात ! त् (सुश्रवस्तमः) उत्तम यशस्त्री, ज्ञानी और प्रजाओं के कष्टों को उत्तम खप से श्रवण करने हारा होकर (श्रणुष्य) श्रवण कर। (यामन्) मार्ग में आये (रिष्टं न) विध्न के समान (यामन्) शतु पर की चढ़ाई या प्रयाण काल में (रिष्टं) विद्य और (विश्वा) समस्त प्रकार की (दुर्मितः) दुर्बुद्धि और सब प्रकार के (दुर्मितः) दुष्टु बुद्धि वाले जन भी (अप भृतु) दूर हों। इति विशो वर्गः॥

## [१३२]

परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ५, ६ विराडत्यिष्टः । २ भुरिगतिशकरी । ४ निचृदिष्टः ॥ पड्टचं स्क्रम् ॥

त्वया वयं मेघवनपूर्व्ये धन इन्हें त्वोताः सासहाम पृतन्यतो वेनुयामे वेनुष्यतः । नेदिष्ठे ग्रस्मिन्नहन्यधि वोचा नु सुन्वते । ग्रस्मन्यन्ने वि चेय्रेमा भरे कृतं वर्षज्यन्तो भरे कृतम् ॥ १ ॥

भाद—हे ( मचवन् ) परमेश्वर्यवन् ! सौख्यप्रद ! वयं हम लोग ( त्वया ) तेरी सहायता से और ( त्वा उताः ) तेरे से सुरक्षित रहकर ( पृतन्यतः ) समस्त मनुष्यों को अथवा अपनी बहुत सेना वृद्धि करके युद्ध करने के इच्छुक शतुओं को ( पृष्यें धने ) हमारे पूर्व के, मान्य पूर्वज पुरुषों द्वारा सम्पादित धनेश्वर्य की रक्षा और प्राप्ति के लिए ( सास-ह्याम ) पराजित करें । और ( वनुष्यतः ) हम पर प्रहार करने के इच्छुक शतुओं पर ( वनुयाम ) हम प्रहार करें। अथवा ( वनुष्यतः वनुयाम ) हमसे उसमें हिस्सा बांट कर उपभोग करने के इच्छुक जनों को साथ मिला कर अच्छी प्रकार न्यायपूर्वक विभाग करके उसका सेवन करें। ( अस्मिन् अहिन ) इस दिन, आज ( नेदिष्टे ) अति समीप आये हुए शिष्य को गुरु के समान तू ( सुन्वते ) तेरा राज्याभिषेक करने हारे, अधीन प्रजाजन के हित के लिए ( अधि वोच नु ) अध्यक्ष होकर आज्ञा और उपदेश कर । ( अस्मिन् यज्ञे ) यज्ञ के सदश पवित्र इस परस्पर, संगति, मेल, संगठन से सुसम्पन्न ( भरे ) सबको भरण पोषण करने : वाले राष्ट्र में हम ( वाजयन्तः ) अन्न, ऐश्वर्यं, ज्ञान और बल का सम्पा-दन करते हुए ( कृतम् ) अपने किये उत्तम कार्य और परिश्रम का फल (वि चयेम) विविध उपायों से सज्जय करें और (यज्ञे ) यज्ञ के समान पवित्र ( भरे ) शत्रु का धन आहरण करनेवाले युद्ध कार्य में भी ( वाज-यन्तः ) खूब युद्ध करते हुए हम छोग ( कृतम् ) सुसम्पादित ऐश्वर्यं या उत्तम क्रियाकुशल नायक पुरुष को (वि चयेम) विशेष रूप से संग्रह करें। स्वर्जेषे भरे ग्राप्रस्य वक्मन्युष्वेषः स्वस्मिन्नअसि कृ।ग्रस्य स्वस्मिन्नश्रसि । ऋहन्निन्द्रो यथा बिदे शीष्णीशीष्णी प्वाच्यः। श्रुस्मुत्रा ते सुध्रचेक् सन्तु रातयो भुद्रा भुद्रस्य रातयः ॥२॥

भा०—( यथा इन्द्रः ) सूर्यं जिस प्रकार ( विदे ) प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए ( अहन् ) अन्धकार का नाश करता है और ( शिष्णों शिष्णों ) प्रत्येक शिर अर्थात् मुख द्वारा ( उपवाच्यः ) स्तुति योग्य होता है उसी प्रकार (विदे) ज्ञानोपदेश करने के लिये ( इन्द्रः ) अज्ञान नाशक गुरु या विद्वान् आचार्य ( अहन् ) अज्ञान का नाश करता तथा ज्ञान का उपदेश करता है और वह (शिष्णों शिष्णों) प्रत्येक शिर से, समीप बैठकर अनुकरण द्वारा वांचने योग्य होता है अर्थात् गुरु उपदेश करता और प्रत्येक विद्यार्थों उसके ज्ञान वाणी का तदनुसार स्वयं अभ्यास करता और अपने

अन्य शिष्यों को भी प्रवचन द्वारा बढ़ाता है। इस लिये हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग भी (स्वर्जिप) ज्ञान और सुख को प्राप्त करने के लिए (स्वस्मिन् अञ्जिस काणस्य) अपने तेज में स्वयं निष्पन्न सूर्य के समान अपने प्रकाशमान ज्ञान में (काणस्य) साधना करने वाले (आपस्य) पूर्ण ज्ञानी और अन्यों को ज्ञान से पूर्ण करने वाले विद्वान् पुरुप के (स्वस्मिन् अञ्जिस) स्वयं प्रकट होने वाले, और (भरे) आत्मा को पोषण करने, वा अज्ञान के नाश करने वाले (वक्मिन) प्रवचन उपदेश में रह कर (उपर्वधः) उषा काल में उगनेवाले सूर्य के समान ही स्वयं अति उपाकाल और जीवन के प्रभात बाल्यकाल में प्रबुद्ध हो, ज्ञान सम्पादन कर अपना अज्ञान नाश करें।

तत्तु प्रयाः प्रतिथा ते शुशुक्बनं यस्मिन्यके वार्मर्रुणवत् सर्य-मृतस्य वार्राम् सर्यम्। वि तद्वीचेरधं द्वितान्तः पश्यन्ति रुश्मिभिः। स घो विदे अन्विनद्वी ग्वर्षणो वन्धु सिद्धयी ग्वे-षणः॥ ३॥

भा०—हे गुरो ! विद्वन् ! सूर्यं का जिस प्रकार (प्रयः) दूर तक जाने वाला तेज (ग्रुगुक्कनं) अति देदीण्यमान और (प्रत्नथा) अति पुरातन, सनातन से चला आरहा है उसी प्रकार हे गुरो ! हे प्रभो ! (ते प्रयः) तेरा ज्ञानमय वेदमय, वचन (प्रत्नथा) अति प्राचीन, सदा से विद्यमान और (ग्रुगुक्कनम्) अति प्रकाशमान, अति ग्रुद्ध, कान्ति ग्रुक्त, अभिव्यक्त हो । (यज्ञे) उपासना और सत्संग के योग्य (यस्मिन्) जिस तुझ प्रमु और उपास्य में भक्त और शिष्य जन (वारम्) वरण करने योग्य (क्षयम् अकृष्वत) अपना आश्रय लाभ करते हें वह तू स्वयं (ऋतस्य) जल के प्राप्त करने वाले सूर्य के समान स्वयं (ऋतस्य) सत्य ज्ञान का (क्षयं) आश्रय स्थान और (वाः) सब दुःखीं का वारण करने हारा या (ऋतस्य वाः) ऐश्वर्य और ज्ञान का समभाग करने

हारा है। हे गुरो ! हे भगवन ! आप (तत्) उस परम ज्ञान का (वि वोचेः) विशेष रूप से उपदेश करें। (अध) और जिस प्रकार जन साधारण (रिंश्मिभिः द्विता पश्यिन्त ) सूर्य की रिंश्मियों से प्रत्येक पदार्थ को पृथक र देखते हैं उसी प्रकार हे प्रभो ! गुरो ! विद्वान जन भी (रिंश्मिभिः) ज्ञान रिंशमयों या प्राणों के नियह द्वारा (अन्तः) अपने भीतर ध्यान योग से भी (द्विता) इह और पर, अहं और स्व, जीव और ब्रह्म दोनों को पृथक र (पश्यिन्त ) साक्षात कर लेते हैं, कि (स घ इन्द्रः) वही गुरु, और परमात्मा (विदे) ज्ञानवान पुरुष के लिये ज्ञानोपदेश के लिए (गवेषणः इन्द्र इव) किरणों की प्रेरणा या प्रक्षेप करने वाले सूर्य के समान ही (वन्धुक्षिज्ञयः) वन्धु के समान विद्या सम्बन्ध से अधीन रहने वाले शिष्यों के हितार्थ (अनु) अनुकूल होकर (गवेषणः) ज्ञान वाणियों को प्रदान करने हारा होता है। उपदेश और सन्मार्ग में चलाने हारा प्राण वृत्तियों, इन्द्रियों एवं गौओं को गोपाल के समान रक्षा करने हारा, उनको चाहने वाला, उनका प्रिय हो।

न् इत्था ते पूर्वथां च प्रवाच्यं यद्धिरोभ्योऽवृणोरपं वृजमिन्द्र शिज्ञत्वपं व्रजम् । ऐभ्यः सम्रान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च । सुन्वद्वये रन्धया कं चिद्वतं हेणायन्तं चिद्वम् ॥ ४॥

भा०—सूर्य जिस प्रकार ( वजम् ) मेघ को दूर करके ज्ञान प्रकाश को प्रदान करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) आचार्य ! अविद्यानाशक ! (शिक्षन् ) शिक्षा देता हुआ तू ( अंगिरोभ्यः ) देह में स्थित प्राणों के समान चैतन्य बुद्धि वाले विद्वान् और तेजस्वी शिष्यों को ( वजम् अप अवृगोः ) ज्ञान करने योग्य तत्व को खोल ! ( इत्था ) इस प्रकार नवीन रीति और (पूर्वथा च) और पूर्व प्रचलित रीति से भी ( यत् प्रवाच्यं ) जो प्रवचन करने योग्य है वह भी ( अप अवृगोः ) स्पष्ट करके बतला । (एभ्यः अस्मभ्यम् ) इन हम शिष्य जनों के हित के लिए ही आप ( समान्या )

सवके प्रति समान भाव से रहने वाले (दिशा) उपदेश से (जेषि)
तू सर्वोत्कृष्ट, एवं आदर करने योग्य हो और (योत्सि च) हमें दण्डित
कर, ताइना दे। तू (सुन्वद्भ्यः) ज्ञान का सम्पादन करने वालों के हित
के लिये हो। (कंचित् अन्नतम्) जिस किसी को भी नत, न्रह्मचर्यः, सत्यभाषण, विनय आदि से रहित पाओ उसको और (हणायन्तं अन्नतं चित्)
हिरण या पशु के समान चन्नलता दिखाने वाले अथवा गुरु के समक्ष
कोध दिखाने वाले अविनयी, नत रहित शिष्य को भी (रन्धय)
दिण्डित कर।

सं यञ्जनान् ऋतुंभिः शूर्र ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः पर्यचन्तश्रवस्यवेः।तस्मा श्रायुः प्रजावदिद्वाधे श्रर्वन्त्योजसा । इन्द्रं श्रोक्यं दिधिषन्त धीतये। देवाँ श्रच्छा न धीतयेः॥ ५॥

भा०—( शूरः ) शूरवीर पुरुष के समान अति शीव्रता से सहज में ही ज्ञानेश्वर्थ के देने वाला आचार्य (यत्) जो (क्रतुभिः) ज्ञानों हारा (जनान्) मनुष्यों को (सम् ईक्षयत्) अच्छी प्रकार मार्ग दिखाता है (तस्में) उसे (प्रजावत् आयुः इत्) प्रजा, सन्तति से युक्त दीव्रं जीवन प्राप्त हो। (अवस्थवः) यश और उत्तम वेदमय गुरु-उप-देश को अवण करने की इच्छा करने वाले जिज्ञासु लोग धन के बल पर संकटों से धनाड्य के समान (हिते धने) परम हितकारी धन के समान सुगोप्य आत्मा के बल पर ही (तरुपन्त) दुःखों से तर जाते हैं। और वे (अवस्थवः) यश की कामना करते हुए (प्रयक्षन्त च) उत्तम रीति से अन्यों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। वे लोग (वाधे) अपने विरोधियों के दमन करने या बाधा उपस्थित हो जाने पर (ओजसा) उसके बल पराक्रम के कारण ही उसकी (अर्चन्ति) पूजा, आदर करते हैं। (धीतयः देवान् अच्छ न) जिस प्रकार दान लेने वाले पुरुष दान देने वालों के सन्भुख रहते, उसी प्रकार (धीतयः) अध्ययन करने वाले

शिष्य जन (इन्द्रें ) अविद्यानाशक गुरु के अधीन रह कर (ओक्यं ) श्रवचन योग्य गुरूपदेश को (अच्छ ) सम्मुख बैठ कर (दिधिषन्त ) धारण करें । श्रूरवीर के पक्ष में—(श्रवस्यन्तः तरुपन्त ) धनार्थी लोग दूसरे की हिंसा कर सकते हैं । और (श्रवस्यवः प्रयक्षन्त च ) अज्ञ और धनेच्छु लोग खूब शत्रुओं को मारते हैं । तब (यत् जनात् कतुभिः समीक्षयत्, तस्में इत् प्रजावत् आयुः ) जो पुरुष राज्य के प्रजाजनों को अपने कमों और ज्ञानों से विवेक दर्शाता है उसको प्रजा युक्त दीर्घ जीवन प्राप्त हो वह अपने पुत्र पौत्रादि सहित दीर्घायु हो। (बा ये ओजसा अर्चन्ति) संकट आ पड़ने पर उसे दूर करने के लिए पराक्रम के कारण ही उसका वे आदर करते हैं, धारण करने वाले मृत्य होकर (इन्द्रे ओक्यं दिधिषन्त) उस ऐश्वयंवान् सेनापित के अधीन ही अपने आश्रय, देश गृह या पद को धारण पोपण करने योग्य जन जिस प्रकार अपने दाताओं का आदर करते हैं उसी प्रकार वे (धीतयः देवान् अच्छा दिधिपन्त ) वेतन मृत होकर वे दानशील राजाओं को पुष्ट करें। अथवा—धारण पोषणकारी होकर वे विद्वानों की भी रक्षा करें।

युवं तभिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नेः पृतन्यादप् तन्त्मिर्द्धं वज्रेण तन्त्रमिर्द्धतम्। दूरे चत्तायं छन्त्सद्गद्देनं यदि नेज्ञत्। ग्रुस्माकं शत्रुन्परि शूर विश्वती दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः ॥६॥२१॥

भा०—हे (इन्द्रा पर्वता) सूर्य के समान शत्रुओं के नाश करने हारे ! हे (पर्वत) पर्वत के समान अचल, मेघ के समान शत्रुओं पर शक्ष्यर्षी! (यः) जो (नः) हम पर (एतन्यात्) सेना लेकर आक-मण करे (परत्युधा) सबसे आगे जाकर युद्ध करने वाले होकर, अधवा पूर्व ही अपराधी को दिग्डित करने हारे (युवं) आप दोनों (बच्चेण) बच्च से (तम् तम् इत्) उस उसको ही (घच्चेण) शस्त्र बल से (हतम्) मारो, दण्ड दो। (यत्) यदि वह शत्रु (गहनं) वन में, या संकट

में (इनक्षत्) चला जाय और भाग जाय तो भी (दूरे चत्ताय) दूर चले गये शत्रु को भी (छत्सत्) पकड़ने की इच्छा करे। हे श्रुत्वीर! (अस्माकं शत्रून्) हमारे शत्रुओं को (विश्वतः दर्मा) सब तरफ से छेदता, बेंधता हुआ तू (विश्वतः) सब प्रकार से (पिर दर्पीष्ट) सब तरफ को काट छांट डाल, छिन्न भिन्न कर डाल। (२) इन्द्र आचार्य और पालन करने से पिता 'पर्वत' है। वे पूर्व अवस्था बाल्यकाल में बाल्क को ताड़ने से 'पुरोसुध' हैं। जो दुर्भाव हम पर आक्रमण करें उनको वे दोनों दण्ड दें, जो कोई छात्र कठिनाई में पड़ जाय तो दूर तक भटक गये को भी आचार्य प्रेम से उभार लेवे या (दर्मा) आदर योग्य वह हमारे अन्नः शत्रु, काम कोधादि को सब प्रकार से नाश करता रहे। इत्येकिवंशो वर्गः॥

### [ १३३ ]

परुच्छेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३ निच्दनुष्टुप् । ४ स्वराडनुष्टुप् । ४ स्रापी गायत्री । ६ स्वराड् ब्राह्मी जगती । ७ विराडिष्टः ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

डमे पुनामि रोद्सी ऋतेन दही दहामि सं महीर निन्दाः। अभिव्लग्य यत्रे हुता अभित्रा वैलस्थानं परितृळहा अशेरन्॥१॥

भा०—( ऋतेन रोदसी ) जल से जिस प्रकार दोनों तट स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार (ऋतेन) सत्य व्यवहार, न्याय, बल या प्रयाण से (उभे रोदसी ) मित्र और शत्रु दोनों पक्षों को ( प्रनामि ) पवित्र करूं, निष्क-ण्टक करूं। मैं (अनिन्दाः ) इन्द्र अर्थात् राजा से रहित, उससे विपर्शत, ( हुहः महीः ) दोहकारी भूमियों को ( दहामि ) जला डालूं, उनके दोही निवासियों को पीड़ित करूं। ( यत्र ) जहां ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( अभि-व्लग्य ) आक्रमण करके मारे जावें उस ( वैलस्थानं ) गिरने या पराजित होने के स्थान पर ही वे ( तृदाः ) मारे गये लोग

(अशेरन्) भूमि पर सोवें। अध्यातम में — मैं (ऋतेन) ज्ञान से (रोदसी) इह लोक और परलोक दोनों को पवित्र करूं (अनिन्द्राः) मैं आत्मा के विरोधी बड़ी दोहकारिणी विक्षेप प्रवृत्तियों या वासनाओं को सूखी लताओं के समान जला हूं, वे निर्वीज हो जावें। वे (अमित्राः) काम कोधादि शत्रु गण जहां पहुंच कर विनष्ट हो जाते हैं उस (वैलस्थानं) गुहास्थित बहा को प्राप्त होकर शान्त हो जावें।

श्रुभिद्यत्वयो चिद्दिवः शोषो योतुमृतीनाम् । छिन्ध वटूरिणा पदा महाव<mark>टूरिणा पदा ॥ २ ॥</mark>

भा०—हे (अद्रिवः) वज्रधर! हे मेघ के समान शरवर्षा वीरों के स्वामिन्! (चित्) जिस प्रकार (बट्रिणा पदा) लपेट लेने वाले पेर से या झ्ण्ड से हाथी या पहलवान् अपने शत्रु को लपेट कर नींचे गिराता और सिरों को (अभिष्लाय) कुचल डालता है उसी प्रकार तू (अभिष्लाय) शत्रुओं को प्राप्त होकर और उनको पकड़ कर (यातुमतीनां) पीड़ा देने वाले शिखाओं से सजी शत्रु सेनाओं के (शीर्षा) शिर भागों अर्थात् प्रमुख सेना नायकों, और मुख्य बलवान् दलों को (बट्टिणा पदा) लपेट लेने वाले हाथी के पैर या झूण्ड के संमान (महा बट्रिणा पदा) उससे भी कहीं बड़ी शक्ति से चारों तरफ से घेर लेने वाले वेगवान् अपने सेना बल से (अभिष्लाय) चारों ओर से घेर कर उनको खूब काबू करके उसको (छिन्धि) काट, उनको छिन्न भिन्न कर। इसी प्रकार (अभिष्लाय यातुमतीनां शीर्षा छिन्धि) अन्यों को पीड़ा देने वाले उपायों को करने वाले दुष्ट ब्यक्तियों के शिरों को पैर के नीचे धर कर काट, उनको द्वा कर मार। 'शत्रुओं के शिर पर पैर रख कर काटना' यह मुहावरा, उपलक्षण मात्र है।

त्रवासां मघवअहि शधी यातुमतीनाम्। <u>वैलस्थानके त्र्रार्भके महावैलस्थ त्र्रार्भ</u>के ॥ ३॥ भा०—हे राजन् ! (अर्मके वैलस्थानके ) जिस प्रकार पीड़ादायी व्यक्तियों को दुःखदायी छोटे से, विल के समान वने कैदखाने में डाल दिया जाता है उसी प्रकार (आसाम्) इन (यातुमतीनाम्) पीड़ा दायक शखाखों वाली सेनाओं के (शर्थः) प्रवल वल को (अर्मके) कृष्टदायी (महावैलस्थे) बड़े भारी गड़ों से युक्त ऊंचे नीचे खड़ों से भरे स्थान में डाल कर, या फांस कर (अप जिह ) उसका नाश कर।

यासां तिस्रः पंज्जाशतोऽभिव्लङ्गेरपार्वपः। तत्सु ते मनायति तकत्सु ते मनायति॥ ४॥

भा०—हे सेनापते ! तू ( यासां ) जिन सेनाओं के ( तिसः पञ्चा-शतः ) तीन पचासों को अर्थात तीन तीन कतारों की पचास २ की सेनाओं को भी (अभिव्लं क्वें: ) सब तरफ़ के पेतरों से या सब तरफ़ चलने वाले चौमुखा मारने वाले शस्त्रों और अस्त्रों से तू (अप अवपः ) काट गिरावे, या मार भगावे (तत् ) वही (ते ) तेरा (सुमनायित ) उत्तम मनः—संकल्प हो, (तकत् ते सु मनायित ) वह ही तरा उत्तम आदर योग्य विचार रहे।

> पिशङ्गेष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्र सं सृेण । सर्वे रचो नि वर्हय ॥ ४ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुनाशक ! सूर्य के समान तेज-स्विन् ! (पिशक्षमृष्टिम्) पीले वर्ण के प्रकाश से भुन जाने वाले (अम्मृणं) पीड़ा को देने वाले (पिशाचिम्) देह के अवयव २ में व्याप्त, या रक्त को चूसने वाले रोगकारी कारण को सूर्य के प्रखर ताप से नष्ट किया जाता है उसी प्रकार (पिशक्षमृष्टिम्) पीतवर्ण के, तेजस्वी पुरुषों द्वारा पीड़ित होने वाले (अम्मृणं) भरंकर, पीड़ादायी, या बड़े भारी (पिशाचिम्) खण्ड २ होने वाले शत्रु सैन्य को (सम्मृण) अच्छी प्रकार नष्ट कर टाल। और (सर्व ) समस्त (रक्षः ) बाधक कारणों और शत्रु बल को (नि बर्हय ) विनाश कर, दूर कर ।

श्रुवर्म्ह इन्द्र दादृहि श्रुधी नेः शुशोच हि द्यौः चा न भीषाँ श्रुद्भिवो घृणात्र भीषाँ श्रद्भिवः।शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिर्वधेरुत्रे-भिरीयसे। अपूरुषन्नो अप्रतीत शृष् सत्वभिक्षिसुतः श्रूप् सत्वभिः॥६॥

भाष्-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! सेनापते ! जिस प्रकार सूर्य या वायु ( महः अवः ) बड़े भारी मेघ को और विद्युत् पर्वत आदि को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार तू ( महः ) बड़े भारी शत्रु दल को ( अव-दाहि ) नीचे गिरा कर छिन्न भिन्न कर । हे ( अदिवः २ ) न दीर्ण होने वाले शस्त्र बल से युक्त ! वज्रधर सेनापते ! ( भीपा ) विद्युत् के भय से जिस प्रकार (क्षा न द्यौः ) पृथिवी के समान आकाश भी ( छुशोच ) चमक उठता है, उसी प्रकार (न) मानो (घृणात्) चमकने वाले अति तेजस्वी तुझसे भी (भीषा अभि इपावा) भय से या तेरे चारों तरफ फैलनी वाली सेना से (क्षा न द्योः) पृथिवी की सामान्य प्रजा के समान तेजस्वी राजजन भी ( छुशोच ) चमके, कांपे, वा भय-भीत हों। तू ( ग्रुष्मिभिः ) बलवान् ( उप्रैभिः ) भयंकर ( वधैः ) हिंसा कारी शूरवीर पुरुपों और हिंसाकारी शस्त्रों से ( शुष्मिन्तमः ईयसे ) सब राजागण में सबसे अधिक बलशाली जाना जावे। और तू (अपूरुपनः) अपने शूर पुरुषों को न नाश करता हुआ, हे ( शूर ) शूरवीर ! हे '( अप्रति-इत ) शत्रुओं द्वारा न मुकावला किये जाने वाले ! या हे (अप्र-तीत ) अविज्ञात बल वाले ! तू ( त्रिसप्तेः ) तीन साते, इकीस ( सत्वभिः ) बलशाली, पुरुषों और ( सत्वभिः ) शरीरगत जीवन सत्ता धारण करने वाले मूल तत्वों से युक्त आत्मा के समान होकर मुख्य भोक्ता जाना जावे।

वनोति हि सुन्यन्त्यं परीणक्षः सुन्वानो हि ष्मा यज्ञत्यव हिषी
देवानामव हिषः । सुन्वान इित्स्पासित सहस्र वाज्यवृतः ।
सुन्वानायेन्द्रे ददात्यासुवं र्पि द्दात्यासुवम् ॥ ७ ॥ २२ ॥१ ६॥
भा०—(हि) निश्चय से (सुन्वन्) अभिषेक करने वाला प्रजाजन
ही (क्षयं वनोति) निवास योग्य आश्रय प्राप्त करता है । और (सुन्वन्)
अभिषेक करता हुआ प्रजाजन या सैन्य गण (देवानां) उत्तम पुरुषों,
विद्वानों और विजयशील पुरुषों के (द्विषः) अप्रीतिकर (द्विषः)
द्वेषो शत्रुओं को भी (अवयजित) विनाश करने में समर्थ होता है ।
(सुन्वानः इत्) अभिषेक करने हारा ही (अवृतः) अधिक पुरुषों से
सुरक्षित न रह कर भी (वाजी) बलवान् होकर (सहस्रा) सहस्रों
ऐश्वर्य सुखों को (सिपासित) प्राप्त करता है । (सुन्वानाय) अभिषेक
करने वाले प्रजा गण को ही (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् राजा (आसुवं

इति प्रथमे मण्डले एकोनविंकोऽनुवाकः समाप्तः॥ [ १३४ ]

प्रदान करता है। इति द्वाविंशो वर्गः॥

आसुवं रातिम् ) पुनः २ प्राप्त होने वाले, और सर्वत्र सुख उत्पादन करने हारे, प्रचुर ऐधर्य या समस्त पृथ्वी में व्याप्त ऐधर्य का (ददाति)

१-६ परच्छेप ऋषिः ॥ वायुदेवता॥ छन्दः—१, ३ निचृदत्यष्टिः।
२, ४ विराडत्यिः । ४ अष्टिः । ६ विराडिः ॥ पड्चं स्क्रम् ॥
आ त्वा जुवे रारहाणा अभि प्रयो वहेन्तिवह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये । ऊर्ध्वा ते अर्चु सुनृता मनस्तिष्ठत जानती ।
नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो मसस्य दावने ॥ १ ॥

भा०—( जुवः रारहाणाः ) जिस प्रकार वेगवान् शीघ्र गमनशील अश्व (सोमस्य पूर्वपीतये ) ऐश्वर्य को सबसे पूर्व प्राप्त कर लेने के लिए वीर पुरुष को (प्रयः आवहन्ति ) प्राप्तव्य युद्ध तथा विजय देश में प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार ( जुवः ) उत्तम मार्ग में ले जाने हारे प्रीति युक्त, ( रारहाणाः ) संसार के विलासों को त्यागने वाले, निःस्वार्थ विद्वान जन ( पूर्वपीतये ) अपने पूर्व के विद्वानों और पूर्व पुरुपों के ज्ञान ऐश्वर्य आदि का पान करने, उसको प्राप्त करने के लिये (त्वा) तुझको हे (वायो) ज्ञानवन् ! वायु के समान राष्ट्र के प्राणरूप राजन् ! विद्वन् ! वा ज्ञानो-त्सुक पुरुष ! ( प्रयः ) ज्ञान, परमपद, और प्रीति ( आ वहन्तु ) प्राप्त करावें। ( जानती ) ज्ञान वाली, विदुषी स्त्री ( सूनृता ) प्रिय सत्यवाणी वोलती हुई ( मनः जानती अनुतिष्ठतु ) अपने प्रियतम पुरुष के मनको अच्छी प्रकार जानती हुई तदनुसार ही आचरण करती है उसी प्रकार हे विद्वन् ! राजन् ! (स्नृता ) उत्तम, पूजनीय शुभ सत्य वेद वाणी (मनः जानती) मन को ज्ञान प्रदान करती हुई, वा (मनः) ज्ञान को ही (जानती) जानती और जनाती हुई (ते अनु तिष्ठतु) तेरे कार्य के अनुकूल रहे । अथवा ( जानती सूनृता ते मनः अनुतिष्ठतु ) ज्ञानमयी वाणी तेरे मन के अनुकूल रहे, तेरा मन उसके प्रतिकूल न रहे। हे (वायो) वायु के समान बलवन् ! क्रियावन् ! ज्ञानवन् ! ( दावने ) आर्जीविका देने वाले के कार्य के लिये जिस प्रकार भृत्य (नियुत्वता रथेन याति) अर्थों वाले रथ से शीघ्र कार्य पर जाता है उसी प्रकार हे झूरवीर ! तू ( मखस्य ) पूजनीय उत्तम ज्ञान के <mark>देने वाले गुरु आचार्य के लिये और</mark> ( मखस्य दावने ) यज्ञ के दान और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के नाश करने के लिये भी ( नियुत्वता रथेन ) अश्वों से जुते रथ, तथा असंख्य रथ सेना से (याहि) प्रयाण किया कर।

मन्देन्तु त्वा मन्दिनी वायुविन्दे<u>वो</u> उस्मत्क्राणासुः सुकृता श्रमिन र्घवो गोभिः कृरणा श्रभिर्घवः । यद्धे कृरणा इरध्यै द्वं सर्चन्त ऊतर्यः । सुध्रीचीना नियुत्ती दावने धिय उपे ब्रुवत हुँ धियः॥२॥

भा०-( अभिचवः इन्दवः गोभिः मन्दिनः ) सब प्रकार से देदी-

प्यमान चन्द्र कलाएं जिस प्रकार किरणों से सबको प्रसन्न करती और सबके चाहने योग्य होती हैं और जिस प्रकार आई, सरस सोमरस गो रसों से मिल कर हर्पोत्पादक होते हैं वे ( मन्दन्ति ) सबको प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार हे ( वायो ) ज्ञानवन् विद्वन् ! राजन् ! ( मन्दिनः ) सुख की कामना करने वाले, तेरे प्रिय, ( अस्मत् ) हममें से जो ( क्राणासः ) कियाशील, ( सुकृताः ) उत्तम पुण्यवान् , सदाचारवान् ( इन्दवः ) चन्द्र के समान सबके आल्हादकर, सोम रसों के समान राष्ट्र के पोषक, दयाई चित्त वाले, (गोभिः काणाः) गौओं और वैलों से ऐश्वर्य, अन्न आदि उत्पन्न करते हुए, भूमियों से ऐश्वर्य और गमन योग्य उत्तम स्त्रियों सहित गृहस्थोचित यज्ञसम्पादन करते हुए और वाणियों द्वारा ज्ञान सम्पादन करते हुए (अभिद्यवः) अतितेजस्वी, और व्यवहारज्ञ होकर (त्वा मन्दन्तु) तुझे प्रसन्न करें, तुझे चाहें ( यत् ) जो ( काणाः ) कर्मशील, पुरुपार्थी ( ऊतयः ) ज्ञानवान् व्रतपालक, लोग ( दक्षं ) ज्ञान और बल अपने आत्मा के (इरध्ये ) प्राप्त करने के लिये (सचन्ते) उद्योग करते हैं उसी में लगे रहते हैं वे सदा ( सधीचीनाः ) एक साथ सहोद्योगी होकर (नियुतः) एक ही रथ में लगे अश्वों के समान एक कार्य में लग कर (दावने ) उत्तम मनोयोग देने, आत्म समर्पण करने वाले शिष्य जिज्ञासु को (धियः) धारण करने योग्य बतादि कर्मी और (धियः) नाना ज्ञान-युक्त प्रज्ञाओं और कर्मों का (उप बुवत ईम्) सब प्रकार से उपदेश करते हैं। वायुर्युङ्के रोहिता वायुर्घणा वायू रथे अजिरा धुरि वो-ळहें वहिष्ठा धुरि वोळहेंवे। प्र वोधया पुरिन्ध जार स्रा संस-तीमिव। प्र चेन्न्य रोद्सी वासयोषमः श्रवसे वासयोषसः ॥३॥

भा०—(वायुः रथे रोहिता युङ्क्ते) अश्वों को प्रेरणा करने वाला सारिथ जिस प्रकार अश्वों को रथ में और (वायुः) वायु, या सूर्यः (अरुणान्) लाल वर्ण के किरणों को जिस प्रकार प्रेरित करता है, और जिस प्रकार (विहिष्टा ) दूर देश तक हांक कर छे जाने वाला गाडी-वान् (वायुः) अर्थों का प्रेरक होकर (वोढ़वे) शकट को उठाकर दूर देश में हे जाने के लिए (अजिरा) गति देने वाले, और गमन करने वाले यन्त्रों और पशुओं को (धिरि) रथ के धुरा में लगाता है उसी प्रकार ( वायुः ) विद्वान् ज्ञानवान् , पुरुष शिष्यों को ज्ञान मार्ग में परि-चालन करने वाला, ( रोहिता ) वृद्धिशील, ( अरुणा ) आगे बढ़ने वाले एवं किरणों के समान अरुण वर्ण, तेजस्वी, (अजिरा) अजीर्ण, बालक एवं नवयुवक तथा अक्षतवीर्य, अखण्ड व्रतपालक शिष्यों को (वोढवे) संसार के कार्यभार को उठाने में समर्थ होने के लिये (धुरि) ज्ञान शक्ति के धारण करने के कार्य में, धुरा में बैलों के समान अपने अधीन उनको वश करता हुआ ( युङ्क्ते ) सन्मार्ग में नियुक्त करता है। हे विद्वान् ! ( जारः ससतीम् इव पुरन्धिम् ) प्रिय पुरुष जिस प्रकार सोती हुई या सह-शयन करती हुई स्त्री को (आ बोधयित ) जगा देता हैं हे विद्वन् गुरो ! तू भी ( जारः ) विद्या के उपदेश करने में कुशल हो कर ( ससतीम् इव पुरन्धिम् ) शिष्य की सोती हुई बुद्धि और देहरूप पुर को धारण करने वाली धारणा शक्ति को (आ प्रवोधय) अपने अभिमुख करके अच्छी प्रकार जगा, उसे प्रबुद्ध कर, उसे ज्ञानवती बना दे । और ( रोदसी ) पृथ्वी और आकाश अर्थात् समस्त जगत् के ज्ञान का (प्र चक्षय) उत्तम रीति से उपदेश कर। (श्रवसे) ज्ञानीपदेश श्रवण कराने के लिये ( उपसः ) त् उन जिज्ञासु शिष्यों को (वासय ) अपने अधीन बसा, उन्हें रख और फिर विद्यापढ़ हेने के अनन्तर (उपसः) गृहस्थ की कामना करनेहारे उन युवकों को गृहस्थ में और विद्याभिलाषी पुरुपों को अपने ही पास (बासय) बसा। तुभ्यमुषासः शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते दंस रिमर्थ चित्रा नव्येषु राश्मषु । तुभ्यं धेनुः संबर्दुघा विश्वा वस्ति दोहते। अर्जनयो मुरुती वृत्त्गाभ्यो दिव आ वृत्त्गाभ्यः॥॥॥

भा०-हे विद्वान् पुरुष ! ( शुचयः उषासः ) अति दीप्त प्रभात वैलाएं जिस प्रकार (रिहमपु) किरणों के आधार पर (परावित) टूर २ देश में पहुंच कर (भद्रा वस्त्रा तन्वते) जगत् के सुखकारी आच्छादक प्रकाशों को फैलाती हैं और जिस प्रकार ( उपासः ) उपाओं के समान सुन्दर, कमनीय, प्रेम से युक्त ( शुचयः ) शुद्ध, पवित्र, उज्वल वर्ण और आचार वाली स्त्रियें (रिंग्सिपु) तन्तुओं के आश्रय (भट्टा) सुन्दर सुखपद (वस्त्रा) वस्त्र (तन्वते) तनती और बुनती हैं उसी प्रकार हे विद्वन ! (उपासः) तेजस्वी, एवं तेरे अधीन बसने वाले विद्वान् छात्रगण (दंसु) इन्द्रियों को दमन करने वाले (रिश्मपु) साधनों और ( नव्येषु ) नये से नये स्तुत्य ( रिक्सपु ) ज्ञानमय प्रकाशों और कार्यों के आधार पर (परावित ) दूर २ के देश में भी (भद्रा) तेरे अति कल्याणकारी (वस्त्रा ) दोपों के आष्छादक यशः पटों को (तन्वते ) विस्तृत करें। और (धेनुः) गौ और उसके समान समस्त जगत् को धारण करने वाली यह पृथ्वी (सवर्दुघा) समस्त रसों को दोहन करने वाली कामदुघा होकर (विश्वा वसूनि) समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान करती है। (अजनयः मरुतः) जिस प्रकार देग से गमन करने वाले वायुगण (दिवः वक्षणाभ्यः) आकाश या पृथ्वी के पार्थी से ( आ ) नाना मेघों और जल वृष्टियों को लाते हैं उसी प्रकार ( अज-नयः) 'अज' बकरे आदि पशुओं या तीव वेग से जाने वाले रथों की बलाने वाले ( मरुतः ) विद्वान् या व्यापारी जन भी ( वक्षणाभ्यः ) नदियों द्वारा और (दिवः वक्षणाभ्यः) पृथिवी और आकाश के सब पार्थों से ( आ ) ऐश्वर्य प्राप्त करावें। [ २ ] गृहस्थ में-हे पुरुप ! ( अज-नयः ) न जनी हुई, अखण्डित ब्रह्मचारिणियें ही गृहस्थ घर कर ( वक्ष-णाभ्यः ) कोखों से (दिवः ) कामनावान् तुझ पुरुष की कामनाओं को पूर्ण करने के लिये ( वसूनि दोहते ) गर्भ से पुत्ररत्नों और नाना ऐश्वर्यों को उत्पन्न करें और पूर्ण करें।

तुभ्यं शुकासः शुर्वयस्तुर्णयवो मदेषुत्रा इषणन्त भुर्वरायपा-मिषन्त भुर्वर्णि । त्वां त्सारी दसमानो भगमीहे तकवीये । त्वं विश्वसमाञ्जवनात्पासि धर्मणासुर्यीत्पासि धर्मणा ॥ ४ ॥

भा०—हे बलवन् ! राजन् ! ( ग्रुकासः ) ग्रुद्ध कान्तिमान्, वीर्य-वान् ( ग्रुच्यः ) ग्रुद्ध आचरण वाले, ( तुरण्यवः ) अति शीघता से कार्य सम्पादन करने में कुशल, (उग्राः) उग्र, भयंकर बलवान् पुरुष ( मदेषु ) हर्ष के अवसरों में और ( अपाम् भुविण ) जलों के धारण और आह-रण के कार्य में वायु के समान ( अपां भुविण ) प्रजाओं के भरण पोषण के कार्य में लगें। वे ( तुभ्यम् ) तुझे ही (इपणन्त) चाहें और ( भुविण) पालन पोषण के कार्य में (त्वा ) तुझे ही (इपणन्त ) सदा प्रेरणा करते रहें। हे राजन् ! (त्सारी ) छन्नगति से चलने वाला, कुटिलाचारी पुरुष भी (दसमानः ) शत्रुओं का नाश करता हुआ (त्वां भगं ) तुझ ऐश्वर्यवान् पुरुष की ( तक्कवीये ) और प्रजापीड़क पुरुषों के दूर करने के उत्तम काम के निमित्त ( ईहे ) स्तुति करता है। तू ( विश्वस्मात् ) सब प्रकार के ( भुवनात् ) उत्पन्न हुए सांसारिक भय से या प्राणी से ( पासि ) रक्षा करता है और तू ही ( धर्मणा ) धर्म से अर्थात् अपने धारण सामर्थ्य से ( असुर्यात् ) असुर अर्थात् दुष्ट पुरुषों के व्यवहार से भी प्रजा को ( पासि ) रक्षा करने में समर्थ है।

त्वं नी वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमहिसि सुतानी पीतिमहिसि । उतो विद्वतमतीनां विशां वेवर्जुषीणाम् । विश्वा इत्ते धेनवी दुह आशिरं घृतं दुहत आशिरम् ॥ ६॥ २३॥

भा०—हे (वायो) ज्ञानवान् एवं बलवान् राजन्! (अपूर्व्यः)
पूर्व पुरुषों द्वारा किये कर्मों से भी विलक्षण कर्म करनेहारा, अथवा
जिसके पूर्व कोई अन्य न हो ऐसे अद्वितीय पद के योग्य होकर तू
(एपाम् सोमानाम्) इन समस्त ऐश्वर्यों और पदाधिकारों का ओषधि

रसों के समान (पीतिम् अर्हसि) पान अर्थात् उपभोग करने में समर्थ है। तू ही (सुतानां) अभिपिक्त राजपदाधिकारियों में से (प्रथमः) सब से प्रथम, उत्तम रहकर (पीतिम् अर्हसि) ऐश्वर्य भोग करने का अधिकारी है। तू (विहुत्मतीनां) विविध प्राद्य पदार्थों से सम्पन्न, सुसमृद्ध, और (ववर्जुपीणाम्) सब दोपों से रहित (प्रजानां) प्रजाओं का भी (पीतिम् अर्हसि) पालन और उपभोग करने में समर्थ है। (धेनवः) गौएं जिस प्रकार (आशिरम् धृतम् दुहते) सेवन करने योग्य वी आदि पदार्थ प्रदान करती हैं उसी प्रकार (विश्वाः इत्) समस्त प्रजाएं (ते) तेरे ही उपभोग के लिये (आशिरम्) सेवन करने योग्य और आश्रय करने योग्य समस्त ऐश्वर्य को (दुहे) प्रदान करें। इति त्रयोविशो वर्गः ॥

# [१३५]

परुच्छेप ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृदत्यष्टिः । २, ४ विरा-डत्यिः । ५, ६ भुरिगिः । ६, = निचृदिः । ७ अष्टिः ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥ स्तिर्णं वृर्हिरुपं नो याहि वृतिये सहस्रोण नियुतां नियुत्वते शृति-नीभिर्नियुत्वते । तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवायं येभिरे । प्रति सुतास्रो मधुमन्तो अस्थिरनमदाय ऋत्वे अस्थिरन् ॥१॥

भा०—हे सेनापते ! राजन् ! (स्तीणं वहिं ) जिस प्रकार पूज्य और आदरणीय पुरुष के लिये आसन विद्याया जाता है उसी प्रकार तरे लिये यह (वहिं ) बृद्धियुक्त पद, सिंहासन और विशाल प्रजाजन का राष्ट्र (स्तीणं ) फैला हुआ है । तू (वीतये ) उसको प्राप्त करने और उपभोग करने के लिये (सहस्रोण नियुता ) हजारों अश्व सैन्यों से और (श्वतिनीभिः ) सौ सौ के दस्तों वाली सेनाओं सहित (नः उपयाहि ) हमं, प्रजाजनों की रक्षार्थ (उप याहि ) सदा प्राप्त हो । (नियुत्वते )

असंख्य पुरुषों के स्वामी और (नियुक्तते) नियुक्त सेनाओं के स्वामी (तुम्यं देवाय) युद्ध और व्यवहारकुशल तुझ विजिगीपु के लिये ही (देवाः) सब विजयेच्छुक विद्वान् जन (पूर्वपीतये) सब से प्रथम प्रधान पद के उपभोग के लिये (येमिरे) सब नियम व्यवस्था करते हैं। और (ते) वे (मधुमन्तः) मधुर, मधु से युक्त औषधि रसों के समान सुखपद (मधुमन्तः) अन्नों से युक्त (सुतासः) उत्पादित ऐश्वर्य, वा (मधुमन्तः सुतासः) शत्रुसंहारक बल से युक्त पदाभिपिक्त अधिकारी जन सब (ते मदाय) तेरे ही हर्ष और सुख के लिये (कत्वे) सदा कार्य सम्पादन करने के लिये (अस्थिरन्) स्थापित हों और (अस्थिरन्) स्थिर, अविचलित निर्भय होकर रहें। इसी आधार पर जल, शर्वत, तथा मधुर पदार्थों का भाग भी प्रथम मुख्य व्यक्ति को ही देना चाहियें यह नियम (देवाः येमिरे) विद्वान् पुरुषों ने बनाया है। तुभ्यायं सोमः परिपृतो ब्राद्धिमः स्पार्हा वस्पानः परि कोश-मर्थति शुक्ता वसानो व्यक्ति। तनुत्रं भाग ब्रायुषु सामो देवेषु हुयते। वह वायो नियुतो याह्यस्मयुर्जुषाणो याह्यस्मयुः॥ २॥

भा०—हे (वायो) विद्वन् ! राजन् ! सेनापते ! (अयम्) यह (अदिभिः) शक्षों से, न दीर्ण होने वाले कवचों से और मणियों और आदर करने योग्य विद्वानों से (पिरपृतः) पिवत्र या दीक्षित हुआ हुआ (सोमः) विद्वान् पुरुष (स्पार्हा) चाहने योग्य, उत्तम, सुन्दर र वस्त्रों को धारण करता हुआ और (ग्रुका वसानः) ग्रुङ्क, ग्रुद्ध कान्तिमय, क्षिलिमल किलिमल करते हुए वस्त्रों और आभूपणों और ग्रुद्धाचरणों को धारण करता हुआ (कोशम् पिर् ) कोश, अपार धनैश्वर्य प्राप्त करता है। अथवा वह (कोशम् पिर अपीते) खड़ धारण करता है। हे राजन् ! जो (सोमः) सौम्य गुणों से युक्त, दीक्षित पुरुष (आयुषु) साधारण मनुष्यों और (देवेषु) विद्वान् और विजयी पुरुषों के बीच (तव भागः)

तेरी सेवा करने वाला (अयं सोमः) यह ऐश्वर्यवान् पुरुष समूह ही ( हूयते ) कहा जाता है। हे ( वायो ) बलवन् ! सेनापते ! तू (नियुतः) अपने अधीन नियुक्त सेनाओं को, अश्वों को सारिधवत समान सन्मार्ग पर ले चल । तू (अरमयुः) हमारा स्वामी और (अस्मयुः) हमें सदा समृद्ध रूप में चाहने वाला और हमारे समान या देह में आत्मा के समान अभिमान सहित होकर रहने वाला होकर (जुपाणः) सब राष्ट्र का भोग करता हुआ ( पाहि ) हमें प्राप्त हो और शत्रु पर चढ़ाई कर ।

आ नी नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि वीतये वायों हुव्यानि बीतये । तबायं भाग ऋत्वियः सर्राश्मः सूर्ये सर्च<mark>ा । ऋध्वर्युभिर्भर्रमाणा ऋयंसत् वायो शुक्रा ऋयंसत ॥३॥</mark>

भा०—हे (वायो) ज्ञानवन्! वायु के समान बलवन् राजन्! तू (बीतये ) राज्य को प्राप्त करने और उसको पालन करने और (ह्न्यानि) उपभोग करने और स्वीकार करने योग्य ऐश्वर्यों को (बीतये) उपभोग करने के लिये (नः) हमारे (अध्वरम्) नाश न होने वाले, बलवान् राष्ट्र को (नियुद्धिः) बलवान् अश्वों और (शतिनीभिः) सैकड़ीं दस्तों से बनी और (सहिंचणीिभः) हजारों वीर पुरुषों से बनी नाना सेनाओं सहित (उप याहि) प्राप्त हो। (अयं) यह (तव) तरा (ऋत्वियः) ऋतु अनुकूल, (भागः) सेवन करने योग्य अंश है जो ( सूर्यें सचा ) सूर्य में विद्यमान ( सरिहमः ) किरणों के समान राष्ट्र को वश करने के साधनों सहित तुझे प्राप्त है। अर्थात् सूर्य की किरणों से वायु में जिस प्रकार यथा ऋतु जलवाष्प प्राप्त होते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के नियमों द्वारा राजा को उसका ऋत्वनुकूल कर आदि राजा का पष्टांश प्राप्त हो। और हे (वायो) बलवन् शासक! (अध्वर्युभिः) अविनाश्य राष्ट्र के सञ्चालक पुरुषों सहित ( भरमाणाः ) राष्ट्र के कार्य भार को धारण करते हुए ( ग्रुकाः ) ग्रुंद्ध आचारवान् पुरुष ( अयंसतः)

राष्ट्र का भली प्रकार नियन्त्रण करें, वे तेरे अंश कर आदि की भी (अयंसत) व्यवस्था करें।

श्रा वां रथीं वियुत्वीन्वचुद्वसे अभि प्रयासि सुधितानि वीत्रे वायों हुव्यानि वीत्रे । पिर्वतं मध्वो श्रन्धंसः पूर्वपेयं हि वां हितम् । वायवा चुन्द्रेण राधसा गैतुमिन्द्रश्च राधसा गैतम्॥॥॥

भा०—हे (वायो) बलवन सेनापते! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (सुधितानि) अच्छी प्रकार नियत, अथवा उत्तम पुष्टिकारक (प्रयांसि) प्रिय भोज्य अब और प्रीतिकारक (ह्व्यानि) उत्तम २ ऐश्वर्यों को (वीतये) भोगने और (वीतये) उनके रक्षण (अवसे) पालन और प्राप्त करने के लिये (नियुत्वान् रथः) उत्तम अश्वों से युक्त रथ (वां आवक्षत्) तुम दोनों को वहन करे, दूर २ देशों तक ले जावे। आप दोनों (मध्वः) मधुर (अन्धसः) अब का (पिवतम्) उपभोग करें। (वां) आप दोनों के लिये (हि) निश्चय से सदा, (पूर्वपयम्) सब से पूर्व आदर से पान करने योग्य पदार्थ के समान उपभोग करें। आदि भी (हितम्) स्थित है। आप दोनों उसका उपभोग करें। आप दोनों (चन्द्रेण) सबको सुखी करनेवाले सुवर्ण आदि ऐश्वर्य सहित और (राधसा) सब कार्यों को भली प्रकार साधने वाले उपाय सामग्री सहित (आ गतम्) आवें, (राधसा) धनैश्वर्य सहित (आगतम्) हमें प्राप्त हों।

श्रा बां धियो ववृत्युरध्वराँ उप्रेमिमन्दुं मर्मुजन्त बाजिनेमाशु-मत्यं न बाजिनेम्। तेषां पिवतमस्मय् श्रा नो गन्तमिहोत्या। इन्द्रवाय् सुतानामिद्रिभिर्युवं मदाय वाजदा युवम्॥४॥२४॥

भा०—हे (इन्द्रवायू) सूर्य और वायु के समान जगत् और राष्ट्र को करादान और ऐश्वर्यदान द्वारा पालने वाले ! सभासेनाध्यक्षो ! जो विद्वान पुरुष (वां) आप दोनों के (धियः) ज्ञानों और कर्तव्य

कर्मों का (आ ववृत्युः) नित्य प्रति अभ्यास करते हैं और (अध्वरान्) उत्तम प्रजापालक राज्यों की (आ ववृत्युः) व्यवस्था करते हैं और (इमं) इस (वाजिनम्) वेगवान् , ज्ञानवान् , ऐश्वर्यवान् , ( आग्रुम् ) शीघ्र कार्य करने में कुशल, (इन्दुम्) चन्द्र के समान आल्हादक और ऐश्वर्य से युक्त राज्य को (वाजिनम् अत्यं न) वेगवान् अश्व के समान सदा ( उप मर्मुजन्त ) शोधन करते, उसको ब्रुटियों रहित करते रहते हैं। (तेषां) उन (अदिभिः सुतानाम्) सूर्य और वायु जिस प्रकार मेघों या पर्वतों से उत्पन्न जलों का पान करते या (अदिमिः सुतानाम् ) मूसल या शिलाखण्डों से कुटे पिसे औषधि रसों और अन्नों के समान दृढ़ शस्त्रास्त्रों के बलों से (सुतानां) अभिषिक्त (तेषां) उन नायकों के ऐश्वर्य का आप दोनों ( मदाय ) हर्ष और राज्य को दमन करने के लिये (पिवतम्) उपभोग करो, उसको अपने अधीन रखो। (नः) हमारे (इह) इस राज्य में (जल्या) रक्षण करने के निमित्त (आ गन्तम्) आप दोनोंआवें। (युवं) आप दोनों (वाजदा) अन्न और ऐश्वर्य के देने, पालने और संग्रामीं में शत्रु का नाश करने वाले होकर हमें प्राप्त होवें। इति चतुर्विशो वर्गः॥ इमे वां सोमा अपस्वा सुता इहा ध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुका अयंसत । एते वामुभ्यस्त्त तिरः पवित्रमाशवः। युवायवोऽित रोमार्यव्यया सोमासो अत्यव्यया ॥ ६॥

भा०—( सोमाः अप्सु आसुताः ) जिस प्रकार औपि रस नाना रसों में डाले जाकर ( ग्रुकाः ) देह को ग्रुद्ध करने वाले होते हैं और ( अध्वर्युभिः ) शरीर को नाश न होने देने वाले प्राणों से ( भरमाणाः ) धारण किये जा कर ( ग्रुकाः ) विग्रुद्ध वीर्यक्ष्प से कियाजनक होकर ( अयंसत ) शरीर में बल प्रदान करते, शरीर को व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार हे इन्द्र ! और वायु ! या सूर्य और वायु के समान ज्ञान प्रकाश, ऐश्वर्य और राज्य शासन के कियाकौशल और ज्ञानकौशल को धारण

करने वाले प्रधान पुरुषो ! राजन् और सेनापते ! ( वां ) आप दोनों के सहायतार्थ ही (इमे सोमाः) ये प्रजाओं को सन्मार्ग में चलाने में समर्थ शक्तिशाली पुरुष (अप्सु ) प्रजाओं में (आसुताः ) सबके सन्मुख अभि-पेक किये जावें। और वे (अध्वर्युभिः) राष्ट्र यज्ञ को नाश होने से से बचाने वाले प्रबल नायकों और वीर, विद्वान् पुरुषों द्वारा (भरमाणाः) प्रजा को धारण और पोषण करते हुए ( ग्रुकाः ) आग्रु, कार्यकुशल और गुद्ध धर्माचरण वाले होकर ( अयंसत ) राष्ट्र का प्रबन्ध करते रहें। जिस प्रकार ( आशवः तिरः पवित्रम् अभि असृक्षत ) वेग से फैलने वाले औषधि रस तिरछे लगे दशापवित्र नामक छनने पर गति करते हैं और ( अन्यया रोमाणि अति ) भेड़ के बालों को पार कर जाते हैं उसी प्रकार ( एते ) ये ( आशवः ) तीव वेग से जाने हारे पुरुष भी ( तिरः ) अति उत्तम, (पवित्रम् ) पवित्र, राष्ट्र और प्रजा जन को पवित्र करने वाले आदेश को (अभि) लक्ष्य करके (असुक्षत) चलें, हरेक कार्य में प्रजाओं के पीड़क दृष्ट पुरुषों से जन समाज को स्वच्छ रखने का उद्देश्य ही सामने रख कर कार्य करें। और वे सब ( युवायवः ) राजा और सेनापित तुम दोनों को हृद्य से चाहते हुए ( सोमासः ) सौम्य स्वभाव के शिष्यवत् अनुगामी शासक होकर (अव्यया) अव्यय, कभी समाप्त न होने वाले, अनन्त अनेक (रोमाणि) उच्छेदन या काट गिराने योग्य शत्रुओं को भी (अति) पार कर जाने में समर्थ हों।

श्रातं वायो सम्तो योहि शर्श्वतो यत्र श्रावा वर्दति तत्रे गच्छतं गृहिमन्द्रेश्च गच्छतम् । वि सूनृता दर्दशे रीयते घृतमा पूर्णयो नियुता याथो अध्वरिमन्द्रेश्च याथो अध्वरम् ॥ ७॥

भा०—हे (वायो) वायु के समान बलवान और प्राणप्रद विद्वन् ! और राजन् ! तू (ससतः ) सोने वाले आलसी पुरुषों से (अतियाहि ) आगे बढ़, उनको अपने अधीन कर । और तू (शश्वतः ) सनातन

या चिरकाल से एक ही दशा में रहने वाले पुरुषों से (अति याहि) आगे बढ़, उनसे अधिक उन्नति कर । ( यत्र ) जहां ( ग्रावा ) उपदेष्टा, विद्वान् पुरुष ( बद्ति ) उपदेश करता हो हे ( वायो ) ज्ञान की कामना करनेहारे शिष्य और (इन्द्रश्च) हे ऐश्वर्यवन् पुरुष ! तुम दोनों (गच्छतम्) वहां जाओं और ज्ञान प्राप्त करों और पूर्ण विद्या प्राप्त करके तब (गृहम् गच्छतम् ) अपने गृह जाओ । (पूर्णया नियुता अध्वरं याथः) जब वायु और सूर्य दोनों अपने पूर्ण बल से जलादान और विसर्ग रूप यज्ञ को प्राप्त होते हैं तब जिस प्रकार ( घृतम् रीयते ) जल बरसता है और ( सुनृता वि दृदशे ) अन्न विविध प्रकार से उत्पन्न हुआ दिखाई देता है उसी प्रकार हे (वायो) वायुके समान बलवान् पुरुष ! तू और (इन्द्रः च) ऐश्वर्यवान् तुम दोतों अपनी ( पूर्णया नियुता ) पूरी शक्ति और नियुक्त सेना से (अध्वरम् अध्वरम् ) यज्ञ के समान पवित्र प्रजाओं का नाश न होने देने वाले प्रजापालन के प्रत्येक कार्य को (याथः) प्राप्त होते हो तो घृतम् रीयते ) राष्ट्र में जल घी दूध खाद्य पदार्थ और उत्तम तेज और विज्ञान का प्रकाश (रीयते) सर्वत्र सुना जाता और पाया जाता है और (सूनृता) शुभ सत्यमय वाणी और अन्न सम्पत्ति (वि दृदशे) विविध प्रकार से दिखाई देती है। [२]इसी प्रकार (वायु) ज्ञान की कामना करनेवाला विद्यार्थी और ज्ञान का उपदेष्टा इन्द्र दोनों (पूर्णया नियुता) अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से (अध्वरं अध्वरं ) अविनाशी, नित्य, परस्पर हिंसा से रहित ज्ञान मय दान-आदान रूप यज्ञ को प्राप्त हों तब ( घृतम् ) ज्ञान और ब्रह्म-वर्चस तेज प्राप्त होता ( घृतम् ) यजुर्वेद का ज्ञान श्रवण किया जाता है और (सुनृता वि दृहशे) वेद वाणी विविध प्रकार से विनियुक्त देखी जाती है। श्रत्राह तद्वहेथे मध्व श्राहुति यमश्वत्थमुप्तिष्ठन्त जायवो-समे ते सनतु जायवः। साकं गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति धेनवः ॥ = ॥

भा०—( मध्यः आहुतिम् अश्वत्थम् ) मधुर फल के दैने वाले अश्वत्थ अर्थात् पोपल को जिस प्रकार फल खाने की इच्छा से पक्षि गण ( उप तिष्टन्ति ) प्राप्त होते और उसका आश्रय लेते हैं। और जिस प्रकार ( जायवः अश्वत्थम् उपितष्टन्ति ) अर्थात् अपत्य की कामना करने वाले स्त्री पुरुष अश्वत्थ या पीपल को प्राप्त करते हैं, उसको औषधि रूप से सेवन करते हैं। उसी प्रकार हे (इन्द्र वायू) ऐश्वर्यवन् और बल-वन् राजन् और सेनापते ! (जायवः ) विजयशील विजेता वीर पुरुषः (यम्) जिस (मध्वः) शत्रुदल को कंपा देने वाले सामर्थ्य को ( आहुतिम् ) धारण करने और प्रकट करने वाले और (मध्वः आहुतिम्) अधीन मृत्यों को अन्न, मृति देने वाले (अश्वत्थम्) आश्रय वृक्ष के समान दृद एवं ( अश्वथ्यं ) अश्व सैन्य के बल पर संग्राम में स्थित होने वाले ( यम् ) जिस नायक और कोशवान् सुदृढ़ पुरुष का (उपतिष्ठन्त ) आश्रय लेते हैं, हे ( इन्द्र वायू ) राजन् और सेनापते ! आप दोनों (अत्र अह ) इस राष्ट्र में अवश्य ही (तत् वहेथे) उस वीर नायक को धारण करो। और (ते) वे (अस्मे) हमारे वीर पुरुष (जायवः सन्तु) संग्राम में विजयी होवें । राज्य में (गावः) गौएं ( साकम् ) एक साथ ही (सुवते) वियावें । अर्थात् दूध घी एक साथ बहुत अधिक मात्रा से हो । ( यवः पच्यते) जौ आदि अन भी एक साथ ही पने। हे ( वायो ) विद्वन् ! ( ते धेनवः ) तेरी गौएं ( न उप दस्यन्ति ) क्षीण न हों और (धेनवः) दुधार गौएं ( न अप दस्यन्ति ) चोर आदि द्वारा चुराई जाकर नष्ट न हों। अथर्ववेद में शमीपर स्थित पीपल को पुत्रोत्पादक कहा है। "शमीमश्वत्य आरूड्स्तत्रपुंसवनं कृतम् ॥" यहां मधु के साथ अश्वत्थ के सेवन से पुत्र प्राप्ति होती है ऐसी व्यंजना है। पीपल, वट, और ढाक तीनों की फुनगी का सेवन समान रूप से पुत्रजनक है।

इमे ये ते सु वायो बाह्योजसोउन्तर्न्द्िते पूत्रयन्त्युक्षणो महिन

वार्धन्त उत्तर्गः। धन्विञ्चये अनाशवी जीराश्चिद्गिरीकसः। स्येंस्येव रुश्मयी दुर्नियन्तेवो हस्तयोर्दुर्नियन्तेवः॥ १॥ २४॥

भा०-हे (वायो) वायु के समान बलवान् सेनापते ! (ये) जो (इमे ) ये (बाह्वोजसः ) बाहु के पराक्रम से युक्त होकर (नदी अन्तः) अति समृद्ध प्रजा के बीच ( उक्षणः ) सेचन करने वाले मेघ के समान दानशील और वृपभों के समान बलवान् हैं (ते) वे (सुपतयन्ति) उत्तम पति होने योग्य हैं। अर्थात् वे प्रजा को भार्या के समान पालन करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार (उक्षणः) मेघ (अन्तः नदी, धन्वन् चित्) जलमयस्थान और रेगिस्तान दोनों पर स्थिर होकर वर्षा करते हैं उसी प्रकार (ये) जो बीर और वे ही (ःक्षणः) बड़े मेबों और वृपभों के समान (मिहि) बड़े बलझाली होकर (ब्राधन्तः) बढ़ते हुए, ( नदी अन्तः धन्वन् चित् ) जल स्थल और अन्तरिक्ष में ( अनाशवः ) स्थिर होकर शत्रुओं पर शर वर्षण करने में समर्थ होते हैं वे ही (अना-शवः ) कभी नाश न होने वाले या अति शीघ्रकारी, चंचल और अस्थिर वृत्ति न होकर, गम्भीर स्थिर, अविचल कृटस्थभाव से रह कर (अन्तः नदी धन्वन् चित् ) समृद्धि के अवसर और संयाम में धनुष के कार्य में ( जीराः ) विजय शील होते हैं। और (ते) वे ( अगिरीकसः ) वाणी में भी स्थान नहीं पाते अर्थात् उनका बल पराक्रम भी अवर्णनीय होता है। और वे (सूर्यस्य रश्मयः इव) सूर्य की किरणों के समान (दुर्नि-यन्तवः ) बड़ी कठिनता से वश में आने वाले होकर भी ( हस्तयोः ) हाथों के बल में ( दुर्नियन्तवः ) दुष्ट पुरुपों को भी नियन्त्रण करने में समर्थ हों। वे आप शत्रुओं के वश में न आकर दुष्टों के ियह करने में समर्थ हों। उक्त सूक्तों में वायु और इन्द्र का जो वर्णन किया गया है उसका स्वरूप यजुर्वेद के वचनों में स्पष्ट है । इन्द्रस्य वाहुरसि दक्षिणः

सहस्रभृष्टिः शततेजाः वायुरिस तिग्मतेजाः द्विपतो वधः। (अ० १।२४) इति पञ्जविंशो वर्गः॥

# [१३६]

॥ १३६ ॥ १—७ परुच्छेप ऋषिः ॥ १-५ मित्रावरुणा । ६—७ मन्त्रोका देवताः ॥ छन्दः—१, ३,५,६ स्वराडत्यष्टिः । निचृद्धिः । ४ भुरिगिष्टः । ७ त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं सक्तम् ॥

प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां वृहत्त्रमां हृव्यं मृति भरता मृळ्यद्भवां स्वादिष्ठं मृळ्यद्भवाम् । ता सम्म्राज्ञां घृतास्रुती युन्नेयब् उप-स्तुता । अथैनोः जुत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं नू चिंदाधृषे॥१॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (निच्ताभ्याम् ) अति वृद्ध, चिरकाल से विद्यमान परमेश्वर और आचार्य, माता और पिता इनको (ज्येष्टं) सबसे अधिक, उत्तम (नमः) आदर और अन्न (प्र सुभरत) अच्छी प्रकार प्रदान करो । और (मृडयद्भ्याम्) माता पिता के समान सुख देने वाले और (मृडयद्भ्याम्) समस्त प्रजा को सुखी करने वाले राजा और सेनाध्यक्ष दोनों को भी (स्वादिष्टं) अति स्वादयुक्त (हच्यं) प्रहण करने योग्य अन्न और धन और (मितं) ज्ञान (प्रभरत) अच्छी प्रकार प्रदान करो और उनके लिये लाओं। (सम्राजा घृतासुती) अच्छी प्रकार दीप्ति वाले गृह्य और आहवनीय अग्नि जिस प्रकार घृत की आहुति ग्रहण करने वाले होते हैं और जिस प्रकार अग्नि और विद्युत् कम से घृत ग्रहण करने वाले होते हैं और जिस प्रकार अग्नि और विद्युत् कम से घृत ग्रहण करने और जल देने वाले होते हैं। उसी प्रकार (ता) वे दोनों माता पिता, ईश्वर आचार्य, और सभा और सेना के अध्यक्ष दोनों युगल (सम्राजा) ज्ञान, बल, और मान से प्रकाशित होने वाले, सम्राट् होकर (घृतासुती) घृत के समान पुष्टिकारक सारवान् पदार्थ को प्राप्त करने वाले और 'घृत' अर्थात् तेजोमय ज्ञान के देने वाले, या घृत अर्थात् करने वाले और 'घृत' अर्थात् तेजोमय ज्ञान के देने वाले, या घृत अर्थात्

जल द्वारा अभिषेक करने योग्य हैं। और वे दोनों (यज्ञे यज्ञे उपस्तुता) प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक सत्संग के अवसर पर स्तुति, आदर करने योग्य हैं। इसी प्रकार प्रति संग्राम के अवसर पर राजा और सेनाध्यक्ष दोनों (उपस्तुता) सम्मति ग्रहण करने योग्य हैं। (अथ) और (एनोः) उन दोनों का (क्षत्रं) बल वीर्य (कुतः चन) किसी भी शत्रु द्वारा ( आध्ये न ) धर्पण करने या हारने वाला न हो । और ( एनोः देवत्वं नु चित् ) उनको विजयकामना दानशीलता और तेजस्वीपन भी किसी प्रकार (कुतः च न आध्ये ) किसी से धर्पण या तिरस्कार प्राप्त होने योग्य न हो। अथवा (कुतः चित्ः आध्ये न) किसी कारण से भी उनका बलवीर्य, और दानशीलता और तेजस्वीपन न्यर्थ गर्व करने या प्रजा के धर्पण करने या सताने के लिये न हो। प्रत्युत-'ज्ञाने मौनं क्ष-मा शक्ती त्यागे श्लाघाविपर्ययः । रघुवंश । अध्यात्म में प्राण और अपान उन दोनों को उत्तम स्वादयुक्त अन्न से पुष्ट करो । वे देह के सम्राट हैं। जल के प्रहण करने, तेज के धारण कराने वाले हैं। प्रत्येक देह या आत्मामें उनकी स्थिति है। उनके बल और तेज को कोई रोगादि धर्पण नहीं कर सके।

अदेशि गातुरुरवे वरीयस्थि पन्था ऋतस्य समयंस्त रशिम्भि-स्वक्षुर्भगस्य रशिमभिः । द्युत्तं सित्रस्य सोदनमर्थम्णो वर्षणस्य च । अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वये उपस्तृत्यं बृहद्वयः ॥ २ ॥

भा०—(उरवे) महान् पराक्रमशाली पुरुष के लिये ही यह (वरीयसी) अति श्रेष्ठ, वरण करने योग्य बड़ी भारी (गातुः) भूमि (अदर्शि) देख पड़ती है। (भगस्य रिमिभिः) सूर्य की किरओं से जिस प्रकार (चक्षुः सम् अयस्त) चक्षु युक्त होता है और शक्तिशाली हो जाता है और (ऋतस्य पन्थाः) सत्य ज्ञान का मार्ग भी (रिहमिभिः) सूर्य की किरणों से (सम् अयंस्त) प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार

( भगस्य ) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की ( रिंदमिनः ) ज्ञानमय किरणों से (चक्षः) भीतरी नेत्र युक्त होते और (ऋतस्य) सत्य ज्ञान सुख और बद्धा का (पन्थाः ) मार्गं भी (रिश्मभिः ) उन ज्ञानमय किरणों से ( सम् अग्रंस्त ) उपलब्ध हो जाता है । उसी प्रकार ( भगस्य ) सबसे सेवन योग्य, सबको सुख देने वाले ऐश्वर्यवान् और स्वतः ऐश्वर्य के (रिंचिमिः) वशकारी या मनोमोहक साधनों से (चक्षुः) लोगों को आंख, और विवेक चक्षु भी ( सम् अयंस्त ) भली प्रकार बंध जाती है ( ऋतस्य ) धन और अन्न, जीविका का ( पन्थाः ) मार्ग (सम् अयंस्त) ससंयत हो जाता है। अथवा (रिहमिभः) बन्धनों से धन के कारण (ऋतस्य) सत्य विवेक का मार्ग (सम् अयंस्त) संयत या रुद्ध हो जाता है। ( मित्रस्य ) सबके स्नेही प्राण के समान जीवनप्रद (अर्य-क्णः ) शतुओं को नियम में बांधने वाले और सर्व श्रेष्ट, न्यायकारी और ( वरुणस्य च ) सर्व श्रेष्ठ और दुःखों और दुष्टों के वारण करने वाले पुरुप का ( सादनम् ) आसन, पद ( बुक्षम् ) अन्तरिक्ष के समान उंचा और सूर्य के समान तेजो युक्त हो। (अथा) और मित्र और वरुण, न्यायाधीश और राजा दोनों ही ( वृहद् उक्थ्यम् ) बड़े भारी, प्रशंसनीय (वयः) बल को ( दधाते ) धारण करें और ( वृहत् उपस्तुत्यं वयः ) बड़े स्तुति योग्य, दीर्घ आयु और ज्ञान को भी धारण करें। अथवा, उक्त मित्र, अर्यमा और वरुण तीनों (वयः) पक्षियों के समान स्वतन्त्रचारी होकर, (वयः) प्रज्ञा के सुख सीभाग्य की कामना करते हुए ज्ञानवान् होकर ( बृहत् ) बड़े भारी ( उक्थ्यं ) वेद ज्ञान और (बृहत् उपस्तुत्यं) बड़े भारी स्तुति योग्य यश को ( दधाते ) धारण करें।

ज्योतिष्मतीमदिति धार्यत्विति स्वर्वतीमा संचेते दिवेदिवे। जागृवांसी दिवेदिवे। ज्योतिष्मत्वत्रमाशाते आदित्या दार्जुन स्पती। मित्रस्तयोर्वरुणी यात्यज्ञनार्थमा यात्रयज्जनः॥३॥

भा०-( आदित्याः ) अदिति अर्थात् आकाश में रहने वाले सूर्य और चन्द्र जिस प्रकार (धारयत् क्षितिं) पृथ्वी को धारण करने वालो (स्वर्वतीम्) प्रकाश और ताप से युक्त या सूर्य से युक्त (ज्योतिष्मतीम् ) ज्योतिर्मय यह नक्षत्रों से युक्त (अदितिं ) अविनाशी अखण्ड आकाश को ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( जागृवांसा ) सदा जागृत नियम पूर्वक (आ सचेते) प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (मित्रः वरुणः) मित्र और वरुण सर्वस्नेही, सभाधीश, और दुष्टों का वारक सेनापित दोनों (दिवे दिवे ) प्रतिदिन (जागृवांसा ) सदा जागते हुए, सावधान रह कर, ( स्वर्वतीम् ) सुखजनक ऐश्वर्यों से युक्त ( ज्योति-ष्मतीम् ) ज्योतिर्युक्त रत्नों को धारण करने वाली (धारयत्-क्षितिं ) निदास करने वाले प्राणियों और मनुष्यों को धारण करने वाली (अदिति) पृथिवी को (आसचेते ) अच्छी प्रकार से धारण करें । वे दोनों ( दानु-नस्पती ) दान देने योग्य ऐश्वर्य और दानशील जनों और शत्रु के बल के जोड़ने वाले वीर पुरुपों के पालक (आदित्या) अदिति, अर्थात् अखण्ड पृथ्वीराज्य के स्वामी, वे सूर्य के समान तेजस्वी, वा पृथ्वी माता के दो पुत्रों के समान (ज्योतिष्मत् क्षत्रम् ) न्यायप्रकाश, ऐक्षर्य और तेज से युक्त बलवीर्य, और राज्य को (आशाते) प्राप्त हों। (तयोः) उनके अधीन ( अर्थमा ) दुष्ट पुरुषों को नियमन करने में समर्थ न्याया-धीश ( यातयज्जनः ) दुष्टों को पीड़ा देने वाले पुरुषों का स्वामी होकर ( यातयजानः ) समस्त राष्ट्रवासी जनों को सन्मार्ग में प्रेरणा करने वाला हो।

श्चयं मित्राय वर्षणाय शन्तमः सोमी भृत्ववृपानेष्वाभंगो देवो देवेष्वाभंगः । तं देवासी जुषेरत् विश्वे श्रयः सुजोषसः । तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ॥ ४॥

भा०—(अयं) यह (अवपानेषु) प्रजाओं के रक्षा कार्यों में

(आभगः) सब प्रकार से सेवा करने और सुख देने वाला और (देवेषु) दानशील विद्वान् पुरुषों में (आभगः) सब ऐश्वर्यों से युक्त होकर (देवः) दानशील, विजयेच्छु (सोमः) सबका प्रेरक राजा (मिन्नाय) स्नेहवान् मिन्नों और (वरुणाय) शत्रुवारक और सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के लिये (शं-तमः) अत्यन्त शान्तिकारक (भृतु) हो। (देवासः) विद्वान् और वीर पुरुष (विश्वे) सब (सजोपसः) समान प्रीति से युक्त होकर (अद्य) आज, सदा (जुपेरत) उसको प्रेम करें। अथवा उक्त गुणों वाला (सोमः) सबको सन्मार्ग में प्रेरणा करने वाला न्याय सब को सुखकारक हो और विद्वान् उसका सेवन करें। और हम (यत् ईमहे) जिस न्याय और श्रेष्ठ कार्य को (ईमहे) चाहते हों (राजाना) तेजस्वी प्रमुख पुरुष (तथा करथः) वैसा करें। और (यत्) जो हम चाहते हों वह वे दोनों (ऋतावाना) सत्य न्यायशील प्रमुख पुरुष करें। अथवा (यत् तौ करथः तथा ईमहे) वे जो कुछ करें हम चह चाहें।

यो मित्राय वर्षणायाविधन्जनीऽनुर्वाणं तं परिपातो श्रेहेसो दाश्वांसं मर्तमहेसः । तमर्थमाभि रचत्यृज्यन्तमनु वृतम्। इक्थेर्य पनोः परिभूषति वृतं स्तोमैराभूषति वृतम्॥४॥

भा०—(यह) जो (जनः) पुरुष (मित्राय) स्नेहवान् मित्र और (वरुणाय) दुःखों के वारक, श्रेष्ठ पुरुष के हित के लिये (अविधत्) उनकी सेवा करता और नाना कर्मों का अनुष्ठान करे वे दोनों (अनवाणं) हेपादि दोपों से रहित, शत्रु से हीन, अजातशत्रु (दाश्वांसं) दानशिल (तं मर्जं) उस पुरुष की (अंहसः) पाप से (परिपातः) रक्षा करें। और (व्रतम् अनु) सत्याचार के अनुसार (ऋजूयन्तम्) अति विनयश्वील होकर रहने वाले (तं) उसको (अर्थमा) न्यायशील पुरुष भी (अंहसः) पापाचार और वधादि होशा से (अभिरक्षतु) सब प्रकार

से बचावे। (यः) जो (एनोः) उक्त दोनों मित्र और वरुण, स्नेही और श्रेष्ठ पुरुषों के (बतं) कर्त्तव्य को (उन्थेः) स्तुत्य वचनों द्वारा (परिभूपति) सर्वत्र वर्णन करता है और (बतं) अनुष्ठान करने योग्य धर्माचरण को (स्तोमेः) स्तुति योग्य उपायों से (परिभूपति) भली प्रकार आचरण करता है उसको भी न्यायशील पुरुष पाप मार्ग और वधादि दुःखों से सुरक्षित करे।

नमी दिवे वृहते रोद्सिभ्यां मित्रायं वोचं वर्षणाय मीळ्हुषे समुळीकायं मीळ्हुषे । इन्द्रमिश्रमुपं स्तुहि युचर्मर्थमणं भगम्। ज्योग्जीवन्तः प्रजयां सचेमहि सोमस्योती सचेमहि ॥ ६॥

भा०—मैं (बृहते ) बड़े भारी (दिवे ) सूर्य के समान तेजस्वी, ब्यवहार कुशल, रक्षक विजिगीप, और सर्व प्रिय, (रोदसीभ्याम्) आकाश और पृथ्वी के समान पालक माता पिता, गुरु और आचार्य, (मित्राय) स्नेहवान् मित्र और (बरुणाय) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष, और (मीदुषे) सुखों के वर्षण करने वाले (मीदुषे) मेघ के समान (सुमृ-दीकाय) सबको उत्तम सुख देने वाले उपकारी जनों का (नमः) आदर सत्कार के वचन (बोचं) कहूं ! हे मनुष्य ! तू (इन्द्रम्) ऐस्वर्यवान्, (अग्निम्) ज्ञानवान्, अग्नणी, तेजस्वी, (बुक्षम्) दीप्ति युक्त, (अर्यमणं) सूर्य के समान शत्रुओं के वशकारी, (भगं) ऐश्वर्यवान् सेवनीय पुरुष और परम पुरुष की (उप स्तुहि) स्तुति कर । हम (ज्योक् जीवन्तः) चिरकालतक दीर्घजीवन भोगते हुए (प्रजया) उत्तम सन्तान सहित (सचेमहि) रहें। और (सोमस्य) ऐश्वर्य और उत्तम प्रेरक गुरु आदि विद्वान् अध्यक्ष के (जती) रक्षा में (सचेमहि) सदा विद्यमान रहें।

कृती देवानी व्यमिन्द्रवन्तो मंसीमिहि स्वयंशसो मुरुद्धिः। ऋशिमित्रो वर्षणः शर्मे यंसन् तद्श्याम मध्यानो व्यं च॥७।२६।१॥ भा०—( वयम् ) हम लोग ( देवानां ऊती ) विद्वान्, स्नेही, और दानशील पुरुषों की रक्षा में और उत्तम गुणों के धारण से ( इन्द्रवन्तः ) ऐश्वर्यवान्, दुष्टनाशक क्षत्रियों से युक्त होकर ( मरुद्धिः ) विद्वान्, प्राणों के समान प्रिय, एवं व्यवहारकुशल वैश्यवर्गों सहित (स्वयशसः मंसीमहि) अपने यश और ऐश्वर्य से समृद्ध हुआ जानें। (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी नायक और विद्वान् ज्ञानी, ( मित्रः ) प्राण के समान जीवनपद, स्नेहवान् (वरुणः) जल के समान श्रेष्ठ, स्वच्छ दुःखवारक पुरुष हमें ( शर्म ) सुख शान्ति ( यंसन् ) प्रदान करें। और ( वयं च ) हम भी ( मह्मवानः ) ऐश्वर्यवान् होकर ( तद् अश्याम ) उस सुख सम्पदा का भोग करें। इति पड्विंशो वर्णः।

इति द्वितीयाष्टके प्रथमोध्यायः।

# **अथ द्वितीयोऽध्यायः।**

#### [ १३७ ]

परुच्छेप ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः -१ निचृच्छकरी । २ विराट्शकरी । ३ धुरिगतिशकरी ॥ तृचं स्क्रम् ॥

सुषुमा योवमद्विभिगोंश्रीता मत्सरा हमे सोमासो मत्सरा हमे। श्रा रोजाना दिविस्पृशास्मना गेन्द्रमुपं नः। हमे वा मित्रावरुणा गर्वाशिरः सोमाः शुका गर्वाशिरः॥१॥

भा०—हे मित्र और हे वरुण ! शरीर में प्राण और उदान के समान वर्त्तमान राष्ट्र में प्रजा के साथ खेह करने और उनके दुःखों को निवारण करने हारे दो प्रकार के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों (आ यातम्) आइये। (इमे) ये (सोमासः) सोम आदि औषधियों और उत्तम र

अन्नरस (अदिभिः) मेघों द्वारा सिक्त और पापाणों से कुटे पिसे <mark>( गो-श्रीताः ) गौ के दुग्ध में परिपाक किये हुए होकर जिस प्रकार</mark> ( मत्सराः ) हर्ष और र्ताप्त को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( इमे ) ये (सोसासः) सौस्य गुण वाले नवयुवक (अदिभिः) आदरयोग्य गुरु-जनों से (गो-श्रीताः) वेद वाणी में परिपक्क, सुअभ्यस्त होकर (मत्सराः) आनन्द और हर्ष संचार करने हारे हैं। इसी प्रकार ( इमे सोमासः ) ये अभिषेक करने योग्य नवाधिकारी पुरुष ( गो-श्रीताः ) अपने ऊपर के अधिकारी की वाणी में स्थित, अथवा पृथ्वी वा राष्ट्रभूमि के ऊपर स्थापित हों ( मत्सराः ) अति हर्षपद और गर्व से शत्रु पर प्रयाण करने में समर्थं हैं। हम ( सुपुज ) जिस प्रकार ओपधिरसों का सेवन करते हैं उसी प्रकार इनका अभिषेक करते हैं। आप दोनों (दिविस्प्रशा राजाना ) आकाशस्य देदीप्यमान सूर्य चन्द्र के समान उत्तम ज्ञान, <mark>और शुद्ध व्यवहार में और</mark> उच्च पद में स्थित होकर प्रजा का अनुरंजन करने बाले और ( अस्मत्रा ) हम प्रजाजनों का पालन करने वाले होकर (नः) हमें (उपगन्तम्) हमें प्राप्त होवें। (इमे सोमासः) उत्तम <mark>्सोस्य जन ( गवाशिरः ) इन्द्रियों से भोगने योग्य उत्तम पदार्थों के</mark> समान ( गवाशिरः ) आप दोनों की 'गो' अर्थात् वाणी में आश्रित होकर ( दां ) आप दोनों के ही अधीन रहें। ( गवाशिरः शुकाः ) गोरस में सिश्चित औषधि अन्नादि पदार्थं जिस प्रकार रंग में श्वेत एवं शारीर में गुक्रवर्धक होते हैं। इसी प्रकार ये भी ( गवाशिरः ) पृथ्वी या राज्य के कार्य में स्थित या आज्ञावाणी में रह कर, या वेदवाणी में परिपक होकर (द्युकाः) द्युद्ध व्यवहार वाले, शीघ्र कार्य करने वाले और सदाचारी हों। इम आ यात्मिन्दंबः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्या-शिरः । द्वत वासुषसी वृधि साकं स्थेस्य रिश्मिभः । सुतो मित्राय वर्षणाय पीतये चार्क्यताय पीतये ॥ २ ॥

भा०-हे (मित्र ) स्नेही और सूर्य के समान तेजस्विन् ! हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ और दुःखवारक रात्रि के समान शान्तिदायक, माता पिता एवं अधिकारी पुरुषो ! ( इमे ) ये ( इन्दवः ) आई, जलमिश्रित (सोमासः) औपधिरस जिस प्रकार (सुतासः) कूट पीस कर निकाले हुए (दध्याशिरः) दिध में मिश्रित कर लिये जाते हैं इसी प्रकार ( इमे ) ये ( सोमासः ) सौम्य शिष्यगण भी ( इन्दवः ) ऐश्वर्य युक्त, एवं ज्ञान जल से और भक्तिभाव से आर्द्दीचत्त (सुतासः ) पुत्रों के समान पालित, शिक्षित और विद्यादि में जातक होकर (दिध-आशिरः ) गृहस्थ धारण, प्रजापालन, पोपण के कार्य में आश्रय करने योग्य, समर्थ हो गये हैं। ( उत ) और जिस प्रकार औषधि और अब आदि के उत्तम रस ( सूर्यस्थ रिमिसिः ) सूर्यं की किरणों से परिपक होकर ( उपसः बुधि ) प्रभात वेला के उदय होने पर ( मित्राय, वरु-णाय ऋताय च पीतये ) स्नेहवान् श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुष के पान के योग्य होते हैं उसी प्रकार थे युवक विद्वान्गण ( सूर्यस्य ) सूर्यं के समान तेजस्वी आचार्य के रिक्सयों, अर्थात् नियामक प्रतिबन्ध, व्रत, नियमों से नियन्त्रित और शिक्षित होकर ( उपसः बुधि ) प्रभात वेला के समान जीवन के पूर्व भाग में ज्ञान प्राप्त हो जाने पर (वाम्) तुम माता पिताओं के (पीतये) पालन करने के लिये हों। जिस प्रकार (सुतः) कूट पीस कर छाना हुआ ओपिध रस, ( सिन्नाय ) स्नेहवान् बन्धुजन और मिन्न के समान स्थित माता पितां के और ( दरुणाय ) श्रेष्ठ गुरुजन और पापादि मार्ग और कष्टों से निवारक उपकारी पुरुषों के और (ऋताय) ज्ञानमय परमेश्वर, और यज्ञ के (पीतये) पालन करने के लिये अथवा (ऋताय पीतये) धनैश्वर्य के उपभोग और रक्षा करने के कार्य में ( चारः ) उत्तम यत्नवान् और आचरणशील हो। 'पीतये' पालनायेति सायणः । 'मित्राय'-प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् । मनुः ।

तां वां घेतुं न वांसरीसंशुं दुइन्त्यदिश्वः सोसं दुहुन्त्यदिभिः। श्चरस्या गन्तस्रुप सोर्वाञ्चा सोर्द्रपीतये। श्चयं वी मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम् या पीतये सुतः ॥ ३ ॥ १ ॥

भां - (वासरीं धेर्नुं न) दिन मर चर कर पुनः घर पर आई गाय को जिस प्रकार गृहस्थ लोग ( अदिभिः दुहन्ति ) उसके अंगों को विक्षत न करने वाले हाथों से दोहते हैं उसी प्रकार विद्वान पुरुष (वासरीम्) रसयुक्त हरी त्वचा से आच्छादित (अंजुम्) सोमलता को (अङ्भिः) पापाणों से ( दुइन्ति ) दोहते हैं, सिल्वट्टों से उसका रस निकालते हैं। और उसी प्रकार विद्वान् पुरुष ( वासरीम् ) सबके आच्छादन करने वाली, सबको अपने भीतर बसाने वाली (अंद्भुम्) भोग्या वसुंधरा को (अद्भिः) पर्वतों द्वारा, वा शखाधारी सैन्यों द्वारा अथवा न दीर्ण <mark>होने अखिण्डत शासनों और शासकों द्वारा ( दुहन्ति ) दोहते हैं, उसका</mark> सारभूत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वे ( वासरीं अंग्रुम् ) दिन के अंगु अर्थात् व्यापक प्रकाश वाले सूर्य की दीप्ति को (अदिभिः) मेर्घो द्वारा दोहते हैं। उसका जल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ( सोमं अदिभिः दुइन्ति ) जिस प्रकार होग (अदिभिः ) प्रस्तरों से सोमरस को भी दोहते हैं उसका रस प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार वे (अदिभिः) शस्त्रास्त्र बलों से ऐधर्यवान् राष्ट्र को दोहते हैं, (अदिभिः) अखण्ड बत नियमों से ( सोसस् ) आज्ञापक गुरु का ज्ञानरस प्राप्त करते हैं। हे ( सिन्ना वरुणा ) स्नेहवान् , माता पिता, और उनके समान कप्टवारक गुरुजनो ! आप लोग (अस्मन्ना) हमारे बीच और हमारी रक्षा करते हुए (नः सोमपीतये) हमारे ऐश्वर्य के पालन और उपभोग करने लिये (आ गन्तम् ) आइये । (सुतः सोमः आपीतथे ) जिस प्रकार सिद्ध किया सोमरस पान करने के लिये होता है उसी प्रकार ( सुतः ) विद्या आदि में निष्णात यह पुत्र और शिष्य और पदाभिषिक्त युवक (सोमः) ज्ञानवान्, और सोम्य स्वभाव होकर (वां) आप दोनों के (पीतये) पालन के लिये (नृभिः) नायक और उत्तम पुरुपों द्वारा (सुतः) योग्य पद पर अभिषिक्त किया जाय। इति प्रथमो वर्गः ॥

## [ १३८ ]

परुच्छेप ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृदत्यिष्टः । २ विराडत्यिष्टिः ४ भुरिगिष्टिः ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

प्रमं पूष्णस्तु विज्ञातस्य शस्यते महित्वमस्य त्वसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते । अचीमि सुम्नयब्रहमन्त्यू ति मयोसुर्वम् । विश्वस्य यो मने आयुयुवे मखो देव आयुयुवे सखः ॥ १ ॥

भा०—( तुविजातस्य ) बहुत प्रजाओं और लोकों में प्रसिद्ध सर्वोपकारी (पूपणः ) सर्वपोपक, प्रजापालक प्रभु के (महित्वम् ) महान्
सामर्थ्य और मिहमा का (प्रप्र शस्यते ) अच्छी प्रकार वर्णन किया जाता
है। (अस्य तवसः ) बलशाली इसकी (स्तोत्रं न तन्दते ) स्तुति कीर्ति
को कोई नाश नहीं कर पाता, और (अस्य न तन्दते ) उसकी सत्ता को
भी कोई मिटा नहीं सकता। (अहम् ) में (अन्ति ऊतिम् )अतिसमीप
स्थित रक्षक और (मयोभुवम् ) सुख शान्ति के एकमात्र उत्पादक,
जननी के समान सुखकारी प्रभु को (सुम्नयन् ) सुख की कामना करता
हुआ (अर्चामि) सदा स्तुति करूं। (यः) जो (देवः) दानशील,
प्रकाशस्वरूप, सबको कामना करने योग्य प्रभु (विश्वस्य मनः ) समस्त
संसार के मनों को अपने भीतर (आयुयुवे) मिलाये रखता है, सबके
चित्त अपने में आकर्षण किये रहता है वह ही (मखः ) पूजनीय है। वह
ही (मखः ) सर्वोपास्य, ऐश्वर्यवान्, सुखमय होकर (आयुयुवे) सबको
अपने में जोड़े रखता है। (२) इसी प्रकार विद्वान्, नायक, राजा
सभापति को भी होना चाहिये। वह बहुतों में प्रसिद्ध बलवान् विद्यान्

वान् हो, उसका यश नाश न हो। सबका निरन्तर पालक, सुखकारी हो, सबका मन अपनी ओर खेचने वाला हो।

प्र हि त्वां पूषन्नज़िरं न यामनि स्तोमेभिः कृएव ऋण्डो यथा मृष्टं उष्ट्रो न पीपरो मृष्टं । हुवे यस्वां मयोभुवं देवं स्ख्याय मृत्येः । श्रस्माकमाङ्गपान्युक्षिनस्कृषि वाजेपु द्वित्तनस्कृषि ॥२॥

भा०—( यामनि अजिरं न ) वेग से गमन करने के निमित्त जिस प्रकार देग से जाने वाले अश्व को लिया जाता है उसी प्रकार है (पूचन् ) सर्वयोपक राजन् !! (यामनि ) युद्ध के प्रयाण के लिये (अजिरं) शत्रुओं की उखाड़ फेंकने और उस पर बाण आदि अस्तों के फेंकने में समर्थ (त्वा) तुझको (स्तोमेभिः) स्तुति करने योग्य उत्तम वलवान् सेना समूहों सहित ( कृण्वे ) अधिकारवान् करता हूं। (यथा) जिससे तू ( मुधः ) संग्रामकारियों को ( ऋणवः ) प्राप्त करे । और संग्रामों को जासके। ( उष्टुः न ) ऊंट जिस प्रकार बड़े २ रेशिस्तानों को पार करा देता है उसी प्रकार तू भी (उष्ट्रः) शत्रुओं को दग्ध करने और राष्ट्र में वसने वाली प्रजा को पालन करने में समर्थ होकर (सुधः) हिंसाकारी राज्ञओं और सेनाओं और संग्रासों को ( पीपरः ) पार कर । ( यत् ) जिस ( त्वा ) तुझको मैं ( मर्त्यः ) मरणधर्मा मनुष्य ( मयो भुवं ) सुख शान्तिजनक (देवम् ) दानशील, महादानी और विजिगीषु जान कर (सख्याय) मित्रता के लिये (हुवे) स्त्रीकार करता हूं वह तु (अस्माकम् ) हमारे (आङ्गूपान् ) विद्वान् पुरुषों को (बुङ्गिनः ) तेजस्वी, धनसम्पन्न ( कृषि ) बना । और ( वाजेषु ) संग्रामों को विजय करने और अन्न और ज्ञानों को उपलब्ध करने में भी हमारे ( आङ्गूपान् ) विद्वानों को ( युग्निनः ) ऐधर्यवान् और तेजस्वी बना ।

यस्य ते पूषन्त्स् ख्ये विपन्यवः ऋत्वा चित्सन्तो वसा वसु-

जिर इति कत्वा वुभुजिरे। तामनु त्वा नवीयसी नियुतं राय इमहे। ऋहेळमान उरुशंसु सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥३॥ भा०-हे (पूपन्) सबके पोषक स्वासिन्! ( बस्य ते सख्ये ) जिस आपके सिन्न भाव से ( सन्तः ) रहते हुए ( विपन्यवः ) विद्वान् आप के उपासक जन (क्रत्वा) अपने ज्ञान सामर्थ्य (चित्) तथा ( अवसा ) रक्षा सामर्थ्य से सदा पालित होते और ( इति ) इसी प्रकार इस संसार को (कत्वा) ज्ञान और किया साज्य्ये से (बुसु-च्चिरे ) भोग करते हैं। ( त्वा ) उस तुझको प्राप्त होकर हम लोग भी (तां) उस (नवीयर्सा) नयी से नयी (रायः नियुतं) ऐश्वर्य की, लक्षों की सम्पदा को (ईमहे) तुझसे मांगते हैं, तुझसे प्राप्त किया चाहते हैं । हे ( उरुशंस ) अति स्तुति योग्य ! तू ( अहेडमानः ) हमारा अना-दर और हम पर क्रोध न करता हुआ ( सरी ) स्वयं उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों का स्वामी (भव) हो और (वाजे वाजे) प्रत्येक संग्राम में ( सरी ) शत्रु पर प्रयाण करने वाला, युद्धयायी ( भव ) हो । श्रुस्या कु षु ण उप सातये भुवो हीळमाने। रहिवाँ श्रीजाश्व श्रवस्यतामजाभ्व । त्रो यु त्वा ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म सा-धुर्भिः । नहि त्वा पूपन्नतिमन्य त्राघृणे न ते सुख्यमपह्नवे ॥४।२॥

भा०—हे (अजाश्व) वकरियों और अश्वों के स्वामिन् ! पशुओं से समृद्ध ! अथवा हे (अजाश्व) त्रानुओं को उखाड़ फेकने वाले अश्व सैन्य के स्वामिन् ! हे (अजाश्व) वेगवान् अश्वों वाले ! तू (अस्याः) इस पृथ्वी के (सातये) राज्य प्राप्त करने के लिये (नः) हमारा (अहेउनानः) तिरस्कार न करता हुआ (श्रवस्थताम्) धन, अज्ञ, यद्य और ज्ञान की इच्छा करने वालों को (रिरवान्) इष्ट फल दान करता हुआ (नः) हमारे (उ सु उप भुवः) सदा समीप रहे। हे (ओ दस्म) दर्शनीय ! हे रानुओं के नाशकारिन् ! हम लोग (त्वा) तुझ को ही

(साधिमः स्तोमेभिः) उत्तम २ स्तुति वचनों और कार्यसाधन में समर्थ वीर संघों सिहत (त्वा ववृतीमिहि) तुझे प्राप्त करें, तेरे समीप रहें। हे (पून्न) सर्वपोपक! (त्वां न हि अतिमन्ये) मैं तेरा कभी तिरस्कार न करूं, तेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करूं। हे (आवृणे) सब प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन्! हे दयालो ! मैं (ते सख्यम्) तेरे मित्रभाव को कभी (न अपन्डुवे) लुस न होने हूं। और तेरे (सख्यं न अपन्डुवे) मित्र भाव को कभी न लुपाऊं, प्रत्युत उसको सर्वत्र प्रकट करूं। इति हितीयो वर्गः॥

[ 358]

परुच्छेप ऋषिः ॥ देवता—१ विश्वे देवाः । २ मित्रावरुगौ । ३—५ अश्विनौ । ६ इन्द्रः । ७ अश्वः । ८ मरुतः । ६ इन्द्राशी । १० वृहस्पतिः । ११ विश्वे देवाः ॥ छन्दः—१, १० निचृद्षिः । २, ३ विराडिष्टः । ६ अष्टः । ८ स्वराड-स्पष्टः । ४, ६ मुरिगत्याष्टः । ७ अत्यिष्टः । ५ निचृद्बृहती । ११ मुरिक् पङ्तिः ॥ एकादरार्चं सूकम् ॥

श्रस्तु श्रोषद् पुरो श्राग्नि धिया देध श्रा न तच्छधी दिव्यं मृणीमह इन्द्रवाय् नृणीमहे। यद्धं काणा विवस्वति नाभा सन्दायि नव्यंसी। श्रधं प्र सू न उपं यन्तु धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयेः॥१॥

भा०—(श्रीपट्) वेद का श्रवण (अस्तु) हो। मैं (पुरः) अपने आगे (घिया) कर्म और प्रज्ञा वा धारण किया के सहित ( अग्निस् ) ज्ञानवान् ज्ञान मार्ग में आगे ले चलने वाले आचार्य को ( दधे ) उपदेश, आदर्श रूप में स्थापित करूं। ( नु ) तदन्तर ( तत् शर्धः ) उसके ( दिव्यं ) दिव्य, अज्ञुत ज्ञान और वल को मैं ( आ दधे ) धारण करूं। हम सब शिष्यगण भी उस ( अग्निम् ) अग्नि, ज्ञानमय, तेजस्वी पुरुष को ( वृणीमहं ) आचार्यरूप से वरण करें और ( इन्द्रवायू ) हम लोग इन्द्र ऐश्वर्यन

वान्, अज्ञाननाशक वायु के समान प्राणप्रद, ज्ञानजीवन के दाता दोनों को भी (वृणीमहे) स्वीकार करें। (यत्) जिस प्रकार (नाभा) नाभि या केन्द्र में अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार (नाभा) सबको अपने भीतर बांध लेने वाले और (विदस्वति) सूर्य में जिस प्रकार किरणें रहती है उसी प्रकार अपने में विशेष रूप से वसु, ब्रह्मचारी, अत्वासियों को अपने अधीन वसाने वाले गुरु में (काणा) समस्त कार्यों का प्रतिपादन करने वाली (नव्यसी) नयी से नयी, अतिस्तृत्य वाणी (संदािय) अच्छी प्रकार बंधती है। अथवा उसी के आश्रय रह कर वह वेद्वाणी (संदािय) अच्छी प्रकार बंधती है। अथवा उसी के आश्रय रह कर वह वेद्वाणी (संदािय) अच्छी प्रकार प्रदान की जाती है। (अध) और (धीतयः न) अंगुलियां जिस प्रकार प्रकड़ने योग्य पदार्थ को प्रकड़ लेती हैं और (धीतयः न) जिस प्रकार स्तुतियां स्तुत्य उपास्य देव को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (नः देवान्) हम विद्याभिलाची शिष्य जनों को (धीतयः) उत्तम वेद वाणियें, प्रज्ञाएं और कर्म भी (प्र सु उप यन्त) उत्तम रूप से, सुख देतो हुई प्राप्त हों।

यद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतद्ध्या द्दाथे अर्नुतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना । युवोधित्थाधि सद्धस्वपेश्याम हिर्-एययम्।धोभिश्चन मनेषा स्वेभिर्चिधःसोमस्य स्वेभिर्चिभः॥२॥

भा०—हे ( मित्रावरणो ) मित्र और वरुण ! स्नेहवान् और पाप दुःखनिवारक जनो ! जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र दोनों ( ऋतात् अधि अनृतं आ ददाथे ) जलमय पदार्थ से जल से भिन्न रूप वाष्प को भी प्रहण कर लेते हैं और जिस प्रकार सूर्य चन्द्र ( ऋतात् अनृतम् अधि आ ददाथे ) तेजोमय प्रकाश से भी अतिरिक्त अप्रकाशमय छाया को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार हे ( मित्रावरुणो ) मित्र और वरुण ! देह में प्राण और उदान के समान राष्ट्र में जीवन देने और रोगों के समान

130

दुष्टों और संकटों के वारण करने हारे उत्तम पुरुषों ! आप लोग भी (ऋतात् अधि ) सत्य से ( अनृतम् ) असत्य को ( स्वेन ) अपने ( मन्युना ) <mark>ज्ञान वल से पृथक् करके (अधि आददाथे) सर्वोपरि न्याय वितरण किया</mark> करों। और हम भी (युवोः सद्भसु) आप दोनों के न्याय भवनों में <mark>( दक्षस्य ) ज्ञानवान् आत्मा के (</mark> स्वेन मन्युना ) अपने मननज्ञील<del>चित्</del>त <mark>से और ( धीभिः ) उत्तम प्रज्ञाओं</mark> से ( चन ) और ( मनसा ) म<mark>न से</mark> और (स्वेभिः अक्षभिः) अपनी इन्द्रियों या नियुक्त पुरुषों से और (सोमस्य) राष्ट्रपति के (स्वेभिः अक्षभिः) अपने अध्यक्षों द्वारा भी ( हिरण्यम् ) प्रजा के हितकारी और रमणीय सुखकारी, व्यवहार की ही (अधि अपस्याम ) सदा अच्छी प्रकार देखा करें और सत्य से असत्य का विवेक किया करें। सब ब्यवहारों पर विचार करने के लिये प्रजापक्ष के निज कुछ ब्यक्ति हों और कुछ राजपक्ष के अपने अध्यक्ष या नियत पुरुष । उनकी समितियां सभा भवनों में सब कार्यों पर विचार करें । वे सभापति और सेनापति के कार्यों को देख कर सत्य से भिन्न असत्य का विवेक किया करें।

युवां स्तोमेभिर्देवयन्ती अश्विना श्रावयन्त इव श्लोकसायवी युवां हृव्याभ्या वयवः । युवोर्विश्वा अधि थियः पृत्तेश्च विश्व-वेदसा । <u>प्रुपायन्ते वां प्रवयो हिर्</u>ग्य<u>ये</u> रथे दस्ता हिर्ग्यये॥३॥

भा०—हे (अश्वना) राष्ट्र का भोग करने वाले, विद्याओं से व्यापक उत्तम खी पुरुषो ! ( युवां ) तुम दोनों ( स्तोमेभिः ) स्तुतिकों से ( देवयन्तः ) चाहते हुए ( अभि आयवः ) सन्मुख आने वाले (आयवः) विद्वान् पुरुष ( श्लोकं ) वेदवाणी को ( आश्रावयन्तः ) श्रवण कराते वा उपदेश करते हुए ( इव ) सानो ( युवां ) तुम दोनों को ( हब्य-अभि आयवः ) प्रहण करने योग्य ज्ञान प्राप्त कराते हैं और ( पत्रयः ) वे पवित्र करने हारे मानो ( वां ) तुम दोनों के ( हिरण्यये रथे ) सुन्दर सुवर्ण लोहादि के बने रथके समान या (हिरण्यये रथे) हित और रमणीय देह पर मानो (प्रपायन्ते) मधुर या जल मधु वर्षण करते हैं। हे (दसा) दर्शनीय एवं दुःखों के नाश करने वालों! हे (विश्ववेदसा) समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और ज्ञानों के स्वामियो! (विश्वाः श्रियः) सब प्रकार की लक्ष्मियें और (पृक्षः च) अन्न आदि योग्य सम्पत्ति और सबके साथ स्नेह (युवोः अधि) तुम दोनों का ही अधिक, सर्वोपिर रहे। अस्तेति दस्ता व्युन्नाकं मृणवधो युक्तते वां रथ्युको दिविष्टिष्व ध्वस्मानो दिविष्टिषु। अधि वां स्थाम वन्धुरे रथे दस्ता हिर्ग्यस्मिनो प्रयेव यन्तावनुशासिना रजोक्तसा शास्ता रजोः॥ ४॥

भा०-हे ( दस्रा ) दुःखों और दुष्टों का नाश करने हारे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( उ ) ही ( नाकम् ) दुख रहित सुखमय गृहस्थ या ऐश्वर्य को ( वि ऋण्वथः ) विविध उपायों से प्राप्त करो। ( दिविष्टिपु ) आकारः मार्ग में विहार करने के अवसरों में जिस प्रकार ( अध्वस्मानः ) कभी नीचे न गिरने हारे, सावधानी से उड़ने हारे उड़ा के (रथयुजः) आकाश को जाने वाले (वां) जल और अग्निया रस और दिद्युत् के आद्युगामी यन्त्रों की (युञ्जते) योजना करते हें और जिस प्रकार ( दिवि-ष्टिषु ) विजय कामना से प्रयाण करने के कार्यों में ( अध्वस्मानः रथयुजः ) नाश न होने देने वाले सारथी लोग (अधिनौ युञ्जते ) वेगवान् अर्थो को रथ में जोड़ते हैं उसी प्रकार (अध्यस्मानः) राष्ट्र और धर्म को नाश न होने देने वाले, स्वयं कर्त्तब्य मार्ग से पतित न होने वाले (रथ-युजः ) देह और आत्मा को समाहित चित्त से योग द्वारा प्राप्त करने हारे विद्वान् पुरुष (दिविष्टिषु ) कामना योग्य व्यवहारों के प्राप्तिमार्गी में (युञ्जते) नियुक्त करें। और आप दोनों (पथा इव यन्तो ) मार्ग से जाने वाले स्त्री पुरुष जिस प्रकार (रजः अनु शासता) धूलियुक्त मार्ग पर गमन करते हुए सुखप्रद गृह को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आप दोनों भी (पथा यन्तो ) सन्मार्ग से जाते हुए और (रजः) लोक समृह का (अनु-शासता ) धर्मानुकूल शासन करते हुए (अंजसा ) शीघ ही (रजः ) ऐश्वर्य और राजस भोगमय ऐश्वर्य का (शासता ) शासन करते हुए (अंजसा) शीघ ही (नाकं ऋण्वथः) सुखमय पद, गृहस्थ और समृद्ध राज्य को प्राप्त करो । और (वां ) तुम दोनों के (वन्धुरे ) अति सुप्रवद्ध, दृढ़ (हिरण्यये ) लोह सुवर्ण आदि से मढ़े (रथे ) रथ पर हम (अधि-स्थाम ) भी विराजें । अर्थात् वीर सेनाध्यक्षों के रथ वल पर हम राष्ट्र पर वासनाधिकारी होकर रहें ।

शचीभिनः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्।

मा वां रातिरुपं द्सुत्कद् चनास्मद्रातिः कद् चन ॥४॥३॥
भा०—हे (श्वीवस्) उत्तम बुद्धि और उत्तम कर्म को अपने
भीतर और अपने शिष्यों के भीतर बसा देने हारे एवं ज्ञान और कर्म के
धनी खी पुरुषो ! आप दोनों वर्ग (दिवा नक्तं) दिन और रात (नः)
हमें (श्वीक्षिः) उत्तम कर्मों और बुद्धियों से, युक्त होकर (दशस्यतम्)
उत्तम विद्या और ऐश्वर्य का दान करों। (वां रातिः) आप दोनों का दिया
हुआ उत्तम दान (कदाचन मा उपदसत्) कभी नाश को श्रप्त न हो।
और (कदाचन) कभी (अस्मद्) हमारी तरफ से भी (रातिः)
देने योग्य दातव्य पदार्थ भी (मा उपदसत्) नाश को श्राप्त न हो।
अथवा वह दान दिया हुआ पदार्थ (मा वां उपदसत् मा अस्मत् उपदसत्)
न तुमको नाश करे, न हमें नाश करे। इति तृतीयो वर्गः॥

वृषेत्रिन्द्र वृष्पाणांस् इन्द्व इमे सुता अद्विष्ठतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतास उद्भिदः । ते त्वां मन्दन्तु दावने सहे चित्राय राधसे । गीभिगिर्वाहः स्तवमान आ गहि सुमृळीको न आ गहि ॥६॥

भाव—हे ( वृषन् ) मेघ के समान प्रजाओं पर सुद्धों का वर्षण करने हारे, हे वीर्यवान् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (अदिसुतासः उद्भिदः ) पर्वतों पर उत्पन्न हुए वृक्ष लतादि जिस प्रकार ( वृष-पानासः ) वरसते मेघ से जलपान करने हारे होकर (इन्दवः) आई रसवान् होते हैं और वे ( उद्भिदः ) भूमि भेद कर उत्पन्न होते और नाना फलों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे सब को (मन्दन्ति) आनन्दित करते हैं। और (अद्रिसुतासः उद्भिदः सुताः इन्दवः) जिस प्रकार पर्वत प्रदेशों पर उत्पन्न हुए और शिलाखण्डों से कूटे पीसे गये रस वाळे सोमादि औषधि रस ( वृषपानासः ) वीर्योत्पादक पान योग्य रस होकर ( उद्भिदः ) नाना हर्पोत्पादक होकर मनुष्यों को सुखी करते हैं, उसी प्रकार ( अदिसुतासः ) न नाश होने वाले, अखण्ड बलों द्वारा सम्पन्न और पर्वत के समान अचल नायकों से संबचालित (इमे ) ये ( वृपपानासः ) वीर्यवर्धक, रस पान करने वाले और बलवान् नायक की रक्षा करने वाले, ( इन्दवः ) दयाई एवं ऐश्वर्य तेज से युक्त चन्द्र के समान आव्हादजनक ( सुताः ) राजा के पुत्रों के समान पाळित (सुताः) और नाना पदों पर अभिपिक्त और ( उद्भिदः ) शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाळे और स्वयं भी ( उद्घिदः ) बृक्षों के समान प्रजाजनों को आश्रय देने वाले हों (ते) वे (दावने) दान देने योग्य, एवं सुख-पद ( महे ) बड़े भारी ( चित्राय ) अद्भुत और संचय करने योग्य उत्तम ( राधसे ) धनैश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (त्वा मन्दन्तु) तुझे हर्षित और उत्साहित करें तुझे सदा भरपूर बनाये खें, तेरे कीप खजाने की सदा पूर्ण करें। हे (गिर्वाहः) आज्ञा देने योग्य श्रेष्ठ बाणियों को अपने हाथ में रखने हारे ! राजन् विद्वन् ! तू ( गीर्भिः ) वाणियों से (स्तवमानः) सब को उपदेश करता हुआ या स्वयं स्तुतियों का पात्र होता हुआ ( सुमृ-डीकः ) उत्तम सुखमद होता हुआ ( आगहि ) आ और ( नः आगहि ) हमें प्राप्त हो।

क्रो चू गो अग्ने शृणुहि त्वभीळितो देवेभ्यो अवसि युक्रियेभ्यो

राजभ्यो युन्नियेभ्यः। यद्ध त्यामाङ्गरीभ्यो धेनुं देवा अदत्तन। वि तां दुंहे अर्थुमा कुर्तरी सचौ एप तां वेद मे सची।। ७॥

भा०-हे (अझे) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! अग्रणी नायक ! ( त्वम् ) तू (ईडितः) स्तुति योग्य और प्रार्थित होकर (नः सु श्रणुहि ) अच्छी प्रकार सुना कर । और तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) यज्ञ अर्थात् उपास्य परमेश्वर के उपासना में लगे उत्तम ज्ञान और कर्म में निष्ठ विद्वान् दानशील, <mark>और ज्ञान के इच्छुक पुरुषों को और (</mark> यज्ञियेभ्यः राजभ्यः ) बढ़े २ य<mark>ज्ञों</mark> के करने में समर्थ, प्रजाओं के मनोरंजक और तेजस्वी राजाओं के हित के ल्<mark>ये भी ( बर्जास ) उपदेश किया कर ( ह ) और (</mark> बत् ) जिस ( थेनुं ) गोरस वाली गौ के समान ज्ञान आनन्दरस देनेदाली भूमि और तेजस्वी वाणीको (देवाः) ज्ञान प्रदान करने वाले दानशी<mark>ल</mark> गुरुजन ( अंगिरोस्यः ) ज्ञानयुक्त, तपस्त्री पुरुषों को (अट्चन) दान करें । और ( त्यां ताम् ) उसको ( अर्थमा ) समस्त भूमिपतियों या जमीदारों का नियन्त्रण करने वाला स्यायशील राजा ( सचा ) सवके साथ ही (कर्त्तरि) कर्त्ता अर्थात् स्वामी के लिये ही (विदुहे) नाना प्रकार से दोहन करे। उससे नाना प्रकार के उत्तम फल, अन्नरस और शिल्प च्यापार आदि उत्पन्न करे। (एषः) वह अग्रणी राजा नायक (मे) मुझं राष्ट्रजन के हित के लिये (तां) उस् उत्तम भूमि, और वेदवाणी को (सना) संघ बनाकर बलशाली होकर (वेद) प्राप्त करे और जाने।

मो पु वौ श्रास्मद्भि तानि पौंस्या सना भूवन सुम्नानि मोत जारिषुरस्तत्पुरोत जारिषुः। यद्वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषा-दमर्त्यम् । श्रुस्मासु तन्मरुते। यच दुष्टरं दिधृता यच दुष्टरं म् ॥=॥

भा० है ( महतः ) वायु के समान शत्रुओं को कंपाने वाले वीर पुरुषो ! और देशदेशान्तर में जाने वाले व्यापारियो ! और ज्ञानेच्छु

आएस्प रहित विद्यवान् पुरुषों! (तानि) वे नाना प्रकार के (वः) आप लोगों के (सना) सदा से चले आये (पौंस्या) पौरुप के कर्म और वल, सामर्थ्य और पुरुषोचित कर्त्तव्य (अस्मत्) हम से (मा अभि भूवन्) कभी दूर न हों (उत्त) और (वः सना द्युम्नानि) तुम लोगों के तदा काल से चले आये पृथ्वर्य और यश (मा जारिपुः) नष्ट न हों (उत्त) और (वः पुरा मा जारिपुः) तुम लोगों के नगर और देहादि भी नष्ट न हों और (यत्) जो (वः) आप लोगों का (युगे युगे) युग युग में समय २ पर (अमर्त्य) कभी नाश न होने वाला असाधारण, (नव्यं) स्तुति योग्य, उत्तम, नया से नया (चित्रं) संग्रह करने योग्य, (योपात्) वेदवाणी से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और वाणी के उपदेश या ग्राम नगरादि से उत्पन्न धन है वह भी (अस्मासु दिश्त) हम में स्थापित करो और (यत् च) जो आप का दुस्तर, अपार वीर्य, बल है वह और (यत् च) जो भी (दुस्तरम्) दुखों और दुःखदायी पुरुषों के नाशकारी सामर्थ्य है (तत्) उसको भी (अस्मासु दिश्त)

बुध्यङ् हं स जनुषं पूर्वी अङ्गिराः प्रियमेष्टः करावो अधिर्मर्ज-विंदुस्ते स पूर्वे मर्जुविंदः। तेषां देवेष्वायतिरस्माकं तेषु नास-यः। तेषां पुदेन सह्या नमे शिरेन्द्राग्नी आ नमे शिरा॥ ६॥

भा ०—(दृष्यङ्) व्रत धारण करनेवाले को प्राप्त होने वाला (पूर्वः) पूर्ण विद्वान् (आंक्रराः) तेजस्वी, ज्ञानी, (प्रियमेघः) यज्ञों का प्रिय, सबको तृप्त सन्तृष्ट करने वाली, सुख प्रद पवित्र प्रज्ञा विमल ज्ञानवती बुद्धि को धारण करने वाला, पण्डित, (कण्वः) मेघावी, विद्वान् (आंत्रः) तीनों तापों से रहित और (मनुः) मनन शील, ये सभी नाना प्रकार के विद्वान् पुरुष (से) सेरे (जनुषं) मातृजन्म और विद्या जन्म को (विद्वः) जानें। (ते) वेही (पूर्वं) सुझ शिष्य नवानुभगीके

पूर्व विद्यमान अनुभव बृद्ध जन (मे) मुझे भी (मनुम्) मनन शील मनुष्य रूप में (विदुः) प्राप्त करें। (तेपां) उन पूर्वोक्त विद्वानों का (देवेषु) विद्वानों और दिव्य पदार्थों और अपने देहगत इंन्ड्यों पर (आयितः) वश हो। और (तेपु) उनमें ही (अस्मार्क) हमारे भी (नाभयः) सम्बन्ध हों। और (तेपांमिह पदेन) उनके बड़े भारी ज्ञान और प्राप्त करने योग्य प्रतिष्ठा पद से और (गिरा) वेद वाणी के उपदेश से (आ नमें) सब प्रकार विनीत और शिक्षित होऊं। में (गिरा) वाणी के उपदेश से ही (इन्द्राप्ती) परमेधर और ज्ञानी आचार्य दोनों के आगे (आ नमें) सदा विनय शील होकर रहूं।

होता यत्त्र हितो वन्त वार्थं गृहस्पार्तिर्यज्ञति बेन उत्त्रिक्षः पुरु-वारेभिक्त्तिः। जगृभ्मा दूरश्रादिशं स्रोक्षमद्वेरधः समा । श्रधा-रयद्गरिन्दानि सुकतुः पुरुसद्मीनि सुकतुः ॥ १०॥

भा०—(होता वार्य यक्षत् विननः वार्य वन्त ) जिस प्रकार रसों के प्रहण करनेवाला सूर्य जल को प्रदान करता और मेव जल को प्रहण कर लेते हैं और जलप्रद सेव जल को प्रदान करता है और (विननः) वनयुक्त भूप्रदेश उस जल को प्रहण कर लेते हैं। और (होता) दाता जिस प्रकार धन को प्रदान करता और (विननः) धनाभिलाणी उस श्रेष्ठ धन को प्रहण कर लेते हैं उसी प्रकार (होता) सब ज्ञानों, ऐश्वर्यों खौर अधिकारों को धारण करने और योग्य पुरुषों को देने हारा पुरुष (वार्यम्) वरण करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान ऐश्वर्यों और पदाधिकार प्रदान करे। (विननः) वन अर्थात् उत्तम विद्यावान् और उत्तम अभिलाणी पुरुष उस (वार्य) वरण करने योग्य ऐश्वर्य आदि पद को (वन्त) प्रहण करें। (वेनः) कान्तिमान् तेजस्वी सूर्श जिस प्रकार (पुरुवारेभिः) प्रजा जनों से वरण करने योग्य (उक्षिभः) मेवों से (वार्य यजित) कि को सर्वत्र प्रदान करता है उसी प्रकार (वृहस्पितः) वेद वाणी

और वृहती भूमि अर्थात् महान् राष्ट्र का पालक (वेनः) तेजस्वी और मेधावी राजा भी ( पुरुवारेभिः ) बहुत से प्रजाजनों से वरण किये जाने वाले, सह सम्मति से चुने गये, (उक्षिभिः) कार्य भार को अपने कन्धों पर उठा कर राज्य कार्यों के चलाने वाले, धुरन्धर पुरुषों और ( उक्षिभिः ) मेघों के समान सुखों के वर्षक पुरुषों द्वारा ( वार्य ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करे। इसी प्रकार ( वेनः ) विद्वान् आचार्य ( पुरुवारेभिः ) पुरु अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से वारण करके रखने वाले, जितेन्द्रिय और (उक्षिक्षः) बृषम के समान हृष्ट पुष्ट और ( उक्षिक्तिः) वीर्य सेचन में सुभर्य वा ज्ञान वर्षण-कारी नरपुंगवों से ( वार्यं ) बीर्यादि निषेक तथा प्रजाओं में श्रेष्ट ज्ञान का (यजित ) प्रदान करावे। (अदेः दूर आदिशं श्लोकम् ) सेघ के दूर से ही सुनने योग्य शब्द को जिस प्रकार हम लोग (जगून्स ) दूर से हीं सुन लेते हैं उसी प्रकार (अदे:) अखण्ड, तपस्वी, गुरु, और निर्भय, बलवान् अचल राजा के ( दूरे आदिशम्) दूर से ही सुनाई देने वाले ( श्लोकम् ) वाणी, आज्ञा और घोषणा को ( जगुम्म ) ग्रहण करें । बह विद्वान् और तेजस्वी पुरुष ( सुकतुः ) उत्तम कर्मकुशल और उत्तम प्रज्ञा-वान् और उत्तम कर्मकर्त्ता पुरुषों का स्वामी होकर (त्मना ) अपने आत्म सामर्थ्य से ही ( अरिन्दानि ) जलों को मेघ के समान ( अरिन्दानि ) 'अरिर' न देने वाले अर्थात् अराति, शत्रुओं को दमन करने और नाश करने वाले साधनों और गमानागमन के साधक रथों की और सैन्यों को (अधारयत्) धारण करे। और वही (सुकतुः) उत्तम प्रजा-वान् पुरुष ( पुरू सम्मानि ) बहुत से आश्रय गृहों, भवनों और पदाधि-कारों को भी (तमना अधारयत्) अपने सामार्थ्य से धारण करे। ये देवासो दिव्येकदिश स्थ पृथिव्यामध्येकदिश स्थ। श्रुप्सु चितो महिनैकादश स्थ ते देवासी यश्चिमं जुणस्वम्११।४।२० भा०-हे (देवासः ) विद्वान् जनो ! (दिवि ) सूर्य के समान

ज्ञान प्रकाश के निमित्त (ये एकादश स्थ) आप लोग जो ग्यारह हो, (पृथिव्यां अधि एकादश स्थ) पृथिवी पर अध्यक्ष रूप से शासन करने के निमित्त भी ग्यारह होकर रहो और (मिहना) बड़े भारी सामर्थ्य से (अप्सुक्षितः) जलों में निवास करने हारे होकर सामुद्रिक व्यापार और सेना विभाग के लिये भी (एकदश स्थ) ११ होकर रहते हो (ते) वे आप लोग (इमं यज्ञम्) इस सुसंगत राष्ट्र और सर्वे अर्थप्रद प्रजापित राजा की (ज्ञपध्वम्) प्रेम से सेवा करो, उस का आश्रय लो। अध्यादम में—दश प्राण और जीवातमा, दश इन्द्रियां और मन, दश दिशा और सूर्य, या प्रजापित सब ११, ११ हैं। वे भी यज्ञ, प्रजापित परमेश्वर और सब के संगति कर्त्ता आत्मा और सूर्य को आश्रय करते हैं। इति चतुर्थों वर्गः ॥ इति विशोऽनुवाकः ॥

## [ \$80]

दीर्घतमा श्रीचथ्य ऋषि: ॥ श्राग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, २ ५, ८ जगती । २, ७, ११ विराङ्जगती । ३, ४, ६ निचृज्जगती च । ६ मुरिक् त्रिष्टुप् । १०, १२ निचृत् त्रिष्टुप् पङ्किः ॥ प्तादशर्चं स्क्रम् ॥

बेदिषदे प्रियधीमाय सुद्धते धासिमित प्र भेटा योनिस्निये। वस्त्रीणेव वास्त्या मन्मेना शुचि ज्योतीरेथं शुक्रवर्णे तसोहनेम्॥१॥

भा०—(वेदिषदे) जिस प्रकार वेदि में विराजने वाले (प्रिय-धामाय) सुन्दर प्रकाशवान्, (सुद्युते) सुखप्रद उत्तम कान्ति युक्त (अग्नये) अग्नि को प्रदीप्त करने और बढ़ाने के लिये (धासिम् इव) उसके पोपक काष्ठ और चह प्रदान किया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान् प्रजाजन! तू (वेदिषदे) सब पदार्थों का लाभ कराने वाली भूमिपर राजा रूप से विराजने वाले, (प्रियधामाय) सबको प्रिय लगने वाले, तेज, नाम, कीर्त्ति और जन्म एवं, स्थान और धारण सामर्थ्य बाले, (सुद्युते) उत्तम कान्तिमान्, तेजस्वी, (अग्नये) अग्नणी, नायक पुरुष के पालन पोषण और चृद्धि के लिये (धासिम्) ग्राणों के धारक अन्नादि मोग्य पदार्थ के समान राष्ट्र और ग्रजाजन को धारण करने वाले साधन को (ग्र भर) अच्छी मकार उपस्थित करो। (तमोहनं) सूर्य के समान अन्धकार और शोक दूर करने वाले, (ग्रुक्तवर्ण) ग्रुद्ध, उच्च वर्ण के (ज्योतीरथं) सुवर्ण चान्दी आदि से बने रथ वाले, (ग्रुचि) ग्रुद्ध आचार चरित्र के पुरुष को (वस्त्रेण) इव) वस्त्र के समान (मन्मना) मान और आदर से भी (वास्य) आच्छादित करो।

श्राभि डिजन्मा त्रिवृद्यंमृज्यते संवत्सरे वावृधे जुग्धर्मी पुनेः। श्रन्यस्थासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्य न्येन विनिनी मृष्ट वार्कःर

भा०—अग्नि जिस प्रकार ( द्विजन्मा ) दो अरिणयों से उत्पन्न होने के कारण 'द्विजन्मा' है। वह ( त्रिबृद् अन्नम् ऋज्यते ) तीनों रूपों से वर्त्तमान खाने योग्य अन्न को प्राप्त कराता है। अग्नि रूप से पकान को देता है, विद्युत् रूप से जल को और सूर्य रूप से फलादि को प्रदान करता है। ( ईम् ) वह इस ( जण्धम् ) खाने योग्य अन्न को ही ( संवक्सरे ) एक वर्ष में (पुनः) फिर र बढ़ा लेता है। अर्थात् सूर्य के द्वारा ही पुनः एक वर्ष में पृथ्वी पर प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। वह अन्न ( अन्यस्य ) अन्य अर्थात् सूर्य से भिन्न, प्राणियों के देह में स्थित जाठर अग्नि के ( आसा ) मुख से और ( अन्यन ) दूसरे, भिन्न रूप के भौतिक काष्टाग्नि की ( जिह्न्या ) ज्वाला से भी ( जण्धम् ) खाया जाता है। इस कारण वह ( वृषा ) जलों का वर्षण करने वाला सूर्य ही ( वारणः ) समस्त प्राणियों के संताप का वारण करने वाला होकर ( विननः ) जल्युक्त मेवों को (नि सृष्ट) उत्पन्न करता है। अथवा वही अग्नि ( अन्यन ) अन्य वनाग्नि रूप से (विननः नि सृष्ट) वनों से युक्त प्रदेशों को अस्म कर के साफ़ कर देता है। उसी प्रकार यह अग्नणी नायक पुरुप भी ( द्विजना कर से साफ़ कर देता है। उसी प्रकार यह अग्नणी नायक पुरुप भी ( द्विजना कर से साफ़ कर देता है। उसी प्रकार यह अग्नणी नायक पुरुप भी ( द्विज

जन्मा ) माता पिता और गुरु शिक्षा दोनों से उत्पन्न, द्विज होकर ( त्रिवृ• त् ) तीन ऋणों सहित त्रिसूत्र से युक्त होकर रहता है। वह ( संवत्सरे ) वर्ष में (जग्धम्) खाने योग्य (ईम् अन्नम्) इस अन्न को (पुनः) वार २ ( अभि मृज्यते ) प्राप्त करे और ( वावृधे ) बढ़ावे । अथवा—वह (अन्नम् [ इव ] ) अन्न के समान (अभिमृज्यते ) सव प्रकार से शुद्ध किया जावे और ( जग्धम् ईम् ) खाये हुए अन्न के समान ( पुनः ) फिर ( वावृधे ) अपने राष्ट्र के बल की वृद्धि करे। वह ( अन्यस्य आसा ) दुसरे के मुख से, और (अन्यस्य जिह्नया च) दूसरे की जिह्ना अर्थात वाणी से ही ( जेन्यः ) युद्ध आदि विश्वयी होकर ( वृपा ) वलवान् राज्य प्रबन्धक होकर फिर (अन्येन) दूसरे जनों से ही (वारणः) शत्रुओं को वारण करने में समर्थ होकर ( वनिनः ) भोग्य ऐश्वर्यों और सैनिक दुलों के स्वामियों को भी (नि मृष्ट ) साफ़ करदे, उनको परास्त करे। कृष्णुप्रतौ वेविजे अस्य सुचिता उभा तरेत श्राभ मातरा शिशुम्। <mark>प्राचाजिहं ध्वसर्यन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपंयं वधीनं पितुः ॥३॥</mark> भा०-जिस प्रकार (मातरा ) माता और पिता ( उभा ) दोनों ( शिद्युम् अभि ) वर्चे को लक्ष्य करके ( कृष्णपुतौ ) उसके प्रति सदा आकर्षण या मन खिचाव या प्रेम से पूर्ण रहते हैं और वे (अस्य सिक्षतौ) उसके सदा साथ रहा करते हैं। और वे दोनों (पितुः वर्धनम्) पिता के यश, हर्प, कुळ गोत्र को बढ़ाने वाले (प्राचाजिह्नं) आगे जीस निकालने बाले (ध्वसयन्तं) गिरते पड़ते, (तृपुच्युतम्) शीघ्र ही फिसल जाने वाले, ( साच्यं ) सुन्दर, सदा सहाय योग्य ( कुपयं ) रक्षण करने योग्य बालक को (आ) लक्ष्य करके (अभि तरेते) खूब प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार (शिशुम् अभि) अन्धकार को नित्य निरन्तर नाश करने वाले ( प्राचाजिह्नं ) प्राची दिशा में प्रीति प्रकट करने वाले, ( ध्वसयन्तम् ) अन्धकार को नाश करते हुए, (तृषुच्युतम्) अति शोधता से गति

करने वाले, (साच्यं) सुन्दर, सर्वाश्रय योग्य ( कुपयस् ) सब के पालक (पितुः वधर्नम्) पालक पर्जन्य या मेघ को बढ़ानेवाले सूर्य को (आ अभि) लक्ष्य करके (अस्य मातरा) उसके माता पिता के समान आकाश और पृथ्वी दोनों ( सिक्षता ) एक साथ रहने वाले ( कृष्णपृतौ ) उसके आंकर्षण वल से व्याप्त होकर (वेविजे) मानी भय से कांपते हैं। उसके द्वारा संचालित होते हैं। और ( उभा ) दोनों ( अभि तरेते ) चलते हैं। (२) उसी प्रकार राजवर्ग और प्रजा वर्ग भी (संक्षिता) एकत्र ही निवास करते हुए, (कृष्णपुतौ) शत्रु दल को गिरा देने और प्रजा के आक-र्पण करने के गुणों से ज्याप्त होकर ( वेविजे ) भय से कांपते और ( उभा ) दोनों ( मातरा शिशुन् अभितरेते ) बालक को मां बाप के समान राजा को ही प्राप्त होते और उसकी वृद्धि करते हैं। और पिता के बढ़ाने वाले बालक के समान ही उसको भी ( प्राचाजिह्नं ) मुख्य उत्तम वाणी से युक्त (ध्वसयन्तं) शत्रु को नाश करने वाला (तृपुच्युतम्) शीव्र ही शत्रु को सिंहासन पद से उखाड़ देने वाला (साच्यं) सखा या संघ शक्ति का आश्रय ( कुपयं ) राष्ट्ररक्षक ( आ ) जानकर आश्रय छेते हैं। <u>सुसुच्वो मनवे मानवस्यते रघुद्भवः कृष्णसीतास ऊ जुर्वः ।</u>

असुम्बा अजिरासी रघुष्यदो वार्तजूता उप युज्यन्त आश्रवः ४
अल्लाका अजिरासी रघुष्यदो वार्तजूता उप युज्यन्त आश्रवः ४
भा०—जिस प्रकार (मानवस्यते) समस्त मनुष्यों को अपनी

प्रजा बनाने की इच्छा करने वाले ( मनवे ) शतुओं को स्तम्भन और राष्ट्र को व्यवस्थित करने में समर्थ प्रधान पुरुष के लिये ऐसे ( आशवः ) शीघ्र गित से जाने वाले घोड़े ( उपयुज्यन्ते ) रथ में लगाये जाते हैं जो ( मुमुक्ष्वः ) एक दम भाग छूटने को तत्पर होते, (रघुहुवः) अति वेग से दौड़ते, ( कृष्णसीतासः ) रथ के खींच कर हल के समान भूमि पर रेखा डालने वाले हों, ( असचनाः ) एक एक से बढ़कर ( अजिरासः ) निरन्तर एक चाल से चलने वाले, ( रघुष्यदः ) मार्गों पर वेग से दौड़ते, और

(वातजुताः) वायु के समान वेग से जाते हों। उसी प्रकार (मानव-स्यते ) समस्त मननशील पुरुपों को अपनाने वाले ( मनवे ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये थी ( मुमुक्तः ) अपने को संसार बंधन से मुक्त करने की इच्छा करने वाले ऐसे पुरुष ही ( उप युज्यन्ते ) उसके लिये उपयुक्त होते हैं, वे ही उस परमेश्वर की उपासना में लगा करते हैं जो (रघट्टवः ) आस्त्राद करने योग्य नाना अज्ञों के समान भोग्य कर्म विपाकों में गति करते हैं, पर्याप्त भोग भोगकर उन से खिन्न हो . चुकते हैं या उनमें भटक चुकते हैं। जो (कृष्ण-सीतासः) भूमि में हल चलाने वाले क्रपकों के समान कर्पण अर्थात तपस्या द्वारा अपने कर्मवंधनों को अन्त कर देते हैं और जो (असमनाः) अन्यों से असाधारण चित्त और ज्ञान वाले होते हैं, जो (अजिरासः) निरन्तर प्रयत्नशील और बाधक कारणों और विक्षेपक मलों को उखाड़ फेंकने में यत्नज्ञील, (जुवः ) स्त्रयं तीन बेग वाले हों, (रबुस्पदः) सन्मार्गों में वेग से जाने वाले, (वातजूताः) प्राणों को प्रेरित करने वाले अथवा ज्ञानवान् पुरुषों द्वारा प्रोरेत होते हैं। और (आजवः) उत्तम शरु के गुणों में ही ज्यास या रचे मिचे हों, उसी के चिन्तन में संलग्न रहें वें (उप युज्यन्ते ) उपासना द्वारा समाहित चित्त हाकर योगाभ्यास करने में तत्पर होते हैं।

आर्थस्य ते ध्वसर्यन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिकतः। यत्सी महीम्वर्ति प्राभि मधीशदभिश्वसन्स्तुनयकोति नानदत् धार

भाद—(आत्) उसके पश्चात् जो मुमुञ्ज जन (अभ्वं कृष्णम्)
'असत्' काले, अग्रुक्क, पापमय मिलन कर्माशय या मिथ्या ज्ञान का (ध्व-सयन्तः) विनाश करते और (मिहि) बढ़े भारी (अभ्वं) अन्यक्त (वर्षः) वरणे योग्य आत्मस्वरूप को भी (करिकतः) साक्षात् कर लेते हैं वे (अस्य) इस परमेश्वर को (बृथा) अनायास ही (ईरते) प्राप्त ्हों जाते हैं। क्योंकि (यत्) जो पुरुष (सीम्) सब गकार से, सर्वती भावेन, ( महीम् वनिम् ) उस महान् सर्वरक्षक को ( प्र अभिमर्छशत् ) प्राप्त हो जाता है, उस तक पहुंच जाता है वह (अभिश्वसन्) आश्वासन या हृदय की शान्ति को प्राप्त हुआ और (स्तनयन्) मेघ के समान उत्साह से गर्जता हुआ और ( नानदत् ) सिंह के समान नाद करता हुआ, अति उत्साहवान् , निर्भय, और अन्तर्वद्य नाद में लीन होकर (प्र एति) परम पद को प्राप्त होता है। (२) सूर्य पक्ष में-अग्निया सूर्य के (ते) वे प्रकाश ( कृष्णं अभ्वं ध्वसयन्तः ) काले असत् अन्धकार का नाश करते हुए ( महि वर्षः करिकतः ) वड़े सुन्दर प्रकाश को प्रकट करते हैं। वे अनायस फैल जाते हैं। और वह (श्वसन्) वायु रूप से मानो श्वास लेता हुआ, मेघ रूप से ( स्तनयन् ) गर्जता हुआ ( अवनिम् ) भूमि को प्राप्त होता है। (३) वीर पुरुष जो शत्रु का नाश करते हुए राजा के आकर्षक, बड़े भारी रूप को बना लेते हैं वे अनायस उच्च पद तक पहुंचते हें। और वह राजा गर्जता हुआ उत्साह पूर्वक पृथ्वी के पालक पद को श्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। इति पञ्चमो वर्गः॥ भृषन्न यो अधि बसूषु नम्नेते वृषेत पत्नीर्भ्येति रोह्वत्।

ऋोजायमानस्तन्वश्च शुरभते भीमो न शुङ्गा दिवधाव दुर्गृश्चिः॥६॥
भा०—सूर्य जिस प्रकार ( भूषन् न ) प्रकट होकर ही (वश्रूषु अधि)
समस्त प्राणियों को भरण पोषण करने वाली औषधियों में ( नम्नते )
अधिक तेज से उनके भीतर प्रविष्ट होता और (वृषा इव) फिर मेघ के समान
वर्षण शील होकर (पत्नीः) जगत्पालक भूमियों और औषधियों को (रोस्वत्
अभि एति ) गर्जता हुआ प्राप्त होता है और (ओजायमानः) खूब तेजस्वी
होकर ( तन्वः ) विस्तृत पृथिवियों और दिशाओं को प्रकाशित करता है
(भीमः) भयंकर पश्च के समान (दुर्गृभिः) असह्य होकर (श्रङ्गा दिवधाव)
किरण रूप सींगो को खूब तीवता से फेंकता है और जिस प्रकार अग्नि भी

सूर्य के समान ही (भूपन् ) व्यापक होकर (वश्रृषु अधि नम्नते) ओप-धि<mark>यों और काष्टों में प्रविष्ट होता, (पत्नीः रोरुवत् अभिपृति) अपनी पालक</mark> समिधाओं में शब्द सहित आता । तीव्र होकर ( तन्वः ) अपनी न्वालाओं को प्रकट करता, ( दुर्गृभिः ) तीव ताप के कारण स्पर्श करने के अयोग्य होंकर ( श्रङ्गा ) ज्वालाओं को चलाता है उसी प्रकार ( यः ) जो प्रधान अयणी नायक पुरुष (भूपन्) उत्पन्न होकर (वश्रुपु भूपन् न) गर्भ धारण करने और प्रजाओं का पालन पोपण करने वाली या वस्रु वर्ण की और सुन्दरी स्त्रियों के बीच वर के समान (वश्रृपु) राजा और राष्ट्र का भरण पोपण कपने वाली समृद्ध प्रजाओं और पक अन्नादि से सम्पन भूमियों के बीच में (भूपन् ) अपने को सिहासन पर अधिकृत करता हुआ और सामर्थ्यवान् होता हुआ (अधि नम्नते ) अध्यक्ष रूप से प्राप्त होता है और ( वृषा पत्नीः ) यज्ञ द्वारा बनी धर्म दाराओं में मन्त्रोचारण करते हुए पति के समान जो (पत्नीः ) राष्ट्र का पालन करने वाली सेनाओं और धर्म दाराओं को भी (रोहवत्) गर्जना करता हुआ (अभिएति) प्राप्त होता, उनके सन्मुख उपस्थित होता है, और जो (ओजा-यमानः ) बलशाली, पराक्रमी होकर (तन्वः च) विस्तृत भूमियों, प्रजाओं सेनाओं को भी ( शुम्भते ) सुशोभित करता है वह ( श्रङ्गा दुर्गृभिः भीमः न ) भयंकर बड़े दुर्दान्त सांढ़ के समान स्वयं भी (भीमः ) अति मयंकर (दुर्गृभिः) शत्रुओं के वश में न आकर (श्रुङ्गा) शतुओं का नाश करने वाले शस्त्रास्त्रों और सैन्यों का ( दविधाव ) बरावर सञ्चालन करें। अध्यातम में—'बभ्रू और पत्नीः' भिन्न २ प्रकार की नाड़ियां हैं। वह उनमें व्यापता और जीवन की पालक शक्तियों को प्राप्त करता है। पेशियों को सुशोभित करता है, स्वयं अप्राह्य होकर भी (श्रङ्गा) इन्द्रियों या प्राणों का संचालन करता है। 'पत्नीः' अन्न दारावत् छान्दसं बहुत्वं वेदितव्यम्।

स सुंस्तिरो विष्टिरः सं गृंभायति जानवेव जानतीर्नित्य आर्थये। पुनर्वर्धन्ते अपि यन्ति देव्यमन्यद्वर्षः प्रित्रोः क्रेगवते सचा ॥५॥

भा०-(सः) वह अग्रणी नायक (संस्तिरः) अपने राज्य को भली प्रकार विस्तृत करने वाला और (विस्तिरः) विविध उपायों से विस्तृत करता हुआ (संगृभायित) भूमि को अपनी पत्नीं के समान महण करता है। और ( जानन् जानतीः आशये ) ज्ञानवान् पुरुष जिस प्रकार विदुषी ज्ञानवती दाराओं को प्राप्त कर सन्तानोत्पत्ति करता है उसी प्रकार राजा भी ( जानन् एव ) ज्ञानवान् होकर ही ( नित्यः ) निरन्तर ( जानतीः ) विदुषी प्रजाओं से ( आशये ) सदा सत्संग करे। वे इस प्रकार ज्ञानसमृद्धं विदुषी प्रजाएं या विद्वान् जन ( अन्यत् ) असाधारण ( देव्यं वर्षः ) देव, सूर्य के समान तेजस्वी राजा के तेजस्वी रूप को स्वतः ( अपि यन्ति ) प्राप्त होते और ( पुनः वर्धन्ते ) वार २ बढ़ते हैं । और (पित्रोः) पालन करने वाले माता पिता के (देव्यं) अभिलापा योग्य (अन्यत् वर्षः ) और भिन्न रूप के पुत्र को जिस प्रकार विदुर्पी स्त्रियां प्राप्त करती और पुनः ( वर्धन्ते ) सन्तान की वृद्धि करती हैं उसी प्रकार वे भी (पित्रोः) पालन करने वाले राजवर्ग और प्रजावर्ग के हित के लिये ( सचा ) एक साथ ही ( अन्यद् वर्षः ) विशेष स्वरूप को ( कृण्वते ) प्रकट करते हैं।

तम्युवः केशिनीः सं हि रीभिर अध्वस्तिस्थर्भमुष्टीः प्रायवे पुनः। तासां जरां प्रमुञ्जन्नेति नानेदद्युं परं जनपञ्जीवसस्तृतम् ॥६॥

भा०—(अग्रुवः) अग्रगण्य उत्तम (केशिनीः) सुकेशी, खियां जिस प्रकार पित को प्राप्त करते ही और (मन्नुषीः) उसके विरह में मरती हुई भी (पुनः आयवे उर्ध्वाः प्र तस्थुः) पुनः आते हुए पित के लिये वार २ उठकर खड़ी हो जाती है। अथवा (प्रायवे) दूर देश में जाते, या मृत्यु को प्राप्त होते पित के लिए (मन्नुषीः तस्थुः) मरने के लिये तैयार हो १३८

जाती हैं। (नानदृत्) विद्या को प्राप्त करने हारा पुरुप जिस प्र<mark>कार</mark> (तासां जरां प्रमुञ्जन् एति ) उन स्त्रियों के वार्धक्य या जीर्ण द्शा या जीवन नाश को दूर करता हुआ उनको प्राप्त होता है और ( परं <mark>जीवं</mark> जनयन् ) उनके जीवन को पुनः देता है। उनको पुनः हर्पित, प्रफुछित कर देता है उसी प्रकार (अयुवः ) आगे बढ़ने वाली, श्रेष्ट प्रजाएं (के-शिनीः ) क्रेशों में फंसी हुई (तं) उस उत्तम अग्रगण्य नायक को (हि) निश्चय ही ( सं रेभिरे ) भली प्रकार प्राप्त करती हैं। और वे (सम्रुपीः) मरती हुई भी ( आयवे ) आते हुए राजा के आदर और वृद्धि के लिये (पुनः) वार २ (ऊर्ध्वाः प्र तस्थुः) उठ खड़ी होती उसका आदर करती हैं। ( नानदत् जीवस् जनयन् ) गर्जता हुआ सेव जिस प्रकार जल को उत्पन करता है, जीवन-प्राण प्रदान करता है उसी प्रकार नायक भी ( नानदत् ) सिंहनाद करता हुआ या प्रजा को शिक्षा देता हुआ (तासां जराम्) उन प्रजाओं की जरा, अर्थात् प्राण, आयु के नाश या हानि को (प्र मु-अन् ) दूर करता हुआ ( एति ) उनको प्राप्त हो। उनके छिये ( परं असुं ) उत्तम प्राण और ( अस्तृतम् जीवम् ) न नाश हुए जीवन और जीवित प्राणियों से ( जनयन् ) समृद्ध करता हुआ उनको प्राप्त हो। <mark>अर्धीवासं परि मात्</mark> दिहन्नहं तुविश्रेभिः सत्वभिर्याति वि जर्यः। वयो द्धत्पद्वते रेरिहत्सदानु श्येनी सचते वर्तनीरह ॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि (मातुः परि) माता पृथिवी के ऊपर उमे (अधिवासं रिहन्) आच्छादक घास, छता, बृक्ष आदि को (रिहन्) चरता हुआ (ज्रयः) अति बछवान् वेगवान् और नाशकारी होकर (तुविग्रेभिः सत्वभिः वियाति) घोर शब्द करने वाले प्राणियों के साथ ही विविध दिशाओं में फैल जाता है। वह अग्नि सदा (रेरिहत्) घास आदि को दग्ध करता, (पहते) पैरों वाले जीव गण को (वयः दधत्) वेग प्रदान करता और (अनु) उसके पीछे र

( श्येनी वर्त्तनीः ) काले रंग का मार्ग ( सचते ) प्राप्त होता है और जिस मकार वालक (मातुः परि अधीवासं रिहन् अह ) माता की गोद में उसके वस्त्र को अपने मुख में चावता हुआ ( ज्रयः तुविग्रेभिः सत्वभिः वियाति ) अति वेगवान् होकर अति शब्द युक्त सात्विक विविध चेष्टाओं से गमन करता है और वह (रिरहत्) इसी प्रकार सब पदार्थों का आस्वाद लेता हुआ ही (पद्धते वयः द्धतः) चरण से चलने वाले बढ़े बालक की अवस्था को धारण कर छेता और वड़ा हो जाता है (अनु ) उसके पीछेर उसके अनुकूरु ही ( श्येनी ) बुद्धिमती माता ( वर्त्तनिः ) उसके पीछे रहती हुई ( सचते ) उसके साथ रहा करती है उसी प्रकार विद्वान् अग्रणी नायक, राजा भी ( मातुः परि ) उसका मान आदर करने वाली पृथिवी और उस पर निवास करने वाली प्रजा के ऊपर ( अधिवासं ) अधिष्ठाता या अध्यक्ष रूप से रहने और उसको वस्त्र के समान पालन पोवण करने के योग्य ऐश्वर्य को (रिहन्) अन्नादि के समान उपभोग, या आस्वादन करता हुआ ( ज्रयः ) शत्रु पर आक्रमण करने में वेगवान् और विजय-शील होकर ( तुविग्रेभिः ) अति उत्तम बहुत से शब्द करने और बहुत से उपदेश करने वाले ( सत्विभः ) वीर्यवान् बलवान् वीर और विद्वान् पुरुषों सहित ( वि याति ) विविध देशों पर प्रयाण करे, उनका विजय करे। वह ( सदा ) सब काळों में ( रेरिहत् ) पृथ्वी के ऐश्वर्य का भोग करता हुआ ही (पद्वते) ज्ञानवान् पुरुष के उपकार के लिये ही अपना (वयः) , पूर्ण जीवन ( दुधत् ) धारण करे । ( अह ) और ( अनु ) उसके अनु-कुछ हो ( इयेनो ) वेग से जाने वाली सेना और ( वर्त्तनीः ) सदा उसके अनुकूल चलने वाली, अथवा वार्त्तावृत्ति से जीवन व्यतीत क्रने वाली वैश्य प्रजा ( सचते ) अनुकूल संघ बना कर रहे।

श्रुस्माकमक्षे मुघवत्सु दीदिह्यध् श्वसीवान्वृष्टभो दमूनाः। श्रुवास्या शिश्चमतीरदीदेवीमव युत्सु परिजर्भेरागः॥१०॥६॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( मघवत्सु = मखवत्सु ) यज्ञशील पुरुपीं के बीच प्रज्विलत होता ( श्वर्सीमान् ) और वायु के साथ युक्त होकर प्रका-शित होता है उसी प्रकार हे (अझे) तेर्जास्वन् ! नायक ! ज्ञानवन् ! त् ( अस्माकम् ) हमारे ( मघवत्सु ) ऐश्वर्यवान् , सम्पन्न और (मा-अध-वत्सु ) निष्पाप पुरुषों के बीच में प्रकाशित हो, यशस्त्री बन, (अध) और जिस प्रकार ( वृपभः ) वर्षणशील मेवस्थ ( दमूनाः ) विद्युत् रूप अग्नि (श्वसीवान्) समस्त प्राणियों को प्राण देने वाले पवन से युक्त होकर और ( शिद्युमतीः अवास्य ) पृथ्वी पर पडुने वाले जल से भरी धाराओं को गिराकर स्वयं चमकता है और जिस प्रकार ( वृषभः ) बड़ा सांड (श्वसीवान् ) महाप्राण से युक्त होकर (वृषभः ) वीर्य सेचन में समर्थ होकर ( अवास्य शिशुमतीः ) गौओं पर पड़ कर उनको प्रजावती करता है और उनके बीच सुशोभित होता है। उसी प्रकार तू भी (दमुनाः) स्वयं दान्तचित्त, जितेन्द्रिय होकर प्रजा के और शत्रुओं के दमन करने में भी दत्त चित्त होकर शत्रु सेनाओं को (अवास्य) अपने नीचे करके ( शिद्युमतीः ) वालकों से युक्त उत्तम प्रजाओं, या अर्थों से युक्त सेनाओं को (अदीदेः) प्रकाशित कर। और (युत्सु) संप्रामों में (परिजर्भुराणः ) शत्रुओं को पुनः २ दूर करता हुआ ( वर्म इव ) कवच के समान (शिशुमतीः) प्रजावती खियों के समान प्रजाओं की रक्षा कर । शिञ्चरित्यश्वनाम । यजु० अ० २२ । १९ ॥ इति पष्टो वर्गः ॥ इदमेशे सुधितं दुधिताद्धि प्रियादु चिन्मनमनः प्रेयो अस्तु ते।

यत्ते शुक्रं तुन्वो रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम् ११

मा० — हे ( अम्रे ) अप्रणी नायक ! विद्वन् ! पालक पते ! ( दुर्धि-ताद् ) दुःख से प्राप्त किये और कष्ट से सुरक्षित (प्रियात् ) प्रिय धन आदि के (अधि) भी ऊपर, उत्तसे भी बढ़कर (इदम् ) यह (सुधि-तम् ) सुख से धारण करने योग्य ( उ चित् ) ही उत्तम ( मन्मनः )

मन को अति आकर्षक मेरा चित्त ही (ते प्रियः अस्तु) तुझे प्रिय हो। और (यत्) जो (ते तन्वः) तेरे विस्तृत देह के समान राष्ट्र का (शुक्रं) शुद्ध (शुच्चि) पवित्र तेज, बल (रोचते) चमकता है (तेन) उसके बल से (त्वम्) तू (अस्मभ्यम्) हमें (रत्नम्) रमण करने योग्य ऐश्वर्य (आ वनसे) प्राप्त करा। [२] जाया-पति पक्ष में—(रत्नम्) शुद्ध वीर्य द्वारा पुत्र रत्न प्राप्त करा।

रथां<u>य नार्वमुत नो गृहाय नित्योरित्रां पद्वती रास्यग्ने ।</u> श्रुस्माकै <u>वीराँ उत नो मघोनो जनांश्च</u>या <u>पारयाच्छर्म या चे १२</u>

भा०—जिस प्रकार विद्वान् पुरुष (रथाय उत गृहाय नित्यारित्रां पद्वतीं नावम्) रमण करने और वेग से जाने के लिये और गृह तक पहुंचने के लिये स्थित चप्पुओं वाली और इद पैर या लंगर वाली नाव को तैयार करता है उसी प्रकार हे (अग्ने) अप्रणी नायक ! राजन् ! तू (रथाय) रमण करने के लिये, वेग से जाने के लिये (उत्) और (नः गृहाय) हमारे राष्ट्र को अपने वश में कर लेने, हमारे गृह वसा कर रहने के लिये, तू हमें (नित्यारित्राम्) नित्य शतुओं से बचाने वाली (पद्वतीम्) चरणों वाली (वावम्) शतुओं को दूर हटा देने वाली सेना को (रासि) प्रदान कर। (याच) जो (नः) हमारे (वीरान्) वीर पुरुषों को और (जनान्) राष्ट्रवासी (अस्माकं) हमारे (मघोनः च) धनसम्पन्न जनों को भी (पारयात्) संकटों से पार करे, पालन करे, ऐष्टर्य से पूर्ण करे और (शर्म च) सुखदायी हो। अध्यात्म—पद्वती नौ यह देह है। आत्मा के रमण करने और बन्धन में रखने दोनों प्रयोजनों के लिये है। वह हमें (वीरान्) प्राणों को और (जनान्) आत्मा को भी भवसागर से पार उतारती और सुख प्राप्त कराती है।

श्रमी नी श्रम उक्थमिज्जुंगुर्या दावाचामा सिन्धवश्र स्वर्गुर्ताः। गव्यं यव्यं यन्ती दीघीहेषं वर्रमरुग्यी वरन्त ॥ १३॥ ७॥

भा०—हे (अझे) विदृत्! तु (नः) हमें (उक्थम् इत्) प्रशंसनीय ) उत्तम उपदेश ही ( अभि जुगुर्याः ) प्रदान किया कर। ( बावा क्षामा) आकाश और पृथिवी, ( सिन्धवः ) समुद्र और निद्यें, और प्राणगण, ये सब ( स्वगूर्ताः ) अपने ही वलों से प्रारंत होकर जिस प्रकार ( गन्यं ) भूमि और इन्द्रियों के द्वितकारी और ( यव्यं ) यवादि के योग्य क्षेत्र को (यन्तः) प्राप्त होकर (इपं वरं वरन्त) वृष्टि। और उत्तम अन्न को प्रदान करते हैं और (अरुण्यः ) अरुण, सुमनोहर क्रान्ति से युक्त प्रभात वेलाएं जिस प्रकार ( इपं वरं ) अभिलापा करने और सब को प्रेरणे वाले वरणीय प्रकाश या सूर्य को (वरन्त) प्राप्त करती उत्तम प्रकाश को प्रदान करती हैं उसी प्रकार ( बावाक्षामा ) सूर्य और पृथ्वी के समान एक दूसरे के उपकार राजा और प्रजा और खी पुरुष, (सिन्धवः) समुद्र के समान गम्भीर और प्रजा को परस्पर वांध लेने में समर्थ महापुरुष, (स्वगूर्ताः) अपने सहयोगी बन्ध बान्धवों, मित्र, सहयोगी जनों से उद्यमशील होकर (गन्यं) गौओं के दुग्ध के समान भूमि से प्राप्त ऐश्वर्य और बेद वाणी से प्राप्त ज्ञान को और (यन्यं) यवादि अन्नोपयोगी क्षेत्र और शत्रुनाशक वीरोत्पादक राष्ट्र को ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( दीर्घा अहा ) चिरकाल तक बहुत दिनों तक (इपं) प्रजा को सन्धार्ग में प्रेरक ( वरम् ) वरण करने योग्य उत्तम पद अधिकार को ( वरन्त ) प्राप्त करें । और ( अरुण्यः ) उपाओं के समान कमनीय गुणों से युक्त नव युवतियें (इपं वरम् ) अभिलापानु-कुछ वरण करने योग्य प्रिय पुरुष को (वरन्त) प्राप्त करें । इति सप्तमो वर्गः ॥

[ १४१ ]
दीर्घतमा ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २, ३, ६, ११ जगती । ४, ७, ६, १० निचृञ्जगती । ५ स्वराट् त्रिष्टुप् । ८ मुरिक् त्रिष्टुप् । १२ मुरिक्

पङ्किः। १३ खराट् पङ्किः॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम्॥

बळित्या तहपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसा यतो जानि। यदीसुप हरते साधेते स्तिऋतस्य धेनां अनयन्त सस्तुतः॥१॥

भा०—( देवस्य ) प्रकाशमान तेजस्वी अग्नि का ( भर्गः ) पदार्थी को परिपक्त करने का ताप ही ( दर्शतस् ) समस्त पदार्थीं को दिखलाने और प्रकाशित करने वाला होता है। (तद्) वही तेज (वपुषे) शरीर की रक्षा, पोषण और वृद्धि के लिये भी ( धार्यि ) धारण करने योग्य है। ( इत्था बट् ) यह बात इस प्रकार से सर्व<mark>ण सत्य है। वह अग्नि का</mark> तेज ( यतः ) जिस कारण से ( सहसः ) वल या शक्ति से ( जिन ) उत्पन्न हुआ करता है इसी कारण से वह शरीर में भी बल को उत्पन्न करता है। ( मितः ) मनन करने वाली बुद्धि नाम अन्तःकरण भी ( ईम् उपह्नरित) इसको ही सब प्रकार से आश्रय करता है। उस पर ही निर्भर हैं । और । ईम् साधते) उसकी ही साधना करती है अर्थात् वह भी तेज से ही उत्पन्न होकर भीतरी तेज को उत्पन्न करती है (धेना सस्रुतः) दूध की धारा वालो गौएं जिस प्रकार अपने वत्स को ही प्राप्त करती हैं उसी प्रकार ( ऋतस्य ) जल को धारण करने और पान कराने वाली मेघ की धाराएं भी ( सस्रुतः ) समान रूप से प्रवाहित होती हुईं ( ईम् अनयन्त ) उस महान् अग्नि के तेज रूप मूल कारण तक ले जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ( देवस्य भर्गः ) ज्ञानवान् पुरुष का दुष्टों को संताप देने वाला तेज भी (यतः) जिस कारण से (सहसः) बल से ही (जिन ) उत्पन्न होता है। और उसका वह (दर्शतं तत् ) दर्शनीय तेज भी (बड् इत्था) सचमुच एक बल ही है। (मितिः ईम् उपह्नरते साधते) बुद्धि भी उसको स्वीकार करती और उसको प्रमाणित और अधिक बल-काली बनाती है ( सस्तुतः ऋतस्य धेनाः ) एक समान मार्ग से जाने वाली ज्ञान की वाणियां भी उसी तक हमें पहुंचाती हैं।

वृत्तो वर्षः पितुमाबित्य या शेये द्वितीयमा सप्तरिवासु मानृष्। तृतीयमस्य बुष्भस्य दोहसे दर्शप्रमति जनयन्त योषणः॥ २॥

भा०-जीवात्मा की तीन दशाएं-[१] (अस्य पृक्षः) इसके सेचन करने थोग्य स्वरूप जो (वपुः) सन्तान उत्पन्न करने में मूल कारण है उसको (पितुमान्) उत्तम अन्न खाने वाला, वा वीर्यं पालक पुरुष ( नित्यः ) सदा स्थिर, होकर ( आशये ) धारण करता है। और जो उसका स्वरूप ( सप्त शिवासु मातृषु ) सातों प्राणों या शिरोनत सातों इन्द्रियों में कल्याण युक्त रूप और शक्ति को धारण करने वाली (मा-तृष्ठ ) ) माताओं के बीच गर्भ रूप से रहता है वह इसका ( द्वितीयम् ) द्वितीय स्वरूप है। और जो ( वृपभस्य ) वीर्य सेक्का पुरुप के ( दोहसे ) पुत्र कामना को पूर्ण करने के लिये ( योपणाः ) स्त्रियें जिस ( दशप्रम-तिम् ) दसों उत्तम ज्ञान कर्म साधनों से युक्त पूर्णाङ्ग वालक को (जन-यन्त ) जनती हैं वह उत्पन्न जीव के रूप में आत्मा का तीसरा स्वरूप है। (२) इसी प्रकार प्रारम्भ में (पितुमान्) अन्नादि पालन के साधनों वाला रक्षक (अस्य) इस पुरुष के (पृक्षः वपुः) पोषणीय देह को वाल्यकाल में ( नित्यः आशये ) पुष्ट करता है। ( द्वितीयं वपुः ) दूसरा कौभार काल के देह को (सप्तशिवासु) सातो सुखकारी पदार्थों को धारण करने वाली माताओं के बीच में पाला जाता है। और (अस्य वृषभस्य तृतीयं वपुः ) फिर यौवन में इस सेचन समर्थ श्रेष्ठ पुरुष का तीसरा पूर्ण यौवन का समय है (दोहसे) कामना पूर्ति के लिए जिस (दशप्रमति ) दश धर्म लक्षणों से सम्पन्न पुरुष को प्राप्त कर (पोषणः जनयन्त ) स्त्रियें सन्तान उत्पन्न करती है। (३) इसी प्रकार इस देह में अन्न द्वारा उत्पन्न जीवनामि के तीन स्वरूप हैं। (१) एक को अज्ञवान् धारण करता है (२) दूसरे को जीव ज्ञान गृहीत इन्द्रियों या शिरोगत सात प्राणों में धारता है (३) तीसरा वीर्य

जिसे खियें धारण करती और सेका पुरुष की खियें उसकी इच्छा पूर्त्यर्थ जनती हैं।

निर्यदी बुधानमहिषस्य वर्षस ईशानासः शर्वसा कन्त सूरयः। यदीमनु पृदिनो मध्व आध्वे गुहा सन्तं मात्रिश्वा मथायातं ३

भा०—( यद् ईम् ) इस जीव को ( ईशानासः ) अधिक सामर्थ्य-वान, वशी ( सूरयः ) विद्वान् लोग ( महिषस्य वर्षसः ) बड़े रूपवान् देह के ( बुध्नात् ) बन्धन से ( निः कन्त ) निर्मुक्त करते हैं और ( यत् ईम् ) जिसको ( प्रदिवः मध्वः आधवे ) पुरातन, सनातन से चले आये, अति उत्तम अभिलाषा योग्य तेजोमय मधुर रस के प्राप्त करने के निमित्त ( गुहा सन्तम् ) अन्तर्गुहा, हृदय के भीतर विराजमान आत्मा को ( मातरिधा ) प्राण वायु ( मथायित ) अग्नि को पवन के समान प्रव्य-लित करता है उसका साक्षात् कर ज्ञान करो।

प्रयत्पितुः परमाद्यीयते पर्या पृज्ञधी वीरुधी दंसे रोहति। उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिचाविष्ठो अभवद् पृणा शुचिः ४

भा०—वह जीव आत्मा कैसा है ? ( यत् ) जो जीव ( परमात् ) सर्जोत्कृष्ट ( पितुः ) देह के पालक अन्न के सार से ही ( प्रणी- यते ) प्रकट होता है और जो ( वीरुधः ) लताओं पर लगने वाले फूल के समान ( पृश्चधः वीरुधः ) अन्नादि के द्वारा पुष्ट होने वाले या पृक्-सु-धः) सम्पर्क, संग द्वारा उत्तम रीति से निपेक संस्कार द्वारा धारण कराने वाले ( वीरुधः ) विशेष रूप से वीज को जन्म देने वाले पुरुष के (दंसु) गृहों में या गृही जीवों, या जायाओं में ( पिर रोहिति ) गर्भ रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है । उभा और दोनों स्त्री और पुरुष ( यत् ) जब ( अस्य ) इस जीव के ( जनुषं ) जन्म के लिये ( इन्वते ) यत्न करते हैं ( आत् इत् ) तभी वह ( यविष्टः ) यव से भी अधिक सूक्ष्म, अथवा अति सुन्दर, बलवान् ( घृणा ) तेजोमय ( ग्रुष्टः ) ग्रुद्ध कान्तिमान्

आत्मा (अभवत् ) प्रकट होता है । 'दंसु'–जाया शब्दस्य जंभावोदस्भावश्च जंपती दम्पत्यादिषु दृष्टः । अत्र च छान्दसो दम्भावो दृष्टव्यः । अथवा दंसु दमेषु । दमो जायापर्यायः स्त्रोवाचको द्रष्टव्यः ।

<mark>श्रादिन्मातॄराविशुद्यास्वा शुचिरहि</mark>स्यमान उर्विया वि वर्ष<mark>वृधि ।</mark> <mark>त्र्रमु यत्पूर्वो अर्घहत्स<u>ना</u>जुर्वो नि नव्य</mark>स्थिष्वर्वरासु धावते॥४<mark>॥८</mark>

भा०—आत्मा का ही वर्णन है। वह जीव (मातुः) माताओं के गर्भ मं (आविशत्) प्रथम प्रविष्ट होता है (आत् इत्) और अनन्तर (यासु) जिनके वीच में वह (अहिंस्यमानः) किसी प्रकार भी पीड़ित न होता हुआ ( उर्विया ) बहुत अच्छी प्रकार ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध रक्त से सिक्त होकर अग्नि के समान ( आ वि वावृधे ) विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा (सना-जुवः) सनातन काल से चला आ<mark>या</mark> ( पूर्वाः ) पूर्व की ( मातृः ) माताओं को प्राप्त होकर ज़िस प्रकार वीज रूप में स्थित होकर (अनु अरुहत् ) अनुकूछ स्थिति में जन्म को प्राप्त करता रहा ठीक उसी प्रकार (अवरासु) अब के उरे के काल में विद्यमान (नव्य-सीप) नये काल की अब की माताओं में भी उसी रीति से (नि धावते) नियम पूर्वक जन्म को प्राप्त होता है, अर्थात् जीवोत्पित्त का क्रम अनादि काल से एक समान ही है। इत्यष्टमी वर्गः॥

आदिद्योतारं वृण्ते दिविष्टिषु भगमिव पपृचानास ऋञ्जते। देवान्यत्कत्वा मुज्मना पुरुष्ठुतो मुद्दे शसं विश्वधा वेति धार्यसे ६

भा०-जीवात्मा का ही पुनः वर्णन है। जब (पृत्वानासः) संग या संपर्क करते हुए (दिविष्टिषु) कामना की एपणाओं में (भगम् इव) पेंश्वर्य के समान सुखजनक भीग को ( ऋक्षते ) साधते हैं ( आत् इत् ) तब भी लोग (होतारम् ) सब संस्कारों के ग्रहण करने वाले या कर्म-फर्लों के भोक्ता को ही ( गुणते ) पुत्र रूप से चाहते हैं। ( यत् ) जो (विश्वधा) आत्मा को धारण करने वाला जीव (पुरुस्तुतः) बहुधा, बहुतों द्वारा वर्णित होता है, और जो (क्रत्वा) ज्ञान और (मज्मना) बल से (देवान्) प्राणों को और (शंसं मर्तं) स्तृति योग्य उत्तम मरण श्लील देह को भी (धायसे) धारण पोपण करने के लिये प्राप्त होता है। वि यदस्था दाजुतो वार्तचो दितो हारों न वका जरणा अनी- कृतः। तस्य परमन्द्जुपं कृष्णा जैहसः शुचिजनमना रज्ञ आ व्यंध्वनः॥ ७॥

भा०—जीव की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं—(यत्) जब वह (यजतः) बाहर आने या प्रसव कर देने योग्य हो जाता है तब वह (वातज्ञतः) सुलकारी प्रवल प्राण वेग से प्रेरित होकर (ह्वारः) कृटिल मार्ग से आता हुआ ही (अनाकृतः) अति पीड़ित होकर (वका न जरणाः) वक्ता पुरुष जिस प्रकार स्तुतियों को धारण करता है उसी प्रकार वह भी (जरणाः) जेरों को (वि अस्थात्) छोड़कर पृथक् हो जाता है। और तब (वि अध्वनः) विपरीत मार्ग से आने वाले (दक्षुषः) माता को पीड़ा और संताप देने वाले (कृष्णजंहसः) खिंचाव तनाव के मार्ग में स्थित, (शुच्जिन्मनः) शुद्ध जन्म वाले (तस्य) उस जीवात्मा के (पत्मन्) मार्ग में (रजः आ अस्थात्) रुधिर या राजस भाव भी आता है। रथो न खातः शिकाभिः कृतो द्यामङ्गीभिरकृषिभिरीयते। आद्रस्य ते कृष्णासो देन्ति सूरखः शूरस्येव त्वेषथादिषते वयः॥ = ॥

भा०—(रथः न) जिस प्रकार रथ वा विमान (शिकांभः) रज्जुओं और कीलादि के वंधनों से (कृतः) तैयार किया जाकर ( द्याम् ईयते ) अपने ही अंगों से आकाश और भूमि पर गमन करता है उसी प्रकार यह जीवात्मा भी (शिकांभः कृतः) निषेक आदि आधान संस्कारों द्वारा उत्पन्न और संस्कृत होकर (द्याम् यातः) इस पृथ्धी पर आता, तेजोमय ज्ञानमय प्रमु और आचार्य से विवेक दीप्ति को प्राप्त होकर ( अङ्गेभिः ) कर चरण आदि अवयवों और योग के साधनाङ प्राणायाम आदि ( अरुपेभिः )

तेजोमय, दीप्ति युक्त एवं रोष रहित शान्ति जनक अंगों से (बाम ईयते ) इस तेजोमय, कमनीय परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्लरस्य = सूरस्य सूरयः इव कृष्णासः वयः ) सूर्यं के जिस प्रकार जलाकर्षण करने वाले दीक्षिमान् किरण गण ( त्वेपथात् ईण्ते ) अपने तेज से सर्वत्र व्यापते हैं उसी प्रकार (आत्) बाद में ( श्रूरस्य इव ) श्रूरवीर के समान अति बलवान् निर्भय (अस्य) इस जीवके भी (ते) वे (सूरयः) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, (कृष्णासः) दुखों के काटने वाले (वयः) हंस पक्षियों के समान निर्विच्च ज्ञानी पुरुष ( त्वेपथात् ) अपने ज्ञान प्रकाश से ( ईपते ) तुझे प्राप्त होते ओर तू ( दक्षि ) पापादि बन्धनों को दग्ध कर देता है।

त्वया हार्ग्ने वर्ष्णो धृतवेतो मित्रः शर्षशृद्धे अर्थमा सुदानवः। यत्स्रीमनु कर्तुना विश्वर्था विभुररान्न नेमिः परिभूरजीयथाः।६

भा०—व्यापक परमेश्वर, बलवान् आत्मा और नायक का वर्णन । हे (अझे) अयणी नायक (त्वया हि) तेरे ही बल से (धृतव्रतः वरुणः) सब कार्यों को धारण करने वाला, सर्वश्रेष्ठ सूर्य और (मित्रः ) प्राण के समान प्रिय चन्द्र, दिन या रात और (सुदानवः) उत्तम सुखों के देने वाले ये दोनों और ( अर्थमा ) गमनशील प्राणीं का नियामक वायु ये सब ( शाशद्रे ) तीक्ष्ण होकर कार्यं करते हैं, ( यत् ) जो तू ( सीम् ) सब प्रकार (अरान् नेमिः न) अरों पर चक्रधारा के समान अपने (कतुना) महान् किया सामर्थ्यं, शक्ति और ज्ञान समर्थ्यं से (विश्वया अनु ) समस्त जनों और प्राणों पर ही ( परिभूः अजायथाः ) सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्, उनका रक्षक, स्वामी हो रहा है।

त्वमंग्ने शशमानायं सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । तं त्वा जु नव्यं सहस्रो युवन्वयं भगं न कारे महिरत्न धीमहि १० भा०-हे (अम्रे) अप्रणी नायक! विद्वन्! तु ( शशमानायः)

स्तुतिशील ( सुन्वते ) सवन या अभिषेक करने वाले प्रजाजन को देने के लिये (देवतातिम् रत्नम्) देव सदश, दानशील, उत्तम पुरुषों के दितकारी, रमण करने योग्य उत्तम पद को ( इन्विस ) प्राप्त कर । हे ( यिवष्ठ युवन् ) बलवन् ! युवक ! उत्साहवन् ! हे ( मिहरत ) भूमि रत्न के स्वामिन् ! बड़े रत्नों के स्वामी एवं पूज्य रम्य गुणों से युक्त ! तुझको ( कारे ) सब उत्तम कार्यों में ( भगं न ) ऐश्वर्य के समान सेवनीय एवं ( सहसः ) बल के कारण ( नच्यं ) स्तुति योग्य हम ( त्वां नु धीमिह ) तुझ को ही जानें और धारण कर मुख्य पद पर कार्य में नियुक्त करें। ( २ ) आत्मा के पक्ष में —वह आत्मा (शशमानाय) शम साधना करने वाले या स्तुतिकर्त्ता उपासक को रम्य, देव, तेजोमय या सुखरूप से प्राप्त होता है उसी स्तुत्य का हम ध्यान करें।

श्चरमे र्यिं न स्वर्धे दमूनसं भगं दन्नं न पर्वनासि धर्णेसिम् । र्श्मीरिव यो यमति जन्मनी ड्रभे देवानां शंसमृत श्चा चे सु-ऋतुं: ॥ ११ ॥

भा०—हे आत्मन्! हे नायक! विद्वन्! तू (अस्मे) हमें (रयिं न) उत्तम ऐश्वर्य के समान (स्वर्य) उत्तम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम
और (दम्नसं) इन्द्रियों और मन को दमन करने वाले (धर्णीसं)
धैर्य, विद्यादि के धारण करने वाले (दक्षं) क्रियाकुशल, ज्ञानवान् (भगं)
सेवन करने योग्य, सुखप्रद, ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप को (पप्रचासि) प्रदान
करता है, प्रकट करता है। (यः) जो तू (रश्मीन् इव) सूर्य जिस
प्रकार किरणों को और सारिथ जिस प्रकार अश्व की बागों को दश में करता
है उसी प्रकार (उमे) दोनों (जन्मनी) जन्म इहलोक और परलोक
दोनों को (यमित) नियम में रखता है। तू (देवानां) विद्वानों के और
प्राणों के बीच (शसं) स्तुत्य रूप को (आ यमित च) प्राप्त करता है
(ऋते च) सत्व व्यवहार, ज्ञान और ऐश्वर्य के निमित्त तू (सुकतुः आ च)

शोभन कर्म करने वाला और उत्तम ज्ञानवान् हो। अप्रणी नायक भी ऐश्वर्य को और उत्तम धनाड्य, दमनकारी, जितेन्द्रिय, कुशल, ऐश्वर्यवान् राष्ट्रधारक पुरुपों का सत्संग करे। वह दोनों पर और स्वपक्षों को रासों के समान वश करे, विद्वानों और राजाओं में स्तुति प्राप्त करे, उत्तम कर्मवान् वने।

उत् नः सुद्यातमा जीराश्वो होता मन्द्रः शृणवञ्चन्द्ररेथः। सनी नेष्वयेषतमेरमूरो ग्निवामं सुवितं वस्यो अच्छी॥१२॥

भा०-आत्मा का ही वर्णन है। ( उत ) और ( सः ) वह ( नः ) हमारा ( सुद्योत्मा = सुद्यः-आत्मा अथवा सु-द्योत्मा ) उत्तम रीति से चमकने वाला प्रकाश स्वरूप आत्मा (जीराश्वः) कर्म फलभोक्ता जीव ही (होता) सब विद्याओं और ज्ञानों को ग्रहण करने वाला और (चन्द्रथः) आल्हादक सुवर्ण या चन्द्र के समान प्रकाश स्वरूप (मन्द्रः) अति हर्पंकर, उत्तम ( श्रणवत् ) सुना जाता है। ( सः ) वह (अमूरः ) अमर, मृत्यु रहित और मोह रहित होकर (अग्निः) ज्ञानवान् आत्मा (नः) हमें ( नेपतमेः ) उत्तम नायक प्राणों द्वारा (वस्यः) देह में वसने योग्य और उनके द्वारा देह में वसने हारा होकर ( सुवितम् ) सुख प्राप्त करने योग्य (वामं) भजने योग्य उत्तम पद तक (नेपत्) ले जावे और उसका (अच्छ) साक्षात् करे। (२) नायक पक्ष में —वह तेजस्वी, वेगवान् अश्वों से युक्त सबको बेतन देने वाला, सुवर्णादि को रथ में धारण करने वाला, या लोह के बने दृढ़ रथ वाला, (मनदः) स्तुत्य होकर ( श्रुणवत् ) सब की प्रार्थना सुने । वह (नेपतमैः) उत्तम नायकों सहित उत्तम प्राप्य पद, या देश को प्राप्त करावे। वह राष्ट्र वसाने हारा होने से 'वस्य' है। अस्ताव्युक्षिः शिमीवद्भिरक्षैः साम्राज्याय प्रतुरं द्धानः । श्रुमी च ये मुघवानी व्यं च मिहं न सूरो अति निष्टतन्युः ॥१३॥१॥ भा०-( अग्निः ) ज्ञानवान्, विद्वान् नायक, परमेश्वर और देह के

अंग में व्यापक जीव (शिमीविद्धः) उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्माओं और शान्ति या शम की साधना वाले तेजस्वी और (अकेंं:) अर्चनाशील और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुषों से (अस्तावि) नित्य स्तुति किया जाता है, उसका वे नित्य वर्णन करते हैं। वह (साम्राज्याय) साम्राज्य पद, और सम्राट् परम प्रभु के अद्वितीय पद के लाभ के लिये (प्रतरं) शत्रुगण और भवसागर को पार करने वाले सैन्य और ज्ञानानुष्ठान को (द्धानः) धारण करता है। और (ये च) जो (अमी) ये (मघवानः) ऐश्वर्यवान् और निष्पाप, (वयंच) और हम सब (सूरः मिहं न) मेव को सूर्य के समान (निः ततन्युः) नित्य स्तुति कर उसको प्रसिद्ध करें। उसके गुणों को प्रकट करें। इति नवमो वर्णः।

## [ १४२ ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ देवता—१, २, ३, ४ श्रिग्नः । ५ वर्षिः । ६ देव्यो द्वारः । ७ उपासानका । ५ देव्यो होतारौ । ६ सरस्वतीडाभारत्यः । १० त्वष्टा । ११ वनस्पतिः । १२ स्वाहाकृतिः । १३ इन्द्रश्च ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ५, ६ निचृदनुष्टुप् । ४ स्वराडनुष्टुप् । ३, ७, १०, ११, १२ अनुष्टुप् । १३ भुतिगुष्णिक् ॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम् ॥

सिमिद्धो अयु आ वृह देवाँ अय यतस्रुचे। तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं सुतसीमाय दाशुंवे॥१॥

भा०—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन्! जिस प्रकार अग्नि (देवान् आ वह ) प्रकाश देने वाले किरणों को स्वयं धारण करता और अन्यों को भी प्रदान करता है और (यतसुचे) सुक् नाम घृताधार पात्र को थामने वाले और (सुतसोमाय) सोम वाले यजमान के हितार्थ (तन्तुं तनोति) यज्ञ का सम्पादन करता है उसी प्रकार हे (अग्ने) विद्वन् ! हे अप्रणी नायक पुरुष ! तू भी (सिमिद्धः) खूव विद्या आदि शुभ गुणों से प्रकाशित और तेजस्वी होकर (देवान् आ वह ) उत्तम गुणों को धारण कर और विद्वान् पुरुषों को प्राप्त हो। और (अद्य) आज (यत- खुचे) संयत वीर्य वाले, जितेन्द्रिय (सुतसोमाय) शिष्यों और पुत्रों को उत्पन्न कर, उनको उत्तम पद पर अभिषिक्त करने वाले (दाशुवे) अपना स्वर्वस्व ज्ञान और धन सौंपने वाले, वृद्ध पिता के लिये ही (पूर्व्यं) पूर्व पुरुषों से सुरक्षित (तन्तुं) प्रजातन्तु और शिष्यतन्तु को (तनु- इव्यं) विस्तृत कर।

्षृतवन्तुमुपं मासि मधुमन्तं तन्न्नपात् । युद्धं विप्रस्य मार्वतः शशमानस्य दाशुर्षः ॥ २ ॥

भा०—(तन्नपात्) देह को न गिरने देने से जाठर अग्नि 'तन्न-पात्' है। तन् अर्थात् सूक्ष्म 'आपः' उनसे ओषधि काष्टादि और काष्टों से अग्नि इस प्रकार जलों का नपात् अर्थात् नाती भौतिक अग्नि है। वह जिस प्रकार स्तुतिशील हिवदाता पुरुष के ( घृतवन्तं मधुमन्तं यज्ञं ) घृत और बीहि आदि अन्न से युक्त यज्ञ को सम्पादित करता है उसी प्रकार हे (तन्नपात्) प्रजा के शरीरों और विस्तृत राष्ट्र को न गिरने देने वाले विद्वन् ! और राजन् ! तू ( शशमानस्य ) कष्टों को पार करने वाले ( दाशुषः ) अपने को तेरे प्रति आत्मसमर्पण कर देने वाले (मावतः) मेरे जैसे ( विप्रस्य ) मेधावी बुद्धिमान् जन के (घृतवन्तं) जल से पूर्ण, और ( मधुमन्तं ) अन्न से समृद्ध ( यज्ञं ) उत्तम प्रजापालक राष्ट्र को ( उप मासि ) सम्पादन कर, उसको संचालित कर।

शाचिः पावको श्रद्धुंतो मध्या युज्ञं मिमित्तति । नराशंसुस्त्रिरा दिवा देवो देवेषु युज्ञियः ॥ ३॥

भा०—( नराशंसः ) नायक पुरुषों से स्तुति करने योग्य, प्रशंस-नीय श्रेष्ठ पुरुष ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध आचारवान्, धर्मात्मा, ( पावकः ) अग्नि के समान अन्यों को ग्रुद्ध पवित्राचार बनाने हारा, (अद्भुतः) आश्चर्य-जनक, (देव) दानशील, विजिगीषु (देवेषु) अन्य दानशील, और विजय के इच्छुक कामनावान् पुरुषों के बीच में (यज्ञियः) स्वयं सब से श्रेष्ठ दानशील एवं स्तुति और सत्कार और प्रजापालक पद के योग्य पुरुष (यज्ञं) सुसंगत राज्य को (मध्वा) मधुर अन्न, मधुर वचन और मधुर विचारों तथा उत्तम जल से (ज्ञिः) तीनों प्रकार से (आ मिमिक्षिति) सेचन करे।

ई िं छेतो अप्र आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्। इयं हि त्वां मृतिर्ममाच्छा सुजिह्न वच्यते॥ ४॥

भा०—उत्तम जिह्वा या दीप्ति, ज्वाला वाला अग्नि जिस प्रकार (इन्द्रं) ऐश्वर्यकर, प्रिय, मनोहर विद्युत् के प्रकाश को देता है उसी प्रकार हे (सुजिह्व) उत्तम मधुर वाणी वाले! (अग्ने) विद्वन्! तू (ईळितः) स्तुति किया जाकर, प्रशंसित और इच्छानुरूप उपदेश प्राप्त करके, विद्वान् होकर (इह) इस लोक में, और इस जन्म में (प्रियम्) प्रीति कारक, सब को अच्छा लगने वाले, (चित्रम्) आश्चर्यकर (इन्द्रं) ऐश्वर्य को (आ वह) धारण कर और प्राप्त कर (त्वा) तुझे (मम) मेरी (इयं मितः) यह उत्तम बुद्धि (अच्छ) भली प्रकार (वच्यते) उपदेश की जावे।

स्तृणानासो यतस्रीचो बहिर्यक्षे स्वध्वरे । वृञ्जे देवव्यचस्तम्मिन्द्रीय शर्म सुप्रयः ॥ ४॥

भा०—( यथा यतसुचः यज्ञे बिहिः स्तृणानासः इन्द्राय देवव्यचस्त-मम् शर्म वृञ्जते तथा ) जिस प्रकार यज्ञ में सुक् आदि पात्रों को उठाए हुए यज्ञ कर्त्ता लोग यज्ञ में कुश आदि बिछाते हुए 'इन्द्र' अर्थात परमेश्वर या उपास्यदेव के व्यापक विस्तृत सुख को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (सु-अध्दरे) जिस को शत्रुजन नष्ट न कर सकें ऐसे राष्ट्र में ( यतसुचः ) बाहुओं, वाणियों, इन्द्रियों, स्त्रियों और समस्त लोकों को नियम में रखनेमें समर्थ उत्तम शासक जन (वर्दिः) बद्दे भारी बल या राष्ट्र को (स्तृणानासः) आच्छादिन करते हुए (इन्द्राय) शरुहन्ता राजा के लिये (देवव्यच्स्तमम्) विद्रानों, विजयेच्छुक वीर पुरुषों से खूब परि पूर्ण, (सप्रथः) खूब विस्तृत, (शर्म) सुखकारक भवन, शरण रक्षागृह सभाभवन दुर्ण आदि (बृञ्जे) बनाते हैं। अथवा बद्दे भारी राष्ट्र को आच्छादित या सुरक्षित रख कर उसको सुरक्षित बद्दे गृह के समान बना लेते हैं।

वि श्रयन्तासृतावृधः प्रये द्वेभ्यो सहीः। पावकासः पुरुस्पृह्यो द्वारी देवीरस्थातः॥६॥१०॥

भा०—( महीः द्वारः ) जिस प्रकार बड़े २ द्वार ( देवेभ्यः प्रये ) विद्वानों और व्यवहारवान् पुरुषों के आने जाने के लिये विविध प्रकार से खड़े किये जाते हैं उसी प्रकार (द्वारः) शत्रुओं का और बुरे कर्मों का वारण करने वाली ( ऋतावृधः देवीः महीः ) सत्याचरण को बढ़ाने वाली, पूज्य खिंथों, जलादि अर्थात् अन्न और धन से प्रजा को समृद्ध करनेवाली उत्तम उपजाऊ और रसमयी भूमियों, और विजयशालिनी पृथ्वर्य को बढ़ाने वाली बड़ी २ सेनाएं ( देवेभ्यः ) विद्वानों को पाने और व्यवहारज्ञों के योग और विजयवहारज्ञों के योग और विजयवहारज्ञों के योग और विजयवहारज्ञों के प्रयोग के लिये ( वि श्रयन्ताम् ) विद्रोष रूप से प्राप्त हों, सेवन की जायों, और वे ( पावकासः ) स्वयं पवित्र और अन्यों को पवित्र करने वाली, और ( असश्चतः ) अनासक्त, विलक्षण, और अन्यों से उपयुक्त या अन्यों के अधीन न हो। इति दशमो वर्गः ॥

त्रा भन्दमाने उपकि नक्षेषासां सुपेशसा।
यही ऋतस्य मात्रा सीद्रीतां वर्हिरा सुमत्॥ ७॥
भा०—(नक्षोषासा) रात और दिन जिस प्रकार (भन्दमाने)
सबको सुख देने वाले (सुपेशसा) उत्तम रूप वाले हैं उसी प्रकार

(भन्दमाने) एवके कल्याणकारक, एक दूसरे को सुख देने हारे, (नक्तो-पासा) रात्रि और उपा काल के समान एक दूसरे के अति समीप रहते हुए (सुपेशसा) सुन्दर रूप और अंगों वाले (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (मातरा) जानने वाले माता पिता, स्त्री पुरुष (यह्नी) पड़े पूज्य होकर (उपाके) सदा समीप आवें और (सुमत्) उत्तम हर्पदायक (वर्हि:) वृद्धिकारी गृह और प्रजाजन, उत्तम आसन पर (आसीदतां) विराजें।

मन्द्रजिह्या जुगुर्वेणी होतारा दैव्या कवी। युज्ञं नी यत्ततामिमं सिधमुद्य दिविस्पृशम्॥ =॥

भा०—( मन्द्रजिह्वा ) अति हुएँ उत्पन्न करने वाली, उत्तम वाणीं वाले, ( जुगुर्वणी ) निरन्तर उद्यमशील, और अध्ययनशील ( होतारा ) ज्ञान के दान और ग्रहण करने वाले ( दैन्या ) विद्वानों में प्रसिद्ध और उत्तम गुणों के धारण करने वाले, ( कवी ) दूरदर्शी, विद्वान् ( नः ) हमारे ( इमं ) इस ( सिध्रम् ) सब कार्यों के साधक ( दितिस्पृशम् ) सब कामनाओं और ज्ञान को प्रदान करने वाले ( यज्ञं ) यज्ञ, श्रेष्टकर्म और परस्पर सत्संग, मैत्री भाव ( यक्षताम् ) करें।

शुचिद्वेष्विपिता होत्रा महत्सु भारती । इळा सरम्वती मही बृहिः सीदन्तु युक्तियाः॥ ६॥

भा०—जो (देवेषु) विद्वानों और व्यवहारज्ञ और ज्ञानप्रद गुरू जनों में (अर्षिता) गुरु परम्परा से प्राप्त (श्रुचिः) शुद्ध (होत्रा) शिष्य परम्परा से प्राप्त करने योग्य विद्यामयी वाणी है और जो (मरुस्ता) विद्वान् और वीर प्रजाजनों में (भारती) प्रजापालक राजाओं की वाणी है और जो (इला) पूज्य ईश्वरोपासना योग्य और (सरस्वती) प्रशस्त ज्ञान वाली (मही) बड़ी भारी दानयोग्य उत्तम वेद वाणी हैं वे सब (यज्ञियाः) यज्ञ, अर्थात् परमेश्वर, और श्रेष्ट कर्म तथा उपासनादि के

योग्य हैं। वे सब (बर्हिः) वृद्धिशील पुरुष और दिद्यार्थी जन में (सीदन्तु) विराजें। अथवा होत्रा—ऋग्वेद, भारती यजुर्वेद, इळा सामवेद, सरस्वती अथर्ववेद,।

तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुवारं पुरुत्मना ।

त्वष्टा पोषाय विष्यंतु राये नामा ना श्रस्मयुः॥ १०॥

भा०—( अस्मयुः ) हमारा प्रिय ( त्वष्टा ) शिल्पी और तेजस्वी राजा ( नः पोषाय ) हमें पुष्ट करने और पोषण करने के लिये और ( नः राये ) हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये ( नः नामा वि स्यतु ) हमारे केन्द्र में आकर विराजे । वह ( नः ) हमें ( तुरीपम् ) अति शीव्र रक्षा करने वाले ( अद्भुतं ) आश्चर्यकारी, नये से नये ( पुरु ) बहुत अधिक (अरं) बहुत पर्याप्त साधन और ( तमना ) स्वयं अपने आत्म सामर्थ्य से (पुरु) प्रभूत ऐश्वर्य ( वि स्यतु ) प्राप्त करे और करावे ।

श्<u>रवसृजन्तुप त्मनां देवान्यंक्षि वनस्पते ।</u> श्रुग्निर्हब्या सुंघुदति देवो देवेषु मेधिरः ॥ ११ ॥

भा०--हे (वनस्पते) रिश्मयों के स्वामी सूर्य के समान तेजस्विन्! और वनस्पति अर्थात् महावृक्ष के समान अपनी छाया में अपने आश्रितों को शरण देने हारे! अथवा जलों के पित समुद्र के समान एवं सेवने योग्य ऐश्वर्यों और उत्तम गुणों के स्वामिन्! विद्वन्! तू (त्मना) अपने आत्म सामर्थ्य से (देवान्) विद्या और धन के अभिलापी उत्तम विद्वान् पुरुषों को (अव सजन्) अति समीप बुला कर, (उप यिक्ष) विद्या और ऐश्वर्य को प्रदान कर। (अग्निः) ज्ञानवान् और (देवः) दानशील (मेधिरः) और बुद्धिमान् पुरुष (देवेषु) उन पदार्थों के इच्छुक पुरुषों में (हन्या) देने योग्य ज्ञान, धन और उपदेश आदि पदार्थ (सु सूदित) सदा दिया ही करता है।

पूष्रवते मुरुत्वते विश्वदेवाय वायवे। स्वाहा गायुत्रवेपसे हुव्यमिन्द्राय कर्तन ॥ १२॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (पूषण्वते) पोषण करने वाले गुणों से युक्त और पोषक साधनों और पोषक वर्गों के स्वामी, ( मरु-त्वते ) विद्वानों, वैश्य प्रजा और वीर सैनिक स्वामी ( विश्वदेवाय ) समस्त उत्तम, विजिगीपुओं के स्वामी ( वायवे ) ज्ञानेच्छुक, ज्ञानपद और वायु के समान तीव वेग से जाने वाले नायक तथा ( गायत्रवेपसे ) गान करने वाले के रक्षक स्वरूप ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने और उसके स्वामी प्रभु के लिये (स्वाहा) उत्तम सत्य आचरण और सत्कार द्वारा ( हन्यम् कर्तन) उत्तम वचन सत्कार और अन्नादि पदार्थ उपस्थित करो ।

स्वाहाकृतान्या गृह्युपं हुव्यानि बीतये।

इन्द्रा गृहि श्रुधी हुने त्वां हैवन्ते ऋष्वेर ॥ १३ ॥ ११ ॥
भा०—हे (इन्ह्र) ऐश्वर्यवन् ! हे विद्यावन् ! आचार्य ! आप (स्वाहाकृतानि) उत्तम वाणी और आदर द्वारा सुसम्पादित (हन्यानि) अन्न आदि
उत्तम पदार्थों को (वीतये) ग्राप्त करने के लिये (आगृहि) आओ ।
(आगृहि) आओ और (हवं) उत्तम वचन (श्रुधि) श्रवण करो । लोग (अध्वरे) इस यज्ञ में परस्पर सत्संग और उत्तम कर्म के अवसर पर (त्वां
हवन्ते) तुझे बुलाते और तुझ से ज्ञान श्रवण करने की प्रार्थना करते हैं।
इत्येकादशो वर्गः ॥

[ १४३ ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ अप्रिदेवता ॥ अन्दः—१, ७ निचृष्णगती । २, ३, ५, विराड्जगती । ४, ६ जगती च । = निचृत त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥ प्र तव्यसीं घीतिम् अये वाचो मृति सहसः सूनवे भरे । श्रुपां नपाद्यो वस्त्रिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसी दहित्वयः ॥ १॥

भा०—(यः) जो (अपां नपात्) आस पुरुपों के बीच जो कर्माचरण में पतित नहीं होता और जो (वसुक्षिः सह) गुरू के अधीन
विद्या प्राप्ति के लिये वसने वाले, अन्तेवासी छात्रों के सहित (प्रियः)
गुरु को सेवा छुश्रूपा से प्रसन्न करने वाला, (होता) ज्ञान का स्वीकार
करने हारा, (ऋत्वियः) सत्य ज्ञान को धारण करने वाले गुरुओं के अधीन
रहने वाला शिष्य होकर (पृथिच्यां) विनय से पृथिवी पर (नि—असीदत्) विराजता है ऐसे (अग्नये) अंग २ में विनय से झुकने वाले
(वाचः सहसः सुनवे) वाणी और वल के सम्पादन करने वाले पुत्र और
शिष्य के लिये में आचार्य विद्वान पुरुप (तन्यसीं) वल सम्पादन करने
वाली और (नन्यसीं) नये से नया ज्ञान सम्पादन करने वाली, (धीतिम्)
धारण पोपग करने वाली अध्ययन किया और (मितं) ज्ञान का (प्रभरे)
अच्छी प्रकार उपदेश कर्कः।

स जार्यमानः पर्मे व्योमन्याविर्गिनरभवन्मात्रिश्वेने । श्रुस्य कत्वा समिधानस्यं मुज्मना प्र द्यावा शोकाः पृथिवी श्रेरोचन् यत् ॥ २ ॥

भा०—(अग्निः मातरिश्वने) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार मातरिश्वा अर्थात् वायु को गित देने के लिये (परमे व्योमित ) वह आकाश में
उदय को प्राप्त होता है और अपने प्रकाश से आकाश और पृथिवी को
चमका देता है। और जिस प्रकार (अग्निः जायमानः मातरिश्वने) जिस
प्रकार भौतिक अग्नि वायु के वेग बढ़ाने के लिये होता है और उस भड़कते
हुए अग्नि की ज्वाला मूमि और आकाश दोनों को चमका देती है उसी
प्रकार (सः) वह (अग्निः) ज्ञानवान् विनयशील विद्यार्थी (मातरिश्वने)
सावित्री माता के पद पर चलने वाले, माता के समान अपने गर्भ में
बालक को लेने हारे आचार्य के यशो वृद्धि और हर्प के लिये ही ( परमे )
सब से उल्लुष्ट ( वि-ओमिन ) विशेष रक्षा करने वाले एवं विशेष रूप से

पालने योग्य 'ओं३म्' पर ब्रह्म की शरण में और ब्रह्म अर्थात् वेद ज्ञान में (जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ (आविः अभवन् ) अपने उत्तम गुणों से प्रकट हो। (सिमधानस्य ) तेज से चमकने हारे (क्रत्वा ) इसके उत्तम प्रज्ञा और कर्म सामर्थ्य से और (मज्मना ) बल से (अस्य-शोचि ) उसका तेज और प्रभाव (द्यावा पृथिवी ) आकाश और पृथिवी के समान माता और पिता दोनों को (प्रअरोचयत् ) प्रकाशित कर दे। दोनों के नाम उज्ज्वल कर दे।

श्रस्य त्वेषा श्रजरा श्रस्य भानवेः सुसन्दर्शः सुप्रतीकस्य सुद्युतः। भारवेक्षस्रो अत्यक्षने सिन्धेवोऽग्ने रेजन्ते असंसन्तो श्रजराः३

भा०—जिस प्रकार (सुद्युतः) उत्तम कान्तिमान् सूर्यं की (भानवः) किरणें भी (त्वेषाः, अजराः) कभी नाश को प्राप्त नहीं होती और जिस प्रकार (भात्वक्षसः) तेजोमात्र से बळशाळी सूर्य के (अससन्तः) कभी नष्ट न होने वाळे किरण भी (सिन्धवः) सदा वेग वा प्रवाहों के समान सूर्य से बढ़ने वाळे होते हैं वे (अक्तुः अति) अन्धकारमय रात्रि वेळा को लांच कर प्रकाशित हुआ करते हैं उसी प्रकार (अस्य) इस (सुसंहशः) उत्तम रीति से सब पदार्थों को ज्ञान दृष्टि से अच्छी प्रकार देखने वाळे (सुप्रतीकस्य) उत्तम रूप या सुख शोभा से युक्त, सुन्दर, (सुद्युतः) उत्तम कान्तिमान्, तेजस्वी, (अस्य) इस विद्वान् आचार्यं और शिष्ट विद्वान् के भी (भानवः) ज्ञान प्रकाश (अजराः) कभी नाश को प्राप्त नहीं होते और (अजराः) अवर्णनीय रूप से उत्तम होते हैं। (भात्वक्षसः अस्य) दीप्ति के स्वामी सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष के (अजराः सिन्धवः) अविनाशी सदा वेग से बहने वाळो सरिताओं के समान वेग से गति करने वाळे ज्ञान प्रवाह (असन्सन्तः) कभी न सोते हुए, जागरणशीळ पुरुषों के समान ही (अक्टुः

अति ) रात्रि काल के समान उज्वल गुणों के प्रकाश कर देने वाले गुरू या शिष्य को भी पार कर ( अति रेजन्ते ) प्रकाशित होते हैं।

यमेरिरे भूगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मुज्मना । श्रुप्ति तं गिर्भिहिंनुहि स्व श्रा दमे य एको वस्त्रो वर्रणो न राजीत ॥ ४॥

भा०—(यम्) जिस (विश्ववेदसं) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्य के स्वामी को (मृगवः) अपने पाप और कर्म बन्धनों को भून देने वाले, तपस्वी लोग (पृथिच्या) पृथिवी के और (भुवनस्य) समस्त चराचर ससार के (नाभा) मध्य में, केन्द्र में (मज्मना) सब को बल से सञ्चालित करने वाला मुख्य बल रूप (आप्रिरे ) जानते और बतलाते हैं हे पुरुष ! (तम् अग्निम् ) उस सर्वप्रकाशक, सर्वनायक, सर्वच्यापक प्रमेश्वर की (गीर्भिः हिनुहि ) वाणियों से स्तुति कर (य एकः) जो अकेला, अद्वितीय होकर (स्वे दमे ) अपने घर में स्वामी और शरीर में आत्मा के समान (बस्वः) बसे हुए इस महान् ब्रह्माण्ड के (दमे ) दमन करने में (बरुणः नः) सर्वश्रेष्ठ राजा के समान (राजित) विराजता है।

न यो वर्राय मुरुतामिव स्बनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथा शनिः। श्रुश्चिर्जस्मैस्तिगितैरिचि भवीति योधा न शबून्त्स वना न्युञ्जते ॥ ४ ॥

भा०—( मस्ताम स्वनः ) तीव बेग वाले वायुओं का शब्द जिस प्रकार रोका नहीं जा सकता और (सृष्टा सेना) चक्रव्यूहादि से रची या सेनापित के आज्ञा वचन से प्रेरित होकर छूट निकली सेना जिस प्रकार फिर रोकी नहीं जा सकती और (यथा अश्चिन) जिस प्रकार मेध से निकली विद्युत् रोके नहीं रुक सकती उसी प्रकार (यः) जो (अग्निः) अप्रणी नायक (वराय न) रोका नहीं जा सकता। (योधः शत्नून् न) योद्धा पुरुष जिस प्रकार शत्रुओं को (तिगितैः भर्वति) तीक्ष्ण शास्त्रों से नाश कर देता है और जिस प्रकार (अग्निः वनानि) अग्नि अपनी तीक्षण ज्वालाओं से जंगलों को (अति) भस्म कर देता है। उसी प्रकार (अग्निः) ज्ञानी विद्वान् पुरुष (तिगितैः) अपने तीक्ष्ण (जम्मैः) तपः साधनों से (वनानि) सेवने योग्य विलासों को (भर्वति) नाश करे और (सः सन्नुन् नि ऋक्षते) काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अन्तः शत्रुओं को अपने वश करे।

कुविन्नो श्राग्निरुचर्थस्य वीरसद्वसुं कुविद्वसुं भिः कार्ममावरंत्। चोदः कुविर्चुतुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तस्या धिया गृंगो॥६॥

भा०—(अग्नः) विनीत विद्यार्थी (नः) हमारे (कुवित् उचथस्य) बहुत से उत्तम वचनों या आज्ञा वचन का (वीः असत्) पालक और प्राप्त करने का इच्छुक हो। वह (वसुः) गुरुओं के अधीन रहकर (वसुिक्षः) अन्य अन्तेवासी सहाध्यायी, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी गण के साथ (कामम्) अपने अभिलाषा करने योग्य ज्ञान को (आ अवरत्) प्राप्त करे। अथवा (कामम् आ अवरत्) काम वेग को दूर करे। वह (चोदः) आचार्य द्वारा नित्य प्रेरित होकर (धियः सातये) ज्ञान और कर्म या आचार शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिये (कुवित्) बहुत अधिक (तुतुज्यात्) बाधक कारणों को नाश करे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, और पढ़े। और तब (तम्) उस ( शुचिप्रतीकम् ) शुद्ध पवित्र स्वरूप वाले शोभन सुख, सौम्य शिष्ट्य को आचार्य (अया धिया) इस प्रज्ञा और कर्म से ( गुणे ) उपदेश करे।

घृतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्षद्मारिन मित्रं न समियान ऋक्षते। इन्धानो अको विद्धेषु दीर्घच्छुकवर्णामुद्धं नो यंसते धियम् ७

भा०—( समिधानः ) अच्छी प्रकार तेज वा बीचरक्षा के द्वारा

तेजस्वी होता हुआ शिष्य (घृतप्रतीकम्) घी को प्राप्त होकर चमकने वाले अप्रि के समान ज्ञान के प्रकाशक, तेजस्वी और ( घृतप्रतीकम् ) जल की प्रकट करने वाले, अदिच्छिन्न धारा से बरसने वाले और (ऋतस्य धूर्पद्<del>म्)</del>) जल के भार को अपने में धारण करनेवाले मेघ के समान (ऋतस्य) सत्य <mark>ज्ञान और वेद ज्ञान के ( धूर्णदम्</mark> ) धुर अर्थात् मुख्य पट पर विरा<mark>जने</mark> वाले, वेद विद्या के धुरन्धर आचार्य को ( मित्रं न ) मित्र या सुहत् के समान (ऋक्षते ) प्राप्त करे, और उसकी सेवा करे। वह स्वयं भी ( इन्धानः ) ज्ञान और तपस्याओं से प्रकाशित होता हुआ ( अकः ) वाधक कारणों और पीडाओं से आक्रान्त न होकर, उनसे नष्ट न होकर ( विद्येषु ) ज्ञानप्राप्ति के अवसरों में और शास्त्रों में ( दीसन् ) समके और उनको धारण करे । और वह आचार्च (नः ) हमें ( शुक्र-वर्णाम् ) गुद्ध वर्ण वाली, विशुद्ध अक्षरोचारण से युक्त, शुद्ध ज्ञानस्वरूप, निर्मल, (धियम्) यज्ञा, वाणी, कर्म को (उत् यंसते) उद्योगपूर्वक प्राप्त और पालन करे । अथवा ( इन्धानः विद्थेषु दीद्यत् शुक्रवर्णां धियम् उद् यंसते ) तेजस्वी ज्ञानों में चमकता हुआ विद्वान् ग्रुद्धवर्णा स्त्री को विवाहे । और आचार्य उस ग्रुद्ध ज्ञानसयी वाणी को ( उद् यंसते ) उत्तम रीति से प्रदान करे।

<mark>अर्थयुच्छुन्नप्रयुच्छुद्धिरक्षे</mark> शिवेभिनीः पायुभिः पाहि शुग्मैः। अर्दच्येभिरदेषितेभिर्षिष्टेऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः प्रार

भा०—हे विद्वन् ! (अझे) ज्ञानवन् ! ज्ञानप्रकाशक ! हे नायक ! तू (अप्रयुच्छिद्धिः ) प्रमाद से रहित (विशेभिः ) कल्याणकारी, (शर्माः) सुख शान्ति प्राप्त कराने वाले, (पायुभिः ) रक्षक और पावन करने वाले (अदब्धेभिः ) दूसरों से न मारे जाने वाले, (अदिपतैः ) अन्यों को क्षेश न पहुंचाने वाले और मोह, गर्व आदि से रहित, (अनिमिपद्धिः) आंख न झंपकने वाले, सदा सावधान, कर्त्तव्य पर सदा दृष्टि रखने वाले विद्वान्

पुरुपों सहित आप स्वयं (अप्रयुच्छन्) कभी भी प्रमाद न करता हुआ (नः जाः) हमारी प्रजाओं को (पिर पाहि) सब प्रकार से रक्षा कर । अथवा — (जा त्व नः पिरपाहि) तू स्वयं पिता के समान उत्पादक सब को सुखजनक होकर हमारी सब प्रकार से रक्षा कर । परमेश्वर पक्ष की योजना विस्तार भय से नहीं लिखी ।

#### [ 888]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ अशिरेवता ॥ छन्दः — १, ३, ४, ४, ७ निच्छजगती । २ जगती । ६ अरिक्पङ्किः ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

पति प्र होता वृतमस्य मायखेष्वां द्धांनः शुचिपेशसं धियम् । अभि सुचेः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रयम ह निसंते १

अ(०—अप्ति-त्रताचरण का क्या स्तरूप है ? ( शुविषेशसं धियं ) जिथा द्यानः ) जिस प्रकार अप्ति अपनी शुद्ध कान्तिमय, तेज को घारण करने वाली उगला को ऊपर धारण करता है उसी प्रकार ( होता ) सद्गुण, सद्विद्या के ग्रहण करने और अन्यों को ग्रदान करने वाला विद्वान् ( मायया ) बुद्धि पूर्वक, ( शुचिषेशसं ) शुद्ध, पविद्य स्तरूप ( धियम् ) कर्म और ज्ञान युक्त मित या प्रज्ञा को ( ऊर्ध्याम् ) सब से ऊपर (द्यानः) धारण करता हुआ ( अस्य ) इस अजि के ( व्रतम् ) सेवा व्रत को (ग्र एति) उत्तमता से पालन करे। उसी प्रकार वह शुद्ध प्रज्ञा, शुद्ध कर्माचरण को सर्वोगिर मुख्य रखता हुआ अप्ति के समान ( अस्य ) इस शिक्षक आचार्य के निर्धारित नियम तथा परमेश्वर के निमित्त ब्रह्मवर्य व्रत का पालन करे। तब व्रतपालन रूप ब्रह्मवर्य के बाद क्या करे ? ( याः अस्य धाम प्रथमं निसते ताः खुचः क्रयते) जो सुची आदि पात्र इस अप्ति के स्थान वेदि को प्रथम पास होते हैं। उनको अप्ति जिस प्रकार ( दक्षि-णावृतः ) दक्षिणावर्त्त होकर प्राप्त होता है अथवा वेदि स्थान में प्राप्त

पात्रों को जिस प्रकार होता दक्षिणा द्वारा बृत होकर ग्रहण करता है उसी अकार (याः) जो (स्नुचः) कान्तिमती कन्या (अस्य धाम) इस के (प्रथमं) सर्वोत्तम (धाम) तेज आदि गुणों को (निंसते) ग्रेम से प्रहण करती हैं उन (दक्षिणावृतः) यज्ञ की दक्षिण दिशा में स्थित होकर पित को वरण करने वाली स्वयंवरा को स्वयं भी (दक्षिणावृतः) इहिने वाजू स्थित कन्या द्वारा वरण किया जाकर (अभिक्रमते) प्राप्त हो। 'दक्षिणावृतः' यह दीपकवत् उभयत्र श्रिष्टं विशेषण है। स्नुचः इति वहुत्व वैकल्पिक दारावत् छान्द्स है। अथवा—(याः स्नुचः) जो वाणियां (अस्य) इस उत्तम विद्वान् शिक्षक के (प्रथमं धाम) सब से उत्तम धारण करने योग्य ज्ञान को (निंसते) प्रात होती हैं उन (दक्षिणावृतः) दक्षिण दिशा, दार्ये भाग में स्थित शिष्य द्वारा वरण या प्राप्त करने योग्य वेद वाणियों को स्वयं भी (दक्षिणावृतः) आचार्य के दक्षिण हाथ में रह कर (अभिक्रमते) प्राप्त करे।

श्रमीमृतस्य दोहना श्रम्पत् योनी देवस्य सद्ने परीवृताः।
श्रमामृपस्थे विभृतो यदावसद्धं स्वधा श्रध्ययाभिरीयते ॥२॥
भा०—(यत्) जव विद्वान् पुरुष शिष्य होकर (अपास् उपस्थे)
आप्त पुरुषों के समीप (विस्तः) उन द्वारा शिष्य रूप से धारण
किया जाकर (अवसत्) निवास करे तब वह (स्वधाः) अज्ञ और
जलों के समान ही उन आत्मज्ञानरसों का भी (अधयत्) पान करे
(याभिः) जिन से वह (ईषते) ज्ञानवान् हो और (ईस्) इसको सब
प्रकार से (ऋतस्य दोहनाः) ऋत अर्थात्, सत्य ज्ञान को प्रदान
करने वाले (देवस्य) ज्ञानप्रद आचार्ष के (यौनी) गृह और (सदने)
विद्या भवन में (परीवृताः) विद्यावान् आप्त पुरुष भी विदुषी माताओं
के समान ही प्रेस से उसको (अभि अन्पत्) सब प्रकार से उपदेश
करें। (२) अग्नि के पक्ष में—जल्क दोहन प्रदान करने वाली भाराएं देव

अर्थात् जलप्रद मेघ।या सूर्य के आश्रय, अन्तरिक्ष में विद्यमान होकर भी मानो (ईम् अनूपत) उस अग्नि मय सूर्य या विद्युत् के गुणों को बतलाती हैं और जब वह जलों के बीच में धारण किया जाकर विद्युत् के रूप में जब रहता है और समस्त प्रजाओं को जलों का पान कराता है जिनके सहित वह प्रकट भीं होता है।

युर्यूषतः सवयंसा तिद्वपुं समानमंथं वितरित्रता मिथः। आर्दी भगो न हन्यः समस्मदा वोळहुर्न रश्मीन्त्समयंस्त सार्थः॥ ३॥

भा०—माता पिता और आचार्य के कर्त व्यों का विवेक । जब (सवयसा ) समान बल वाले छी पुरुप या माता पिता या पित पत्नी (मिथः)
परस्पर (समानम्) परस्पर एक दूसरे के लिये एक समान प्रिय,
(अर्थ) कामना योग्य पदार्थ को वितरण करते हैं तभी वे (युयूषतः)
परस्पर मिलना चाहते हैं। (तत इत्) उसका ही परिणाम यह (वपुः)
शारीर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार (सारिधः) सारिध या कोचवान
(बोदुः) रथ को ढोने वाले अश्व के (रश्मीन् सम् अयंस्त) रासों
को अपने नियन्त्रण में रखता है उसी प्रकार (अस्मद्) हमारा (हब्यः)
पूज्य आचार भी (भगः) सुखदायी ऐश्वर्यवान् सूर्य के समान (इब्यः)
ज्ञानों का प्रदान करने हारा (आत्) अनन्तर (ईम्) उस उत्पन्न
बालक को (रश्मीन्) सब वागडोरों को (सम् अयंस्त) अपने वन्न
कर के सब उपायों को अपने हाथ में ले।

यमीं हा सर्वयसा सप्यतः समाने योनी मिथुना समीकसा। दिख्य न नक्तं पिलतो युवाजिनि पुरू चर्ष्वजरो मार्चुषा युगा ॥४॥

भा०—( यम् ) जिस बालक को (हा) दोनों ( सवयसा ) समान

कप से परिपक्ष बल वीर्थ वाले, मित्र या सखामूत (समोकसा) एक ही

गृह में रहते हुए, (मिथुना) स्त्री पुरुष, पित पत्नी (समाने योनी) एक समान पुत्रोत्पादक गर्भाशय में स्थित (ईम्) इसकी (सपर्यत:) नाना प्रकार से पिरचर्या करते हैं, उसकी पालते पोपते हैं। तब वह (दिवा नक्तं न = च) दिन और रात (पिलतः = पालितः) पाला जाकर अथवा (पिलतः) ज्ञानवान् और पूर्ण होकर (पुरु) बहुत से (मानुपा युगा) मनुष्योचित जीवन के वर्षों को (चरन्) व्यतीत करता हुआ (अजरः) जरारिहत, हृष्ट पुष्ट (युवा अजिन) युवा हो जाता है। अथवा, वह (युवा अजरः पुरु मानुपा युगा चरन् दिवानक्तं पिलतः अजिन) वह युवा होकर भी बहुत से वर्ष भोग कर बाद में वृद्ध होवे। वह बाल-काल में नष्ट न होकर चिरायु हो।

तमी हिन्वन्ति धीतयो दश विशो देवँ मतीस ऊतये हवामहे। धनोराधि प्रवत आ स ऋणवत्यधिवजीद्धिर्वुचुना नवाधित ॥४॥

भा०—(तम्) उस (देवम्) दानशील, तेजस्वी, सूर्य के समान प्रतापी पुरुष को (दश विशः) दसों प्रजाएं, दसों दिशा निवासिनी प्रजाएं और (मर्जासः) हम शत्रु संहारकारी मर्द युवा पुरुष भी, (धीतयः) अध्येता विद्यार्थी जन जिस प्रकार गुरु को (ऊतये) ज्ञान प्राप्ति के लिये प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (ऊतये) प्रजा रक्षण के लिये (हवामहें) बुलाते हैं। और जिस प्रकार (धनोः अधि प्रवतः) धनुष के ऊपर दूर तक जाने वाले वाणों को रखता और (अभि वजद्भिः) शत्रु को लक्ष्य करके चढ़ाई करने वालों से (नवा वयुना) नये र प्रदेशों को (ऋण्वति) प्राप्त करता और उनको (आ अधित) अपने अधीन रख लेता है। इसी प्रकार वह विहान पुरुष (अभि वजद्भिः) उत्तम बहा पद को लक्ष्य करके जाने वाले मुमुक्षुओं के साथ मिलकर (नवा वयुना अधित) नये र ज्ञानों को प्राप्त करे। और (धनोः अधि) धनुष के बल पर (प्रवतः) वाणों के समान दूर के देशों को भी (ऋण्वति) प्राप्त करे।

त्वं होश्ने दिव्यस्य राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपा इ<u>व तमनी।</u> एनी त एते बृहुती अभिश्रियो हिर्गययी वर्करी बृहिरांशाते ६

भा०—हे (अम्रे) राजन्! हे विद्वन्! (त्वं) त् (दिन्यस्य) दिन्य, तेजोमय, कमनीय और (पार्थिवस्य) पृथ्वी के पालक राजा के पेश्वर्य के (त्मना) अपने ही सामर्थ्य से (पशुपाः इव) पशुपालक और अधीन मृत्यों के स्वामी के समान (राजिस) प्रकाशित हो। (ते एते) वे ये दोनों (एनी) शुभ्रवर्ण के (बृहती) बड़े भारी (अभिश्रिया) श्री अर्थात् राजलक्ष्मी से युक्त (हिरण्मयी) हित और रमणीय स्वरूप वाले (बकरी) स्तुति कहने वाले होकर (विहः) राजा प्रजावर्ण या शत्रु मित्र दोनों पक्ष (बिहः आशाते) महान् राष्ट्र की आशा करते हैं। त्रुपने जुषस्व प्रति हर्यु तद्वचो मन्द्र स्वधाव त्रुप्तजात सुकतो। यो विश्वतः प्रत्यङ्ङसि दर्शतो रुगवः सन्देष्टी पितुमाँ इव च्यां। ७॥ १३॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवान विद्वन्! सूर्य के समान तेजस्विन्! हे (मन्द्र) प्रसंशनीय! हे (स्वधावः) जलप्रद मेघ के समान सब को अन्नादि वृत्ति देने हारे! हे (ऋतजात) मेघस्थ जलों से उत्पन्न विद्युत् के समान सत्य ज्ञान द्वारा प्रसिद्ध! हे (सुकतो) शोभन कर्म और प्रज्ञा वाले विद्वन्! तू (तत्) उस (वचः) उत्तम वचन, वेदो-पदेश और स्तुति को (ज्ञुपस्व) सेवन कर और (प्रति हर्य) पुनः र चाह। (यः) जो तू (विश्वतः) सब प्रकार से (प्रत्यङ् असि) प्रत्येक पुरुष से सत्कार करने योग्य है। अतः तू (दर्शतः) दर्शनीय (संदृष्टी) सम्यक् दर्शन, यथार्थ तत्व ज्ञान में (रण्वः) रमण करने वाला, और सम्यक् ज्ञान दृष्टि के हो जाने पर अन्यों को भी उपदेश करने वाला होकर (पितुमान् क्षयः इव) अन्न से भरपूर भवन के समान सुख से तिवास करने और आश्रय करने योग्य है।

# \* [ \$84 ]

दौर्घतमा ऋषिः ॥ श्राग्निर्देवता ॥ छन्दः — १, विराङ्जगती । २, निचृज्जगती च । ३, ४ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

तं पृच्छता स ज्ञामा स वेंद्र स चिकित्वाँ ईयते सान्वीयते। तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषक्तिसमिन्निष्टयः स वाजस्य शर्वसः शुष्मि-णुक्पतिः॥१॥

भा० हे विद्वान् पुरुषों ! (सः जगाम) वह विद्वान् परम पद तक पहुंचा है, (सः वेद) वह ही उस परम पद को जानता और प्राप्त करता है। (सः) वह ही (चिकित्वान् ईयते) विशेष ज्ञानवान् होकर ज्ञेय ध्येय परम पद तक जाता है (सः नु ईयते) वही अन्यों द्वारा अनुसरण और अनुकरण करने योग्य है। (तिस्मन्) उसके ही आश्रय पर (प्रशिषः) उत्तम शासन और (तिस्मन्) उसके ही आश्रय पर (प्रशिषः) उत्तम शासन और (तिस्मन्) उसके ही आश्रय पर (इष्टयः) यज्ञ दान आदि उत्तम कर्म और सत्संग सब मैत्रीभाव और केन देन आदि निर्भर हैं। (सः) वह (वाजस्य) समस्त ज्ञान, अन्न और वेग का और (शवसः) बलों का स्वामी है और वहीं (श्रुष्मिणः) बलवान् पुरुषों का भी स्वामी है।

त्मित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेष्ठ धीरो मनसा यद-प्रभीत्। न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य ऋत्वा सचते अप्रदिपतः॥२॥

भा०—जिस बात को (सिमः) सर्व साधारण, सब कोई लोग, (म विप्रच्छिति) नहीं पूछा करता, विद्वान् जन ही (तम् इत् प्रच्छिन्ति) उसी विद्वाच प्रष्टव्य तत्व को उस विद्वान् के समीप जाकर प्रश्न करें। (यत्) जिसको वह (धीरः) बुद्धिमान् ध्यानयोगी पुरुष (मनसा) अपने मनन सामर्थं से (स्वेन इव) अपने आप आस्मा से ही (अप्रभीत्)

प्रहण करता है। (अस्य) इसका (प्रथमं वचः) प्रथम वचन टिपदेश भी (न मृष्यते) संदेह योग्य नहीं होता (न अपरं वचः) और इसका प्रश्न के उपरान्त दिया उत्तर रूप वचन भी (न मृष्यते) संदेह नहीं किया जाता। (अप्रदिपतः) मोह और गर्व आदि से रहित विनीत पुरुप ही (अस्य करवा) इस विद्वान के ज्ञान और सामर्थ्य से (सचते) हाभ उठाता है। परमेश्वर पक्ष में—(तम इत्) उस परमेश्वर या आत्मा को लक्ष्य करके ही सब लोग प्रश्न करते हैं (सिमः न विष्टच्छिति) सब कोई विशेष प्रश्न भी नहीं करता। वस्तुतः ध्यानयोगी पुरुप ही मनन द्वारा उसके (यत्) जिस स्वरूप को ग्रहण करता है उसके (प्रथमं न मृष्यते न अपरं वचः) सम्बन्ध में पहले और पिछले सभी वचन संदेह से रहित होते हैं। अथवा उस विषयक अगले पिछले सब वचन ठीक र महीं जाने जा सकते वह अमीमांस्य है। विनीत, मोहादि रहित पुरुष ही उसके ज्ञान से युक्त हो जाता है।

तमिद्गेचछन्ति जुह्र स्तमवैतार्विश्वान्येकः श्र्णवृद्धचासि मे। पुरुप्रैषस्ततिरिर्यज्ञसाधनोऽचिछद्रोतिः शिशुरादेच सं रभः॥३॥

भा०—शिष्य का स्वरूप। (तम् इत्) उसको ही (जुद्धः) ग्रहण करने योग्य वेद् वाणियां (गच्छन्ति) प्राप्त होती हैं। (अर्वतीः तम्) विद्वानों की ज्ञान वाणियां भी उसको ही प्राप्त होती हैं। वह ही (एकः) अकेला (मे विश्वानि वचांसि) मुझ अभ्वार्य के सब वचनों को सुने। वह (पुरुप्रेपः) बहुत सी आज्ञाओं का पालक, (ततुरः) कार्य करने में अति शीधकारी, अप्रमादी (यज्ञसाधनः) विद्या दान की साधना करने हारा (अच्छिद्रोतिः) बृदि रहित व्रत का पालक, (शिद्युः) उत्तम प्रशंसनीय एवं मा की गोद में बालक के समान स्वच्छ हृदय से आचार्य की विद्यामय गोद में (रभः) कार्यारंभ करने वाला होकर (सम् आदत्त) उत्तम रीति से ज्ञान ग्रहण करे। (२) आचार्यं का

स्वरूप। (जुह्दः अर्वती) वेद वाणियां और विद्वानों की सब वाणियां उसी को प्राप्त हैं वह मुझे एक आचार्य सव वचनोपदेश (श्रणवत्) श्रवण करावे। (पुरुप्रेपः) बहुत से आज्ञा वचनों वा शृत्य के समान आज्ञा पालक शिष्यों वाला (ततिरः) अज्ञान और दुःख से लड़ने वाला, (अच्छिद्रोतिः) शुटि रहित रक्षा और ज्ञान वाला, मिर्भ्रान्त (शिद्युः) उत्तम प्रशंसायोग्य, शास्त्रों का उपदेष्टा, ज्ञानदाता (रमः) शिष्य को अपने अधीन लेने हारा होकर ही (सम आदत्त) अच्छी प्रकार मुझ शिष्य को स्वीकार करता है। (३) राजा को (जुहूं:) शत्रु को लल्कारने और वेतन प्रहण करने वाली सेनाएं और (अर्वतीः) अश्व सेनाएं प्राप्त होती हैं। वह (मे) मुझ प्रजाजन के सब प्रार्थना वचनों को श्रवण करे, आज्ञाएं सुनावे। बहुत से शृत्यों से शुक्त, कष्टों से तारने वाला, (यज्ञ-साधनः) प्रजापित के पद पर, परस्पर संगित का करने वाला, सब संघों को वशकारी, अच्छित्र रक्षक, प्रशंसनीय (रमः) महान् होकर राष्ट्र को ग्रहण करे। (४) विद्वान् को (जुह्दः) ज्ञानवती और (अर्वतीः) बळवती कन्याएं (गच्छन्ति) वरणार्थ प्राप्त होती हैं।

'जुहू:'-क्षत्रं वे जुहू: दिशः इतरा सुचः। श० १।३।२।११॥ शिशुः'-शेते प्रजासु मातुरङ्के शिशुरिव। शोचयिता वा शत्रूणाम् (सा०) शंस-नीयो भवति, शिशीतेर्वा स्याद् दानकर्मणः। (निरु ०। १०। ४। २) 'रमः'—रभते, छभते वर्ग।

उपस्थायं चरति यत्समारित सुद्या जातस्तत्सार युज्येभिः। अभिश्वान्तं सृशते नांद्यं सुद्दे यद्धां गच्छन्त्युशतीरिपिष्टितम्॥४॥

भा०—शिष्य के कर्त्तव्य । (यत् ) जो (सम् आरत) आचार्य का सत्संग करता है और (उपस्थायं चरित ) और उसके समीप ही उपस्थित रहकर ब्रह्मचर्य ब्रत का आचरण करता है वह (सद्यः ) शीब्र ही (जातः ) आचार्य रूप माता से उत्पन्न (सद्यो जातः )

नव उत्पन्न वालक के समान ज्ञान रहित होकर भी (युज्येभिः) योग करने योग्य अन्य सहाध्यायियों सहित या योग करने योग्य उत्तम गुणों से '(तत्सार) शनैः २ आगे बड़ता है। (यद्) जब कि शिष्यगण (उशतीः) कामना वाली खियें जिस प्रकार अपने पति के पास जाती हैं उसी प्रकार विद्या की कामना वाले विद्यार्थिजन (यत्) जब (इम्) उस पूज्य (श्वान्तं) शान्त परिपक्ष ज्ञान वाले (अपिस्थितम्) पूज्य स्थान पर-स्थित आचार्य को (गच्छन्ति) प्राप्त हों तब वे (नान्धे) हृदय का आ-नन्द प्राप्त करने और (मुदे) हर्ष या सन्तोष प्राप्त करने के लिये (अभि मृशते) नाना प्रकार के प्रश्न करें और तत्व पर विचार करें। आचार्य का कर्त्तव्य, ( यदीं अपिस्थितं ) जब उस उच्च पद पर स्थित आचार्य के पास ( उशतीः ) विद्या के अभिलाषी ब्रह्मचारियों की श्रेणियें जावें तब वह (नान्द्ये मुदे) अभिनन्दन करने योग्य हर्षं के लिये ( इवान्तं = स्वान्तं अभिमृशते ) अपने समीप आये शिष्य जन को प्रेम से स्वीकार करे, उसे स्पर्शं कर आलिंगन करे। वह (सदाः) शीघ्र ही (जातः) विद्याओं में प्रसिद्ध होकर (युज्येभिः) योग्य गुणों से (तत्सार) युक्त हो (यत् सम् आरत ) जो सत्संग करे वह ( उपस्थायं चरति ) सदा उपस्थित होकर व्रत का आचरण करे। (३) अग्रणी नायक पक्ष में—(यत् सम् आरत ) जब प्रजाएं और विद्वान् राजा के शरण में आवें वा जब वीरजन रणांगण में जुटें तब नायक उपस्थित होकर धर्माचरण करे या रण में विचरे। (सद्यः जातः) यशस्वी होकर (युज्येभिः) साथियों सहित (तत्सार) शत्रु से छल गति से चालें चले। (अपिस्थितम्) उत्तम पद पर स्थित नायक को जब नाना धनादि कामनाओं से युक्त प्रजाएं या सेनाएं सब प्रकार से (गच्छन्ति ) प्राप्त हों। (श्वान्तं = श्रान्तं) अपनों में से थके हुए सैनिक को (नान्द्ये मुद्रे) हर्षित और प्रफुछित करने के लिये (अभिमृशते) पीठ पर हाथ फेरे, उसे दिलासा दे, थपके। पति पत्नी के

रहस्य धर्मी तथा अध्यातम का भी इसमें बड़ा वैज्ञानिक उपदेश है जो स्थानाभाव से नहीं लिखते।

स हैं मुगो अप्यो वन्र्गुरुपं त्वच्युप्रमस्यां नि धायि । व्यवन् चीद्भुना मत्येभ्योऽसिर्विद्वाँ ऋतुचिद्धि सत्यः ॥ ३॥ १४॥

भा०—विद्यार्थी के कर्त्तच्य ! (अप्यः) जलाभिलापी, (सृगः) हरिण जिस प्रकार ( वनर्गुः ) जंगल में भटकता और जल खोजता है उसी प्रकार (सः) वह विद्यार्थी भी (सृगः) विद्या तत्वों के खोजने हारा, (अप्यः) ज्ञान और कर्मी के उपदेश का अभिलापी, (वनर्गुः) वन में आचार्यों और वनस्थ तपस्वियों के आश्रमों में जाता हुआ ( उप-मर्खां ) गुरु के समीप प्राप्त होने वाली (व्वचि) मृगछाला या दृक्ष-<mark>त्वक् या ब्रह्मचारी के योग्य</mark> वल्कल पहना कर (निधायि) <mark>रखा</mark> बाता है, वह ही (ऋत चित् ) सत्य ज्ञान को निरन्तर संग्रह करता हुआ (विद्वान् अग्निः) विद्वान् अग्नि के समान तेजस्वी और ज्ञानवान् (सत्यः) सत्य आचरणशील, सत्यवका, सजनीं का हितैपी और उनमें श्रेष्ठ पूज्य होकर, (मर्त्येभ्यः) मरण धर्मा अन्य मनुष्यों को (वयुना) नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करे। (२) नायक राजा, (मृगः) सिंह के समान वीर (अप्यः) कर्मकुशल, (वनर्गुः) सेना-वन में विचरण शील होकर प्राप्त पृथ्वी पर राजा रूप में वह अग्नि रूप से स्थापित किया जाता है वह मनुष्यों को नानाकर्मी का कानून के रूप में उपदेश करता है। वह आम के समान तेजस्वी ऐइवर्य संचय करने से 'ऋतचित्' है। बलवान् पुरुषों में श्रेष्ट और सत्य न्यायवान् होने से सत्य है।

## [ १४६ ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः १, २ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ५ त्रिष्टुप् । ४ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

त्रिमुर्धानं सप्तर्रारम गृणीषे उन्नम्मित्रं पित्रोरुपस्थे । निषक्तमस्य चरतो ध्रवस्य विश्वा दिवो रोचनापेशिवांसम्॥१॥

भा०—हे विद्वन् ! (पिन्नोः उपस्थे) माता पिता के समीप ( निपत्तम् ) विराजमान पुत्र जिस प्रकार ( त्रिमूर्धांनं ) माता पिता और उसके निज का फिला कर तीन मस्तक वारा होता है अर्थात् वह तीनों मस्तकों के ज्ञान को धारण करने वाला होता है, अथवा माता पिता गुरु तीनों की शिक्षा को प्राप्त करने से तीनों के मस्तकों के ज्ञानानुअवों से युक्त होता है इस लिये 'त्रिमूर्घा' है। अथवा माता पिता गुरु तीनों को अति आदर से अपने शिर साथे रखने वाला होने से वह 'त्रिमूर्धा' है। उसके समान ही यह सूर्य भी तीनों लोकों के उपर शिर के समान विराजमान होने से त्रिमूर्धा है। ( सप्तरिमम् ) वेद के सातों प्रकार के छन्द ही रिक्स अर्थात् ज्ञान निदर्शक होने से विद्वान् पुरुष 'सप्तरिम' है सूर्य की संख्या में सात प्रकार की रहिम या दूरतक सर्पणशील रहिम होने से सप्तरिम है। अथदा शिरोगत सात इन्द्रिय छिद्र ही उनकी रिक्सयों के समान ज्ञान दिखाने के साधन हैं। इधर अग्निकी काली, कराली आदि सात ज्वालाएं सप्तरिक्म हैं। हे विद्वन् ! तू ऐसे (अन्नम् ) न्यूनता रहित मुटि रहित (अग्निं) ज्ञानी पुरुष को (गृणीषे) स्तुति कर। (अस्य चरतः ) सर्वत्र विचरण करते हुए (ध्रुवस्य ) ध्रुव, धेर्यवान् , स्थिर अन्तःकरण वाले इसके (दिवः ) प्रकाशमान सूर्य के समान ही (विश्वा) सब प्रकार के कार्य और ज्ञान (रोचना) प्रकाश देने वाले एवं सब को रुचि करते हैं। (२) विद्यार्थी का भी लक्षण। हे विद्वन्! तू ऐसे (अनूनम्) न्यूनता रहित, निस्तुटि, अखण्डव्रती (अग्निम्) विनीत बालक को (गृणीचे) उपदेश कर । वह (पित्रोः उपस्थे निषत्तम् ) माता पिता के समीप बैठा हुआ ( त्रिमूर्धानस् ) तीनों को अपने शिर से आदर करता हो ( आपप्रि-बांसं ) सब विद्या से पूर्ण करने वाला (सप्तरिमम्) सातों ज्ञानेन्द्रियों से पूर्ण हों। इस ( ध्रुवस्य चरतः ) स्थिर रूप से बह्मचर्य पालन करते हुए की ( विश्वाः दिवः ) समस्त कामनाएं और व्यवहार ( रोचना ) रुचिकर हों। (३) परमेश्वर पक्ष में —वह माता पिता गुरु तीनों से ऊपर होने से त्रिमुर्धा है सप्त छन्द उसकी सात रिक्म हैं। पूर्ण होने से अनून है। व्यापक होने से विचरणशील है कूटस्थ होने से 'ध्रुव' है। वहीं विश्व का पालक होने से पित्रवान् है। ये सब चमचमाते प्रकाश सूर्यादि उसी के हैं।

उत्ता महाँ श्रभिवेवच एने श्रजरस्तस्थावितकतिर्ग्राण्यः। उव्याः पदो नि दंघाति सानौ िहन्त्यूघो श्रम्पासी श्रस्य॥२॥

भा० — ( उक्षा ) भार उठाने में समर्थ बैल जिस प्रकार भारी वोंझा उठाता है और जिस प्रकार (संहान् ) बड़ा (उक्षा ) सेचक, जल वर्षक सूर्य ( एने ववक्षे ) आकाश पृथिवी इन दोनों को धारण करता है, और जिस प्रकार सूर्य ( ऋष्वः ) सर्वत्र दर्शनीय और महान् होकर (अजरः तस्थौ) अविनाशी होकर विराजता है और जिस प्रकार सूर्य ( उर्ब्याः सानौ ) पृथ्वी के उच प्रदेश पर ( पदः निद्धाति ) अपने किरणों को डालता है और ( अस्य अरुपासः ) इसके प्रकाशमान दिरण ( ऊधः ) जल सय प्रदेशों को ( रिहन्ति ) स्पर्श कर सानी जल पान कर उनको सुखा देते हैं। अथवा (अस्य ) इसके किरण (ऊधः ) रात्रि को स्पर्श करते हैं और उसी प्रकार ( यहान् उक्षा ) बड़ा भारी सुखों का वर्षक और जगत् भार के उठाने वाला प्रसु परमेश्वर (्ने) इन पृथिवी और आकाश दोनों को (अभि ववक्षे ) सब प्रकार से धारण कर रहा है। वह (इत:-ऊतिः) इस लोक की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ (ऋष्यः) महान् व्यापक (अजरः) अविनाशी होकर (तस्थौ) विराजता है। वह ( जर्माः ) महती प्रकृति के ( सानौ ) समग्र ऐश्वर्य में भी (पदः) अपनी पूर्व की गति शक्तियों को (निदधाति) स्थापित करता हैं।

और (अस्य ऊधः) उसके स्तन के समान आनन्द रस से भरे उत्तम रूप को (अरुपासः) रोप रहित, एवं अहिंसक सौम्यजन ही (रिहन्ति) आस्वाद छेते हैं। इसी प्रकार राजा, विद्वान् प्रजाओं पर सुख वर्षक होकर स्त्र, पर दोनों सेनाओं को धारण करे। वह (इतः ऊतिः) अपने पक्ष से सुरक्षित होकर महान् (अजरः) शत्रु को उखाड़ ने में सामर्थ्यवान् होकर (तस्थी) रण में ठहरे। वह (ऊर्च्याः) विशाल राज्य भूमि के (सानी पदः निद्धाति) उच्च से उच्च पद या अधिकार की चहान पर पैरों के समान (पदः) पदों, पदाधिकारियों को नियुक्त करे। (अरुपासः) सौज्य तेजस्वी लोग (अस्य) इसके (ऊधः) बहुत ऐश्वर्य या जीवनी-अय जल को धारण करने वाले मेघ के समान सर्वोपरि उपकारक स्वरूप को (रिहन्ति) स्वयं उपभोग करते हैं। समानं वृत्सम्विभ सुक्चर्यन्ती विष्व्यधेनू विच्यरः सुमेके । समानं वृत्सम्वभि सुक्चर्यन्ती विष्व्यक्ति व्यरतः सुमेके । समानं वृत्सम्वभि सुक्चर्यन्ती सिमानं विश्वान्केताँ अधि महो व्याने। सामानं विश्वान्केताँ अधि महो व्याने। सामानं विश्वान्केताँ सामानं विश्वान्केताँ स्वाने। सामानं विश्वान्केताँ सामानं विश्वानं सामानं स्वाने। सामानं विश्वानं सामानं सामानं विश्वानं सामानं सा

भार निष्या पृथ्वी के समान छी पुरुष के कर्तव्य (वत्सम् अभि संचरन्ती धेन्) गौ जिस प्रकार बछड़े के सदा समीप रहती है उसी प्रकार माता पिता (धेन्) बालक को दूध और अब से पोषण करने वाले (समान वत्सम् अभि संचरन्ती) एक ही संतान या पुत्र को समान रूप से प्रेम पूर्वक प्राप्त होते हुए (विश्वम्) सब प्रकार से (वि चरतः) विविध उपाय और धर्माचरण आदि कार्य करें। वे दोनों (सुमेके) उत्तम शोभायुक्त कर्मों और हृष्ट पुष्टांग वाले वीर्यवान, उत्तम सन्तान उत्पन्न करने हारे (अनपवृज्यान्) कभी परित्याग न करने योग्य, या निन्द्य पदार्थों और आचरणों से रहित (अध्वनः) उत्तम मार्गों को (मिमाने) जाते हुए और (विश्वान् केतान्) सब प्रकार के ज्ञानों और (महः) बड़े र कार्यों को भी (दधाने) अपने में धारण करते हुए सूर्य पृथिवी के समान रहें। (२) सूर्य और पृथ्वी उत्तम मेवों से जल वर्षण करने से 'सुमेक =

सुमेव' है। उपदेश देने ले आचार्य और सर्वत्र ब्यापक होने से परमेश्वर और अधीन यसने से शिष्य तीनों 'बल्स' हैं।

र्घारांसः पुदं कृवयां नयन्ति नानां हृदा रत्तमाणा श्रजुर्यम्। सिषांसन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुसाविरेभ्यो श्रभवृतसूर्यो नृज् ।॥

भा०—(धीरासः) ध्यान और धारणशील (कवयः) दीर्घदर्शी शाश्वज्ञ विद्वान् (हदा) हद्य से, मनन और भक्ति द्वारा (नाना नृन्)
बहुत ले लोगों को (रक्षमाणाः) संकटों से और नरक में गिरमें से
बचाते हुए स्वयं (सिन्धुम् इव) जल को सूर्य के समान (सिन्धुम् )
सम्रद्ध के समान अथाह आनन्द सागर प्रश्च को (सिपासन्तः) प्राप्त होते
हुए, उसका मजन सेवन करते हुए उसको (पिर अपश्यन्त) भली प्रकार
साक्षात् करते हैं। और वे उस (अजुर्य) अनिवाशी नित्य (पदं)
परम प्राप्तव्य पद सोक्ष को (नयन्ति) स्वयं प्राप्त होते और औरों को भी
वहां तक पहुंचाते हैं। (एभ्यः) इनके हित के लिये वह (सूर्यः) सर्वोरपादक और सर्वप्रेरक, सर्वप्रकाशक तेजोमय प्रश्च (आविः अभवत्)
प्रस्पक्ष होता है।

दिदृचेएयः परि काष्टांसु जेन्यं ईं ळेन्यों महो स्रभीय जीवसे । पुरुत्रा यदभवत्सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मुघवा विश्वदर्शतः ॥४॥१४॥

भा०—शिष्य विद्याभ्यास करने के उपरान्त (काष्टासु) समस्त दिशाओं में (दिदक्षेण्यः) सब लोगों के देखने के योग्य होता है। वह (जेन्यः) सर्वत्र विजयी, और सब के समान गुणों और कर्मों से प्रकट होने वाला, (ईळेन्यः) स्तुति और सत्कार के योग्य (महः अर्भाय जीवसे) छोटे और बड़े सबको जीवन देने वाला हो। वह (मघवा) ऐश्वर्यवान् और (विश्वदर्शतः) सब प्रकार से और सब के लिये दर्शनीय होकर (यद्) जो (पुरुत्रा) सर्वत्र, या बहुतों को त्राण करने हारा (पुभ्यः अर्भेन्यः) इन गर्भों में उत्पन्न छोटे २ बचों का (सः) उत्पादक और

स्तुति योग्य विद्वान् पुरुषों से स्वतः उत्पन्न होने वाला (अभवत्) हो जाता है। इति पञ्चदशों वर्गः ॥

### [ 380 ]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । रज्ञर्च सूक्तम् ॥

कथा ते अग्ने शुचर्यन्त श्रायोदिदाशुर्वाजेभिराशुष्टाणाः। उमे यन्त्रोके तर्नेश्चे द्धाना ऋतस्य सामन्नणयन्त देवाः॥१॥

भा०—हे (असे) अप्ति के समान तेजस्वन्! ज्ञानवन्! विद्वन्! जो पुरुप (ते) तुझ (आयोः) उत्तम रीति से प्राप्त (ददाग्रुः) दान-शील विद्यादाता के (वाजिभिः) ज्ञान और ऐश्वर्यों से युक्त होकर (ज्ञुच-यन्तः) अपने आत्मा को ग्रुद्ध पवित्र बनाना चाहते हैं और जो (आग्रु-पाणाः) तेरे ज्ञान आदि गुणों को निरन्तर या अति स्वल्पकाल में ही अहण कर लेते हैं वे (देवाः) विद्या की कामना वाले विद्यार्थी जन और विद्वान् पुरुष (उभे) दोनों ही (दधानाः) विद्या को स्वयं धारण करते हुए भी (ऋतस्य सामन्) वेद ज्ञान को अपने शिष्यों को अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त (तोके तनये) पुत्र और शिष्यादि में (कथा) किस प्रकार से (रणयन्त) उपदेश करें।

बोधा मे श्रस्य वर्चसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रश्तस्य स्वधावः। पीर्यति त्वो श्रम् त्वो गृणाति वृन्दार्हस्त तन्वं वन्दे श्रश्ने ॥२॥

भा०—उपदेश करने का प्रकार बतलाते हैं। [शिष्य] हे ( यविष्ठ ) अति तरुण ! प्रौढ़ ! विद्यासम्पन्न ! हे ( स्वधावः ) उत्तम अन्न को धारण करने वाले ! अथवा हे (स्वधावः) अपने आपको उत्तम रीति से वश करने वाली दमन शक्ति से सम्पन्न ! आप ( मे ) मुझको ( अस्य ) इस

( मंहिष्टस्य ) अति उत्तम, दान योग्य, प्रशस्त, (प्रभृतस्य) उत्तम रीति से धारण करने थोग्य, (वचसः) वचन, उपदेश को ( बोध ) ज्ञान कराओ । [आचार्य] हे शिष्य ! तू ( मे बोध) मुझसे ज्ञान प्राप्त कर । इस प्रकार परस्पर प्रार्थना और आदेश के बाद (त्वः पीयित) एक तो ज्ञान को रस के समान पान करता है (त्वः) दूसरा विद्वान् , गुरु (अनु गृणाति) उपदे<mark>श</mark> करता है। [ झिप्य ] हे ( अझे ) ज्ञानवन् ! में ( ते ) तेरी ( बन्दारुः ) स्तुति करने वाला, तेरा प्रिय शिष्य (तं तन्वं वन्दे ) तेरे शरीर को <mark>अभिवादन करता हूं,</mark> चरणों में नमस्कार करता हूं । इस प्रकार शिष्य गुंरु के चरणों में नमस्कार करे । अथवा—( त्वः पीर्यात ) एक ताड़ना करता है तो भी (त्वः अनुगृणाति ) दूसरा उसके अनुकूल विद्याभ्यास करता है इस प्रकार ( दन्दारुः ) अभिवादन शील होकर मैं तेरे चरणों में वन्दना करूं।

ये पायवी मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुधितादर चन्। र्रच् तान्त्सुकृती विश्ववेदा दिप्सन्त इद्विपवो नाह देशुः॥३॥

भा०—हे (असे) ज्ञानवन् ! आचार्यं ! एवं प्रभी ! परमेश्वर ! (ये) जो (ते) तेरे अधीन, (पायवः) सूर्य के समान ज्ञानवत का पालन करने वाले, ( पदयन्तः ) स्वयं सब पदार्थों को भली प्रकार देखते हुए (अन्धं) सुजांखे पुरुष जिस प्रकार अन्धे को बुरे मार्ग से बचा देते हैं उसी प्रकार (अन्धं ) ज्ञानरहित पुरुप को ( दुश्तित् ) दुष्ट आचरण से (अरक्षन् ) बचावें । अथवा—(पायवः) ज्ञान के पिपासु जन (पश्यन्तः) देखते हुए, लोचनवान् होकर कामादि से अन्ध हुए ( मामतेयं ) ममता करने वाळे अपने आत्मा को बुरे मार्ग से बचावें। और (विश्ववेदाः) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यों का स्वामी आचार्य (सुकृतः ) उत्तम आच-रण करने वाले (तान्) उन सबकी (ररक्ष) रक्षा करे जिससे कि (दिप्सन्तः ) नाशकारी (रिपवः ) शहुगण, और काम, क्रोध, पाप युक्तः कर्म और हीन पुरुष आदि (अह) भी (न देशुः) उन पर आधात नहीं कर सकें।

यो नी अग्ने अर्रियाँ अष्टायुर्ररा<u>तीवा मर्चयति द्वयेन ।</u> मन्त्री गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृत्तीष्ट तन्वं दुरुक्षैः॥४॥

भा०—हे (असे) ज्ञानवन् गुरो ! (यः) जो पुरुष (अरिरवान्) किसी को कुछ नहीं देता और (अघायुः) दूसरे पर पापाचरण और आघात आदि का ही प्रयोग करने की चेष्टा करता है वह (अराति वा) अदानशील होकर ही (द्वयेन) भीतर कुछ और बाहर कुछ इस प्रकार के दो रूपों से (मर्चयित) लोगों को ठगता है। परन्तु (यः) जो (नः) हमारे बीच (मन्त्रः) मननशील और विचारवान् पुरुष है (सः) वह हमारा (पुनः) वार २ (गुरुः) उपदेष्टा (अस्तु) हो। और (अस्म) उस गुरु के (दुरुक्तेः) दुःखदायी कठोर वचनों से भी शिष्यजन अपने अपने (तन्वं) शारीर और आत्मा को (अनु मृक्षीष्ट) उसके अनुकूल आचरण करके शुद्ध पवित्र करे।

गीर्भिर्गुरूणां परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम् ॥

मनुष्य अपने गुरुजनों की कठोर वाणियों से तिरस्कार को प्राप्त
होकर ही बड़े पद को प्राप्त करते हैं।

उत वा यः संहस्य प्रविद्धानमर्तो मर्ते मुर्चयति द्वयेन । अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनो दुरितायं धायीः ४।१६

भा०—( उत वा ) और अथवा ( यः ) जो ( प्रविद्वान् ) उत्तम विद्यावान् होकर ( मर्नः ) एक मनुष्य दूसरे ( मर्नं ) पुरुष को (ह्रथेन) कोमल और कटोर या भीतर से हित और ऊपर से कटु दोनों प्रकार के वचनों से ( मर्चयित ) कहता है वह तू हे ( सहस्य ) पाप वासनाओं को विजय करने वाले बल में स्थित ! और हे सहनशील ! हे, ( स्तव- मान ) सदा सत्योपदेश करने हारे ! तू (स्तुवन्तम् ) स्तुति करने वाले, शिष्य को (अतः ) इसीलिये (पाहि ) रक्षा कर । तू (नः ) हमें (दुरिताय) दुष्टाचरण करने के लिए (माकिः धायि) कभी धारण मत कर अर्थात् अपने अधीन रखकर दुरा काम मत करने दे । इति पोडशो वर्गः॥

#### [ 382 ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ अन्दः — १, २ पङ्किः । ५ स्वराट् पङ्किः । १ स्वराट् पङ्किः । १ स्वराट् पङ्किः । १ स्वराट् पङ्किः । १ स्वराट् पङ्किः ।

मधीयदी विष्टो मातिरिश्वा होतार विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् । नि यं दुधुर्मनुष्यासु विद्ध स्वर्ध्ण चित्रं वर्षुषे विभावम् ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार (ईम् मातिरिश्वा विष्टः) इस अग्नि में वायु सव प्रकार से प्रविष्ट हो जाता है और उसको (विश्वाप्सुं) समग्न रूपों से युक्त, (विश्वदेव्यम्) सब दिव्य पदार्थों में व्यापक जान कर विद्वान् पुरुष (मर्थात्) मथ कर उत्पन्न करता है और जिस (वपुषे विभावम्) देह में विशेष कान्ति से युक्त अग्नि को (मनुष्यासु विश्व) मननपूर्वक कार्यों को करने वाली मानव प्रजाओं में, यज्ञों में सुरक्षित रूप से स्थापित करते हैं उसी प्रकार (यत्) जिसको प्राप्त होकर (मातिरिश्वा) अपने माता, निर्माता, ज्ञानदाता, के अधीन रह कर विद्या को प्राप्त होने और जीवन धारण करने वाला, माता की गोद में वालक के समान नव शिष्य (विष्टः) प्रविष्ट होकर, उसका आश्रय लेकर (होतारं) ज्ञान के देने वाले और शिष्य को अनुप्रहर्ण्वक स्वीकार करने वाले (विश्वाप्सुम्) समस्त ज्ञानों, कर्मों और नाना रूप पदार्थों के ज्ञानने वाले (विश्वदेव्यम्) सब ज्ञानेच्छुक विद्यार्थियों के हितकारी आचार्य को प्राप्त होकर (मर्थीत्) दूध में से मक्खन के समान ज्ञानरूप सार को मथ कर प्राप्त करे। प्रशोन्तर और सद्-वाद द्वारा उससे ज्ञान प्राप्त करे। (यं) जिसको (वपुषे)

उत्तम ज्ञान रूप वीज के वपन करने और अज्ञान के नाश करने के लिये (विभा-वम्) विशेष कान्ति और ज्ञान सामर्थ्य से युक्त (चित्रं) ज्ञान के देने वाले, ज्ञान में रमण करने वाले, अद्भुत, आश्चर्यकारी पुरुष को विद्वान् जन (मनुष्यासु विश्व) मनन पूर्वक कर्म करने वाली प्रजाओं या अन्तःप्रविष्ट शिष्य रूप प्रजाओं में (स्वः न) सूर्य के समान उत्तम ज्ञान-प्रकाशक रूप से (निद्धः) गुरु पद पर स्थापित करें। द्दानिमन्न द्द्भन्त मन्माग्निर्वर्स्थं मम तस्य चाकन्। जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तु तिं भरमाणस्य कारोः॥ २॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वरूथं ) वरण करने योग्य, उत्तम (मन्म) विज्ञान (ददानम्) देने वाले पुरुष को (न ददमन्त) कभी पीड़ित नहीं किया करते । और (तस्य मम) उस मुझ विद्वान् के (मन्म वरूथम्) मनन करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को (अग्निः) अंगों में विनय से झुकने वाला विनीत शिष्य ही (चाकन्) लेने की इच्छा करे। (उपस्तुतिम् भरमाणस्य) अति समीप प्राप्त शिष्य के प्रति उपदेश करने योग्य वाणी को धारण करने वाले (अस्य कारोः) इस कियाशील, कुशल पुरुष के (विश्वानि कर्म) समस्त कर्मों को (ज्ञुपन्त) प्रेम से ग्रहण करो।

नित्ये चिन्नु यं सर्दने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दिधिरे युन्नियासः। प्र सू नेयन्त गृभयन्त इष्टावश्वासो न रुथ्यो रारहाणाः॥३॥

भा०—(रथ्यः अश्वासः गृभयन्तः न) रथ में लगे उत्तम अश्व रासों द्वारा सुंसयत होकर जिस प्रकार रथ में स्थित पुरुप को (इष्टौ सुप्र नयन्त) प्राप्त करने योग्य देश में ले जाते हैं उसी प्रकार (यज्ञियासः) विद्या का दान और आदान करने में कुशल पुरुप (यं) जिसको (नित्ये चित् सदने) नित्य, स्थिर आश्रय या आसन पर स्थापित करके (जगुन्ने) उसको गुरु रूप से प्रहण या स्वीकर करते हैं और (प्रशस्तिभिः) और उत्तम वाणियों उत्तम शासन क्रियाओं द्वारा (दिधरे) धारण करते हैं ऐसे शिष्य को विद्वान् लोग ( गृभयन्तः ) अपने अधीन ग्रहण करते हुए, ( रारहाणाः ) ज्ञान का प्रदान करते हुए ( इष्टौ ) अभिलापा करने योग्य और इष्ट, उपास्य और दात्व्य विद्या मार्ग में ( सु प्र नयन्त ) अच्छी प्रकार आगे ही आगे ले जावें, उसे उन्नत करें। शिष्य जन को विद्वान् लोग उत्तम शासनों द्वारा ग्रहण करें, धारण करें और आगे सन्मार्ग पर बढ़ावें।

पुरूणि दुस्मो नि रिणा<u>ति जम्भैराद्</u>रोचिते वन आ विभावा । आर्दस्य वातो अर्चु वाति शोचिरस्तुर्न शर्यामसुनामनु यून् ।४।

भा०-आचार्य का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार ( दस्मः ) जला कर नाश कर डालने वाला अग्नि (जम्भेः ) अपने ज्वालाओं से (पुरूणि) बहुत से वनों को (निरिणाति ) ब्याप छेता और नाश कर देता है और जिस प्रकार ( दस्मः ) शत्रुनाशकारी बलवान् योद्धा (जम्भैः) अपने हिंसा-कारी साधनों से और ( दस्मः ) हिंसक जन्तु अपने ( जम्भेः ) दातों से बहुतों को काटता है उसी प्रकार आचार्य भी (दस्मः) अज्ञानों और दुःखीं का नाशकारी होकर (जम्भैः) ताड्ना आदि उपायों से (पुरूणि) बहुत से बुरे व्यसनों को (नि रिणाित ) सर्वथा दूर कर देता है। और जिस प्रकार अग्नि (विभा-वा) निशेष कान्तिमान् होकर (वने) जंगल में (आरोचते) सब तरफ़ प्रकाश करता है उसी प्रकार विद्वान् आचार्य भी (वि-भावा) विशेष ज्ञान सामर्थ्य से युक्त होकर (वने) शिष्यों के प्रदान करने योग्य ज्ञान में (आ रोचते) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो। और जिस प्रकार (अस्य शोचिः अनु वातः वाति ) अग्नि की ज्वाला के अनुकूल ही वायु बहा करता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस आचार्य के ( शोचिः अनु) दिखाये प्रकाश के पीछे २ ( वातः ) वायु के समान सदागित, आलस्यरहित, सावधान, ज्ञानवान् शिष्यगण भी (अनु वाति ) अनु-गमन करे। और जिस प्रकार (अस्तुः असनां शर्यां ) बाण के फेंकने वाले धनुर्धारी के फेंके हुए तीव्र बाण के पीछे २ वायु वेग से जाता है उसी प्रकार (अस्तुः) ज्ञान देने वाले गुरु के (असनाम्) बुरी आदतों को बाहर निकालने वाली (शर्याम्) ताड़ना के अनुसार ही विद्यार्थी (अनु सून्) सब दिन चला करे।

न यं रिपबो न रिष्रियबो गर्भे सन्तं रेष्ट्रणा रेषयन्ति । श्रन्था श्रेपश्या नद्भन्नभिष्या नित्यास ईं येतारी श्ररज्ञ ५।१७

भा०—विद्यार्थी का बल । जिस प्रकार (गर्भे सन्तं) काष्टादि के गर्भे में लगे अग्नि को (रेपणाः न रेपयन्ति) बड़े आन्धी के झंकारे भी नहीं नष्ट कर सकते उसी प्रकार (यं) जिस ब्रह्मचारी को (गर्भे सन्तं) सावित्री के गर्भ में या विद्या के प्रहण काल में (सन्तं) विद्यमान अग्नि स्वरूप तेजस्वी को (न रिपवः) न भीतरी शत्रु, काम, क्रोध, लोभ आदि व्यसन, और (न) नाहीं (रिपण्यवः) हिंसा करने वाली, नाशकारिणी (रेपणाः) आत्मा की नाशक प्रवृत्तियें (रेपयन्ति) विनाश करें और जिस प्रकार अग्नि को (अन्धाः अपश्या अभिख्या न दभन्) अन्धे, न देखने वाले, दृष्टि विहीन, केवल बात बनाने वाले लोग नहीं नाश कर सकते । उसी प्रकार उसको (अन्धा अपश्याः) मोहादि से अन्धे हुए और अच्छी प्रकार न देखने वाले (अभिख्याः) निन्दक जन भी (न दभन्) नष्ट न कर सकें। (ईम्) उसकी सब प्रकार से (नित्यासः) स्थिर, ध्रुव (प्रेतारः) उसके आगे २ जाने वाले शिष्यजन या गुरुजन (अरक्षन्) रक्षा करें।

अध्यातम में — उस आत्मा को शत्रु हिंसक आदि नाश नहीं कर सकते। अन्धे, मोहान्ध असम्यग्— दृष्टि जन देख नहीं सकते, आगे बढ़ने वाले ज्ञानी ही उसको रक्षा करते हैं। इति समदशो वर्गः॥

## [388]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ श्रमिदेवता ॥ छन्दः — १ भुरिगनुष्टुप् । २, ४ निचृदनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप् । ३ उष्णिक् ॥ पञ्चर्चं सक्तम् ॥

मुहः स राय एषे<u>ते</u> पतिर्देखिन इनस्य वर्सुनः पद आ । उ<u>प भ्रजन्तुमर्द्दयो वि</u>धिचत् ॥ १ ॥

भा०—(सः) वह (महः) वह भारी (रायः) ऐश्वर्यं को (आ ईपते) प्राप्त करता है जो (दन्) दान देता हुआ ही (वसुनः) वसने वाले प्रजाजन के वा सब को बसाने वाले ऐश्वर्यं और उत्तम नायक के (पदे) उच्चपद पर स्थित होकर (इनस्य इनः) स्वामी का स्वामी, सूर्यं के समान तेजस्वी और उसका भी स्वामी, या प्रकाशक होकर (आ) प्रकट होता है। (अद्रयः) सेघ जिस प्रकार (ध्रजन्तम् उप विधन्) वेग से गति करते हुए वायु के साथ ही रहते हैं उसी प्रकार (अद्रयः) शस्त्रधारी सैन्य वल, (ध्रजन्तम्) वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाले नायक की (इत्) ही (उप विधन्) आज्ञा पालन करें और उसकी सेवा करें। स यो वृषां नरां न रोदस्योः अवीभिरस्ति जीवपीतसर्गः। प्र यः संस्राणः शिश्चीत योनी। २॥

भा०—(रोद्स्योः न) भूमि आकाश के बीच में स्थित जिस प्रकार (वृषा श्रवोभिः जीवपीतसर्गः) वरसने वाला मेव अन्नों द्वारा ही जीवों से अपने उत्पन्न किये उत्तम अन्न जलादि भोगों को भुगवाता है और वह (यौनौ सस्नाणः शिश्रीत) अन्तरिक्ष में गति करता और व्यापता हुआ विराजता है और जिस प्रकार सूर्य (नरां वृपा) सब नायक वायुओं में जलों को वरसाने वाला है, वही (श्रवोभिः) अन्नों द्वारा या स्रवण करने वाले मेघों से (जीवपीतसर्गः) जीवों को जल पिलाने हारा है (यौनौ सस्नाणः शिश्रीत) अन्तरिक्ष में स्थित होकर, और व्याप कर भी सब औपियों और जीवों को ताप द्वारा संतप्त करता और पकाता है। उसी प्रकार (यः) जो (रोदस्योः) राजा प्रजावर्ग और माता पिता के बीच में (श्रवोभिः) श्रवण करने योग्य ज्ञानोपदेश और कीर्तियों से (जीवपीतसर्गः अस्ति) जीवित पुरुपों और प्राणियों को नाना सृष्टि के

सुख शीतल जलों के समान पिलाता है, सब को सुख पहुंचाता है और (यः) जो (सल्लाणः) प्रजाओं में और आश्रित जनों में प्रविष्ट होकर (यौनौ) गृह में और अपने पद पर (प्र शिश्रीत) अच्छी प्रकार विराजे और अन्यों को आश्रय देने और शत्रुओं को संतापित करें (सः) वह ही (नरां नृषा) सब नायकों और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, नायक पुरुष कहाने योग्य है। (२) परमेश्वर सुखों का वर्षक होने से नृषा। सब संसार के कर्म फलों को सुगवाता है। वह ही (योनौ) गर्भाशय में प्रवेश कराता हुआ जीव को पकाता या परिपक्त कर्म फल देता है। जीव पक्ष में—जीव होकर सर्ग अर्थात् कर्म या उपभोग करता है और जो योनि में स्वयं जन्मजन्मान्तर से आश्रय लेता है वह ही सब (नरां नृषा) देह के नायक प्राणों में श्रेष्ठ, उनमें शिक्त संचारक आत्मा है।

त्रा यः पुरं नार्मिणीमद्धिद्दत्यः कृविनिभन्यो नार्वा । सूरो न रुष्टकञ्छतात्मा ॥ ३॥

भा०—( अर्वा न ) जिस प्रकार अश्व ( नार्सिणीस पुरं अदीदेत् ) नाना विलास योग्य सुखों से सम्पन्न पुरुषों की नागरी को सुशोभित करता है ( सूर न ) और जिस प्रकार सूर्य ( रुरुकान शतात्मा ) तेजस्वी होकर सैकड़ों स्थानों में न्याप्त होता है उसी प्रकार ( यः ) जो (अत्यः) सर्वत्र जाने हारा, न्यापक अधिकारवान् ( किवः ) क्रान्तदर्शी, अति विद्वान्, ( नभन्यः ) आकाश में न्यापक, वायु के समान बलवान्, वेगवान् और ( न-भन्यः = न हन्यः ) किसी से भी परास्त न होने वाला, किसी से भी न हननिकरने योग्य हो, वह नायक ही (नार्मिणीस्) नाना विलासों से भरी पूरी ( पुरं ) नगरी को ( आ अदीदेत् ) सब प्रकार से चमका देता है। वह ही नगरी का राजा होने योग्य है। वह ( सूरः न ) सूर्य के समान ( रुरुकान् ) अति तेजस्वी और ( शतात्मा ) सैकड़ों

प्रजाजनों और भृत्यों को आत्मा के समान प्रिय, और जीवन दाता होकर रहे।

श्रुमि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजीसि शुशुचानी श्रम्थात्। होता यजिष्ठो श्रुपां सुधस्थे ॥ ४॥

भा०—( द्विजन्मा ) जिस प्रकार दो अरिणयों में से उत्पन्न अग्नि ( ग्रुग्जुवानः त्री रोचनानि अस्थात् ) तेज से चमकता हुआ चमकने वाले तत्व अग्नि, विद्युत्, सूर्य तीनों में स्थित है और वही ( विश्वा रजांसि ) समस्त लोकों को प्रकाशित करता है वह ( अपां सधस्थे होता ) जलों के साथ मिल कर सबको अपने में घोलने में समर्थ और ( यजिष्ठः ) सबको मिलाने या शक्ति देने में समर्थ होता है उसी प्रकार विद्वान् पुरुष ( द्विजन्मा ) माता पिता या पिता और गुरु दोनों से जन्म पाकर और दीक्षित होकर स्वयं ( ग्रुग्जुचानः ) अति तेजस्वी होकर ग्रुद्ध पवित्र होकर ( त्री रोचनानि ) तीनों उत्तम वर्णों और शेष तीनों आश्रमों को और ( विश्वा रजांसि ) समस्त राजस भोगों और ऐश्वर्यों को ( अभि अस्थात् ) अपने वश्च करे । वह ही ( अपां सधस्थे ) आप्त पुरुषों के एकत्र होकर वैठने के सभा भवन में ( होता ) सबको अधिकार देने और सबको स्वीकारने वाला मुख्य और ( यजिष्ठः ) सबको संगत करने और सबको स्वीकारने वाला मुख्य और ( यजिष्ठः ) सबको संगत करने और सबको स्वीत आदि देने हारों मे सबसे मुख्य होकर विराजे ।

श्चयं स होता यो द्विजन्मा विश्वो दुधे वार्यीण श्रवस्या । मर्तो यो श्रहमै सुतुको दुदार्थ ॥ ४ ॥ १८ ॥

भा०—(अयं) यह (सः) वहीं (होता) सबके ज्ञानैश्वर्य का देने और छेने वाला विद्वान् पुरुष हैं (यः) जो (द्विजन्मा) माता पिता के द्वारा प्राप्त प्रथम जन्म के अनन्तर आचार्य और विद्या द्वारा व्रताचरण और विद्याध्ययन करके द्विजन्मा होकर (विश्वा) समस्त (अवस्या) अवण करने योग्य, यशोजनक (वार्याण) श्रेष्ट २ ऐश्वर्यों

और ज्ञानों को (दधे) धारण करता है। (सुतुकः) उत्तम पुत्रवान् पिता जिस प्रकार (अस्मै ददाश) अपने प्रत्यक्ष पुत्र को सर्वस्व दे देता है उसी प्रकार जो (सुतुकः) उत्तम पुत्र के समान उत्तम शिष्य से युक्त होकर (मर्त्तः) स्वयं मरणधर्मा होने से अपने विद्या धन को भी (अस्मै ददाश) इस विद्यार्थी को सौंप दे, इसी प्रकार अप्रणी पुरुष जो पुत्र-सम प्रजावान् होकर (अस्मै) राष्ट्र के जनों के हितार्थ ही सब कुछ दे देता है वहीं (मर्त्तः) श्रेष्ठ, कर्मवीर पुरुष है। इत्यष्टादशो वर्गः॥

#### [ १५0 ]

दीर्घतमा ऋषिः॥ श्रमिदेवता॥ छन्दः-१, ३ भुरिग्गायत्री। २ निचृदुष्णिक्॥ त्वं स्क्लम्॥

पुरु त्वा दाश्वान्वोचेरिरंग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शर्ण आ सहस्य ॥१॥

भा०—हे (अग्ने) विद्वन ! नायक ! प्रभो ! (दाश्वान् ) दान-शील (अरिः ) ऐश्वर्यवान् स्वामी और सुखों और धनों को प्राप्त कराने वाला होकर मैं प्रजाजन (तोदस्य शरणे ) आज्ञाकारी (महस्य) बड़े अध्यक्ष के (शरणे ) गृह में नियुक्त भृत्य के समान होकर (तब स्वित् ) तेरे ही (शरणे ) शरण में या आश्रय में रह कर, तेरा ही होकर (त्वा पुरु ) तुझे बहुत कुछ (वोचे ) कहूं, बहुत कुछ प्रार्थना, आदेश करूं।

व्यक्तिनस्य धनिनः प्रहोषे चिद्ररेष्णः। कुदा चन प्रजिगतो अदेवयोः॥२॥

भा०—( अदेव-योः ) जो न विद्या का दान दे सके और न धन का दान दे सके वे दोनों दान न देने के कारण 'अदेव' हैं, उन दोनों में से जो ( धनिनः अनिनस्य ) धनवान् होकर भी उस धन के भोग और दान

में समर्थं नहीं है उसके और (प्रहोपे चित् अररुपः ) उत्तम रीति से दान और उपभोग में न लगाने हारे (प्र जिगतः) उत्तम पद पर प्राप्त या वात बहुत बनाने वाले के विषय में भी मैं ( कदा चन ) कभी (विवोचे) विशेष स्तुति वचन नहीं कहता । अथवा ( अदेवयोः ) अदानशील पुरुषों में से (अनिनः) उत्तम प्राणों के स्वामी (धनिनः) धन के प्रभु ( प्रहोपे चित् अररुपः ) प्रदान के काल में भी रोप और क्रोध से रहित (प्र जिगतः) उत्तम पद को प्राप्त पुरुप के लिये मैं (कदा च न विवोचे ) कभी विपरीत वचन न कहूं।

स चन्द्रो विष्टे मत्ये महो बाधन्तमो दिवि । प्रप्रेत्ते अग्ने बुनुषः स्याम ॥ ३ ॥ १६ ॥

भा०—( दिवि चन्द्रः ) आकाश में जिस प्रकार चन्द्रमा सब को आह्वादित करने वाला, (बाधन्तमः) नित्य वृद्धि को प्राप्त होने वाला होता है उसी प्रकार हे (विष्र) विद्वन् ! विविध ऐश्वयों और ज्ञानों से स्वयं पूर्ण और अन्यों को पूर्ण करने हारे ! (सः) वह उत्तम पुरुष भी (महः) महान् (दिवि) सब कामनाओं के पूर्ण करने में और तेज में (बाधन्तमः) सदा वृद्धिशील होकर (चन्द्रः) सब को आह्वादकारक होता है। हे (अझे) अप्रणी नायक ! ऐसे ( वनुपः ) सेवन करने और ज्ञान और ऐश्वर्य दान देने वाले (ते) तेरे अधीन रह कर हम (प्र-प्र इत् स्थाम) उत्तम २ पद को प्राप्त होंचे । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[ १4१ ]

दीर्घतमा ऋषिः॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--भुरिक् त्रिष्टुप् । २,३,४, प्र विराट् जगती । ६, ७ जगती । ८, ६ निचृष्जगती च ॥ नवर्चं स्क्रम् । मित्रं न यं शिम्या गोर्षु गुव्यवं स्वाध्यो विद्धे ग्रुप्स जीर्जनन्। अरजेतां रोद्धी पाजसा गिरा प्रति प्रियं येजतं जनुषामवः॥१॥

भा०—जिस प्रकार (गब्यवः) रिहमयों की इच्छा करने वाले विद्वान् जन (स्वाध्यः) उत्तम रीति से अग्नि विद्युत् की रक्षा करने में कुशल पुरुष (विद्थे) उसको प्राप्त करने के निमित्त (शिम्या) विशेष क्रिया द्वारा विद्युत् को ( अप्सु जीजनन् ) जलों से भी उत्पन्न कर लेते हैं और जिस प्रकार विद्युत् अग्नि रूप के ( पाजसा ) बल और ( गिरा ) शब्द से (रोट्सी अरेजेताम्) आकाश और पृथ्वी दोनों कांप जाती हैं उनको लोग (प्रति प्रियं) सब को प्रिय, हितकारी (यजतं) संगत करने वाला, दो पृथक् तत्वों के मिलाने वाला और (जनुषाम् अवः) और उत्पन्न हुए प्राणियों को रक्षा करने वाला भी होता है। उसी प्रकार (गन्यवः) गो अर्थात् वेद वाणी के उत्तम ज्ञाता और भूमि के बड़े २ स्वामी लोग (स्वाध्यः) उत्तम रीति से प्रजा के पालन पोषण करने में समर्थ उत्तम, बुद्धिमान्, (गोषु ) गवादि पशुओं के आश्रय और भूमियों में वसी प्रजाओं के निमित्त (यां) जिस उत्तम नायक को (मित्रं न) प्रजा को मरण-विपत्ति से वचाने वाले, प्रजा के मित्र के समान स्नेही रूप से (अप्सु) प्रजाओं के बीच और (विद्धे) संग्राम और ज्ञान लाभ के निमित्त यज्ञादि में अग्नि के समान भी (जीजनन्) मुख्य रूप से प्रकट करते हैं, उसको स्थापित करते हैं, उसके (पाजसा ) पालन सामर्थ्य और बल पराक्रम से और (गिरा) उसकी आज्ञा से (रोदसी) एक दूसरे की मर्यादाओं को रोकने में समर्थ, समान बल वाली अपनी और प्रतिपक्ष की सेनाएं या राज प्रजावर्ग दोनों ( अरेजेताम् ) कांपें, ऐसे ( प्रियं ) सर्वेप्रिय, ( यजतं ) सब को संगठित करने हारे, एवं दानशील पुरुष को ( जनुषाम् ) समस्त जनों के (अवः) पालक रूप से (प्रति जीजनन्) प्रतिष्ठित करें। यद्ध त्यद्वां पुरुमीळ्हस्यं सोमिनः प्रमित्रासो न दंधिर स्वाभुवः। अध् कर्तुं विदतं गातुमचैत उत श्रुतं वृषणा पुस्त्यावतः॥ २॥ भा०-हे ( वृपणा ) एक दूसरे के प्रति सुखों के वर्षण करने और

दुष्टों की शक्तियों को रोकने वाले मित्र और वरुण ! अर्थात् दिन रात्रि के समान सदा साथ रहने वाले छी पुरुषो ! वा राज प्रजावर्गों ! (यत् ह ) जब (वां) तुम दोनों के हितकारी (पुरुमोदस्य ) मेघ के समान बहुत सी प्रजाओं को ज्ञान और धनादि जलों से सींचने वाले (सोमिनः) ज्ञानैश्वर्यवान्, विद्वान् पुरुष के (स्वाभुवः) अपने २ व्यापार करने में कुशल, सामर्थ्यवान् पुरुष (मित्रासः न ) मित्रों के समान रक्षक होकर (कतुं) यज्ञ को यज्ञकर्ताओं के समान, उसके राज्य कार्य को (प्रदिधरे) अच्छी प्रकार धारण करें, आप दोनों तब (पस्त्या-वतः) गृहों के स्वामी, उस (अर्चतः) पूज्य विद्वान् पुरुष की (गातुम्) वाणी या आज्ञा का (विदत्रम्) ज्ञान प्राप्त करों (उत ) और (श्रुतम्) नित्य श्रवण करों।

त्रा वा भूषिन्त्रित्यो जन्म रोदस्योः प्रवाच्ये वृषणा दक्षसे. महे। यदीमृताय भर्रथे। यदवैते प्र होत्रया शिम्या वीथो अध्वरम् ॥ ३॥

भा०—हे (तृपणा) विद्या, सुख, ज्ञान और वीर्य के सेचन और संवर्धन करने हारे विद्वान् छी पुरुपो! (क्षितयः) पृथिवी निवासी प्रजाजन (महे दक्षसे) बड़ी भारी आत्मवल की वृद्धि के लिये ही (वां) उम दोनों के (प्रवाच्यं) अच्छी प्रकार गुरु-उपदेश प्राप्त करने योग्य (जन्म) विद्या जन्म को (भूपन्) अलंकृत करते हैं अर्थात् गुरु के अधीन शिक्षा का प्रवन्ध करते हैं। (यत्) जिससे आप दोनों (ईम्) सब प्रकार से (ऋताय) सत्य ज्ञान के प्राप्त करने के लिये (भरतः) अपने आप को पुष्ट करो और (यत्) जिससे (अर्वतं) उत्तम ज्ञानवान् गुरु के प्रियाचरण करने के लिये उसके अधीन (होत्रया) वेदवाणी और (शिक्या) वैदिक कर्मानुष्टान द्वारा (अध्वरं) अहिंसा आदि धर्मों से युक्त बद्धाचर्य आदि बतपालन को (प्रवीयम्) उत्तम रीति से पालन करो।

म सा क्षितिरेसुर या महि प्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो वृहत्। युवं दिवो वृहतो दर्तमाभुवं गां न धुर्थेप युक्षाथे ऋपः।धा

भा०-पृथ्वी का स्त्री के समान वर्णन । हे (असुर) प्राण के समान बलवान् और प्राणों में रमण करने वाले मित्र और वरुण ! राजन् और राजिमित्र एवं उत्तम स्त्री पुरुषों! (या महिप्रिया) जो बहुत अधिक प्रिय, सुख देने और प्रजा और पांत को तृप्त करने हारी होती है (सा क्षितिः) वह ही उत्तम निवास योग्य भूमि के समान गृह बसा कर रहने योग्य उत्तम स्त्री होती है । हे (ऋतावानी ) परस्पर सत्य व्यवहार को धारण करने वालो ! तुम दोनों (ऋतम्) सत्य व्यवन हार को (प्र घोषथः) उत्तम जान कर उसका भाषण करो और उसी सत्य को ( बृहत् ) सदा वृद्धिकारी जान कर (आघोषथः) सर्वत्र उसका उपदेश करो। (धुरि दक्षं गां न) शकट का बोझा ढोके ले जाने के कार्य में जिस प्रकार दृढ़, बलवान् बैल को जोड़ा जाता है उसी प्रकार (युवं) आप दोनों भी (बृहतः ) बड़े भारी, बृद्धिशील (दिवः ) ज्ञान प्रकाश-मय वेद के (दक्षम्) ज्ञान और (अपः) उसमें उपदिष्ट कर्म और (आसुवं) सब कार्यों के सम्पादन करने में समर्थ (गां) वेद वाणी और श्रेष्ठ पुरुष को (धुरि) अपने बड़े भारी कार्य भार को उठाने में (उप-युक्षाथे ) उपयोग किया करो।

मही अत्र महिना वारम्यवयोऽरेणवस्तुज् आ सर्बन्धेनर्वः । स्वरीन्द्रिता उपरताति सूर्यमा निम्रुचे उषसंस्तक्ववीरिव॥४॥२०

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! और गुरु शिष्यजनो ! आप दोनों (अत्र) (मही) इस पृथ्वी में (महिना) महान् सामर्थ्या, विशेष महत्ता से (वारम्) वरण करने योग्य और दुःखों के वारण करने वाले एक दूसरे को (ऋण्वथः) प्राप्त होवो । और (सद्मन्) घर में (अरे-

णवः ) दोष रहित, अहिंसक, ( तुजः ) दूध देने वाली और पालन करने वाली ( धेनवः ) दूध पिलाने वाली गीवें जिस प्रकार प्रातः सायं (स्वरन्ति ) मेघोत्पादक वायु और सूर्य को लक्ष्य करके रंभाते हैं । उसी प्रकार और उनके समान ज्ञान रस का पान कराने वाले, ( अरेणवः ) अहिंसक, निर्देष, ( तुजः ) व्रतपालक जन और अन्न आदि देने वाली खियों एवं गौओं के समान सुन्नील ज्ञान पिपासु शिष्यजन ( तक्षवीः इव ) चोरों से रक्षा करने वाले पहरे दारों के समान ( निश्चचः उपसः ) सब रातों और सब दिनों ( उपरतातिम् ) भेघ के समान ज्ञानवर्षक और ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक पालक पुरुष और आचार्य को ( स्वरन्ति ) सुखपूर्वक प्राप्त हों, परस्पर एक दूसरे को उत्तम वचन कहें और संकट से चेताते रहें । इधर शिष्यजन गुरुजन ज्ञान को प्राप्त कर विद्याध्ययन करें । इति विद्यो वर्गः ॥ प्राप्त के श्राप्त के श्रान प्रकृति पन्वतं भित्र यत्र वर्षण गातुमर्चेथः । अब वर्षण गातुमर्चेथः ।

भा०—हे (सित्र वरुण) सित्र! और हे वरुण! दिन रात्रि, सूर्य और सिन्धु के समान परस्पर स्नेह, प्राणरक्षा और श्रष्ट गुणों से युक्त स्नी पुरुषो! (वाम्) तुम दोनों की (केशिनीः) उत्तम केशों से युक्त, सुसभ्य, गृहस्थ स्त्रियें (ऋताय) तुम्हारे सत्य आचार और व्यवहार के विषय में (अन्पत) स्तुति करें। और तुम दोनों परस्पर के (गातुम्) उत्तम वाणी और उत्तम भूमि और उत्तम मार्ग के उपदेष्टा और पोपक जानकर (अर्चथः) एक दूसरे का आदर करो। और आप दोनों (त्मना) स्वयं (धियः) उत्तम बुद्धियों और वाणियों को (अवस्यत्मम्) परस्पर प्रयोग करो। और (धियः पिन्वतम्) उत्तम कर्मों और स्तुतियों को देकर एक दूसरों को वढ़ाओं और प्रसन्न रखो। और (विषस्य मन्मनाम्) विद्वान् पुरुष की मनन करने योग्य ज्ञान वाणी को (इरज्यथः) प्राप्त करो।

यो वा युक्षेः श्रीमानो हु दार्शित कुविहाँ वा यजीत मन्मसा-धनः। उपाह तं गच्छेथो वीथो श्रीध्वरमच्छा गिर्रः सुमतिं गन्तमस्मुयू॥ ७॥

भा० — हे विद्वान् खी पुरुषो, और गुरु शिष्य जनो ! (वां) आप दोनों को (यः) जो पुरुष (यज्ञैः) नाना प्रकार के दानों और सत्संग गोग्य ज्ञानोपदेशों से (शशमानः) आदर सत्कार करता और उपदेश करता हुआ (किवः) विद्वान् (होता) ज्ञानप्रदाता, (मञ्जसाधनः) ज्ञान विज्ञान को सननपूर्वक साधन करने वाला होकर (दाशित) तुमहें ज्ञाम ऐश्वर्य देता और ज्ञानोपदेश करता है और जो (यजित) तुमसे तिसंग करता है तुम दोनों (अह) सदा (तं उप गच्छथः) उसके ही मिप सदा जाया आया करो और उस (अध्वरम्) अविनाशक, सौन्य गिरिसक, हेपरहित पुरुष को (विधः) प्राप्त होओ। और (अस्मयू) हम सब के प्रिय होकर (गिरः) ज्ञान वाणियों और (सुमितिम्) ग्रुभ मिति को (गन्तम्) प्राप्त होवों और हमें भी प्राप्त कराओ।

युवां युक्तेः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनेसो न प्रयक्तिषु। भरिन्त बां मन्मेना संयता गिराऽद्ययता मनेसा रेवद्रशाथे॥८॥

भा०—जो पुरुष ( मनसः प्रयुक्तिषु ) मन के उत्तम प्रयोगों और व्यवहारों के समान ज्ञान के उत्तम प्रयोगों में भी ( प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ कुशल और ( ऋतावाना ) सत्य ज्ञान, धर्माचरण और ऐश्वर्यवान् ( वां ) तुम दोनों को ( यज्ञैः ) उत्तम सत्कार, मान, पूजा और सत्कर्मों द्वारा ( गोभिः ) वाणियों और भूमियों द्वारा ( अञ्जते ) प्रकट करते हैं, तुम्हें उज्ज्वल करते हैं । और जो ( वां ) आप दोनों को (मन्मना) मनन करने गोग्य ज्ञान और ( संयता ) संयमशील ( अद्याता ) विना गर्व के ( मनसा ) चित्त से ( गिरः ) वेदवाणियों का ( भरन्ति ) उपदेश करते

हैं वे आप दोनों उनके (रेवत्) ज्ञानैश्वर्य से युक्त, वचन और ज्ञान को (आज्ञार्थे) प्राप्त होवो।

देवद्वयो द्धाये देवदाशाये नर्रा मायाभिदितऊति माहिनम्। न बां द्यावोऽहिभिनीत सिन्धेवो न देवत्वं प्रणयो नानशुर्मधम्६ २१

भा०—हे विद्वान स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( रेवत वयः ) ऐश्वर्य युक्त बल और ज्ञान और दीर्घ जीवन को ( द्धाथे ) धारण करो और ( रेवत् ) उसको ऐश्वर्ययुक्त बना कर ( आशाथे ) उपभोग करो । आप दोनों (नरा) नायक होकर ( इतः—ऊति ) इस लोक में रक्षा करने वाले ( माहिनम् ) महान सामर्थ्य को ( मायाभिः ) अपनी बुद्धियों से ( आशाथे ) प्राप्त करो । ( वां ) आप दोनों के ( देवत्वं ) दानशीलता और ज्ञानप्रकाश को ( अहिभः द्यावः ) प्रकाशों से युक्त सूर्य आदि प्रकाशवान् पदार्थ अथवा तीनों लोक भी ( न आनश्चः ) नहीं व्याप सकते । ( उत ) और आपके ( देवत्वं ) विद्वत्तायुक्त ज्ञान-दानशीलता को ( सिन्धवः ) सदा प्रवाहशील निद्यां वा समुद्र भी ( न आनश्चः ) नहीं प्राप्त हो संकें और ( वां मचम् पणयः न आनश्चः ) और आप दोनों के ऐश्वर्य को व्यवहार-कुशल पुरुष भी न प्राप्त हो सकें । इत्येकविंशो वर्गः ॥

#### [१५२]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुगौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ४, ६ त्रिष्टप् । अ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

युवं वस्त्रीणि पीवसा वैसाथे युवोरचिछद्रा मन्तवो ह सगीः। अवितरतमनृतानि विश्वं ऋतेनं मित्रावरुणासवेथे॥१॥

भा०—हे (मित्रावरूणा ) सिन्न अर्थात् परस्पर स्रोहपूर्वक सखा । वन कर रहने और वरुण अर्थात् एक दूसरे को वरण करने वाले आप दोनों स्त्री और पुरुषो ! (युवं) तुम दोनों ( पीवसा ) खूब हृष्ट होकर (वस्त्राणि) उत्तम वस्त्रों को धारण करो और उत्तम तेजों को धारण करो और उत्तम गृहोंमें ( वसाथे ) निवास करो । और ( युवं अच्छिदा वस्त्राणि वसाथे ) तुम दोनों छेदरहित अर्थात् जो फटे फटाएं न हों, एवं दोषों से रहित हों ऐसे वस्त्र धारण करो । और ( युवोः ) तुम दोनों के ( सर्गाः ) उत्पन्न किये हुए पुत्र पौत्रादि सन्तान ( अच्छिदाः ) दोषरहित, परस्पर द्वेष या द्वेधभाव से रहित और ( मन्तवः ) एक दूसरे का आदर करने और स्वयं मनन करने वाले, विचारशील हों । हेस्त्री पुरुषो ! आप दोनों (विश्वा अनृतानि ) समस्त असत्य व्यवहारों को ( ऋतेन ) अपने सत्य व्यवहार और सत्य ज्ञान और ऐश्वर्य के बल से ( अव अतिरतम् ) नाश करो । सत्य से असत्यों पर विजय प्राप्त करो । और ( ऋतेन ) सत्य के बल से ही ( सचेथे ) तुम दोनों परस्पर मिल कर रहो ।

एतञ्चन त्लो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविश्वस्त ऋघावान् । त्रिरिध हन्ति चतुरिधिष्ठग्रो देवनिदो ह प्रथमा श्रेजूर्यन् ॥२॥

भा०—( एपां ) इन लोगों में से (त्वः चन ) कोई ही ऐसा उत्तम (सत्यः ) सत्यभाषी, सज्जनों का हितेषी (मन्त्रः ) मननशील, विचार- वान्, (कविशस्तः) विद्वानों से उपदेश प्राप्त, (क्रघावान् ) नाना सत्या- सत्य विवेक करने वाली मित से युक्त होता है जो (चतुरिष्ठः ) चारों वेदों को प्राप्त करके अथवा चारों वर्गों का उत्तम साधक, (त्रिरिष्ठम् ) वाणी, मन और शरीरों से भोग करने योग्य अथवा तीनों गुणों को (हन्ति ) प्राप्त करता है और (उप्रः) उप्रः बलवान् होकर इस जगत् को (हन्ति) विजय करता है और भली प्रकार जानता है । प्राथः (देवनिदः) विद्वानों की निन्दा करने वाले (प्रथमाः ) अन्य सब बातों में श्रेष्ठ होकर भी (अश्चर्यन् ) नाश को प्राप्त हो जाते हैं।

श्रुपदिति प्रथमा पद्धती<u>नां</u> कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत । गर्भों <u>भारं भंग्त्या चिदस्य ऋतं पिष्</u>रत्येन<u>ृतं</u> नि तारीत् ॥ ३॥

भा॰-जिस प्रकार (पद्वतीनां ) पैरीं वाले जन्तुओं से सब से प्रथम (अपात् ) पादरहित उपा आती है। और ( मित्रावरुणा ) दिन और रात्रि इन दीनों में से उस रहस्य की कोई नहीं जानता और जिस प्रकार (गर्भः ) द नों को ग्रहण या धारण करने में समर्थ आदित्य ( अस्य ) इस जगत् के ( भारं भरति ) पोपणादि कार्य करता और ( ऋतं ) व्यक्त प्रकाश को पूर्ण करता और ( अनृतं ) असत्य अन्धकार की ( नितारीत् ) दूर कर देता है उसी प्रकार ( पद्वतीनां प्रथमा ) चरण, अध्याय, पाद, सर्ग आदि विभाग वाली वाणी से भी (प्रथमा) प्रथम, श्रेष्ट (अपात्) चरणादि से रहित वाणी ( एति ) प्रकट होती है, हे ( मित्रा-वरुणा ) अध्यापक विद्यार्थी आदि जनो (वां) आप दोनीं में से (कः तत् चिकेत) कौन इस रहस्य को जानता है ? कोई नहीं। तो भी (गर्भः ) विद्याओं को यहण करने में समर्थ विद्यार्थी जिज्ञासु पुरुप ( अस्य ) इस सन्मुख स्थित आचार्य के (भारं आ भरति) पोषित ज्ञान को सब प्रकार से धारण करता है। वहीं ( ऋतं पिपर्त्ति ) उसके सुविचारित सत्य ज्ञान को पूर्ण करता और (अनृतं नि तारीत्) अज्ञान अन्ध्रकार और अनृत व्यवहार को दूर करता उससे पार हो जाता है।

युग्नुमित्परि जारं कृनीनां पश्यामिसि नेतिपनिपद्यमानम् । अनेवपृग्णा वितेता वसनि प्रियं भित्रस्य वर्षणस्य धार्म ॥॥

भाव हम लोग (कनीनां) उपा के समान कमनीय, दीसिमती, कन्याओं के (जारं) प्रथम कौमारभाव की हानि करने वाले एवं उसके साथ जीवन भर रहके उसकी जीवनसमाप्ति करने वाले (प्रियं) उसके प्रिय पुरुष पतिको हम लोग सदा (प्रयन्तम्) सूर्यं के तुल्य उत्तम मार्ग से जाते हुए (परि पदयाप्तिस ) देखें। और उसको हम (उपनि

पद्यमानं ) कभी नीचे मार्ग से जाते हुए या कभी संकट या विपत्ति में पड़ा (न परिपदयामिस ) न देखें। [अथवा नश्चार्यः ] या, हम उसे सदा (उपनिद्यमानं परिपदयामिस ) उसको उनके समीप रहते हुए देखें, विरही न देखें। और सदा हम उसे (अनवपृःणा ) विरले २ खुले हवादार, शरीर के सुखकारी दह्यों को धारते और (वितता ) विस्तृत वस्त्रों और गृहों में (वसानं ) रहते हुए देखें। वही (मित्रस्य वरुणस्य ) स्नेहशील रक्षक और वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तम (धाम ) तेज, वैभव और धारण सामर्थ्य का स्वरूप या उत्तम पद है।

श्चन्थ्वो जातो श्रनमीश्चरर्वा कनिकदत्पतयदूर्ध्वस्रानुः। श्चिच्चं ब्रह्म जुजुपुर्युवानुः प्र मित्रे धान वर्षणे गृणन्तः॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य (अनश्वः ) अश्व रहित होकर भी (जातः) शिव्रगामी प्रसिद्ध है वह (अर्वा ) शीव्र गमन करने वाला होकर (अनभीपुः ) उसके कोई रासें नहीं हैं । और तो भी वह (किनक़दत् ) मेघादि द्वारा गर्जता हुआ (ऊर्ध्वसानुः) पर्वतादि उच्च प्रदेशों में व्यापकर (पतयत् ) शोभा को प्राप्त होता है । उसी प्रकार (जातः ) उत्पन्न हुआ बालक प्रथम (अनश्वः ) 'अश्व' या भोक्ता के समान बद्ध न होकर (अर्वा अनभीग्रुः) वे लगाम घोड़े के समान (अर्वा) ज्ञानी पुरुप भी (अनभीग्रुः ) बाधक कारणों से रहित होकर (ऊर्ध्वसानुः ) शिरों, स्कन्धों को ऊंचे रखता हुआ और (किनक़दत् ) खूब विद्याभ्यास करता हुआ (पतयत् ) ज्ञानेश्वर्य प्राप्त करे ।और फिर (युवानः ) युवा होकर वे बहाचारीगण (अचित्तं ब्रह्म ) अधिन्तनीय ब्रह्म के समान ही चेतनता रहित, (ब्रह्म ) बृद्धिशील, पुष्टिकारक अन्न और धन को (जुजुपः ) प्राप्त करें । और (मित्रे ) स्नेहवान् और (वरुणे ) रूप के वरण करने योग्य उत्तम पुरुप में ही होने योग्य (धाम ) तेज और धारण पोपण सामर्थ्य और स्थान गृह आदि का (प्र गृणन्तः ) उत्तम रीति से उपदेश

करें। अध्यातम में — आतमा असंग, स्वभाव से अभोक्ता होने से 'अनश्व' है। अंगुलि आदि अंगों से रहित होने से 'अनभी छु' है व्यापक होने से अर्वा है। वह सर्वोपिर प्राप्तव्य होने से 'ऊर्ध्वमानु' है। मेध के समान नाद करता है। वह महान् होने से 'ब्रह्म' अचिन्तनीय होने से 'अचित्त' है। योग द्वारा साक्षात्कारी जन 'युवा' हैं, वे उसका सेवन करते और सब के धारक परम बल के उसी सर्वश्रष्ठ और खूब स्नोह-प्रेममय प्रभु को ही बतलाते, उसकी उपदेश वा स्तुति करते हैं।

श्रा धेनवी मामतेयमवन्तीर्वहात्रियं पीपयन्तसस्मिन्धर्यन् । पित्वो भिन्नेत बुयुनानि विद्वानासाविवासन्त्रदितिमुरुष्येत् ॥६॥ भा०-( धेनवः ) गौएं जिस प्रकार ( सस्मिन् ऊधन् ) अपने स्तन पर ( मामतेयम् ) ममता, प्रेम से पालन करने योग्य (ब्रह्म-प्रियम् ) अन्न के प्रिय, दुग्धाभिलापी बालक की (अवन्तीः) रक्षा करती हुई (अ-पीपयन् ) उसको हृष्ट पुष्ट करती हैं। उसी प्रकार (धेनवः) धारण पोपण करने वाली परमेश्वर की शक्तियां, सूर्य की किरणें भी ( ऊधन् ) मेघ के आधार पर अन्न प्रिय, ममता वश अपने प्रिय प्राण के पोषक प्रजाजन की रक्षा करती हुई उसे पुष्ट करती हैं और उसी प्रकार (धेनवः) दूध पिलाने -वाली माताएं भी ( मामतेयम् अवन्तीः ) अपनी ममता से युक्त ( ब्रह्म-ंप्रियं ) ज्ञान और अन्न के अभिलापी पुत्र को [( अवन्तीः ) पालती हुईं ( सस्मिन् ऊधन् ) अपने ही स्तन के आश्रय पर ( पीपयन् ) पुष्ट करें। और जिस प्रकार बालक (अदितिम् ) माता को प्राप्त होकर (पित्वः भि-क्षेत) अन्न की याचना करता है उसी प्रकार (विद्वान् ) विद्वान् पुरुष भी (आसा) अपने मुख से भोजनार्थ ( पित्वः ) अन्न की ( भिक्षेत ) याचना करें और वह ही (अदितिम् ) अदिति अर्थात् सूर्यं के समान तेजस्वी और माता के समान स्नेहवान् और अन्नदात्री, भूमि के समान ज्ञानदाता आचार्य को प्राप्त कर उसको ( आ विवासन् ) सब प्रकार से सेवा करता

हुआ, उसके अधीन रहता हुआ (आसा) मुख से (वयुनानि) उत्तम ज्ञानों की (भिक्षेत) गुरु से याचना करे और (उरुष्येत्) उसकी सेवा वा रक्षा करे, आज्ञा वा वत पाले।

त्रा वा मित्रावरुणा हुव्यर्जुष्टि नर्मसा देवाववसा ववृत्याम् । श्रुस्माकं ब्रह्म पृतनासु सहाा श्रुस्माकं वृष्टिर्द्विया सुपारा ७।२२

भा०—हे (मिन्नावरुणा) स्नेहवान् मिन्नजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! (वां) आप दोनों की (हन्यजृष्टिम्) अन्नादि पदार्थों के सेवन करने की किया को मैं विद्वान् सेवक पुरुष (नमसा) अन्न द्वारा और आदरपूर्वक (अवसा) ज्ञान और रक्षा द्वारा (आ वृहत्याम्) पुनः २ सम्पादन करूं। पुनः आप दोनों को भोजनादि के लिये निमन्त्रित करके आपका आदर करूं। (अस्माकं) हमारा (बह्म) अन्न, ज्ञान और ऐश्वर्य और ब्राह्मणवर्ग (पृतनासु) सब मनुष्यों में (सद्याः) सब शत्रुओं और सब अकाल आदि कष्टों और दारिद्र्य आदि दुखों और विन्न वाधाओं और द्वन्द्वों को सहन करे। और (अस्माकम्) हमारी (दिन्या) ग्रुद, चाहने योग्य, आकाश से होने वाली (वृष्टिः) जल वृष्टि और दुष्टों को वांधने वाली शक्ति (सुपारा) प्रजाओं को उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ हो। इति द्वाविंशों वर्गः॥

# [ \$4\$ ]

दीर्घतमा ऋषिः॥ मित्रावरुणौ देवते॥ छन्दः—१, २ निचृत् त्रिष्टुप्। ३ त्रिष्टुप्। ४ भुरिक्पङ्किः॥ चतुऋचं स्क्रम्॥

यज्ञीमहे वां महः सुजोषी हुव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः। धृतैर्धृतस्तु अध यद्योमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरिन्त ॥१॥

भा०—हे ( मित्रावरुणा ) स्नेहवान् , परस्पर मित्र एवं एक दूसरे को श्रेष्ठ जान कर वरण करने और एक दूसरे की विपत्तियों का वारण करने हारो ! (सजोपाः) अति श्रेम से युक्त होकर (हब्येभिः) स्वीकार करने योग्य उत्तम पदार्थों और (नमोभिः) उत्तम अन्नों वा सत्कारों द्वारा (वां) आप दोनों के (महः) बड़े उत्तम यज्ञ आदि कार्य को हम विद्वान् लोग (यजामहे) सम्पादन करें। और आप दोनों को उत्तम दान योग्य पदार्थ प्रदान करें। (घतस्न्) मेच जिस प्रकार जल और सूर्य जिस प्रकार तेज का प्रवाह बहाता है उसी प्रकार हे सब के प्रति स्नेह का प्रवाह बहाने वाले आप दोनों! (वास्) आप दोनों के हितार्थ ही (अध्ययत्) जो (अध्वर्यदः) हिंसा रहित यज्ञ के करने हारे विद्वान् पुरुप हैं वे भी (अस्मे) हमारे कल्याण के लिये (अध्वर्यदः न) ऋत्वजों को तुल्य ही (धीतिभिः) धारण पोपण करने वाली कियाओं, युक्तिओं और उपायों से (वास् भरन्ति) आप दोनों का पोपण करें। प्रस्तु तिर्ची धाम न प्रयुक्तिरयामि मिन्नावरुणा सुवृक्तिः। श्रम्निक्त यद्वी विद्येषु होता सुम्नं वां सूरिवीषणावियोक्तन्। २॥

भा० — है ( मित्रावरुणा ) सूर्य और मेघ के समान अधीन मृत्यों के प्रति स्नेहवान् और दुःखवारक स्त्री पुरुषो ! हे ( वृषणा ) ज्ञानों, सुखों के वर्षक और बलवान् , वीर्यवान् स्त्री पुरुषो ! ( यत् ) जब ( सूरिः ) विद्वान् ( होता ) ज्ञान ऐश्वर्यादि को देने में समर्थ पुरुष ( वां ) तुम दोनों के ( इयक्षन् ) सत्संग करने की इच्छा करता है तो वह (विद्येषु) यज्ञों, सत्संगों और ज्ञान प्रसङ्गों में ( वां ) आप दोनों के हितार्थ (सुम्नं) सुखकारी कल्याण ज्ञान को ही ( अनिक्त ) प्रकट करता है और आप दोनों का हृद्य से सुख चाहता है । उसी प्रकार में (प्रस्तुतिः न प्रयुक्तिः) यथार्थ तत्व को वर्णन करने वाले के समान ही उत्तम प्रयोग, किया कौशल को जानने वाला और ( सुवृक्तिः ) उत्तम रीति से पापादि मार्गों से रोक कर सन्मार्ग में प्रेरित करने हारा होकर ही में ( वाम् धाम ) आप दोनों के गृह को (अयाभि) प्राप्त होऊं । विद्वान् पुरुष उत्तम वक्ता, प्रयोग कुशल

और सुधर्म मार्ग से वर्त कर धर्म मार्ग में प्रेरक होकर ही स्त्री पुरुषों के गृहों को प्राप्त होवे। वह विद्वान् ज्ञान का देने वाला होकर यजमानों का भला चाहे और ज्ञानादि प्रदान करे।
पीपाय धेनुरदितिर्ऋताय जनीय मित्रावरुणा हिन्दें।

पापाय धनुरादातऋताय जनाय । सत्रावरुणा हावद् । हिनोति यद्यौ विद्धै सप्रयन्त्स रातहन्यो मानु<u>षो न होता ॥ ।।</u>

भा०—( घेनुः ) जिस प्रकार दुधार गाय ( हिविदें जनाय ) अज्ञादि खाद्य पदार्थ देने दाले को (पीपाय) अपने दूध आदि से पुष्ट करती है उसी प्रकार ( अदितिः ) अखण्डित चरित्र वाली, सचरित्र की भी (हिविदें) देने योग्य अज्ञ, वक्ष, आभूषणादि पदार्थों के देने दाले (ऋताय जनाय) सत्य व्यवहार वाले पुरुप को ही (पीपाय) सुख रुमुद्धि से बढ़ाती है। और (यत्) जो (वाम्) तुम दोनों का (विद्यें) ज्ञान और धन के लाम होने पर (सपर्यन्) आदर करता हुआ (वां हिनोति) आप दोनों की वृद्धि करता है (सः) वहीं (होता न) यज्ञ में हिव देने वाले सुख्य होता के समान सब सुख ऐश्वर्यों का देने वाला होता है। (२) इसी प्रकार (अदितिः) आचार्य अपने प्रियपदार्थ के दाता शिष्यजन को ज्ञान से बढ़ाता है। ज्ञानयज्ञ में सिन्न, वरुण रूप से विद्यमान शिष्य गुरु में से जो दूसरे का आदरपूर्वक ज्ञान बढ़ाता है वहीं सर्वपूज्य सर्वदाता आचार्य है। ज्ञानयज्ञ में सिन्न, वरुण रूप से विद्यमान शिष्य गुरु में से जो दूसरे का आदरपूर्वक ज्ञान बढ़ाता है वहीं सर्वपूज्य सर्वदाता आचार्य है। ज्ञान वहाता है वहीं सर्वपूज्य सर्वदाता आचार्य है। ज्ञान वहाता है वहीं सर्वपूज्य सर्वदाता आचार्य है। ज्ञान वहाता है वहीं सर्वपूज्य सर्वदाता आचार्य है।

डतो नी श्रुस्य पूर्व्यः पितर्दन्नीतं पातं पर्यस डिस्रियायाः धारव

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! ( मद्यासु विश्व ) हर्ष रेने वाली, और हर्ष प्राप्त करने योग्य प्रजाओं के बीच में रहते हुए ( वां ) आप दोनों की ( गावः ) गौ आदि पद्युगण ( आपः च ) जल कूप, नदी, तड़ाग आदि और आप्त पुरुष ( देवीः ) और उत्तम विदुषी स्त्रियें सभी ( पीपयन्त ) दृद्धि करें। आप दोनों के बल, साहस और सुख को बढ़ावें ( उतो ) और ( नः ) हमारे बीच में। ( वां ) आप दोनों में से जो ( दन् )

समस्त सुखों का देने हारा (उिचयायाः पयसः दन् ) गो के दूध को देने वाले गोपालक के समान होकर (पूर्व्यः) पूर्व के बड़े आप्त पुरुषों द्वारा स्थिर कर दिया जाता है वह ही (पितः) पालक पित रूप से रहे। वे तुम दोनों पित पत्नी (अस्य पयसः) इस पुष्टिकारक दुग्ध, अन्नादि को (वीतं पातम्) खाओ और पीओ और आनन्दित रही। स्त्री पुरुष में माता पिता गुरुजन ही जिसको पित बना देते हैं वही स्त्री को सब कुछ देने वाला होता है। तो भी गो के समान भूमि के पुष्टि-कारक अन्नादि का वे दोनों मिलकर उपभोग करने के अधिकारी हैं। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ \$78 ]

दीर्षतमा ऋषिः ॥ विष्णुर्दैवता ॥ छन्दः-१, २ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् ॥ षड्ट्चं स्क्रम् ॥

विष्णोर्नु कै बीर्याणि प्र बोच् यः पार्थिवानि विममे रजासि । यो अस्कमायुद्धत्तरं सुधस्थं विचक्रमाणुक्षेधोर्रुगायः ॥ १॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (पार्थिवानि) पृथिवी में ज्ञान और अति विस्तृत तीनों लोकों में स्थिर (रजांसि) समस्त सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि लोकों को (विममे) विविध रूप से बनाता है (यः) जो (उत्तरम् ) जगत् के प्रलय हो जाने के बाद भी विद्यमान उस (सधस्थं) कारण रूप प्रकृति, जिस में समस्त प्राकृतिक जगत् एक समान होकर कारण रूप से एक साथ रहते हैं, उसको भी (अस्कभायत्) धारण करता है और जो (उद्गायः) बहुत प्रकारों और मन्त्रों से स्तुति किया जाता है, या सब को वेद द्वारा उपदेश करने हारा है जो (त्रेधा विचक्रमाणः) सृष्टि, स्थिति, प्रलय, या सूक्ष्म कारण रूप, सूक्ष्म कार्यरूप और स्थूल कार्य रूप इन तीनों प्रकारों से सब पदार्थों को विशेष रूप से सञ्चालित करता

है उस (विष्णोः) न्यापक परमेश्वर के (वीर्याणि) नाना बलशाली, महान् कार्यों को मैं (प्रवोचम्) वर्णन करूं। प्रतिद्वरण्णीः स्तवते वीर्थेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु चिषु चिकस्रोणव्यधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा॥२॥

भा०—( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ( त्रिषु उरुषु विक्रमणेषु )
तीनों, महान् विक्रमणों, तीनों प्रकार के जगत्सगों में, सत्व, रजस, तमस्
इन तीनों से बने सगों में या सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन तीन क्रियाओं में
(विश्वा भुवना ) समस्त भुवन ( अधि क्षियन्ति ) आश्रय पा रहे हैं।
और जो ( वीर्येण ) बल, पराक्रम और शक्ति में (मृगः न) सिंह के समान
( भीमः ) पापकारियों को भय देने हारा ( कुचरः ) सम विषम आदि
नाना स्थानों में भी विचरने हारा, सर्वत्र व्यापक (गिरिष्टाः ) पर्वतादि में
स्थित सिंह के समान ( गिरिष्टाः ) पर्वत वा मेघ के समान सर्वोच्च देश में
विद्यमान, या स्तुतिकर्ता जनों की मन्त्रादि स्तुति, वाणी में स्थित है
( तत् ) वह ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ( प्र स्तवते ) अच्छी प्रकार
स्तुति करने योग्य है। अथवा, वही सब लोकों को उपदेश देता है।

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्मे गिरित्तित उरुगायाय वृष्णे । य इदं दुवि प्रयतं सुधस्थमेको विसमे त्रिभिरित्पदेभिः ॥ ३॥

भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( त्रिभिः इत् ) तीन ही ( पदेभिः ) ज्ञान करने योग्य मूल गुणरूप तत्वों से या पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः इन तीन स्थानों से ही ( इदं ) इस ( दीर्घ ) बड़े भारी, लम्बे चौड़े ( प्रयतम् ) उत्तम यत्न द्वारा बनने वाले, एवं उत्तम कोटि के नियम में सुब्यवस्थित, ( सधस्थम् ) एक ही स्थान, महान् आकाश में स्थित जगत् को ( एकः ) अकेला, अद्वितीय होकर ( विममे ) बनाता है, उसे विशेष रूप से व्यापता है, उस ( विष्णवे ) सर्व व्यापक ( वृष्णे ) अनन्त बलशाली, सबको व्यवस्था में बांधने और थामने वाले (गिरिक्षिते)

मेघ, शैल आदि के एक आश्रय अथवा मेघ के समान सबको सुख जल से वर्षण करने वाले, आनन्द्यन और पर्वत के समान सर्वोच्च पद पर दिराजने वाले और (गिरिक्षिते) वेद आदि वाणियों में ज्ञानरूप से विराजने वाले (उरु गायाय) महान् स्तुति युक्त, परमेश्वर का (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञानमय स्वरूप और (शूपम्) महान् वल (प्र एतु) उत्तम रूप से हमें प्राप्त हों। उसी का ज्ञान और वल सर्वोच्च है। वह हमें प्राप्त हों।

यस्य त्री पूर्णा मधुना प्दान्यज्ञीयमाणा स्वधया मदेन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवीसुत द्यामेकी द्राधार सुवनानि विश्वी ॥४॥

भा०—( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( त्री पदानि ) तीनों प्राप्त करने या ज्ञान किये जाने योग्य, जगत्सञ्चालक वल तीनों उक्त गुण या स्वरूप ( मञ्जना ) मश्चर, आनन्ददायक, तृक्षिकारक गुण से ( पूर्णा ) पूर्ण हैं । और वे तीनों ( अक्षीयमाणा ) कभी भी नाश को न प्राप्त होते हुए ( स्वध्या ) अन्न के समान देह और आत्मा या जीदन सर्ग को धारण करने वाली किया से ( मदन्ति ) सब प्राणियों को तृप्त और आनिन्दित करते हैं और ( यः ) जो परमेश्वर ( पृथिवीम् उत द्यास् ) पृथिवी और सूर्य, तेजस्वी और तेजीरहित पदार्थों को और ( त्रिधातु ) तीनों धारण करने वाले सत्व, रजस् , तमस् इन गुणों से बने समस्त संसार को धारण करता है वह ही ( दिश्वा भुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाले लोकों को ( एकः ) अकेला, विना अन्य किसी के सहायता से स्वयं ( दाधार ) धारण करता है ।

तर्दस्य प्रियम्भि पाथी अश्यां नरो यत्र देव्यको मदीन्त । उक्कमस्य स हि वन्धुरित्था विष्णीः पुदे परमे मध्व उत्सः॥४॥

भर्०—( यत्र ) जिस प्रभु परमेश्वर के आश्रय रहकर ( देवयवः ) परम उपास्य देव की आराधना करने वाले, उसके भक्त जन ( मदन्ति ) भानन्द लाभ करते हैं, नित्य तृप्त और हिंपित रहते हैं मैं (अस्य) उस प्रभु के (प्रियम्) अति प्रिय, मनोहर (तत् पाथः) पालनकारी आनन्द्र रस या गन्तव्य परम मार्ग का (अभि अश्याम्) साक्षात् लाभ करूं। (सः हि) वह ही निश्रय (इत्था) सचमुच (बन्धः) हमारा प्रिय बन्धु है। उस (उरुक्तमस्य) विशाल एवं नाना लोकों में व्यापक और चरा चर को बनाने वाले (विष्णोः) स्थापक परमेश्वर के (परमे पदे) परम सर्वोत्कृष्ट 'प्राप्तव्य' परम वेद्य स्वरूप में ही (मध्वः) मधुर आनन्द रस का (उत्सः) स्रोत है।

ता खां वास्त्र्युश्मिख गर्मध्ये यत्र गावो भूरिश्टङ्गा श्रयासः। श्रत्राहु तदुरुगायस्य वृष्णाः पर्मं प्रमर्व भाति भूरि ॥६॥२४॥

भा०—(यत्र) जिन गृहों में (भूरिश्व्झाः) बहुत उत्तम २ सींगों वाली (गावः) गौएं (अयासः) प्राप्त हों और (यत्र) जहां (गावः) बहुत सी किरणें (भूरिश्व्झाः) बहुत से रोगों का नाश करने वाले गुणों से युक्त होकर (अयासः) प्राप्त हों, हम लोग (वां) आप दोनों को (वास्तूनि) ऐते २ निवास योग्य गृहों को (गमध्ये) प्राप्त करना (उद्मास) चाहते हैं। (अह) निश्चय से (अत्र) यहां (उद्मायस्य) अति स्तुति योग्य, बहु स्तुत्य (वृद्णः) बज्जान्, सर्व सुखवर्षक सूर्य का (परमं पदं) परम स्वरूप एवं प्रकाश (भूरि अव भाति) बहुत अच्छा प्रकाशित होता है। इति चतुविशो वर्गः॥

# [ ४तत ]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ विष्णुरैवता इन्द्रश्च ॥ छन्दः-१, ३,६ भुरिक् त्रिष्टुष् । ४ स्वराट् त्रिष्टुष् । ४ निचृत त्रिष्टुष् । २ निचृष्जगती ॥ पड्चं सृक्षम् ॥ प्र वः पान्तमन्ध्रीस्रो धियायते महे शूराय विष्णेचे चार्चतः । सामुनि पर्वतानामद्यस्यामृहस्तस्थतुर्वतेव साधुना ॥१॥

भा०-हे पुरुषो ! आप लोग (धियायते) बुद्धिपूर्वक यतन करने वाळे, उत्तम कर्म और बुद्धि या ज्ञान का सम्पादन करने के इच्छुक ( महे ) महान् ( शूराय ) शूरवीर और ( विष्णवे ) उत्तम विद्या और गुणों में प्रवेश करने वाले या व्यापक पुरुष के हित के लिये (वः) अपने (अन्धसः ) जीवन धारण कराने वाले अन्नादि के बने (पान्तम्) पान करने और पालन करने योग्य पदार्थ ( प्र अर्चत ) आदर सत्कार से पदान करो। ( साधुना अर्वता इव पर्वतानां सानुनि ) उत्तम अश्व के द्वारा जिस प्रकार लोग पर्वतों तक पहुंच जाते हैं उसी प्रकार (साधुना) सुखों दुःखों के वश करने वाले, साधनाशील उत्तम ( अर्वता ) ज्ञान मार्ग में आगे वढ़ने वाले सहायक या विद्वान् के द्वारा या जो दोनों इन्द्र और विष्णु, सेनापति और ब्यापक शक्तिमान् राजा अथवा आचार्य और शिष्य दोनों (पर्वतानां सानुनि) पर्वतों के शिखरों के समान पालन करने वाले साधन से सम्पन्न राजाओं के उच्च शिरों पर मान, आदर और बल पूर्वक ( महः ) पूजित होकर (तस्थतुः) विराजते हैं और (अदाभ्या) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते । इसी प्रकार आचार्थ और शिष्य दोनों ( पर्वतानां सानुनि ) पर्व, अध्याय, सर्ग आदि सर्वोच सानु अर्थात् प्राप्तव्य ज्ञान से संयुक्त वेद आदि शास्त्रों के प्राप्त करने के निमित्त (महः) परस्पर पूजा करने योग्य और ब्रह्मदान देते हुए (अदाभ्या) कभी पर-स्पर हिंसा प्रतिहिंसा न करते हुए प्रेम से (तस्थतुः ) रहें, उनकी भी ( प्र अर्चत ) अच्छी प्रकार अन्नादि से सेवा करो। त्वेषमृत्था समर्गणं शिमीववोरिन्द्राविष्णु सुतुपा वामुरुष्यति। या मर्त्यीय प्रतिधीयमानुमित्कृशानोरस्तुरसनामुरुप्यर्थः ॥२॥

भा० — सूर्य और वायु के तेज और वेग को जिस प्रकार (सुतपाः) उत्तम जलपान करने वाला सेघ (उरुप्यति) अपेक्षा करता है, हे (इन्द्रा विष्णू) वायु और सूर्य के समान बलवान और तेजस्वी, प्रकाश

देने वाले दोनों विद्वान् और शूरवीर पुरुषो ! ( शिमीवतोः ) कियाकुशल ( वां ) तुम दोनों पुरुषों के ( इत्था ) इस प्रकार के ( त्वेषम् ) तेज को और (सम्-अरणम्) उत्तम ज्ञान और सत्संग को (सु-तपाः) उत्तम तपस्वी शिष्य या (सु-तपाः) उत्तम ज्ञान रस्न का पिपासु जन ( उरुप्यति ) प्राप्त करता है। जिस प्रकार वायु और सूर्य दोनों ही (मर्त्याय प्रतिधीयमानम् ) मनुष्यों के हित के लिये प्रतिक्षण धारण पोषणार्थ देने योग्य अज्ञादि पदार्थ को पालन करते हैं और जिस प्रकार वे दोनों (कृशानोः असनाम्) अग्नि के न्यापनशील ज्वाला की रक्षा करते हैं उसी प्रकार उक्त इन्द्र और विष्णु, सेनापति और राजा (मर्त्याय) प्रजा के साधारणजन के हितार्थ (प्रतिधीयमानम् उरुष्यथः) धारण करने योग्य प्रत्येक पदार्थ की रक्षा करें और वे (अस्तुः) शत्रु पर वाणवर्षा करने वाले (कृशानोः ) अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष की (असनाम् ) शत्रु को उखाड़ फेंकने और शस्त्रादि फेंकने की शक्ति की (उरुप्यथः) रक्षा करें। इसी प्रकार आचार्य और अध्यापक दोनों भी जिज्ञासु मनुष्य के धारने योग्य ज्ञान की रक्षा करें और तेजस्वी, अग्नि के समान (अस्तुः) दोषों को दूर करने वाले जितेन्द्रिय पुरुष की (असनाम्) दोषों को त्यागने की प्रवृत्ति की रक्षा करें।

ता है वर्धनित महास्य पाँस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे।
दर्धाति पुत्रोऽवंरं परं पितुर्नामं तृतीयमधि रोचने दिवः॥३॥

भा०—जिस प्रकार जलबृष्टि की धाराएं (ई वर्धन्ति) अन को बढ़ाती हैं और (अस्य) इसके (मिह पोंस्यं वर्धन्ति) बड़े भारी पुरुष्ति का बल बढ़ाती हैं और वह अन्न खाया जाकर (रेतसे भुजे) वीर्य उत्पत्ति और शरीर की रक्षा और पालन और नाना प्रकार के भोग भोगने के लिये (मातरा) छी पुरुषों को (नि नयति) प्रवृत्त करता है। वहीं अन्न वीर्य द्वारा माता पिता से उत्पन्न होकर (पुत्रः) पुत्र रूप होकर

दिवः अधिरोचने ) सूर्यं के समान प्रकाशित होने और ज्ञान प्रकाश और व्यवहार के उत्तम रुचिकर, तेजस्वी कार्यों में भी (पितुः अवरं परं तृतीयम्) पिता के निकृष्ट, सर्वोच्च और सबसे उत्तम (नाम) यश को भी (दधाति) धारण करता है उसी प्रकार (ताः) वे विदुषी स्त्रियां, और (मातरा) माता और पिता उसके (रेतसे भुजे) उसके वीर्य रक्षा और देह रक्षा के लिये (अस्य महि पौंस्यं वर्धन्ति) उसके बड़े भारी वरू की वृद्धि करें और वह पुत्र (ताः मातरा) उनको और मा वाप को (नि नयति) नम्रता से प्राप्त हो। वह (पितुः दिवः अधिरोचने) सूर्यं के प्रकाश के समान तेजस्वी होकर प्रकाशित होने के लिये तृतीयं) उस के परे के और तीसरे (नाम) स्वरूप को भी (दधाति) धारण करे।

'अवरं परं तृतीयम्'—अवर अर्थात् पौत्र, पर अर्थात् पुत्र और तृतीय अर्थात् पिता तीनों को धारण करे। अर्थात् पुत्र स्वयं पुत्र का कर्त्तं अर्थात् पिता तीनों को धारण करे। अर्थात् पुत्र स्वयं पुत्र का कर्त्तं अर्थात् पालन करे, पौत्र को उत्पन्न करे और पिता का पालन करे। वह पुत्र एक ही समय में अपने पुत्र का पिता, अपने पिताभह का पौत्र कहावे अर्थात् वह तीन पीढ़ियों का रक्षक हो। (३) इसी प्रकार (ताः) वे प्रजाएं वा सेनाएं इस राजा के बल को बढ़ाती हैं वह (सातरा) राज-प्रजावर्ग दोनों को बल वीर्थ की वृद्धि और ऐश्वर्थ ओग के लिये उत्तम मार्ग से ले जावे। वह प्रजा का पुत्र के समान होकर सूर्यवत् तेजस्वी पद पर विराज कर पिता के समान पालक होकर निकृष्ट उत्तम और सर्वोच्च स्वरूप यश को धारण करता है।

तच्दिदंस्य पाँस्यं गृणीमसीनस्य शातुरंबृकस्य सीळहुर्षः । यः पार्थिवानि श्रिभिरिक्षिगोमभिष्ठस्यभिष्टोरुगायायं जीवसी॥४॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य अपने अग्नि, विद्युत् और सूर्य इन तीन विशेष रूपों से समस्त लोकों में व्याप जाता है उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (त्रिभः) तीन (विगामभिः) विशेष गमन या उपायों से (उरुगायाय) अति प्रशंसित (जीवसे) जीवन की रक्षा और धारण करने के
लिये (पार्थिवानि) पृथिवी के समस्त पदार्थों और लोकों और प्राणियों
को (उरु) अति उत्तम रूप से (क्रिमष्ट) क्रमण कर जाता है (तत्
तत्) वह नाना प्रकार का सब (पौस्यं) बल पराक्रम, पौरुष हम लोग
(इनस्य) स्वामी, सूर्य के समान तेजस्वी, (त्रातुः) रक्षक, (अवृकस्य)
मेडिये के समान वज्रक वा प्रजाभक्षक न रहने वाले (मीदुपः) मेघ के
समान ऐश्वर्यों के वर्षक प्रजापालक स्वामी का ही (गृणीमिस) बतलाते हैं। (२) यह वीर्य सेचन में समर्थ ब्रह्मचारी पुरुष का ही पुरुपत्व है कि वह पृथिवी अर्थात् स्त्री से उत्पन्न सब सन्तानों को उत्तम
दीर्घ जीवन धारण कराने के लिये (त्रिभिः विगामभिः उरु क्रिमष्ट)
पिता पुत्र और पौत्र तीनों रूपों से व्यापता है।

द्वे इद्स्य क्रमेणे स्वर्दशोधिख्याय मत्ये भुरण्यति।
तृतीयमस्य निक्रा दर्धर्षिति वयश्चन प्तयंन्तः पति त्रिणः ॥४॥
भा०—ि जिस प्रकार (अस्य स्वर्दशः) इस तेजोमय, प्रकाश और
ताप से उज्ज्ञल दीखने वाले सूर्य के (हे क्रमणे) दो क्रमण, दो
स्थान पृथिवी और अन्तरिक्ष इन को (मर्त्यः अभि ख्याय) मनुष्य
प्राणी विद्या के बल से प्राप्त कर लेता है। (अस्य तृतीयम् निकः
आ दर्धर्षति) और इसके तीसरे स्थान आकाश को कोई भी प्राप्त
नहीं कर सकता। (पतयन्तः) दूर तक उड़ने वाले (पतित्रणः चन)
बड़े र पक्षी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते, ठीक इसी प्रकार (स्वर्दशः)
प्रजा सन्तान आदि के सुखमय मार्ग को देखने हारे (अस्य) इस वीर्यवान् ब्रह्मचारी पुरुष और राजा के (हे एव क्रमणे) दो ही ऐसे क्रमण
अर्थात् गमन, आश्रम या आचरण है जिनको (अभि ख्याय) अच्छी प्रकार
ज्ञान पूर्वक देख कर (मर्त्यः भुरण्यति) मनुष्य धारण कर सकता है।

(अस्य तृतीयम्) इसका तीसरा स्वरूप या विद्या जन्म वह है जिसको (पतयन्तः पतित्रणः वयः चन) ऊपर नीचे जाने वाले पक्षवान्, पिक्षयों के समान ही (पतयन्तः) केवल धन ऐश्वयों का स्वामी होने वाले (पतित्रणः) मार्ग में जाते हुए गिरने से वचाने वाले सहायकों से युक्त या रथादि के स्वामी और (वयः चन) और सामान्य ज्ञानवान् पुरुष भी (न किः चन आ दधर्पति) कभी तिरस्कृत नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी के विद्या वल के सामने सब झुकते हैं।

चतुर्भिः खाकं नवृति च नामभिश्चकं न वृत्तं व्यतीरवीविपत्। बृहच्छरीरो विभिम्नान ऋकं भिर्युवा क्षेमारः प्रत्येत्याहुवम् ६।२४

भा०—जिस प्रकार (अकुमारः ) कुमार दशा अर्थात् वाल्यभाव को त्याग कर (बृहत् शरीरः ) बड़े लम्बे चौड़े विशाल शरीर वाला (युवा) युवा पुरुष (ऋकिंभः) अपनी वाणी या आज्ञा के अधीन पुरुषों से (विभिमानः ) विविध दिशाओं के शत्रुओं को गिराता हुआ (आहवम् प्रतिपृति ) युद्ध को जाता है और (चतुर्भिः साकं नवितं च) चार के साथ नव्बे अर्थात् ९४ पुरुषों के बने (ब्यतीन् ) विशेष वल-शाली पुरुषों और (चक्रं ) चक्रव्यृह को भी (बृत्तं न ) हाथ में रखे चकास्त्र के समान (नामिभः) अपने नमाने वाले बलों से (अवीविपत् ) कंपा देता है उसी प्रकार ब्रह्मचारी भी (अकुमारः ) कृत्सिक काम कोधादि से त्रस्त न होकर (युवा ) आचार्य के उपदेशों को जीवन में संगति करने वाला, (बृहत् शरीरः ) नित्य बृद्धिशील, विशालकाय होकर (ऋकिः) वेद की ऋचाओं वा ज्ञानवान् विद्वानों से (विमिमानः) विविध ज्ञानों को प्राप्त करता हुआ (आहवम् ) समस्त ज्ञान को (प्रति पृति ) प्राप्त हो। वह (चतुर्भिः साकं नवितं व्यतीन् ) ९४ प्रकार के विरुद्ध वाधक कारणों को (बृत्तं चक्रम् ) गोल चक्र के समान (नामिभः) अपने चार दशा या आश्रमों या चार प्रकार के ब्रह्मचर्य के बलों से साधक (अबोबिपत्) कंपा दे, उनको दूर करे। इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

### [१५६]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ विष्णुरेवता ॥ छन्दः—िनचृत्तिष्डप् । १ विराट् तिष्डप् । ५ स्वराट् त्रिष्डप् । निचृष्णगती । ४ जगती ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

भवि मित्रो न शेव्यो घृतास्त्रितिर्विभूतस्य एव्या उ सप्रथाः। अधि ते विष्णो विद्वष विद्वष्यः स्तोमी युक्तश्च राध्यो हिविष्मता॥१॥

भा०-हे (विष्णो) विद्याओं में ब्यापक! सामर्थ्यवन्! विद्वन्! एवं राजन् ! तू ( मिन्नः न ) मिन्न, सूर्य एवं मृत्यु से बचने वाले रक्षक के समान ( शेव्यः ) सुख का देने हारा ( भव ) हो । तू ( चृतासुतिः ) जलवर्षी मेघ के समान स्नेह और पुष्टिकारक अन्न और तेजोयुक्त पदार्थीं और ओज का प्रदान करने वाला हो। तु (विभूतसुम्बः) सूर्य के समान अति अधिक तेज, ऐश्वर्य, अन्न और यश से सम्पन्न हो । तू ( एवयाः ) रक्षक पुरुषों को प्राप्त करने वाला, रक्षक रूप से सबको प्राप्त होने ( उरु प्रथाः ) और इसी प्रकार से विख्यात कीर्त्ति वाला हो। (अध) और हे (विष्णो) ब्यापक शक्ति वाले! (ते स्तोमः) तेरा स्तुति करने योग्य व्यवहार और गुण (विद्वा चित् ) विद्वान् पुरुष द्वारा ( अर्ध्यः ) पूज्य और ( यज्ञः च ) तेरा सत्संग और दान आदि कार्य (हविष्मता ) उत्तम ब्राह्म ज्ञान और अन्नादि से समृद्ध पुरुष और कर्म द्वारा ( राध्यः ) सम्पादन करने योग्य हो । ( २) इसी प्रकार सर्व व्यापक परमेश्वर सबका मित्र, सुखपद, अज, जल, तेज का दाता, ऐश्वर्यवान्, रक्षक, महान् व्याप्तिमान् है। विद्वान् उसके गुण गाता, और हविष्मान् उसके निमित्त, यज्ञ दान करता है।

यः पूर्व्याये बेघसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे दर्दाशति। यो जातमस्य महतो महि बबत्सेदु श्रवीभिर्धुज्यं चिद्भ्यंसत्॥२॥

भा०—( यः ) जो विद्वान् पुरुप<sup>=</sup> ( वेधसे ) विद्वान् मेधावी<mark>, या</mark> विशेष रूप से सेवा करने वाले ( पृर्व्याय ) अपने से पूर्व विद्यमान विद्या-वयोवृद्ध पुरुपों की उत्तम रीति से सेवा करने वाले, (नरीयसे) अति नवीन, सुन्दर एवं सदा सुप्रसन्न, ( सुमत्-जानये ) स्वयं ही स्वभाव से ही ज्ञान सस्पादन करने में संलग्न, (विष्णवे) ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने वाले नव विद्यार्थी को ( ददाशित ) ज्ञान और अन्न, धनादि दान करता है और (यः) जो पुरुष (महतः) व्रतों और गुणों में महान् (अस्य) इस विद्यार्थी को (महि जातम्) उत्तम २ ज्ञान का (ववत्) सदा उपदेश करता है ( स इत् उ ) वह ही ( श्रवोभिः ) श्रवण योग्य उप-देशों तथा मनन निद्धियासनादि कर्मों से (युज्यं चिद्) युज्य अर्थात् प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ज्ञान का ही स्वयं ( अभि असत् ) अभ्यास करता है। (२) परमेश्वर पक्ष में — बह परमेश्वर सबसे पूर्व विद्यमान, पूर्व के विद्वानों से उपास्य, सदा स्तुत्य, स्वयंभू, सर्व ब्यापक है। उसके निभित्त जो दान करता है जो इस महान् परमेश्वर के ज्ञान का उपदेश करता है, वह ज्ञानों और गुरूपदेशों से उस परम सखा, योग द्वारा गम्य परमेश्वर को ही (अभि असत्) साक्षात् करता हुआ उसी की उपासना करता है 📭 तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यथां विद ऋतस्य गर्भं जनुषां पिपर्तन। आस्य जानन्ती नाम चिद्धिवक्तन मुहस्ते विष्णो सुमाति भंजामहे॥ ३॥

भा०—हे (स्तोतारः) हे यथार्थ गुणों का उपदेश करने वाले विद्वान् पुरुषों! आप लोग (तम् पूर्व्यम्) उस पूर्व के विद्वानों द्वारा विद्या के योग्य पुरुष को (यथा) जिस प्रकार यथाविधि (विद् ) प्राप्त करो और ज्ञान लाभ कराओ। और (ऋतस्य) ज्ञानैश्वर्य को (गर्भम्)

अपने में धारण करने वाले उसका हे विद्यावान् पुरुषो ! (जनुषा) विद्या द्वारा नवीन जन्म प्राप्त कराके यज्ञोपवीत आदि द्वारा (पिपर्त्तन) पालन और विद्या से पूर्ण करो । (अस्य) इसके (नाम चित्) उत्तम नाम को भी (जानन्तः) जानते हुए (विवक्तन) इसे विशेष रूप से उपदेश करो । हे (विष्णो) विद्याओं में व्यापक विद्वन् ! हम (ते) तेरे (महः सुमितम्) महान् उत्तम ज्ञान को (यजामहे) प्राप्त करें । (२) परमेश्वर पक्ष में—स्तुतिकर्त्ता जन सबसे पूर्व विद्यमान आदि पुरुष को यथावत् जानें । समस्त जगत् को अपने में धारण करने वाले उसके व्यत को इस जन्म में ही पालन करें, उसकी उपासना करें । इसका नाम भी ज्ञान पूर्वक लिया करें । हे (विष्णो) व्यापक प्रभो ! हम तेरे महान् पूज्य उत्तम ज्ञान का सेवन करें ।

तमस्य राजा वर्षणस्तम् श्विना कर्तुं सचन्त मार्यतस्य वेधसः । दाधार दश्समुन्तममहिर्विदं व्रजं च विष्णुः सार्विवाँ अपोर्णुते॥४॥ भा०— (विष्णुः) व्यापक प्रकाश और तेज वाला स्य जिस प्रकार (अहर्विदं) दिन को प्राप्त कराने वाले किरण समूह को (अप ऊर्णुते) प्रकट करता और अन्धकार को दूर करता है और वह जिस प्रकार (उत्तमं दक्षं दाधार) उत्तम बल को धारण करता है और जिस प्रकार (अस्यमारुतस्य वेधसः) इस वायु गणों के प्रेरक व वृष्टि आदि के करने वाले इस स्यूर्य के (कतुं) कर्म सामर्थ्य को ही (राजा वरुणः अश्विना) राजा वरुण मेघ और दिन और रात्रि सब प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (सिववान् विष्णुः) मित्र जनों से युक्त राजा (व्रजं अप ऊर्णुते) शत्रु समूह को दूर भगावे और अपने सैन्य दल और अपने गुण समूह को प्रकट करे। और (सिववान् विष्णुः) शिष्य रूप मित्रों से युक्त आचार्य विद्वान् पुरुष (व्रजं) उस परम गन्तव्य, परम वेद्य ज्ञान को और गो रूप वाणियों के संघ वेद को (अप ऊर्णुते) प्रकाशित करे। वह सूर्य वत् ही (अहर्विदं)

प्रकाश लाभ कराने वाले ( उत्तमम् ) उत्तम ( दक्षं ) ज्ञान सामर्थ्यं को ( दाधार ) धारण करे । ( राजा वरुणः ) प्रजा का मनोरंजन करने, तेज से चमकने वाला श्रेष्ठ पुरुप और (अश्विनी ) नाना ऐश्वर्यों के भोक्ता स्त्री-पुरुप और अश्व-सेना के अधिकारी दो मुख्य सेनानायक और वायु के समान आलस्य रहित शिष्यों के नायक और ( वेधसः ) ज्ञानवान् आचार्य के (अस्य तम् कतुम् ) इसके उस ज्ञान और कर्म सामर्थ्य को (सचन्त) प्राप्त हों और उसमें सहयोग करें। (मास्तस्य) वायु के समान वलवान् पुरुपों के नायक राजा परमेश्वर के भक्त उपासक सुहदों से सखिवान है। वह सर्वोत्तम बल और ज्ञान को धारण करता और प्रकट करता है। राजा श्रेष्ट पुरुष सूर्य, सिन्धु, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र आदि सब उसी को आश्रय लेते हैं। सर्वविधाता होने से वेधा और सब प्राणियों का आश्रय होने से 'मारुत' है।

त्रा यो विवास सुचंधाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुक्रते सुक्रत्तरः । वेधा त्रजिन्वारिषधस्थ स्रार्थसृतस्य भागे यजमानुमार्भ-जत्।। ४।। २६॥ २१॥

भा०-(यः) जो (देव्यः) विद्वानीं का हितकारी, उनका विद्या और जन्म द्वारा सम्बन्धी, (विष्णुः) शुभ गुणों और विद्याओं में प्रवेश करने हारा जिज्ञासु पुरुष ( इन्द्राय ) विद्या आदि ऐश्वर्य से युक्त गुरुकों प्रसन्न करने के लिए और ( सचथाय ) उसकी सेवा करने के लिए ( आ-विवाय ) उसको प्राप्त होता है और और जो (सुकृते ) उत्तम उपकार करने वाले के प्रति ( सुकृत्तरः ) और अधिक उपकार करने वाला होता है वह (वेधा) बुद्धिमान् पुरुष (त्रि-सधस्थः) कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों में स्थिर होकर (आर्यम्) उत्तम शुभ गुणों और विद्या में निपुण श्रेष्ठ गुरु को (अजिन्वत्) प्रसन्न करे। धनार्थी जिस प्रकार दानशील को प्राप्त होता है उसी प्रकार और ( ऋतस्य भागे ) ज्ञान के प्राप्त करने के निमित्त

वह (यजमानं) विद्या दान देने वाले को, (आ भजत्) प्राप्त हो और उसकी सेवा ग्रुश्रूषा करे। इति पड्विंशो वर्गः। इत्येकविंशोऽनुवाकः॥

## [१५७]

दीर्घतमाः ऋषिः ॥ त्राधिनो देघते ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुष् । ५ निचृत त्रिष्टुष् । ६ विराट् त्रिष्टुष् । २, ४ निचृज्जगती ॥ षड्चं स्कम् ॥

अवीध्यक्षिजमें उद्देति सूर्यो ब्यू पाश्चन्द्रा महावि अविषा । आर्युक्ताताम्भिन्। याते<u>वे रथं प्रास्तिविदेवः सविता जग</u>त्पू-थक् ॥ १ ॥

भा०—(अग्निः) अग्नि जिस प्रकार (अबोधि ) प्रज्वलित होता और (जमः) पृथिवी से भिन्न उसको प्रकाशित करने वाला ( सूर्यः ) सूर्य जैसे उदय को प्राप्त होता है। वैसे विनयी शिष्य अपनी विद्याभूमि आचार्य से विद्वान् हो सूर्यं के समान तेजस्वी होकर ( उद् एति ) उद्य को प्राप्त हो । ( चन्द्रा ) जैसे आल्हादकारिणी, सुखप्रद ( उचाः ) प्रभात वेला (मही) अति पूज्यस्वरूप (अर्चिपा) कान्ति के सहित (आ अवः) प्रकट होती है। उसी प्रकार आदरणीय, कान्तिमती कन्या तेज से विविध गुणों को प्रकट करें। तब ठीक इसी प्रकार (अश्विना) विद्या से ज्यापक और विद्या के वल से जगत् के सुखों को भोगने वाले विद्वान् स्त्री-पुरुष मिलकर (यातवे) संसार के मार्ग पर चलने के लिये (रथं) उत्तम आनन्द देने और वेग से चलने वाले गृहस्थं रूप रथ को (आ अयुक्षाताम् ) युक्त करें । जैसे ( सविता देवः ) सर्वेश्वर्यवान् , सर्वप्रेरक तेजस्वी सूर्य (जगत्) सब जंगम प्राणिसंसार को (पृथक् प्र असावीत्) पृथक् मेरित कर सबको उनकी प्रकृति के अनुसार चलाता और उनको जीवन देता है। उसी प्रकार उत्पादक (देवः) कामनावान् पुत्रैपी, प्रिय पुरुष संतान को उत्पन्न करे। (२) अथवा—पातः यज्ञामि के जलते, सूर्योदय

हो, उपा प्रकटे, तब स्त्री पुरुष (रथं) रमण योग्य आत्मा को (अयु-क्षातां) योग समाधि द्वारा प्राप्त करने का अभ्यास करें। देखें (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर जगत् को (पृथक्) पृथक् नाना रूपों से कैसे उत्पन्न करता है।

यद्युञ्जाथे वृष्णमश्वि<u>ना रथ</u> घृतेन नो मधुना जुत्रमुंचतम्। श्चस्माकं ब्रह्म पृतेनासु जिन्वतं वृषं धना ग्रर्रसाता भजमहि॥२॥

भा०-हे (अश्विना ) ऐश्वर्य और गृहस्थ सुखों के भोगने और एक दूसरे के हृदय में व्यापने वाले, रथा सार्थिवत् गृहस्थ स्त्री पुरुषो ! (यत्) जब आप दोनों (ब्रुपणं) सुख का और बीर्य का सेचन करने वाले (रथं) रमण करने के साधन रूप अंग को (युंजाथे) संयुक्त करो इससे पूर्व आप दोनों अपने ( क्षत्रम् ) वीर्य को ( घृतेन ) घृत आदि पुष्टकारक पदार्थ से और (मधुना) मधुर अन्न से ( उक्षतम् ) सींचो अर्थात् जिस प्रकार जल से सींचकर वृक्ष को पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार स्त्री-पुरुष सन्तानार्थ मिलने के पूर्व पुष्टिपद घृत दुग्ध तथा अञ्च से बीर्य को पुष्ट करें। इसी प्रकार (अस्माकं ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( ब्रह्म ) उत्तम अन्न और वल को पूर्ण करो। जिससे (वयं) हम लोग सदा ( ग्रूरसाता ) द्युरबीर पुरुषों को प्राप्त करने के लिए (धना) नाना ऐश्वर्यों को (भजे-महि ) प्राप्त करें और सेवें। उसी प्रकार राष्ट्र में —हे (अधिना) सभा-सेनापतियो ! सुखवर्षक और शतु पर शरों के वर्षक रथ को जोड़कर ले जाओ, (क्षत्रं) अपने सैन्य वल को ( घृतेन मधुना ) तेज और अन या दीति और शत्रु को धुन देने वाले बल से पुष्ट करो। हमारे (ब्रह्म) बड़े भारी बल को सेनाओं और संग्रामों में बढ़ाओ, जिससे ( शूरसाता ) संग्राम में हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें।

ब्रुवाङ् त्रिचुको मधुवाहचा रथी जीराश्वी ब्राश्वनीर्यातु सुष्टुतः। ब्रिबन्धुरो सुघवा ब्रिश्वसौभगः शं नु श्रा वैत्तुद् द्विपदे चतुष्पदे॥३॥ भा०—(अधिनोः) विद्यावान् स्त्री पुरुषों का (मधुवाहनः) जल के वल से चलने वाला, (मधुवाहनः) मधुर नाना सुखों को प्राप्त कराने वाला और (मधुवाहनः) अन्न आदि उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाला, (जीराधः) वेगवान् अधों से युक्त (त्रि-चकः) तीन चकों वाला, (सु-स्तुनः) उत्तम, प्रशंसनीय, (त्रि-वन्धुरः) तीन वन्धनों वाला, (मधवा) धनों से पूर्ण, बहुमूल्य, (विश्वसौभगः) समस्त ऐश्वयों से युक्त होकर (नः यातु) हमें प्राप्त हो और (नः) हमारे, (द्विपदे चतुष्पदे) दो पाये मृत्य आदि और चौपाये गौआदि पशुओं को (शं = आवक्षत्) शान्ति सुख प्राप्त करावे। (२) रात्रि दिन के पक्ष में— उनका रथ संवत्सा या सूर्य है। मुख्य तीन ऋतु तीन चक्र हैं। काल रूप वेगवान् 'अश्व' है। व अन्न आदि को प्राप्त करता या वसन्तादि ऋतुओं से गति करता है। तीन कालों से बद्ध है। (३) गृहस्थ रथ मधुर सुखों को प्राप्त कराने से 'मधुवाहन' है। मा, बाप, पुत्र या मा, बाप, आचार्य तीन चक्रों पर स्थित है। पति उसका वेगवान् अश्व है। या भोक्ता है। तीन ऋण तीन वन्धन हैं।

त्रा न ऊर्ज वहतमिष्वना युवं मधुमत्या नः कशया मिमिन्ततम्। प्रायुस्तारिष्टं नी रपीसि मृन्ततं सेधतं द्वेषा भवतं सनाभुवा ॥४॥

भा०—हे (अश्वना) विद्वान् स्त्री-पुरुषो ! अध्यापक उपदेशक, वा राज प्रजावर्गो ! आप दोनों (नः) हमें (ऊर्ज वहतम्) बल पराक्रम और उत्तम अन्न प्राप्त कराओ । और (युवं) तुम दोनों (नः) हमें (मधु-मत्या कश्या) मधुर, विज्ञान युक्त वाणी से (मिमिक्षतम्) सेचन करो, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि करो । (आयुः) जीवन को (प्रता-रिष्टम्) बद्धत अधिक बढ़ा हमें दीर्घायु करो । (रपांसि) हमारे सब पापों को (नि मृक्षतम्) सब प्रकार से झुद्ध कर दूर करो । (द्वेपः) हेप के भावों को (नि पेधतम्) दूर करो और (सचाभुवा) सदा एक दूसरे

के साथ सहयोगी होकर (अवतम् ) रहो। (२) दिन और रान्नि काल के वयव और सूर्य चन्द्र अन्नोत्पादक हों, जल युक्त विद्युत् से वृष्टि करें, जीवनपद अन्न प्रदान करें, मल दुःख पीड़ा घो बहावें, अपीतिकर कष्टीं को दूर करें, सदा सहयोगी रहें।

युवं हु गर्भे जर्गतीयु घत्थो युवं विश्वेषु भुवंनेष्वन्तः । युवमक्तिं चं वृषणावृषश्च वन्ह्पतीरश्विन्।वैरयेथाम् ॥ ५ ॥

भा०—हे ( वृपगा ) उत्तम वृष्टि करने वालो सूर्य चन्द्र ! या सूर्य और वायु ! और उनके समान तेजस्वी और बलवान स्त्री पुरुषो ! जिस पकार सूर्य और वायु ( जगतीपु गर्भम् ) भूमियों में और प्राणि बोनियों में ऋत्वनुसार गर्भ धारण कराते हैं और (जगतीपु) तीनों लोकों में (गर्भं) वृष्टि योग्य जल को स्क्ष्म रूप से धारण कराते हैं उसी प्रकार से हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (बृषणों) कामनाओं, सुस्त्रों, वीर्यों के सेचन और वीर्य के रक्षण करने हारो ! आप ( जगतीपु ) गमन योग्य रात्रियों में ही ( गर्भ धत्थः ) गर्भाधान क्रिया द्वारा गर्भ धारण करो इससे अतिरिक्त निषिद्ध रात्रियों में नहीं । और ( जगतीपु ) आप दोनों प्रजाओं में ( गर्भं ) वशकारी प्रधान पुरुष को ( धत्थः ) धारण या स्थापन करो। ( युवं ) आप दोनों ( विश्वेषु भुवनेषु ) सब लोकों के बीच सुख से रहो। ( युवम् ) आप दोनों ( अग्निम् ) अग्नि, और (अपः च) जलों को और (वनस्पतीन् च) वनस्पतियों को भी (ऐरथेथाम्) कार्य. में लाओं। अथवा (अग्निम्) अप्रणी नायक और विनीत पुत्र, विद्वान् ज्ञानी, (अपः च ) आप्त पुरुषों और (वनस्पतीन् ) वृक्ष के समान सबके शरणदाता और सेना के दुलपतियों और ऐश्वर्य पालकों को (ऐरयेथाम्) सदा अपने योग्य कार्यो पर नियुक्त करो।

युवं है स्थो भिषजा सेष्टजेभिरथों ह स्थो रुथ्या राध्येभिः। अथी ह जुत्रमधि धत्थ उद्यायो वो हविष्मान्मनेसा दुदार्श ६।२७। भा०—हे (अधिना) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (भेपजेभिः ) रोगनाशक वैद्यों और औषधियों से (भिषजा) रोग निवारण करने वाले (स्थः ह) होकर रहो और रोग निवारण किया करो । आप दोनों (राथ्येभिः) रथ के योग्य उत्तम अक्षों और अन्यान्य ऊँट, बैल आदि पशुओं से (रथ्या) रथ संचालन के कार्य में कुशल होकर (स्थः) रहो । और (वां) तुम दोनों में से (यः) जो (हविष्मान्) अन्न और ऐश्वर्य आदि प्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थों से सम्पन्न होकर (मन सा) चित्त से, प्रेम से और ज्ञान (ददाश) प्रदान करता है उसको आप दोनों (उम्रा) तीन्न स्वभाव के, अपमान और अधर्म को न सहने वाले होकर (क्षत्रम् अधि) क्षात्र वल और राष्ट्र के भी उपर (धत्थः) अध्यक्ष रूप से स्थापन करो । इति सप्तिवैद्यों वर्गः । इति द्वितीयोऽध्यायः॥

### [ १५ = ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ श्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ४, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । भुरिक् पङ्किः । ६ निचृदनुष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

वस् रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दश्रस्यतं नो वृषणाविभिष्टौ। दस्रा हु यद्रेक्ण श्रीचथ्यो वां प्र यत्मस्राथे अर्कवाभिकृती॥१॥

भा०—हे ( वृषणों ) सूर्य और वायु, या विद्युत और मेच कें के समान प्रजा पर सुखों का वर्षण करने वाले राजा और अमात्य, सभा-पित और सेनापित, अध्यापक और उपदेशक, और माता और पिता आप दोनों ( वस् ) ब्रजाओं को बसाने और स्वयं भी राष्ट्र और गृह में बसने हारे, ( रुद्रा ) दुःखों को दूर करने, उत्तम उपदेशों के देने और ४४ वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, और दुष्टों को रुलाने वाले, ( वृधन्तों ) परस्पर बढ़ते और अधीनों की वृद्धि करते हुए, ( पुरुष्ठनदू )

अति अधिक ज्ञानशील, बहुतों से मान आदर करने योग्य, (दस्ती) दुःखों के नाशक और दर्शनीय होवो। ( औचथ्यः ) उपदेश करने योग्य, और उत्तम शिष्य (वां ) तुम दोनों के समीप (यत् ) जब विद्या प्राप्ति के निमित्त प्राप्त होता है तब आप दोनों (अकवाभिः) अनिन्द्रनीय, उत्तम ( ऊतिभिः ) ज्ञान वाणियों और रक्षा क्रियाओं सहित ( प्र सस्राथे ) ज्ञान का प्रसार करो । और ( वां) आप दोनों का ( यत् रेक्णः ) दान देने योग्य, जलवर्षी मेघ के जल के समान ज्ञान और ऐधर्य है उसको (अभिष्टी) उत्तम कामना की पूर्त्ति और इष्ट सिद्धि के लिये ( प्र दशस्यतम् ) अच्छी प्रकार प्रदान किया करो। को वं दाशतसुम्रतये चिद्रस्य वसू यद्धेथे नर्मसा पुदे गोः। जिगृतम् स्मे रेवर्ताः पुर्रन्धीः काम्प्रेणेव मनेसा चर्रन्ता ॥ २ ॥

भा ०- हे राजा रानी पुरुषो ! आप दोनों ( कामप्रेण इव ) एक दूसरे के मन की अभिलापा को पूर्ण करने वाले ( मनसा ) मन से (चरन्ता ) परस्पर आचरण करते हुए ( यत् ) जब ( गोः पदे ) पृथिवी के ऊपर रहने के स्थान में ( नमसा ) परस्पर आदर पूर्वक या अन्न द्वारा ( रेवतीः ) ऐश्वर्य से सम्पन्न ( पुरन्धीः ) नगरवांसिनी प्रजाओं को पुष्ट करो तब ( वसू ) प्रजाओं के बीच उनको बसाने वाले उनके प्राणों के समान होकर तुम दोनों (अस्मे) हमारे हित के लिये (जिगृतम्) जागते रहो, सदा सावधान होकर रहो। (अस्यै चित् समतये) इस ग्रुभ मित के लिये ( वां ) तुमको ( कः ) कौन ( दाशत् ) ज्ञान प्रदान करे । अथवा (कः ) प्रजापति परमेश्वर ही उत्तम मित का उपदेश करे । युक्तो ह यद्वी तौत्रवाय पेरुविं मध्ये त्रर्शीसो धार्यि पुजः। उप वामवः शर्णं गमेयं शरो नाज्म पुतयद्भिरेवैः ॥ ३॥

भा० —हे विद्वान् अध्यक्ष एवं शिल्पिजनो ! (यत्) जिस प्रकार (तौप्रयाय) शत्रुओं की हिंसा, प्रजाओं का पालन और सैन्य सञ्चालन के कार्य में कुशल पुरुष के कार्य के लिए (वां) आप दोनों से (युक्तः) संयुक्त (पेरुः) सर्व पालक, राष्ट्रपति, जल और अग्नि से युक्त महानौका के समान पार कराने वाला (पज्रः) स्वयं विद्वान् और बलवान् होकर (मध्ये अर्णसः) बीच सागर के (धायि) स्थापित किया जाता है। (शूरः न) जिस प्रकार शूरवीर सेनापित (पतयिद्धः एवैः) वेग से जाने वाले वेगवान् अश्वों सिहत (अज्ञमन्) महासमर को जाता है उसी प्रकार में भी (पतयिद्धः) वेगवान् साधनों से युक्त होकर (वाम् शरणं गमेयम्) आप दोनों की शरण को श्राप्त होता हूं। अध्यात्म में—प्राण और उदान दोनों के आश्रय 'तौग्रव' अर्थात् आत्मरक्षा और द्युस्थानों के साधना और कर्मलोक के लिए पालक आत्मा 'पेरु' है। वह ज्ञानवान् चेतन होने से 'पज्र' है। वह मवसागर में फंसा है। वह प्राण-उदान के शरण जाकर गमनशील प्राणों के साथ उत्क्रमण करे।

उपस्तुतिरौच्थ्यमुरुष्येन्मा मामिमे प्ततिरणी वि दुग्धाम्। मामामेधो दर्शतयश्चितो धाक्ष्रयद्वां बद्धस्तमि खादं ति चाम्।४।

भा०—हे (अधिनों) दिन और रात्रि, सूर्य और चन्द्र के समान सदा प्रकाशमान् और समस्त विद्याओं और प्रजाओं का भोग करने वाले सभा और सेना के स्वामीजनों! (उपस्तुतिः) समीप २ बैठकर राष्ट्र तथा राज्य के हित के लिये यथार्थ बातों की चर्चा, (औचथ्यम्) उत्तम वचनों के पात्र प्रशासनीय राजा की (उरुप्येत्) रक्षा करो। इमे ये (पतित्रणीं) दोनों वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाली, दायें वायें रहने वाली और पक्ष प्रतिपक्ष से विवाद करने वाली सभा के सदस्यों की श्रेणिएं दोनों ही (मां) मुझ राजा या स्वामी को (मा वि दुग्धाम्) विपरीत रूप से दोहन न करें अर्थात् विपरीत हानिकारक दुष्फल प्राप्त न करावें। बल्क, (दशतयः) दशगुणा (चितः) संचय किया हुआ (एधः) काष्ठ के समान प्रज्वलित होने वाला तेजस्वी सैन्यसमूह भी (मां मां

प्र धाक् ) मुझको न जलावे । (यत् ) क्योंकि (वां) तुम दोनों सभा और सेना के स्वामियों के आश्रय पर ही राजा वा प्रजावर्ग (त्मिन) अपने राष्ट्र में (बद्धः) बंधकर (क्षाम् खाद्ति) इस भूमिका भीग करता है। (२) अध्यात्म में \_\_\_ गुरुद्वारा प्रवचन या उपदेश पाने योग्य होने से औचथ्य 'जीव' है। जो प्राण और अपान के बल पर देह में बंधकर (क्षाम्) निवास योग्य भोग भूमि, नाना योनियों का भोग करता है। उसके देह में भिथ्या ज्ञान और अकर्म दो पत्री हैं वे उसे गिराते हैं। दशों इन्द्रियें दुष्कर्मी से दाहकारी होने से जलते काष्ट के समान हैं। वे मुझे न सतावें और ( उपस्तुतिः ) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ही मुझ जीव की रक्षा करे।

न मा गरब्रद्या मानृतमा दासा यदीं सुसंसुव्धमवार्धः। शिरो यद्स्य त्रैतनो वितत्तत्स्वयं दास उरो श्रंखाविष गध ॥४॥ भा०—( यत् ) जब ( दासाः ) सुख देने वाले भृत्यजन या राष्ट्र के नाशकारी शत्रुजन (सु-समुद्धम्) अच्छी प्रकार धन धान्य से परि पूर्ण, सुसम्पन्न ( मुझ ) राष्ट्रपति को ( अत्र अधुः ) नीचे गिराने का युव करें उस समय (मातृतमाः) उत्तम माताओं के समान अति हितकारिणी, ज्ञानवान् ( नद्यः ) और धनैश्वर्यं से सम्पन्न और उत्तम उपदेश देने वाली विद्वान् और आप्त प्रजाएं (मा न गरन् ) मुझे निगलने का यत्न न करें, प्रत्युत मेरी रक्षा करें। (यत्) जब (ब्रैतनः) धन जन और कोष, तीनों प्रकार की शक्तियों को बढ़ाने वाला (दासः) सुखपद मृत्यजन और उक्त तीनों प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर राष्ट्र को नाश करने वाला शत्रुजन ( अस्य शिखाः) इस राष्ट्र के शिर को ( वि तक्षत् ) विविध और विपरीत मार्ग से नाश करता है तब वह मानी (स्वयं) अपने ही आप ( उरः अंसौ अपि ग्ध ) अपने ही छाती और कन्धों पर आघात करता है। प्रजा को उत्तम बलवान् नायक राजा का घात करना अपना ही नाश कर लेना है। इसी प्रकार बलवान् राज्य से निर्बल का शत्रुता करना भी

अपने आप अपने पर विपत्ति मोल लेना है। ब्रह्मचारी पक्ष में—
(यद् ई सुसमुन्धम दासाः अव अधः) जब इस अति उत्तम विनीत
विद्यार्थी को विद्यादि के दाता अपने अधीन रखें तब (मातृतमाः नद्यः न मा गरन्) निद्यों के समान ममता से अश्रु बहाने वाली उत्तम माताएं मुझे अपने झेहमय मोह के पाश में न डुवो लें। जो गुरु विद्यादाता तीनों शरीर, आत्मा, मन के बल और त्रिविध वेद विद्या से युक्त होकर (अस्पितः वि तक्षत्) इस मुझ विद्यार्थी के शिर या मस्तक को विवध उपायों से गढ़ता है, शिल्पी के समान उत्तम बनाता है वही (स्वयं) स्वयं (उरः असी अपि ग्ध) उस विद्यार्थी के वक्षस्थल और कंधों को भी अपने आप प्राप्त कर उनकों भी गढ़कर बनावे। अर्थात् ज्ञाता का ही कर्त्तन्य है कि वह विद्यार्थी के मस्तक के साथर हृदय और बाहु बल की भी वृद्धि करे। अध्यात्म में—दास कर्म-इन्द्रियगण जब आत्मा को नीचे गिरावें तब मातृतम नदी, गुरुजन क्यों न मुझे उपदेश करें। चेतन दास मन ही मेरा शिरो भाग को बनाता है वही (उरः अंसी) छाती बाहू आदि अंगों को भी वश करता है।

द्वीर्घतंमा मामतेयो जुजुर्वान्द्यमे युगे । ऋपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सार्यथः ॥ ६॥ १॥

भा०—जो (दीर्घतमाः) अति विस्तृत अज्ञान और शोकादि में व्याकुळ और (सामतेयः) अति समताशीळ, लोभी होता है वह राजा (दशमे युगे) दसवें वर्ष (जुजुर्वान्) जीर्ण होकर नाश को प्राप्त हो जाता है। और (यतीनां) नियम में सुप्रबद्ध, सुसंगत जितेन्द्रिय (अपाम्) आप्तजनों, विद्वानों और प्रजाओं के (अर्थ) ऐश्वर्य और प्रयोजन को प्राप्त करता है यह उनका (ब्रह्मा) बढ़ा विद्वान् और महान् स्वामी और (सारिथः) रथ के संचाळक के समान उनको सन्मार्ग से ले जाने हारा होता है। अथवा—शिद्य जो अति अज्ञानी माता पिता

स<mark>े अति ममता में बद्ध हो यह भी ( दशमे युगे ) दश वर्</mark>ग या ५० व<mark>र्ष</mark> तक आप्त जितेन्द्रिय गुरुजनों के सत्यार्थ का (जुजुर्वान् ) उपदेश प्राप्त <mark>करके (ब्रह्मा )</mark> ब्रह्मचर्यवान् , विद्वान् वेदवक्ता और सार ज्ञान का <mark>यहण करने वाला हो । या रथवान्</mark> आत्मा के ज्ञान से युक्त हो जाता <mark>है।</mark>

( दशमे युगे ) दशवें वर्ष, अथवा युग = ५ वर्ष । ( दशमे युगे ) पचासवें वर्ष । अध्यातम में - ज्ञानरहित जीव दीर्घतमा मामतेय है। (दशमे) सर्व दुःखों के नाशक शान्तिदायक याग में अपने को जीर्ण करता हुआ, आप्त जितेन्द्रियों के परम उद्देश्य की प्राप्त करता, स्वयं ब्रह्म में मग्न होकर रथवान् = रसवान् परमात्मा के साथ ही विचरता है। इति प्रथमो वर्गः ॥

[१४६] १९३विं सकर

दीर्घतमा ऋषिः ॥ द्यावापृथिन्यौ देवते ॥ छन्दः-१ विराट् जगती । २, ३, ५ निचडजगती । ४ जगती च ॥ (इक्रिं स्क्रम् ॥

म द्यावा यहैः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विद्थेषु प्रचेतसा। देवे भियें देवपुत्रे सुद्संसेत्था धिया वायाणि प्रभूषतः॥१॥

भा०—सूर्य और पृथिवी के दृष्टान्त से माता पिता और गुरुजनों के कर्र व्यों का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार ( द्यावापृथिवी मही ऋता-वृधा) सूर्य और पृथिवी बड़े और सब प्रजाओं को अन्न और जल से बड़ाने वाले होते हैं और जिस प्रकार वे दोनों (देवेशिः देवपुत्रे ) प्रकाश युक्त किरणों और सुखप्रद पदार्थों द्वारा उत्तम पुरुषों के पालन करने वाले और (सुदंससा) उत्तम रीति से दुःखनाशक रह कर (वार्याणि प्रभूषतः ) नाना ऐश्वयाँ को प्रदान करते हैं उसी प्रकार (द्यावा पृथिवी ) ज्ञान प्रकाश, स्नेह और उत्तम व्यवहारों से युक्त, भूमि के समान विस्तृत और प्रजा के उत्पादक माता, पिता और गुरुजन ( मही ) अति पूजनीय

(ऋतावृधा) सत्य ज्ञान और अन्न जल से सन्तानों की मन आत्मा और देह की वृद्धि करने वाले हों, उन दोनों (प्रचेतसा) उत्तम ज्ञान, उत्तम स्नेहवान चित्त से युक्तों को मैं (विद्येषु) ज्ञानों के निमित्त और जब २ भी वे प्राप्त हों तब २ (स्तुषे) उनके उत्तम गुण वर्णन करूं। (ये) जो दोनों वे (देवेभिः) उत्तम विद्वानों द्वारा (देवपुत्रे) देव, तेजस्वी और दानशील, विजयी और व्यवहारकुशल पुत्रों और शिष्यों से युक्त होकर (सुदंससा) उत्तम कर्म और ज्ञान से युक्त होकर (धिया) बुद्धि और कर्म के बल से (वार्याण) वरण करने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्यों को (प्र भूषथः) अधिक मात्रा में धारण करते कराते हैं।

डत मन्ये पितुरद्वहो मनी मातुर्माह स्वतंबस्तद्ववीमाभः। सुरेतेसा पित्रां भूमं चकतुरुरु प्रजाया श्रमुतं वरीमभिः॥२॥

भा०—( उत ) और मैं (अहुहः ) द्रोह रहित (पितः ) पिता और (मातः ) माता के (मनः ) मन को (हवीमिमः ) स्तुति योग्य, और सबको अपनाने वाले स्नेहों से (स्वतवः ) स्वयं बलदान् और (मिहि) अति पूज्य (मन्ये ) मानता और जानता हूं। क्योंकि दोनों (पितरा ) जगत् के पालक सूर्य और पृथ्वी जिस प्रकार (सुरेनसा ) उत्तम तेज और जल से युक्त होकर (प्रजायाः कर अमृतं चकतुः ) प्रजा के लिये बहुत अन्न और जीवन उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार दोनों (पितरा ) प्रजा सन्तानों के पालक माता पिता (सुरेतसा ) उत्तम वीर्यशान् होकर (वरीमिमः ) श्रेष्ठ र उपायों से (प्रजायाः ) स्वसन्तानों के लिये (भूम ) बहुत अधिक (अमृतं ) जीवन अन्नादि (चकतुः ) उत्तम और प्रदान करें । इसी प्रकार गुरुजन (सुरेतसा ) उत्तम वीर्यवान् बह्मचारी स्वशिष्यों के (भूम अमृतम् ) भूमा स्वरूप अमृत-मय बह्म ज्ञान उत्तम उपायों से प्रदान करें ।

ते सुनवः स्वपंसः सुदंससो मही जब्रुमीतरा पूर्विचित्तये। स्वातुर्श्चे सत्यं जर्गत्रश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः प्रमह्याविनः॥३॥

भा०-पुत्रों का कर्त्तव्य । (ते) वे (सूनवः) पुत्र जन (स्वपसः) उत्तम ज्ञान ( सुदंससः ) उत्तम कर्म और व्यवहार वाले होकर ( पूर्व-चित्तये ) सबसे पूर्व मान आदर करने के लिये ( मातरा ) माता पिता दोनों और ज्ञान कराने वाले आचार्यजनों को ( मही ) सबसे अधिक पूज्य (जज्जु:) जानें। हे माता पिताओं! आप दोनों (स्थातु:) स्थावर और (जगतः च) जंगम दोनों के (धर्मणि) धारण करने में ( अद्वयाविनः ) दोनों में सामर्थ्य से अधिक सूर्य के समान (अद्वयाविनः) मां बाप दोनों से भी गुणों में अधिक, अकेले (पुत्रस्य) पुत्र के (पद्म् ) स्थान वा मार्ग का (पाधः) पालन करो।

ते मायिनो ममिरे खुपचैतसो जामी सयोनी मिथुना समीकसा। नव्यक्षव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि संसुद्दे ऋन्तः कुवयः सुद्दीत्यः॥४॥

भा० - पुत्रों के कर्त्तव्य ! (ते) वें (मायिनः) बुद्धिमान् (सुप्रचे-तसः ) उत्तम सुन्दर ज्ञान और चित्त वाले ( कवयः ) क्रान्तदर्शी, दीर्घ-दर्शी, ( सुदीतयः ) उत्तम दीप्ति और तेज से युक्त ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष में सूर्व की किरणों के समान (जामी) परस्पर समान रूप से पुत्रो-त्पादन में समर्थ, बन्धु होकर ( मिथुना ) जोड़े २ वन कर (समोकसा) एक ही स्थान में घर बना कर रहते हुएं, (नव्यं नव्यं) नये २ (तन्तुं) प्रजातन्तु को (दिवि) अपनी कामनानुरूप पुत्रैपणा के निमित्त (आ तन्वते ) उत्पन्न करें । अथवा (दिवि नन्यं-नन्यं तन्तुम् ) वे जोड़े २ युगल दम्पति होकर नये २ यज्ञ को सुख और मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त करें।

तद्राधी श्रुद्य संवितुर्वरेरियं व्यं देवस्य प्रसुवे मनामहे। श्रहमभ्यं द्याचापृथिवी सुचेतुना र्यायं धंतुं वसुमन्तं शत्रिवनम्र।२ भा०—(वयम्) हम लोग (सवितुः) सर्वोत्पादक (देवस्य) प्रकाशम्वरूप, सुबदायक परमेश्वर के (वरेण्यम्) श्रेष्ठ (राघः) परम आराधनीय स्वरूप ऐश्वर्य को उसके (प्रसवे) उत्तम उपासना काल में (मनामहे) सदा चिन्तन करें। इसी प्रकार (सवितुः देवस्य) पुत्रोत्पादक जीवन और ज्ञानदाता गुरु के (प्रसवे) शासन में रह कर उसके (वरेण्यं तद् राघः मनामहे) सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और ऐश्वर्य को धारण करें। वे दोनों (द्यावा पृथिवी) सूर्य और पृथिवी के समान (सुचे-तुना) उत्तम चित्त और ज्ञानवान होकर (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (शतिग्वनं) सैकड़ों गौओं और वाणियों से युक्त (वसुमन्तं) ऐश्वर्य युक्त, (रियं) सम्पदा को (धक्तम्) प्रदान करें। द्वितीयो वर्गः॥ ८०

## [ १६0 ]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ बावाप्रथिन्यौ देवते ॥ छन्दः—१ विराड् जगती । २,३,४, ५ निचज्जगती ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रर्जसो धार्यत्केवी। सुजनमेनी धिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः श्राचिः॥१॥

भा०—सूर्य पृथिवी के दृष्टान्त से पित पत्नी के कर्त्तव्यों का वर्णन। ( द्यावा पृथिवी विश्वशम्भवा ) सूर्य और पृथिवी जिस प्रकार समस्त विश्व को शान्ति और कल्याण देने वाले हैं। वे ( ऋतावरी ) प्रकाश और जल से पूर्ण होकर ( धारयत्कवी ) क्रान्तदर्शी प्रकाश को धारण करते और ( धिपणे ) सबको धारण करते हैं उसी प्रकार ( ते ) वे दोनों छी-पुरुष या माता पिता ( हि ) भी ( विश्व-शम्भुवा ) समस्त संसार को शान्ति देने और कल्याण करने वाले ( ऋतावरी ) सत्य व्यवहार, उत्तम धन को चाहने और स्वीकार करने वाले ( रजसः ) प्रजाजनों और लोकों

के हितार्थ, (धारयत्-कर्श) क्रान्तदर्शी विद्वानों को धारण करने वाले, (सुजन्मनी) उत्तम जन्म वाले, (धिपणे) समस्त लोकों को अपने आश्रम में धारण करने वाले हों। उनमें से (देवः सूर्याः) सूर्य के समान तेजस्वी और कामना युक्त पुरुष (धर्मणा) धर्म से (श्रुचिः) श्रुद्ध प्रवित्र हो। और उसी प्रकार (देवी) कामना युक्त, स्नेहवती स्त्री भी (धर्मणा श्रुचिः) धर्म से श्रुद्ध पवित्र होकर (अन्तः ईयते) हृदय, अन्तः करण में विराजे।

डुहृद्यचेला महिनी असुश्चता पिता माता च भुवनानि रज्ञतः । सुधृष्टेमे वपुष्यें न रोदंसी पिता यत्सीमभि क्रपरवासयत्॥२॥

भा०-जिस प्रकार ( रोदसी न ) सूर्य और पृथिवी दोनों ( उर टयचसा ) अति विस्तृत और बहुत विविध कान्तियों और कमनीय पदार्थों से युक्त होती है । वे दानों ( महिनी ) महान् होकर (अवनानि रक्षतः) समस्त भुवनों को पालते हैं। वे (सुध्ष्टमे) उत्तम राति से दृढ़ होकर रहते हैं उसी प्रकार माता और पिता ( उरुव्यचसा ) अति विशाल हृद्य वाले, विविध कामनीय गुणों को धारण करने वाले, ( महिनी ) पूजनीय, गुणों में महान्, (असश्चता) अयुक्त कार्यों, कामादि विलासों में असक्त, जितेन्द्रिय और निःस्वार्थ होकर (माता च ) माता और (पिता च) पिता दोनों ( भुवनानि ) गृह में उत्पन्न सन्तानों की रक्षा करें। वे दंनों (सुध्रष्टतमे ) अच्छी प्रकार हृष्ट पुष्ट, सहनशील, और (बपुष्ये) उत्तम शरीर के डील डौल दाले, सुन्दर हों। और (यत्) उन दोनों में जो (पता ) सन्तानों का पालक पिता है वह (रूपैः) नाना रुचिकर पदार्थों और वस्त्रों से (सीम्) सब प्रकार से (अभि अवासयत् ) सब पुत्रादि सन्तानों को आच्छादित करे और पाले। स विद्विः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया। धेतुं च पृश्चि वृष्म सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पथी अस्य दुत्तत ॥३॥ भा०—उत्तम पुत्र के लक्षण। (सः) वह (पित्रोः पुत्रः) माता पिता का पुत्र (पित्रवान्) पितत्र आचार और पित्रत्र वेद ज्ञान से युक्त होकर (धीरः) धैर्यवान् (विन्हः) अग्नि के समान तेजस्वी और गृहस्थ कार्य को वहन करने में समर्थ पुत्रं वीर्यवान्, विवाहित होकर (मायया) अपनी उत्तम बुद्धि से (भुवनानि) लोकों को सूर्य के समान समस्त उत्पन्न सन्तानों और अन्य लोकों को भी (पुनाति) पित्रत्र करता है। सूर्य जिस प्रकार (पृक्षि) पृथ्वी और (सुरेतसं वृपभं) उत्तम सजल मेघ को (पयः दुक्षत) जल से पूर्ण करता है इसी प्रकार वह पुत्र भी (धेनुम्) दूध पिलाने वाली माता, वा गौ को, (पृक्षिम्) रसदात्री भूमि, रस पान कराने वाली माता, वा गौ को, (पृक्षिम्) रसदात्री भूमि, रस पान कराने वाली माता ज्ञानपद आचार्य को (सुरेतसं) उत्तम वीर्यवान् (वृपभम्) वलवान् वीर्य निपेक्ता पुरुष पिता को (विश्वाहा) सदा ही पित्रत्र करता है। हे पुरुषो! आप लोग (अस्य) इसके (ग्रुक्तं) बल वीर्य को और पृष्टिकारक अन जल को (दुक्षत) पूर्ण करो।

श्चयं देवान मुपस मुपस्तमो यो जुजान रोदंसी विश्वशंमभुवा। वियो मुमे रर्जसी सुकतू यद्याजरें भिः स्कम्भनिभिः सम नुवे॥४॥

भा०—पुत्र के कर्तव्य। (अयं) यह (अपसाम्) उत्तम ज्ञानी और कर्मण्य (देवानाम्) विद्वानों के बीच (अपस्तमः) सब से अधिक ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, आप्त होवे। (यः) जो पुत्र (रोदसी) अपने को उत्तम ज्ञान देने वाले माता पिताओं तथा गुरुजनों को (विश्वशम्भुवा) सब प्रकार के कल्याणों के उत्पादक रूप से (जजान) जानता है और (यः) जो (रजसो) चित्त को मनोरंजन करने वाले माता पिताओं को (सुकतुया) उत्तम कर्म युक्त कीर्त्ति से (वि ममे) विशेष कीर्त्तिमान् बनाता है और वह उन दोनों को (अजरेभिः) कभी नाश को प्राप्त न होने वाले (स्कम्भनेभिः) स्तम्भों के समान आश्रयप्रद उपायों से

(सम् आनुचे) अच्छी प्रकार से सेवा करता है, उनको प्रसन्न करता है।
परमेश्वर पक्ष में-क्रियावान् सब देवों में सर्वशक्तिमान् है जो शान्तिदायक
यौ पृथिवी को बनाता और रचता है। जगत् को अजर अविनाशी थामने
के साधनों से धारे हुए है।

ते नो गुणाने महिना महि श्रवः च्त्रं च वापृथिवी धासथों बृहत्। येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा प्नाय्यमोजी श्रस्मे समिन्वतम् ॥ ४॥ ३॥

भा०—हे ( द्यावाप्टिश्ववी ) सूर्य और प्रिथिवी के समान ज्ञान और आश्रय के देने वाले ( ते ) वे आप दोनों ( गूणाने ) स्तृति योग्ये एवं पुत्रों को उत्तम ज्ञान का उपदेश करने वाले, ( महिनी ) अति पूज्य और ज्ञान ऐश्वर्य के देने वाले होकर ( महिश्रवः ) बड़ी अन्न समृद्धि के समान ज्ञान और कीर्त्ति और ( बृहत् क्षत्रं ) बड़े भारी बल वीर्य को भी ( धासथः ) धारण कराओ । ( येन ) जिसके बल से हम (विश्वहा) सदा ही ( कृष्टीः ) प्रजाओं को ( ततनाम ) विस्तृत करें । आप दोनों उत्तम खी-पुरुष युगल मिल कर ( पनाय्यं ) स्तृति योग्य ( ओजः ) बल पराक्रम की ( अस्मे ) हम में ( सम् इन्वतम् ) प्राप्त कराओ । इति तृतीयो वर्णः ॥

## [ १६१ ]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ ऋभवा देवता ॥ छन्दः — १ विराट् जगती ॥ ३, ४, ६, ८, ४ विराट् जगती ॥ ३, ४, ६, ८, ४ विराट् निच्छप् । ४, १३ मुस्कि विष्टुप् । ६ स्वराट् निष्टुप् । ११ निच्छप् । १४ स्वराट् पङ्किः । चतुर्दशर्च सक्तम् ॥

किमु श्रेष्टः कि यविष्ठो <u>न श्राज्यिनिकमीयते दूल्यङ्</u>क्षेत्रचूर्चिम् । न निन्दिम चम्रसं यो महाकुलोऽग्ने भ्रातुर्दुण इज्जूतिर्सूदिम ॥१॥

भा०—दूत कर्म के योग्य पुरुप का वर्णन। (किम् उ श्रेष्टः) क्या यह पुरुप सबसे अधिक उत्तम, प्रशंसनीय गुणों से युक्त है, (किं यिवष्टः) क्या वह सबसे अधिक युवा, बलवान्, उत्साह पूर्ण है अथवा (यिवष्टः = विषष्टः) क्या सबसे अधिक ज्ञान आयु में वृद्ध है। (नः आजगन्) ऐसा पुरुप भी हमें प्राप्त हो। वह हम (यत् कत् ऊचिम) जो कुछ भी कहे उसी वचन को दूर दूसरे राज्य में ले जाने के लिये (किम्) किन कारणों से (दूर्यम्) दूतं कर्म के पद को (ईयसे) प्राप्त हो। हे (श्रातः) तत्वार्थ को अपने भीतर धारण करने में कुशल! (यः) जो पुरुप (महाकुलः) बड़े कुल में उत्पन्न होता है ऐसे (चमसं) मेच के समान सत्पात्र पुरुप की हम (न निन्दिम) निन्दा नहीं करें। प्रत्युत हे (अग्ने) तेर्जास्वन्! हे ज्ञानवन् पुरुप! दूत्य कर्म के लिये तो (दुणः) शीघ्र गित से जाने वाले पुरुप के ही (भूतिम्) सामर्थ्य की हम (उदिम) अधिक प्रशंसा करते हैं।

सुधन्वा के तीन पुत्र ऋसु, विभ्वा, वाज हैं अर्थात् उत्तम धनुर्धर वीरों में तीन प्रकार के पुरुष हैं शिल्पी, धनाड्य, वेगवान् बल शाली । परन्तु वीर योद्धाओं के सन्धि विग्रहादि के दूत कर्म के लिये चतुर्थ प्रकार का विद्वान् आवश्यक है उसका विवेचन है। वह श्रेष्ठ, युवा, उत्साही, यथार्थ वक्ता, सत्पात्र, कुलीन, शींघ्रगामी हो।

एकं चमुसं चुतुरेः कुणातन् यद्वी देवा श्रीबुवन्तद् श्रागीमम्। सौधनवना यद्येवा केरिष्यर्थ साकं देवैर्युक्तियासो भविष्यथ। २॥

भा०—हे ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनुष आदि शस्त्रों के सञ्चालन में कुशल ! एवं हे उत्तम देश के शासन में कुशल पुरुषो ! ( देवाः )

ज्ञान देने हारे विद्वान् पुरुष (वः) आप लोगों को (तत् अबुवन्) उस उक्त प्रश्न के विषय में उपदेश करते हैं। मैं विद्वान् पुरुष भी (वः) आप लोगों के समक्ष (तत्) उसको यथावत् (आगमम्) प्रकट करता हूं। आप लोग (तुरः) चारों जनें मिल कर (एकं) एक (चमसं) सत् पात्र, वा मेव के समान गम्भीर गर्जन करने वाले पुरुप को ही (कुणो-तन ) अपना दृत नियत करो। (यदि ) यदि (एवा ) इस प्रकार (करिष्यथ ) करोगे तो आप लोग भी ( देवैः साकं ) बिद्वान् एवं दान-शील कर और ज्ञानप्रद पुरुषों के साथ मिल कर (यज्ञियासः) एक सुसंगत राष्ट्र के अंग एवं पूज्य पद के योग्य होकर (भविष्यथ) रह सकोगे।

<mark>य्युप्तिं दूतं प्रति यद्व्रवितिनाश्वः कत्वों रथं उतेह कत्व</mark>ैः । <u>ष्टेचुः करवीं युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातुरर्</u>च वः कृत्व्येमसि ॥ े॥

भा०—जिस प्रकार ( दूतं अग्नि प्र अत्रवीतन ) अति तापकारी अग्नि की विद्या को जान कर ही विद्वान् शिल्पी लोग यह कहा करते हैं कि (अश्वः कर्त्वः रथः उत ) इस अग्नि के द्वारा वेग से जाने का ऐंजिन, और रमण साधन गाड़ी बनाये जाते हें। ( धेनुः कर्त्वा ) उत्तम जल पिलाने वाला जलयन्त्र ( वाटर्वर्क्स ) बनाया जाता है। (हा युव<mark>शा</mark> कर्त्वा ) अग्नि या विद्युत् के प्रयोग से निर्वल स्त्री-पुरुप दोनों को बलवान् पुनर्युवा कर दिया जाता है। हे (भ्रातः) धन अल से भरण पोपण करने हारे ऐश्वर्यवान् पुरुष ! (तानि कृत्वी अनु) उन नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिये हम शिल्पी लोग (वि आ-इमसि) प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ( अग्नि ) ज्ञानवान् अप्रणी सबके प्रमुख ( दूनं ) दूत कर्म को करने वाले पुरुष को लक्ष्यकर (यत् प्रति अबवीतन) जो २ नाना कार्य आप लोग कहते हो कि उसके लिये ( अश्वः कर्त्त्वः ) उत्तम अश्व गण, आञ्चनामी रथ और अश्वसैन्य तैयार करो, (रथः कर्त्वः) रथ,

और रथ सेन्य तैयार करने चाहिये। (धेनुः कर्चा) नाना रस पिलाने वाली गो के समान पृथिवी तैयार करनी और उत्तम वाणी बोलनी चाहिये और उसके राज्य में (द्वा युवशा कर्चा) छी पुरुष दोनों को युवा बलवान बनाना चाहिये। हम विद्वान लोग (वः) आप प्रजा के हितार्थ ही (तानि कृत्वी) उन नाना उत्तम कार्यों को (अनु) करने के लिये (आ एमसि) प्राप्त होते हैं।

चकृवांसं ऋभवस्तदंषुच्छत् केदंशूद्यः स्य दूतो न ग्राजंगन् । यदावारूपंचमुसाञ्चतुरंः कृतानादित्त्वष्टा ग्रास्वन्तन्यीनजे ॥३॥

भा ० — जिस प्रकार (त्वष्टा) सूर्य (कृतान् चमसान्) उत्पन्न किये नेघों को प्रकट करता है और स्वयं ( झासु अन्तः नि आनजे ) भित्तियों व दिशाओं के बीच में भी प्रकाशित होता है उसी प्रकार (व्यष्टा) तेजस्वी पुरुप ( यत् ) जिन ( कृतान् ) स्वयं तैयार किये ( चतुरः ) चार ( चससान् ) शत्रु पक्ष के खो जाने वाले चतुरंग सैन्य बलों को मेघ के समान शब्बवर्षी और चारों वर्णों या चारों आश्रमों को राज्य समृद्धि के भोक्ता रूप से ( कृतान् ) सुव्यवस्थित रूप से बने और अच्छे रूप से आचरण किये हुए ( अव अख्यत् ) अपने अधीन देखता है । तब वह ( त्वष्टा ) राजा सूर्य के समान तेजस्वी होकर (झासु अन्तः) गमन करने योग्य दाराओं में पित के समान, प्रजा और शासन करने योग्य भूमियों के बीच उनका भोक्ता होकर (नि आनजे) सब प्रकार से प्रकाशित होता है। तब ( चक्रुवांसः ) राज्य शासन करने वाले, ( ऋभवः ) सत्य धर्म और ज्ञान से प्रकाशित होने वाले बड़े पुरुष (तत् अपृच्छत) उससे यह प्रश्न करें कि ( यः स्यः दूतः नः आजगन् ) वह जो भी दूत हमारे पास आवे (क इत् अभूत्) वह कहां रहे ? प्रमुखर विद्वान् को किस र पद पर स्थापित करें। इस प्रकार राजा से पूछ कर विद्वान् लोग उसी प्रकार उसका निश्चय करें जैसे विद्वान् लोग अग्नि के नाना कार्यों, उसके स्वरूप और प्रयोगों का प्रश्न किया करते हैं।

हन्।मैन्ँ इति त्वष्टा यद्ववीचमसं ये देवपानमिनिद्युः। श्रुन्या नामानि क्रग्वते खुते सर्चौ श्रुन्यैरेनान्कन्याई नामीभः स्परत्॥ ४॥ ४॥

भा०—(ये) जो लोग (चमसं) मेघ के समान सब सुखों के वर्षक राष्ट्र के भोका (देवपानस्) विद्वानों द्वारा पालन करने योग्य राजा के (अनिन्दिपुः) निन्दक हैं (एनान्) उनको (हनाम) हम मारें (इति) इस प्रकार से (यत्) जब (त्वष्टा) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप (अववीत्) आज्ञा या निश्चय कहता है। तब (सुते) उत्तम शासनाभिषेक हो जाने पर या उत्तम शासन में वे पुरुप दण्ड से भयशीत होकर (अन्या नामानि) अन्य २ प्रकार के शत्रु पक्ष के द्वाने के साधनों को भी (कृण्वते) करते हैं और (कन्या) तेजस्विनी सेना प्रजापित, प्रजापालक राजा की शक्ति या उत्तम राज्यव्यवस्थापक राजसभा (अन्योः नामिनः) नाना वश करने के उपायों से (एनान्) इन राष्ट्रवासी (सचान्) संघ बनाकर मिले हुए मनुप्यों को (स्परत्) पाले पोपे, प्रसन्न करे और आगे बढ़ावे। इति चतुर्थों वर्गः ॥ इन्द्रो हरी युयुजे द्वाश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वक्षपामुप् जत। अस्भुर्विभ्वा वाजी देवाँ द्वागर्य स्वपसो युक्षिय भागभैतन॥६॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्य जिस प्रकार (हरी युयुजे) धारण और आकर्षण दोनों प्रकार के बलों को एक साथ अपने वश करता है इसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुहन्ता सेनापित (हरी) दो अश्वों के समान ही राष्ट्र के धारण और शत्रु संहरण के बलों को (युयजे) अपने वश करे। उन दोनों का प्रयोग करे। (अश्विना) खी पुरुष, एवं विद्वान् दो नायक स्मरण करने योग्य साधन गृहस्थाश्रम को, रथ को रथी सारथी के समान

सदा संचालित करें। राजा जिस प्रकार (विश्वरूपास्) सव प्रकार की प्रजा को था ण करता है उसी प्रकार (वृहस्पितः) वेद की वाणी का पालक विद्वान् (विश्वरूपास्) सब संसार के पदार्थों को प्रकट करने वाली वेद वाणी को (उपाजत) ज्ञान करे। (ऋसुः) सत्य वाणी, सत्य व्यवहार के द्वारा सामर्थ्यवान् (वाजः) ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त (विभ्वा) विविध सामर्थ्यों सिहत (देवान् अगच्छत) दानशील और तेजस्वी पुरुषों के पास जावे। और इस प्रकार हे पुरुषों! आप लोग (स्वपसः) उत्तम रूप, ज्ञान और कर्म वाले, सुसभ्य, सुशिक्षित, सत्कर्मी होकर (यि चामाम्म्) यज्ञ अर्थात् परस्पर सत्संग से और लेन देन के व्यवहार से प्राप्त होने योग्य सेवनीय राष्ट्र के ऐश्वर्य को (आ एतन) प्राप्त करों। निश्चर्मणो गामिरिणीत धीतिभिर्या जर्मन्ता युव्या तार्हणोतन। सीधन्वना अश्वादश्वमतत्त्वत युक्तवा रथमुपं देवाँ अपातन।।।।।

मा०—हे (सौधन्वनाः) उत्तम धनुर्धारी पुरुषो ! हे उत्तम पृथ्वी के पालन करने हारे पुरुषो ! आप लोग (चर्मणः) ढाल के बल पर (गाम्) भूमि को (धीर्तिभः) अपने धारण सामध्यों से (निर अरिणीत) प्राप्त कर अपने वश करने में समर्थ होवो । और हे शिल्पीजनो ! आप लोग (चर्मणः) चर्म में से (धीर्तिभिः) शास्त्रों द्वारा (गाम्) वाणों को दूर् फेंकने वाली अपनी धनुष की डोरी प्राप्त करो । हे विद्वान् शिष्य पुरुषो ! आप लोग (चर्मणः धीर्तिभिः) वृक्ष, हरिणादि की छाला के धारण करने के वर्तो से (गाम्) वेद वाणी को (निर् अरिणीत) पूर्ण रीति से प्राप्त करों । (या) जो (युवशा) युवक कुमारों को अपने अधीन धारण करें (ता) उन ऐसे (जरन्ता) उपदेश करने वाले विद्यावृद्ध माता पिताओं को (कृणोतन) अपना प्रमुख स्वीकार करों । अथवा बलवान् उपदेश करने वालों को प्रमुख बनाओ । (अधात्) उत्तम अश्व से (अश्वम्) उत्तम अश्व को (अतक्षत) तैयार करों । अर्थात् उत्तम जाति के अश्व पशु से उत्तम

अश्व सैन्य तैयार करो । अथवा उत्तम अश्व से उत्तम अश्व सन्ति प्राप्त करो (रथम् युक्तवाय) रथ जोड़ कर (देवान्) दिन्य भोगों, गुणों, समस्त उत्तम न्यवहारों और विजयशील संप्राम कार्यों को (उप अयातन) प्राप्त करो ।

इद्मुंद्कं पिंखतित्यं व्यक्तित्वं वा घा पिवता मुञ्जूने जनम्।
सोधन्व वा यदि तन्ने ब हर्यथ तृतीये घा सर्वने माद्याध्ये ॥=॥
भ.०—हे (सौधन्वनाः) उत्तम ज्ञानवान् और धनुर्धर वीर
पुरुपों के शिक्षण में कुशल पुरुपो ! आप लोग अपने अधीन पुरुपों को
(इति अववीतन) ऐसा उपदेश देते रहा करो कि (इदम् उदकं पिवत)
ऐता जल पान किया करो। (इदं) यह (मुझनेजनं) रोगों से
छुड़ाने और शरीर को ग्रुद्ध कर देने वाला औपिध रस (घ) निश्चय ही
(पिवा) पान किया करो। (यदि) यदि (तत् न इव हर्यथ) वह
भी पान न करना चाहो तो (तृतीये) उन सबसे भी उत्तम (सवने)
सोम आदि रस और ऐश्चर्य में (घ) ही (माद्यध्वे) सदा आनन्दिन रहो।

आपो भ्रेष्ठा इत्येकी अववीद् क्षिर्भृतिष्ठ इत्यन्यो अववीत्। वधुर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैकी अववीद् ता वदन्तश्चम्साँ अपिशत ॥६॥ भ० —हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोगों में (एकः) एक विद्वान् (इति अववीत्) यही उपदेश करें (आपः भ्रूषिष्ठाः) जल ही बहुत गुणों से युक्त हैं। वह जलों की विद्याओं का ही उपदेश किया करें। (अन्यः) दूसरा व्यक्ति। इति) ऐसा ही (अववीत्) उपदेश किया करें (अग्निः भ्रूषिष्ठः) अग्नि ही बहुत गुणों से युक्त है। वह अग्नि के ही गुणों का उपदेश किया करें। और (एकः) आप में से एक (बहुभ्यः) बहुत से शिष्यों को (वधर्यन्तीत्) शक्नाक्षों और विद्युत् की विद्या का या भ्रूमि की विद्या का हो (अववीत्) अच्छी प्रकार प्रवचन किया करें,

उपदेश किया करे। इस प्रकार आप सब लोग (कता वदन्तः) सत्य ज्ञानों का उपदेश करते हुए (चमसान्) ज्ञान और ऐश्वयों का भोग करने वाले या ज्ञान जिज्ञासू मानवों को (अपिशत) नाना विभागों में बाट दो। श्रोणामक उदकं गामवाजित मांसमेकः पिंशति सूनयाश्वरम्। श्रा निम्रुचः शकृदेको श्रप भग्रिकं स्वित्पत्रेभ्यः पितरा उप वतः १०

भा०-विद्वान् पुरुषों के कार्यों का वर्णन । ( एकः ) एक विद्वान् पुरुष (उदकं अव अर्जात) जल को यन्त्र द्वारा नीचे से ऊपर निकालता है और ( एकः ) दूसरा विद्वान् ( श्रोणाम् ) श्रदण करने योग्य ( गाम् ) उत्तम वाणी को (अब अर्जात ) नीचे की तरफ हृद्य या नाभिदेश से उठा कर उत्पर मुख द्वारा प्रकट करता है अथवा (अलाम् स्रोणाम्) श्रवण योग्य, प्रांसद्ध गुणों से युक्त गौ को (अव अजित ) चराता है अथवा ( श्रोणाम् ) उत्तम भूमि को प्राप्त करता है। और ( एकः ) एक पुरुष (सूनया) हल की फाली से या अन्नोत्पादक किया से ( अतं ) प्राप्त हुए ( मांसम् ) मन को उत्तम लगने वाले अन्नादि को (पिशति) करता और पेदा करता या उसे रुचिर बनाता है या ( मांसं ) मनन करने योग्य ज्ञान जिसको ( सूनया आशृतम् ) गुरु की प्रेरणा या उपदेश किया से प्राप्त किया गया है उसको (पिंशति) पृथक पद २ क के अभ्यास करें। (एकः) विद्वान् ( निम्नुचः ) अस्त जाते सूर्य के ( शकृत्) शक्ति दायक अंश को ( अप अभरत् ) उससे प्राप्त करता है। (पुत्रेभ्यः) बहुतों की रक्षा करने में समर्थ विद्वानों के हित के और जो कुछ भी (किंस्वित) पदार्थ हैं उन्हें (पितरों) पालक माता और पिता दोनों (उप आवतुः) प्राप्त कराना चाहें। (२) पुत्रों में से एक गौ पाले, एक जल लावे, एक सूर्यास्त के पूर्व २ गोबर के कण्डे ले आवे, फिर माता पिता क्या लावें जो पुत्रों से लाना शेप रहे ? कुछ नहीं । पुत्र ही माता पिता की सेवा किया करें। सूर्य की किरणों के तथा भौतिक पदार्थों के पक्ष में-(एकः) वह सूर्य या वायु सूर्य की किरण (श्रोणाम् गाम् प्रति उदकं अवअजित ) सूखी या सेचने योग्य पृथ्वी पर जल बरसाता है। और एक (सून्या स्ट्रतम् ) उत्पादन किया द्वारा प्राप्त मांसमय शरीर को रूपवान् बनाता है। और एक आदित्य के अस्त होने तक शिक्त का संज्ञार करता है। इन रक्षकों से क्या शेप रहता है जिसे माता पिता के समान आकाश और पृथिवी प्राप्त करावें।

उद्घत्स्वस्मा अकृणोतना तृर्णं निवत्स्वपः स्वप्रस्ययो नरः। अगोह्यस्य यदसंस्तना गृहे तद्येदसृभको नार्नु गच्छथ ॥११॥

भा०—हे (नरः) नायक विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (उद्-वत्सु) ऊंचे स्थलों पर (अस्में) इस पशुवर्ग के हितार्थ (तृणं) वास आदि चरने योग्य पदार्थ (अकृणोतन) उत्पन्न करो और (निवत्सु) और नीचे के गहरे स्थानों पर (सु अपस्यया) उत्तम कर्मों की इच्छा या परोपकार से प्रेरित होकर (अपः) जल एकत्र करो । अथवा निन्न श्रेणियों के पुरुषों पर (अपः) ज्ञानों और ज्ञानवान् आप्त पुरुषों को नियुक्त करो । (गृहे) वर में (यद्) जब जाकर (असस्तन) रहो या सोशे (तत्) तब (अग्र) सदा (अगोह्यस्य) अप्राह्य पुरुष और अप्राह्य पदार्थ के (इदम्) इस दुश्चरित्र का (न अनुगच्छथ) कभी अनुगमन मत करो। सम्मील्य यद्भवना पूर्यस्वर्षत्व के स्विच्छात्या पितरा व त्र्यासतुः। अश्रीपत् यः क्रस्त्री व त्राद्वेद यः प्राव्ववित्यो तस्मा त्राव्रवितन।। रहा।

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हे विद्यार्थी जनो ! (यत्) जब (सम्मील्य = संमिल्य) परस्पर प्रेम से मिल कर या (संमील्य) अच्छी प्रकार आंख खोल कर या सबको अच्छी प्रकार वस्त्र रक्षा आदि से आच्छादन कर (सुवना) समस्त प्राणियों और पदार्थों और पुत्रों को (परि असपंत) प्राप्त होवो। (ता त्या) उस समय (वः) आप लोगों के (पितरा) माता पिता (कस्वित्) कहीं भी (आसतुः) रहें। इसकी चिन्ता मत करों। (यः) जो (वः) आप लोंगों के (करस्नं) बाहु को (आददें) पकड़े, जो तुम्हारे किया शक्ति पर प्रतिबन्ध लगावे (तस्मै अशपत) उसको तुम बुरा कहों और (यः) जो (वः) तुमारे लिये (प्र अब्बीत्) उत्तम रीति से उपदेश करें (तस्मै) उसके लिये हितकारी, (प्र अब्बीतन) प्रिय वाणी बोला करों।

सुयुष्वांसे ऋभवस्तदेपृच्छतागोद्य क <mark>इदं नो</mark> श्रवू<mark>बुधत्।</mark> श्वानै वस्तो वोधयितारमब्रवीत्संवत्सुर इदमुद्या व्येख्यत॥१३॥

भा०—हे ( ऋभव ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले सूर्य किरणों के समान देदीप्यमान ! हे ( सुपुप्वांसः ) सुख से शयन करने हारे, निश्चिन्त, निष्पाप विद्यार्थी जनो ! आप लोग ( तत् ) उस परम ज्ञान के सम्बन्ध में सदा ( अपृच्छत ) प्रश्न किया करो । हे (अगोद्ध) तुझ से कुछ भी न छिपा रखने योग्य, हे आचार्य ! ( नः ) हमें ( इदं ) यह सब ज्ञातब्य विषय कौन बतला सकता है ? तब ( बस्तः ) अपने गुरु के दोषों को अच्छादन करने और उसके अधीन बसने वाला विद्यार्थी हो ( श्वानं ) अति शीव्रता से ज्ञान मार्ग पर ले जाने हारे, ( बोधियतारं) ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य को (अव्वतित् ) कहे (संबत्सरे) एक वर्ष में ही (इदं) यह समस्त ज्ञान हमें ( अद्य ) अभी ( वि अख्यत ) विशेष रूप से व्याख्यान करदें।

दिवा योन्ति सुरु<u>तो भूम्याग्निर्यं वातो श्</u>रंतरिचेण याति । <u>अ</u>द्भियीति वर्षणः समुद्रैर्युष्माँ <u>इ</u>च्छन्त<mark>ः शवसो नपातः १४।६</mark>

भा०—हे (शवसः नपातः) बलवीर्य और ज्ञान का पतन या विनाश न होने देने हारे विद्वान् पुरुषो! जिस प्रकार (मरुतः दिबा याति) वायुगण सूर्य के बल से चलते हैं। (भूम्यः अग्निः) और अग्नि भूमि के आश्रय

से बढ़ती और (अयं वातः ) यह वायु (अन्तरिक्षेण याति ) अन्तरिक्ष का आश्रय लेकर चलता है और जिस प्रकार ( वरुणः ) सर्व श्रेष्ठ राजा (समुद्रैः अद्भिः) समुद्र के समान गम्भीर आप्तजनों के साथ जिस प्रकार (वरुणः) जल या मेब (समुद्रैः) आई करने वाले या भूतल से उठते हुए (अद्भिः) जलों के साथ ( याति ) गमन करता है उसी अकार ( युष्मान् ) तुम को ( इच्छन्तः ) चाइने वाले ( शवसो नपातः ) वल वीर्य का पतन या स्डहन न होने देने वाले विद्वान् लोग प्राप्त हों। इति पष्टो वर्गः ॥

## [१६२]

दीर्घतमा ऋषिः॥ मित्रादया लिङ्गोता देवताः॥ इत्यः-१, २, ६, <mark>९०,१७,२० निचृत् त्रिष्टप्। ४,७, ५,१६ त्रिष्टुप्। ५ विराट्।</mark> त्रिष्टुष् । ६, ११, २१ मुरिक् त्रिष्टुष् । १२ स्वराट् त्रिष्टुष् । १३ १४ मुरि ह् पङ्किः। १४, १६, २२ स्वराट् पङ्किः। १६ विराट् पङ्किः। ३ निचृ-उजगती ॥ दाविंशर्च स्कम् ॥

मा नी मित्री वरुणी अर्थमायुरिन्द्र ऋभुत्ता सुरुतः परि ख्यन्। यद्वाजिनों देवज्ञतस्य सप्तेः प्रवृद्यामो विद्धे बीयाणि ॥१॥

भा०—( मित्रः ) हमारा मित्र, स्नेहीजन, ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष, ( अर्थमा ) रात्रुओं का नियन्ता, न्यायाधीश, ( आयुः ) वायु और अन्न जीवन प्रद एवं ज्ञानवान्, ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् ( ऋभुक्षाः ) विद्वान् पुरुषों के बीच निवास करने वाला, परम विद्वान् , मेधावी और (मरुनः) अन्य विद्वान् ऋत्विग् और वायु के समान बलवान् , शत्रु नाशक सैनिक लोग (नः) ह गरे उसे ( देवजातस्य सप्तेः ) विद्वान् विजयशोल पुरुषों में प्रसिद्ध, उत्तम गुण और व्यवहारों में प्रसिद्ध (सप्तेः ) वेग से आग बढ़ने हारे और समवाय बनाने में कुशल पुरुष के ( वीर्याणि ) बलों और

सामध्यों की (मा परिष्यम्) कभी निन्दा और उपेक्षा न करें ( यत् ) जिस (वाजिनः) बलवान्, ज्ञानवान्, वेगवान्, समवाय करने में कुशल राजा या सेनापित के (वीर्याणि) नाना सामध्यों का हम (प्र वक्ष्यामः) अच्छी प्रकार वर्णन करते हैं। अध्यात्म में—आत्मा और परमात्मा दोनों शक्ति और ज्ञान सामध्येवान् होने से 'वाजी' हैं, इन्द्रियों और स्यादि में प्रकट शक्ति वाला होने से 'देवजात' है। ज्यापक होने से 'सिप्ति' है। हम उसके गुण वर्णन करें और मित्र, उत्तम ज्ञानी और धनी पुरुष राजादि हमारी उपेक्षा और अपमान न करें। प्राण, उदान, समान, और इन्द्रियों की शक्ति और अन्यान्य उपप्राण भी हमें न छोड़ें। (यज्ञ० अ० २५। २५) यिद्यिणिजा रेक्णे सा प्रावृतस्य राति गृमीतां मुखतो नयन्ति। सुप्रां को मेम्यद्विश्वरूप प्रवृतस्य राति गृमीतां मुखतो नयन्ति।

भा०— (यत्) जब (निर्णिजा) उत्तम शुद्ध रूप या अभिषेक तथा (रेन्णसा) धनैश्वर्य से (प्रावृतस्य) सुशोभित पुरुप की (राति) दी हुई और (मुखतः गृहीताम्) मुख्य रूप से प्राप्त वृत्ति को अधीनस्थ पुरुप (नयन्ति) प्राप्त करते हैं तब (सुप्राङ्) उत्तम प्रश्नशील विद्यार्थीं के समान उत्तम रूप शोभा से युक्त, कान्तिमान् (अजः) शत्रुओं को उखाड़ने में समर्थ, (विश्वरूपः) सब पदार्थों और राष्ट्र में बसे प्राणियों और अधिकारों का स्वामी, नायक, (मेम्यत्) सब बाधक शत्रुओं को नाश करता हुआ (इन्द्रापृष्णोः) इन्द्र, सेनापित और पृथ्त, पोषक स्वामी दोनों के पदों अर्थात्, विद्युत्त सूर्य या मेद्य और गृथ्वी इन दोनों में विद्यमान (प्रयं) सब को प्रिय लगने वाले (पाथः) जल और अन्न के समान सब को पालन करने वाले बल और पृथ्वर्थ को (अपि-एति) प्राप्त होता है। (२) अध्यादम में—जब विद्वान् जन उस परमेश्वर के शुद्ध और अतिरिक्त, सर्वातिशायी केवल रूप से युक्त प्रभु की दी, स्वतः प्रहण की ज्ञान राश्वि और दान राश्व को प्राप्त करते हैं तब यह विश्वरूप जीव आत्मा (मेम्यत्)

सब वाधाओं को नाश करना हुआ परमेश्वर के ऐश्वर्यवान और सर्व पोषक दोनों रूपों के (पाथः) परम पावन स्वरूप को साक्षात् कर उसमें सम्म हो जाता है।

पूष च्छार्गः पुरो अश्वेन बाजिनी पूष्णो आगो नीयते विश्व-देव्यः । श्वाभिष्रियं यत्पुरोळाश्मवीता त्वप्रेदेनं सौअवसाय जिन्वति ॥ ३॥

भा०—(एपः) यह ( विश्वदेच्यः ) समस्त विजयी, व्यवहारकुशल अपने चाहने वाले तथा विद्वान् पुरुपों में सर्वश्रेष्ठ और उनका हितकारी ( छागः ) शत्रुओं को छेड़न भेदन करने हारा, शख्य विद्या और युद्ध में निपुण तथा राष्ट्र को भिन्न र भागों में बांटने वाला, वीर पुरुप (वाजिना) वेगवान् ( अश्वेन ) अश्व सैन्य और ( वाजिना अश्वेन ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के साथ ( पूटणः ) सर्वपोषक सूर्य और पृथिवी के ( भागः ) तेज और ऐश्वर्य को भोग करने वाला होकर ( पुरः नीयते ) सब से आगे र सेना पति के मुख्य पद पर स्थापित किया किया जाता है तब ( व्वष्टा इत् ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ही ( अर्वता ) विद्वान् जन और अश्व सैन्य के सहित ( अभिप्रियम् ) सर्वप्रिय, ( पुरोडाशम् ) सब के समक्ष, सबके सन्मुख देने योग्य प्रधान पद को शास (एनं) इस नायक को (सौ-श्रवसाय ) उत्तम कीर्त्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये ( जिन्वित ) परि-प्रष्ट करता है।

यदे विष्ये मृतुशो दे बया नं विर्मार्च प्राः पर्यश्वं नये न्ति । अत्री पुष्णाः प्रथमा भाग पति यहां देवे भयः प्रतिबेदयन्नजः ॥ ४ ॥

भा०— (यत्) जब (हविष्यम्) उत्तम अञ्च के समान श्रेष्ठ, स्वीकार करने योग्य, (देवयानं) विद्वानों को प्राप्त करने योग्य, और उनका भार अपने उपर लेकर उनको उत्तम मार्ग पर ले जाने हारे (अर्थ) आञ्चामामी, अश्व के समान बलवान्, सेनापित, राष्ट्र और राष्ट्रपित को

(मानुषाः) मननशील पुरुष (ब्रिः) तीनों प्रकारों से (पिर नयन्ति) प्रक्षा कराते हैं (अत्र) इस अवसर पर (पूष्णः) सर्वपोषक पृथ्वी का (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ (भागः) सेवम करने योग्य भाग, या पृथ्वी का सव से उत्तम भोक्ता (अजः) शत्रुओं को उत्ताड़ने में समर्थ, एवं विद्वान् पुरुष (देवेभ्यः) विद्वानों और तेजस्वी विजयाभिलाषी पुरुषों की वृद्धि के लिए (यज्ञं) सब के संयोजक, प्रजापित, सर्वोपास्य, आदरणीय प्रधान पुरुष को (प्रति बेदयन्) एक दूसरे का परिचय कराता हुआ (एति) प्राप्त हो। वर्ष की तीनों ऋतुओं में राजा का अमण करावे और उसी अवसर पर वीर प्रधान र प्रजापालक शासकों से उसका परिचय कराया करें। (२) अध्यातम में (हविष्यं) परमोपास्य (अश्व) व्यापक परभिषय को जब विद्वान्गण मनसा, वाचा, कर्मणा प्राप्त होते हैं, परम पोषक प्रभु का परम सेवक अज आत्मा कामनाशील इन्द्रियों की विषयाभिलापाओं से प्रथक् होकर उसी परमोपास्य यज्ञ, परमेश्वर का प्रतिक्षण ध्यान करता। हुआ उसको प्राप्त होता है।

होता ध्वर्युराविया अग्निमिन्धो प्रावशाम उत शंस्ता सुविधः। तेन युक्केन स्वरङ्कतेन स्विधेन वृत्तणा आ पृणध्वम् ॥४॥७॥

भा०—जिस प्रकार यज्ञ में होता, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र, प्रावस्तुत्, प्रशास्ता और ब्रह्मा ये ऋत्विज् होते हैं उसी प्रकार राष्ट्र रूप यज्ञ में (होता) अधिकारों का प्रदाता, (अध्वर्युः) समस्त प्रजा पालन के तन्त्र को चलाने हारा, महामान्न, (आवयाः) सर्वत्र ब्यापक सबको अपने अधीन योग्यतानुसार कलपुर्जी के समान जोड़ने वाला, (अग्निमिन्धः) राजादि अप्रणी नायकों और विद्वान् ब्राह्मणों को मान, दान आदर से सदा उत्साहित और उत्तेजित करने वाला, (प्रावद्याभः) विद्वानों और शखाख बल को अपने क्या में रखने वाला, (शंस्ता) उत्तम प्रशंसक, सन्मार्ग का उपदेष्टा, या (सुविष्रः) उत्तम विद्वान् मेधावी, सबकी

न्यूनताओं को पूर्ण करने हारा सभापति हो। हे विद्वान् पुरुषो ! आप सब (तेन) उस (स्विष्टेन) सुन्यवस्थित, सुचालित, (सु-अरङ्क्रेन) उत्तम रीति से सुशोभित, खूब किया कुशल, सुअभ्यस्त (यज्ञेन) प्रजापालक राजा वा उत्तम राष्ट्र से (वक्षणाः) यज्ञ से उत्पन्न जलों से निद्यों के समान और उत्तम पित से प्राप्त पुत्र हारा भार्या की कुक्षियों के समान, धनेश्वर्य और अन्न हारा प्रजा की कुक्षियों तथा दिशावासिनी राष्ट्र को वहन करने वाली प्रजाओं और सेनाओं को (आप्रणध्वम्) सब प्रकार से पूर्ण, समृद्ध करो। (२) अध्यात्म में सातों प्राण सात ऋत्विग् हैं। यज्ञ आत्मा है, उसको उपासना के जल से निद्यों के समान धर्ममेघ, आनन्दवन में रम गम कर सब कामनाएं पूर्ण करो। इति सप्तमो वर्गः॥

ेयूपब्रस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये श्रश्वयूपाय तत्ति। ये चार्वते पर्चनं सुम्मरेन्त्युतो तेषामिमगूर्तिने इन्वतु ॥ ६॥

भा०—जो मनुष्य (यूपबस्काः) शशुओं के नाशकारी, उनको मोहित करने और प्रजा के बीच स्तम्भ के समान सर्वाश्रय, सूर्य के समान तेजस्वी राजा के पद को परिश्रम से बनाते हैं (उत) और (ये) जो (यूपबाहाः) जो उसको अपने कन्धों पर, रथ को अश्वों के समान धारण करते हैं और (ये) जो (चपालं) स्तम्भ के मुख्य भाग के समान राजा के प्रधान पद को (तक्षाति) बृक्ष को वर्धिक के समान शखाख संचालनों द्वारा वाधक कारणों को नाश करके बनाते हैं (उतो) और (अर्वते) ज्ञानवान, वेगवान, शशु पर प्रयाण करने वाले अश्वसैन्य और सेनानायक के लिये (पचनं) परीपक अन्न को (संभरन्ति) सब प्रकार से संग्रह करके उन तक पहुंचाते हैं (तेपां) उन सभी सहोद्योगी पुरुषों का (अभिगूर्तिः) उद्यम (नः) हमें (इन्वतु) प्राप्त हो।

उप प्रामात्सुमन्मेऽधायि मन्मे देवानामाशा उप वीतपृष्ठः। अन्वेनं विष्ठा ऋषयो मदन्ति देवानां पृष्टे चेकृमा सुवन्धुम्॥७॥

भा०-जो पुरुष (मे) मुझ प्रजाजन के लिये (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान और शत्रु और प्रजाओं को वश करने वाले बल को धारण करता है और जो ( देवानाम् आशाः ) विद्वान् और वीर तेजस्वी पुरुषों की समस्त आशाओं और कामनाओं को धारण करता है उसा ( उप वीतपृष्टः ) हृष्ट पुष्ट पृष्ट वाले, अश्व के समान सबका भार अपने उपर उठाने में समर्थ और ( उप वीतपृष्ठः ) गुरु के समीप प्राप्त यज्ञो-पवीत से युक्त पीठ वाला, द्विज, आचार्य से शिक्षित और (उप वीतपृष्ठः) उत्तम वस्तादि से यज्ञोपवीत के समान द्विपट्टा धारण करने हारा, सदा सन्नद्ध होकर ( सुमत् ) उत्तम ज्ञानवान् उत्तम रीति से सबको आन-न्दित करने हारा होकर या स्वयं ( उप प्र अगात् ) हमें सदा प्राप्त हो, (एनं ) इसको देख कर (विप्राः) विविध विद्याओं के वेत्ता विद्वान जन और (ऋषयः) मन्त्रार्थं दृष्टा और राजिषं जन भी (अनु मदन्ति) सदा प्रसन्न होते हैं। उसको ही हम लोग (देवानां पुष्टे ) विद्वानों और आप्त वीर पुरुषों के पोषण कार्य में (सुबन्धुम्) उत्तम बन्धु निज सम्बन्धी और प्रबन्धकर्ता रूप से ( चक्रम ) बनावें । अर्थात् योग्य शिक्षित, समावृत्त स्नातक को हम कन्या आदि दे अपना बन्धु बनावें। और उत्तम हृष्ट पुष्ट शिक्षित संपन्न पुरुष को प्रबन्धक बनावें। अध्यात्म में-आत्मा आवरणकारी तामस आवरण या देह बन्धन को त्याग कर मुक्त हो, उसको ही हम उत्तम बन्धु बनावें।

यद्धाजिने। दाम सन्दानमधिते। या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य। यद्धी घास्य प्रभृतमास्ये नृणं सर्वा ता ते ऋषि द्वेष्वस्तु॥८॥

भा०—( यत् वाजिनः दाम ) जिस प्रकार वेग से जाने वाले अश्व के दमन करने वाला बन्धन, ( संदानम् ) उत्तम प्रग आदि का बन्धन, ( शीर्षण्या रशना ) सिर पर बांधने वाली रस्सी और ( रज्जः ) गले की रस्सी आदि होती है और जिस प्रकार (प्रभृतम् नृणम् आस्ये ) उत्तम पुष्टिकारक घास आदि तृण मुख में दिया जाता है वह सब (देवेपु) विद्वान् व्यवहारकुशल पुरुषों के हाथ में होना चाहिए इसी प्रकार ( यत्) जो ( वाजिनः ) ज्ञानवान् और ऐश्वर्यवान् और बलवान् पुरुष कां (दाम) दमन साधन, यम नियम पालन, और व्यवस्था हो, (संदा-नम्) उसका दान आदि करने का धन वैभव और दण्ड बल, अथवा (दाम संदानम् ) सुन्दर बन्धन, शिरोवेष्टन, मुकुट, पेटी आदि हो, और (या ) जो ( अस्य अर्वतः ) इस ज्ञानी, बलवान् पुरुष की और अश्व सैन्य की ( बीर्षण्या ) मुख्य अंग या पद पर शोभा देने वाली (रवाना) सर्वत्र राष्ट्र में व्यापक, (रज्जुः) सर्जनकारिणी या व्यवस्था निर्मात्री शक्ति या अधिकार हैं, ( यद् वा घ ), और जो ( अस्य आस्ये ) इसके ममुख स्थान पर (तृणम् ) शृहु और संकटों के काटने में समर्थ बलवान् सैन्य, (प्रस्तम् ) अच्छी प्रकार से वेतन पर नियत है हे पुरुष ! (ते ) तेरे (ता) वे सब पदार्थ (देवेषु) विद्वान् श्रीर पुरुषों के अधीन और उनके हित के लिये (अपि अस्तु ) हुआ करें।

यद्श्वस्य कृविषो मचिकाश यद्धा स्वरी स्वधितौ रिप्तमस्ति । यद्धस्तयोः शमितुर्यञ्चलेषु सर्ना ता ते ऋषि देवेष्वस्तु ॥ ६॥॥

भा०—(यत्) जो भाग (क्रविषः अश्वस्य) बिजय करने योग्य राष्ट्र की ( मिक्सका ) उपदेश या शिक्षा का कार्य करने वाली, विद्वत्सभा या रोप का कार्य करने वाली सेना (आश) खा जाती है, ( बद् वा ) और जो अंश ( स्वरी ) तापदायक और शत्रु संन्तापक और ( स्वधिती ) वज्र आदि राखांखं वल में (रिप्तम् अस्ति ) लग जाता है। और जो भाग ( शमितुः ) शान्ति कराने वाले मध्यस्थ पुरुष या दुष्टों के उपद्रव शान्त करने वाळे बीर पुरुष के ( हस्तयोः ) हाथों अर्थात् हनन करने के साधनों और उपायों में लग जाता है, (यत् नखेषु ) जो राष्ट्र के ऐश्वर्य) का अंश छिद रहित राष्ट्र के प्रबन्ध कार्यों में और प्रबन्धकर्ताओं में,

व्यय हो जाता है (ता सर्वा) वे सब कार्य (ते) तुझ राष्ट्र और राष्ट्र-पति के (देवेषु अपि अस्तु) देवों के अधीन ही हुआ करें। यदूर्वध्यसुद्र स्याप्याति य खामस्य कृविषों ग्रन्धो श्रस्ति। सुकृता तच्छुं सितारे कृएवन्तूत भेधं श्रतपाकं पचन्तु ॥१०॥॥

भा० — हे विद्वान् पुरुषो ! (यत्) जो ( अवध्यं ) विनाश करने योंग्य, चिकित्सनीय, (उदरस्य) पेट का वायु अपान आदि पेट से (अप वाति) अनपच, वसन आदि के द्वारा निकल जाता है और (यः) जो (आमस्य ) कच्चे (कविषः ) खाने योग्य अन्न का (गन्धः अस्ति ) बुरा गन्ध हो (तत्) उन सब दोषों को (शिमतारः) शान्तिजनक, अन्न के पकाने वाले जन दूर करके (सुकृता कृण्वन्तु) सुखजनक कर दें। भौर ( मेधं ) अल को ( श्रतपाकं पचन्तु ) खूब अच्छी प्रकार परिपक हरें। (२) राष्ट्र पक्ष में—(यत्) जो भी ( जबध्यम् ) उच्छेंद करने योग्य या मलिन कार्य करने वाला राष्ट्र का भाग ( उदरस्य ) पेट के भीतर पड़े अधकचे अब के समान उपद्वियों को समूल नाश करने वाले हुए दलनकारी विभाग के हाथ से ( अप वाति ) निकल भागे और (यः) मो ( आमस्य ) रोगकारी हिंसक जन्तुओं का ( गन्धः ) परपीड़न का कार्य ( अस्ति ) है ( शमितकः ). उपद्रव और देवी और मानुषी विप-त्तियों को शान्त करने वाले विद्वान् और वीर पुरुष ( सुकृता ) उत्तम उपाय से (तत्) उसको (कृण्वन्तु) विनाश करें। (उत्) और (मेघं) हिंसाकारी वर्ग को (श्रतपाकं पचन्तु) खूब परिपक्क अर्थात् सन्तप्त करें। जिससे वह दुष्टता त्याग सौम्य हो जाय। विशेष देखो यजु० २५ । ३३ ॥ इत्यष्टमो वर्गः ॥

यत्ते गात्र दिग्निन पुच्यमानादिभि शूलं निहतस्यावधावति । मा तन्द्रम्यामा श्रिष्टन्मा नृरोषु देवेभ्यस्तदुशद्भयो गातमस्त ॥११॥

भा०—हे विद्वन् ! हे श्रूरवीर ! अध सैन्य ! (ते ) तेरे (अग्निना)

कोधामि द्वारा ( पच्यमानात् ) दग्ध होते हुए ( ते गात्रात् ) तेरे गात्र अर्थात् हाथ से ( शूलम् अभि ) पीड़ा देने वाले शत्रु को लक्ष्य करके ( निहतस्य ) मारे गये शस्त्रास्त्रःका ( यत् ) जो भी आधातकारी बल है (तत्) वह ( भूम्याम् मा आश्रिपत् ) अपनी ही आश्रय रूप भूमि पर जाकर न गिरे, ( तृणेषु ) तृण अर्थात् तुच्छ, निर्वर्छो पर ( मा आश्रिपत् ) न गिरे, प्रत्युत ( उशद्भयः ) शस्त्रयुद्ध की कामना करने वाले ( देवेभ्यः ) विजयेष्छु शत्रुओं के लिये (रातम् अस्तु) उसका त्याग किया जाय । अथवा राष्ट्रपक्ष में –हे राष्ट्र ! ( शूलम् ः भि निहतस्य ) शूल अर्थात् हल आदि द्वारा तोड़े फोड़े गये तेरे (अग्निना पच्यनात् गात्रात्) सूर्य और राजपुरुपों आदि से संतापित, प्रजा के देहों और खेतों से (यत् अवधावित ) जो भाग भी अलग हो (तत् भूम्याम् मा आश्रित्) वह भूमि पर न पड़ा रह और ( मा तृणेषु)वह तिनकों, वासों में भी न मिल जाय । प्रत्युत वह प्रिय (उशद्भ्यः देवेभ्यः) अन्नादि के इच्छुक विद्वान् और विद्या और विजय के इच्छुक विद्या-र्थियों और वीरों को प्राप्त हो। राष्ट्र का सब ओपधि अन्नादि जो भूमि से उत्पन्न हो वह पुरुषों और प्रजाओं को खाने के लिये मिले। ब्रह्मचर्य पक्ष में - देखो यजु० अ० २५। ३४॥

ये वाजिनं परिपश्यन्ति प्रक्वं य ईमाहः सुर्भिनिईरेति । ये चार्वतो मांसभिचामुपासत उतो तेषाम्भिग्तिनं इन्वतु॥१२॥

भा० (ये) जो लोग (वाजिनम्) अश्व के समान अश्व सैन्य को और राष्ट्र को (पक्कं) परिपक्क, सुदृद्द, सुशिक्षित, तपस्या से युक्त को (परि-पश्यिन्त ) देखते हैं उस पर अपना सदा सब प्रकार निरीक्षण, देख रेख रखते हैं और (ये) जो (ईम्) इसको (पक्कं) परिपक्क ज्ञान और बलवीर्यवान् देखकर (आहुः) ये उपदेश करते हैं कि तू (सुरिभः) सुदृद्द, आवारवान्, सुगन्धित सुपक्क अन्न के समान है तू (निर्हर) अब बाहर निकल आ, मैदान या कार्य क्षेत्र में आ। और (ये च) जो भी

( अर्वतः ) ज्ञानवान् और बलवान् पुरुष की ( मांसिमिक्षाम् ) मनन करने और मन को उत्तम प्रतीत होने योग्य ज्ञान और बल अथवा उसके देह की भिक्षा अर्थात् छेने की याचना (उपासते) करते हैं, अर्थात् उससे ज्ञान चाहते या उसकी कार्यक्षेत्र में बिल चाहते हैं इस कार्य के लिये उसके समीप रहते हैं (तेषाम्) उनका (अभि गूर्तिः ) उसके हित के लिये सब प्रकार का उद्योग (नः इन्वतु ) हर्मे प्राप्त हो। (२) राष्ट्र पक्ष में—(ये) जो विद्वान् लोग (वाजिनम्) अंबादि समृद्धि से युक्त या संग्रामादि के वल से युक्त राष्ट्र को खूब ( पक्कं ) परिपक्क, पके खेतों वाला और दृढ़ ( परिपृश्यन्ति ) देख छेते हैं और (ये) जो (ईम्) इसके विषय में (आहुः) कहते हैं कि वह (सुरभिः) वह खेत खूब उत्तम पके धान के गन्धसे युक्त और सैन्य सुदृढ़ है। (निः हर) इस पके खेत को काट के ले जाओ, और सैन्य को हे सेनापते ! तू संग्राम में ले जा। और (ये) जो (अर्वतः) इस भोगयोग्य राष्ट्र के ( सांसिभिक्षाम् उपासते ) मन को लुभाने वाले अन्न ऐश्वर्यादि और सैन्य के देह रक्तादि की याचना करते हैं उनका (अभिगृत्तिः ) उद्यम और उपदेश हमें प्राप्त हो। (३) ब्रह्मचारी पक्ष में देखो (यजु० २५। ३५)

यक्ती चौरा मांस्पर्यन्या उखाया या पात्राणि युष्ण श्रासेर्यनानि । ऊष्मग्यापिधानां चक्रणामङ्काः सुनाः परि भूषन्त्यश्वम् ॥१३॥

भा०—(यत) जो (मांस्पचन्याः) मन को अच्छे लगने वाले नाना अजों और फलों का परिपाक करने वाली, (उखायाः) खनी जाकर उत्तम फल देने वाली भूमि का (नि-ईक्षणं) निरन्तर देख भाल करना, या उसके सुन्दर दर्शनीय दृश्य और (या) जो (पात्राणि) सब प्राणियों की पालना करने वाले (यूष्णः आसेचनानि) रस या जल के सेचन करने के साधन कूप, तडाग आदि स्थान, वर्त्तन आदि और जो (चरुणां) विचरने वाले पथिकों के निमित्त (ऊप्मण्या) ग्रीप्म काल में सुस्तकारी (अपिधानानि) आच्छादित स्थान, विश्राम गृह हैं और जो (अंका) स्थान र पर अद्भित मार्ग और (सूनाः) स्नान करने के सीर्थ आदि स्थान हैं वे सभी सुखजनक पदार्थ (अश्वं परिभूपन्ति) अश्व अर्थात विश्वाल राष्ट्र को सुभूपित करते हैं। (२) अध्यातम में—देहगत मांसादि को परिपक्क करने वाली उखा यह देह है मांस अथवा, अर्थात् या मनन योग्य, मन की गृति के पात्र, उत्तम विचारों को परिपक्क करने वाली उखा यह मस्तिष्क का इन्द्रियों हारा देखना, और रोम २ या देह के प्रत्येक अणु (Cell) का जीवनमय रस से सींचा जाना, त्वचाओं के जीवन की उप्मा को ढक कर रखने के आवरण, (अद्भाः) बाह्य पदार्थों के भीतर ज्ञान ग्रहण करने की इन्द्रियों और (सूनाः) भीतरी विचारों को वाहर प्रेरित करना ये सभी आत्मा के सर्वत्र लक्षण हुआ करते हैं। (यज्ञ० २५। ३६) निक्रमणां निषद्ने विचर्तने यच्च पद्वीश्वमर्वतः। यच्च पूर्वीश्वमर्वतः। यच्च पूर्वीश्वमर्वतः।

भा०—जिस प्रकार (अर्चतः) अश्व का (निक्रमणं) नियम पूर्वक पेरों का उठा २ कर रखना (निपदनं) नियम पूर्वक खड़ा होना, उस पर बैठना, (विवर्त्तनम्) विविध प्रकार की चेष्टा करना, और (पड़ीशम्) चरण आदि का बांधना और वस्तादि का आच्छादन करना, और (यत् च पपौ) वह जो कुछ पीता है (यत् च घासि जघास) वह जो घास आदि खाता है वह सब (देवेषु) व्यवहारकुशल और विज्ञ पुरुषों के अधीन रहता है। उसी प्रकार (अर्चतः) अश्व सेन्य, शत्रु नाशकारी राजा के भी (निक्रमणं) चलना फिरना, (निपदनं) बैठना उठना, (पड़ीशम्) आचरणादि नियम बंधन, और जो भी वह (पपौ) पीवे (घासि जघास) जो भी वह अन्न खावे (सर्वा ता) वे सब तेरे

काम हे ज्ञानवन्! (देवेषु अस्तु) ऐश्वर्य ज्ञान और मान देने वाले गुरुजनों के अधीन हों। (२) इसी प्रकार राष्ट्र को निकलने के मार्ग, (निष-दनं) राजसभा आदि के अधिवेशन होने के स्थान, पदाधिकार के योग्य नियुक्ति, प्रजा के मान योग्य जल और अन्न इन सबका निरीक्षण विद्वान् पुरुषों के अधीन रहे। (यजु॰ २५। २८)

मा त्वाशिध्वीनयीद्भूमगन्धिमींखा भ्राजन्त्यभि विक्र जिद्याः। इष्टं वीतसभिगूर्ते वर्षद्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वीम् १४।६

भा०—हे अश्व! राष्ट्र! और हे अश्वसैन्य! (त्वा) तुसे (धूमगन्धिः) विषेठो धूम से पीड़ित करने वाली धूम की बुरी, उद्वेजक गन्ध वाला, (अग्निः) अग्नि और अग्निमय अख्य प्रयोग (मा ध्वनयीत्) कभी पीड़ित कर हिनहिनाने और दुःखित होने का अवसर न दे। (आजन्ती) खूब भड़कती हुई (उखा) उखा हंदिया, बास्द से भरा बम्ब आदि (मा अभि विक्त) तुझे कभी उद्विम न करे। तब उसे (वीतम्) प्राप्त हुए, समृद्ध सुन्दर, (इष्टं) सबको प्रिय (वपट् कृतं) दानशील, (अभिगूर्तम्) परिश्रमी, (अश्वं) विद्वान् राष्ट्र और राष्ट्रपति को (देवासः) दानशील, और विजय के इच्छुक जन (प्रति गृद्धन्ति) स्वीकार करते हैं। इति नवमो वर्गः॥

यद्श्वीय वासे उपस्तृणन्त्यधीकासं या हिरेणयान्यस्मै । सन्दानमधीनतं पद्धीशं प्रिया देवेष्वा योमयन्ति ॥ १६ ॥

भार (यत् अश्वाय वासः उपस्तृणन्ति) जिस प्रकार अश्व के लिये वस्त्र ढांपते, (अधीवासं) उसको ऊपर का वस्त्र, (हिरण्यानि) सुवर्ण के आभूपण, (संदानं) उत्तम बंधन, लगाम आदि (पड्डीवां) पर के बांधने के पदार्थ आदि सभी उस अश्व को (देवेषु आयामयन्ति) विजयशील सैनिकों के लिये सब प्रकार से कसते और तैयार करते हैं।

इसी प्रकार (अश्वाय) घुड़सवारों के सैन्य के लिये (वासः) वस्त्र और रहने के स्थान, (अधिवासं) ऊपर का लवादा, (हिरण्यानि) सुवर्ण आदि रूप में वेतन, (संदानम्) उत्तम पुरस्कार, (पड्वीशम्) पदा- धिकारों का ऐश्वर्य ये सब प्रिय पदार्थ उसको (देवेषु) राजाओं के अधीन (आयामयन्ति) बंधन में बांधते हैं। (३) इसी प्रकार राष्ट्र- पति राजा के आदर के लिये (वासः उपस्तृणन्ति) उत्तम वस्त्र बिछाते हैं, (अधीवासं) ऊपर पहनने का लवादा सर्वोत्तम गृह और अध्यक्ष पद देते हैं (हिरण्यानि) सुवर्ण के आभूषण (संदानं) प्रजाओं का मिल कर उत्तम से उत्तम अभिनन्दन या वस्त्र आदि उत्तम पदार्थ का देना और (पड्वीशं) पैरों के रखने का पीड़ा आदि ये सब (प्रिया) तृप्त और प्रसन्न करने के पदार्थ (अर्वन्तम्) उस बलवान् पुरुष को (देवेषु) विद्वानों और वीर पुरुषों के बीच में (आयामयन्ति) ब्यापक अधिकार वाला और ब्यवस्थित करते हैं।

यत्ते सादे महीसा श्कृतस्य पाण्यी वा कशया वा तुतादे। खुचेव ता ह्विषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सदयामि ॥१७॥।

भा०—हे विद्वन् ! हे राजन् ! हे राष्ट्रपते ! हे अश्व के समान वेग से कार्य करने हारे ! जिस प्रकार तेज घोड़े को (पाष्ण्या कशया वा तुतोद) एडी या चानुक से पीड़ित कर ठीक मार्ग पर चटाया जाता है उसी प्रकार (यत्) जब (श्कृतस्य) शीघ्र कार्य करने वाले या अविवेक के कारण बिना विचारे शीघ्रता से कार्य कर डालने वाले (ते) तेरे (सादे) अवस्थाद अर्थात् पथअष्ट होने या आलस्य में पैर रख देन पर कोई (महसा) अपने बड़े बल से या (पाष्ट्यां) पार्धिणग्राह अर्थात् पीछे से आक्रमण करने वाली शत्रुसेना द्वारा या (कशया) अपनी बड़ी शासन शक्ति से (ब्वां तुतोद) तुझे पीड़ा पहुंचावे तुझे दुःखित करे तो (ते) तेरी (ता) उन सब श्रुटियों को मैं विद्वान् प्ररोहित (अध्वरेष्ठ हविषः ब्रह्मणा

खुचा इव ) यज्ञों में जैसे हिवयों को वेद मन्त्र सहित खुचों से दिया जाता है उसी प्रकार (ब्रह्मणा) महान् बल और वेद ज्ञान और ऐश्वर्ष से (सूद्यामि) दूर करूं।

चतुंक्षिशद्वाजिनो देववन्धार्वङ्कीरश्वेस्य स्वाधितिः समिति । अधिछद्वा गात्रो व्युनो कृणोत् पर्रुष्पररनुष्ठुष्या वि शस्त ॥१८॥

भा०-(१) अश्व के पक्ष में-(वाजिनः अश्वस्य चतुर्स्त्रिशत् बङ्कीः ) वेगवान् अश्व की चौतीसों पीठ की पसुलियों को (स्विधितिः ) शस्त्र (समेति) पहुंच सकता है। इसलिये हे वीर पुरुषो ! (गात्रा अच्छिद्रा कृणोत ) उसके गात्रों को छिद्र अर्थात् कटने योग्य, निर्वेल, निरा-वरण, मत रखो। (वयुना अच्छिदा कृणोत) सब कर्म क्रियाएं चालें, और पैँतरे भी दोषरहित करो। (परुः परुः) प्रत्येक पोरू २ को (अनुधुप्य) बार २ अभ्यास कर २ के (विशस्त) विविध प्रकार से शिक्षित करो। युद्धविद्या की प्रत्येक बात अच्छी प्रकार अभ्यस्त हो। (२) राष्ट्रपृति पक्ष में समस्त राष्ट्र को अपने बल से धारण करने वाला वीर्यवान् पुरुष का शासन चक (देवबन्धोः) विद्वानों के बीच सुप्रबन्धक (वाजिनः) ऐधर्यवान् , ( अश्वस्य ) ब्यापक राष्ट्र के ( चतुस्त्रिशत् बङ्कीः ) ३४ पसु-लियों के समान चौतीसों विभागों को (सम् एति) अच्छी प्रकार सुसं गत करे । हे विद्वान् लोगो !आप लोग ( गात्रा अच्छिदा कृणोत ) राष्ट्र के सव अंगों को छिद्र अर्थात् ब्रुटि रहित रखो। और ( वयुना अच्छिद्रा कुणोत ) सब काम और सब ज्ञान दोषरहित हुटिरहित सम्पादन करो। (परुः परुः अनुघुष्य ) प्रत्येक विभाग का पुनः २ घोषणा करके (वि शस्त ) राष्ट्र के अंगों को विशक्त करे । प्रजा को विविध विद्याओं में शिक्षित करों (३) इसी प्रकार अश्वादि सैन्य की चौतीसों वक्रगामी गतियों की, . स्वयं अपने धारणाधिकार से प्राप्त करे । उनके अंग त्रुटिरहित हों अर्थात् उन दुकड़ियों की चालें पैंतरे ब्रुटिरहित हों और उनके एक पींर २ की

भाइनों हारा विविध प्रकार से विभक्त और शिक्षित किया जावे। सेना का एक भी अंग बिना नायक की आज्ञा के एक कदम भी न हिले। एक स्त्वपुरश्वेस्या विश्वस्ता द्वा युन्तारा भवत्स्तर्थ ऋतुः। या ते गात्रीणामृतुथा कृणामि ताता पिएडीनां प्र जुंहोम्युद्धी १६

भा०—संवत्सर रूप प्रजापित की राष्ट्र के प्रजापित से तुलना करते हैं। (त्वष्टुः) तेजस्वी सूर्य के (अश्वस्य) आञ्चगामी काल का (एकः ऋतुः) एक पूर्ण संवत्सर (विशस्ता) काल को विभक्त किया करता है। उसके भी (द्वा यन्तारा भवतः) दो अयन नियन्ता होते हैं। (तथा ऋतुः) उसी प्रकार एक ऋतु भी संवत्सर को विभक्त करता है उस ऋतु के भी (द्वा यन्तारा भवतः) दो दो मास नियामक हैं। उसी प्रकार हे प्रजापते! प्रजापालक राष्ट्र एवं राष्ट्रपते! (त्वष्टुः) तेजस्वी (अश्वस्य) सबके भोग्य और सबके भोक्ता तेरे ऊपर (एक ऋतुः) एक सर्वोपिर ज्ञानवान् पुरुष (विशस्ता) तुझे विशेष रूप से शासन करने वाला हो और तेरे अधीन (द्वा) दो (यन्तारा) शासक प्रजा को नियम में रखने वाले, देह में दो भुजाओं के समान नियामक हों। (ते गात्राणाम्) तेरे अंगों में से (या) जिन र को (ऋतुथा कुणोमि) ज्ञानवान् नियन्ता पुरुष के अधीन करूं (पिण्ड. को ) शरीर के अंगों में से (ता ता) उन र अंगों को (अझी) ज्ञानवान् अग्रणी नायक पुरुष के अधीन (प्र जुहोमि) अच्छी प्रकार वश करूं।

मा त्वा तपित्र्य श्चात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व श्रा तिष्ठि-पत्ते । मा ते गृष्तुरविश्वस्तातिहाय छिद्रा गात्रीण्यसिना मिथू कः ॥ २०॥

भा०—हे भोका आत्मन् ! पुरुष ! विद्वान् ! (प्रियः आत्मा ) तेरा प्रिय देह (अपियन्तं ) ब्रह्म या मोक्ष में अप्यय अर्थात् लय करते हुए (त्वा ) तुझको (मा तपत् ) संन्तस न करे । हे राजन् (त्वा अपियन्तं ) भाष्ठ पर आक्रमण करते हुए ( त्वा ) तसको ( प्रियः आतमा ) तेरा प्रिय अपने आत्मा के समान पुत्र, कल्प्र भाई बन्धुजन भी ( मा तपत् ) विरष्ट हुःख आदि द्वारा सन्तस या दुःखी न करें । हे विद्वन् (स्विधितः ) स्वयं देह को धारण करने वाला आत्मा ही उस समय (तन्वः मा आतिष्ठिपत्) भारीर पर अपनी आस्था या ममता न बैठाये रखें । राजा पक्ष में—हें राजन् ! (त्विधितः ) शख बल ( ते तन्वः ) तेरे भारीर पर ( मा आतिष्ठिपत् ) अधिकार न करले, आघात न पहुंचावे । हे विद्वन् ! (अविश्वास्ता ) विशेष ज्ञान के शासन या शिक्षा करने में अकुशल पुरुष ( गृञ्जः ) लोभी होकर ( ते लिज्जाणि अतिहाय ) तेरे दोषों की उपेक्षा करके ( असिना ) शखादि से ( गात्राणि ) देह के अंगों का ( मा प्रिय्युकः) कभी लिज भिज्ञ या पीड़ित न करे । अर्थात् तुझे सच्चा शिक्षक प्राष्ठ हो । हे राजन् ! ( अविश्वस्ता ) शत्रु का नाश करने में असमर्थ या अविद्वान् ( गृञ्जः ) लोभी पुरुष ( ते गात्राणि लिद्वा मिथू मा कः ) तेरे देहों के अवयवों को न्यर्थ न काटे फाटे ।

न वा उ एतिन्ध्रयसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि प्रथिपिः सुगेिः। हरी ते युञ्जा पृषती अभूतासुपास्थाद्वाजी धुरि रासमस्य॥२१॥

भा०—हे विद्वन् ! (वा उ) निश्चय तू (एतत्) यह सत्य तत्व होने से कभी (न न्नियसे) मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। (न रिप्यसि) न तू कभी मारा जा सकता है। तू अमर होकर (सुगेभिः पथिभिः) सुख से गमन करने योग्य ज्ञान मार्गों से (देवान् इत्) ज्ञानप्रद, तेजस्वी प्रिय विद्वानों को ही (एषि) प्राप्त हो। (ते) तेरे (युआ) परस्पर संयुक्त, और योग द्वारा एकाग्र चित्त हुए (हरी) आगे बढ़ने वाले आह्मा और, मन, प्राण और अपान दोनों (प्रवर्ता) सुख और ब्रह्मानण्ड रस के वर्षण करने वाले (अभूताम्) होर्थे। और (वाजी) ज्ञान ऐश्वर्य से युक्त विद्वान् पुरुष (रासभस्य) अन्तर्नाद करने वाले परम उपदेष्टव्य आत्मा के (धिर ) मुख्य, परम, धारक स्वरूप में (उप अस्थात्) अवस्थिति करे । तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् । योगस्त्र १।४॥ (२) राष्ट्र पक्ष में —हे राष्ट्र (एतत् नवा उ मिबसे न रिष्यसि ) इस प्रकार सुव्यवस्था से त् कभी न मरे, न पीड़ित हो । (सुगेभिः पथिभिः देवान् इत् एपि ) उत्तम, सुख से गमन करने योग्य मार्गों और उपायों से उत्तम व्यवहारों और योद्धाओं को प्राप्त हो । (ते हरी प्रपती युंजा अभूतां) रथ में हृष्ट पुष्ट घोड़ों के समान दो योग्य नायक नियुक्त हों। (वाजी) ऐधर्यवान् ज्ञानी पुरुष (रासभस्य धिर उपअस्थात्) उपदेष्टा आज्ञापक के धुरा अर्थात् मुख्य पद पर उपस्थित हो।

सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रियम्। श्राना-गास्त्वं नो आदितिः कृणातु ज्वत्रं ना अश्वो वनतां हविषमीन् २२।१०

भा०—(वार्जा) ऐश्वर्यवान् ज्ञानवान् और बलवान् पुरुष (नः) हमारे लिये (सुगव्यम्) उत्तम गौओं से युक्त, पृथिवी से उत्पन्न अज्ञादि समृद्धि से युक्त, (सुअर्व्यं) उत्तम अश्वादि से समृद्ध (पुंसः पुत्रान्) पुरुषत्वयुक्त, नपुंसकतारहित, बलवान् पुत्र (उत्) और (विश्वापुषं रियम्) सवको पुष्ट करने वाला ऐश्वर्यं और (नः अनागास्त्वं) हममें पाप रहित पवित्रता अर्थात् अनाचार अन्याय और अधर्म का सर्वथा अभाव (कृणोस्तु) उत्पन्न करे। (अदितिः) वह अखण्ड बल और श्वासन वाला, प्रजा के माता, पिता, आचार्यं और पुत्र के समान सब कुछ होकर (अश्वः) राष्ट्र का भोक्ता एवं (हविष्मान्) अन्नादि प्राद्य पदार्थों से समद्ध होकर (नः क्षत्रं) हमारे धन, वल, वीर्यं और क्षात्र बल को भी (वनताम्) प्राप्त करे। इति दश्मो वर्णः॥

[ १६३ ]

दीर्धतमा ऋषिः ॥ अश्वोऽभ्रिदेवता॥ छन्दः— १,६,७, १३ तिष्टुप्।२ सुरिक् त्रिष्टुप्। ३, ८ विराट् त्रिष्टुप्। ४, ६, ११ निचृत् त्रिष्टुप्। ४, १०, १२ सुरिक् पङ्किः॥ यदक्रेन्दः प्रथमं जार्यमान उद्यन्त्संमुद्रादुत वा पुरीपात्। श्येनस्य पुत्ता हेरिएस्य बाह्र उपस्तृत्यं महि जातं ते अर्वन्॥१॥

भ ०-आवार्य के सावित्रोमय गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिव्य का वर्णन करते हैं। हे ( अर्वन् ) ज्ञानवान् पुरुष ! ( यत् ) जों तू (समुद्रात्) समुद्र या महान् आकाश से (उद् यन्) उदय की शास होते हुए सूर्य के समान ( समुद्रात् ) ज्ञाों के सागर (उत = वा) और ( पुरीषात् ) ज्ञानों में परिपूर्ण गुरु से ( जायमानः ) पूर्ण वीर्य-वान् पिता माता से उत्पन्न पुत्र के समान उत्पन्न होता हुआ ( प्रथमं ) सबसे उत्तम पद पर विराज कर तू (अकन्दः ) उपदेश करता और ( रथेनस्य ) वाज के ( पक्षा ) दोनों वाजू जिस प्रकार बलवान् होकर आकाश के पार जाने में समर्थ होते हैं उसी प्रकार (श्येनस्य) ज्ञान-वान् आत्मा या पुरुष के ( पक्षौ ) वश करने वाले दोनों ज्ञान और कर्म उसको अपार भवसागर से पार करने में समर्थ हों। ( हरिणस्य बाहू ) हरिण की बाहुएं जिस प्रकार वेग से वन आदि में उसकी रक्षा करने में समर्थ होते हैं उसी प्रकार (हरिणस्य) सर्व दुखहारी आत्मा की (बाहू) अज्ञान संकटों और विपक्षियों को दूर करने और पाड़ित करने वाले देह और मन के दोनों बल प्राप्त हों। तभी ( ते जातं मिह ) ऐसा तेरा मानगर्भ और आचार्य गर्भ से उत्पन्न होना अति आदर योग्य एवं सफल है।

समस्त सूक्त की राजा के पक्ष में लगने वाली अर्थयोजना देखो यज्ञ अ० २९। १२-२४॥

यमेनं दृत्तं चित एनमायु गिन्द्रं एगं प्रथमो ऋध्यतिष्ठत्। गन्धवी अस्य रशनामंगृभ्णात्स्राद्धं वसवो निरंतष्ट ॥ २॥

भा०—जिस प्रकार अश्व को रथ में जोड़ा जाता है ऐश्वर्यवान् पुरुष उसकी सवारी करता है और एक उत्तम पुरुष उसकी लगाम थामता है, विद्वान्जन इस प्रकार अश्व को सधाने वाले से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार

( थमेन ) उत्तम यम नियमों के पालन करने और उत्तम संयम कराने वाले गुरु या पिता द्वारा ( दत्तं ) दिये गये ( एनं ) इस योग्य शिष्य को (त्रितः) अज्ञान सागर से पार उतरने में समर्थ, और (त्रितः) ज्ञान और कर्म और उपासना तीनों में सिद्ध एवं तीनों वेदों में पारंगत गुरु, आचार्य (एनम्) इसको (आयुनक्) सन्मार्ग में लगावे। ( प्रथमः ) सबसे श्रेष्ठ ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, अज्ञान का नाशक, तेजस्वी अाचार्य ही ( एनं ) इस पर (अधि अतिष्ठत् ) शासन करे। और 🔐 ( गन्धर्वः ) गौ अर्थात् वेद वाणी को धारण करने वाला विद्वान् आचार्य . ही ( अस्य ) उसको ( रशनाम् ) व्यापक विद्या प्राप्त करावे और वश करने वाली मर्यादा को (अगृम्णात्) अपने अधीन रखे। इस प्रकार (वसवः) जिन विद्वान् पुरुपों के अधीन शिष्यगण ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करते हुए निवास करें वे विद्वान् जन या प्रजाजन मिल कर (सूरात्) सूर्य्य के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्, सबके प्रेरक, पिता के समान उत्पा-दक गुरु से ही (अर्थ) सर्व विद्या के ज्ञाता, विद्वान् ब्रह्मचारी को (निर्अतष्ट) उत्पन्न करते और प्राप्त करते हैं। (राज्यपक्ष में देखो यजु० २६। १३)

असि युमो अस्यादित्यो अर्देकासि त्रितो गुह्येन वर्तन्। असि सोभेन समया विष्क आहुस्ते त्रीणि दिवि वन्धनानि॥३॥

भा०—हे विद्वन् ! हे ब्रह्मचारिन् ! तू (यमः असि ) यम नियमों का पालन करने वाला, इन्द्रियों को दमन करने हारा होने से 'यम' है। (आदित्यः असि ) तू भृतल से जल प्रहण करने वाले सूर्य के समान आचार्य से ज्ञान प्रहण करने वाला और 'अदिति' अर्थात् माता, पिता, आचार्य का पुत्र और शिष्य होने से भी 'आदित्य' है। हे (अर्वन् ) अज्ञान के नाशक ! विद्वन् ! ज्ञानवन् ! तू (गुद्धोन व्यतेन ) पालन करने योग्य ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से (त्रितः) तीनों वेदों के पार करने

वाला और पुत्र और शिष्य रूप से माता पिता गुरु को भी इह और पर दोनों लोंको में तारने हारा (असि) है। और तू (सोमेन) अपने मेरणा करने वाले आचार्य और योग्य शिष्य के (समया) सदा साथ (वि-एक्तः) विशेष प्रकार से स्नेहवान् और विद्यासन्वन्ध से सम्बद्ध और उसको विपरीत मार्ग से परे रखने हारा है। (दिवि) ज्ञान के प्राप्त करने के लिये (ते) तेरे उपर (त्रीणि) तीन (बन्धनानि) बन्धन कहे गये हैं अर्थात् पितृ ऋण, देव ऋण, और ऋषि ऋण, ये तीनों ही बन्धन हैं। उनसे बद्ध ही 'त्रित' है। उनसे मुक्त और उनको पूर्ण कर पितरों को तराने वाला होने से भी 'त्रित' है। (राष्ट्र और राजा के पक्ष में देखो यजुर्वेद २९। १४)

त्रीणि त ब्राहुर्दिवि वन्धनानि त्रीरयुष्सु त्रीरयन्तः संमुद्रे । उतेर्च मे वर्षणश्छन्त्स्यर्वन्यत्रो त ब्राहुः पर्मं जनित्रम् ॥ ४ ॥

भा०—हे विद्वान पुरुष ! (दिवि) ज्ञान प्राप्त करते हुए (ते)
तेरे उपर (त्रीणि बन्धनानि आहुः) तीन बन्धन विद्वान् बतलाते हैं।
इसी प्रकार (अप्सु) कर्मों के करने और ज्ञानों के धारण करने में भी
तेरे (त्रीणि) तीन ही बन्धन हैं, कर्म, कर्मफल और करण, अथवा (अप्सु)
आप्त जनों और प्रजाओं के बीच में भी तेरे उपर तीन कर्त्तन्य बंधे हैं,
बड़ों की सेवा, छोटों का पालन और सबसे स्नेह करना। (समुद्रे
अन्तः त्रीणि) समस्त फल देने वाले, आकाश के समान महान् परमेश्वर
के बीच रहते हुए भी तेरे तीन कर्त्तन्य हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना
या अवण, मनन और निद्ध्यासन। हे (अर्वन्) ज्ञानवन् ! हे बाधक
कारणों को दूर करने हारे आचार्य! (उत इव) और तू (वरुणः)
सर्व श्रेष्ठ, और सब कप्टों का वारण करने हारा होकर (मे) मुझ जिल्य
को (छन्त्स) लेजा (यत्र) जिस स्थान में (ते) तेरा (प्रमं)

सबसे उत्तम (जिनत्रम्) जन्म या स्वरूप (आहुः) होता हुआ बतलाते हैं। राजा आदि पक्ष में (देखो यजु॰ अ॰ २९। १५)। हुमा ते वाजिन्नवुमार्जनानीमा शुफानी सिन्तिर्जिधाना । अत्री ते भुद्रा रेशना श्रेपश्यमृतस्य या श्रीभ रचनित ग्रोपाः॥४॥११॥

भा०—हे (वाजिन्) बलवीर्यसम्पन्न ! हे ज्ञानवन् ! विद्वन् ! (ते) तेरे लिये (इमा) ये (अवमार्जनानि) पापों को दूर करने और आत्मा को ग्रुद्ध करने वाले ब्रत आदि नाना उपाय हैं। और (इमा) ये (सिनतुः) तुझे शान्ति का ज्ञान प्रदान करने तथा तेरे सेवा करने योग्य उपास्य गुरु के (शफानां) शान्तिदायक उपदेश करने वाले ज्ञान वचनों या आवरणों के (निधाना) खजानों के समान ज्ञान भण्डार हैं। (अत्र) इस गुरु के अधीन, इस आश्रम में ही (ते) तेरे योग्य (भद्रा) सुख और कल्याणकारिणों, (रश्ननाः) रिस्सियों के समान उत्तम मर्यादाओं और (रश्ननाः) व्यापक विद्याओं या वाणियों को में (अपश्यम्) साक्षात् देख रहा हूं। (याः) जिन का (ऋतस्य) सत्य ज्ञान और वेद की (गोषाः) रक्षा करने वाले विद्वान् जन (अभिरक्षन्ति) सब प्रकार से पालन करते हैं। (राजा पक्ष में यजु० २९। १६) 'शकाः'—शं फणन्ति इति शफाः। इत्यकादशों वर्गः॥

श्चात्मानं ते मन्सारादंजानामुवो दिवा पुतर्यन्तं पत्कम्। शिरो अपश्यं पृथिभिः सुगेभिरंदेगुभिर्जेहंमानं पत्ति॥ ६॥

भा०—हे विद्वन् ! में (ते) तेरे (आत्मानं) आत्मा को (मनसा) ज्ञान और मनन शील चित्त से (आरात्) अति समीप होकर तेरी सेवा और उपासना द्वारा (अजानाम्) जान लूं अर्थात् गुरु के हृद्यगत ज्ञान को शिष्य समिचित्त होकर प्राप्त करे। और (दिवा) दिन के समय से (पत्यन्तं) गमन करते हुए, और सब पर ऐश्वर्यवान्

स्वामी के समान आचरण करते हुए, ( पतङ्गम् ) सूर्य के समान तेजस्वी तेरे ( अवः ) रक्षण करने के सामर्थ्य, तेज, और ज्ञान को मैं मनन पूर्वक प्राप्त करूं। और तेरे ( शिरः ) शिर के समान मुख्य, अज्ञानों के नाशक और हृदय को शान्ति देने वाले, मस्तक या मुख्य पद को ( अरे-णुमिः ) रेणु, रजोदोष और हिंसा के भावों से रहित ( सुगेभिः ) सुख से गमन करने योग्य ( पिथिभिः ) मार्गों से ( पतित्र ) जाने वाला ब्यापक ( अपदयम् ) देखूं। ( राजपक्ष में—यजु० २९। १७)। (२) अध्यातम में—हे प्रभो ! में तेरे स्वरूप को दिन में सूर्य के समान ( अवः ) ज्ञानमय, सबके रक्षाकारी रूप से मनन द्वारा साक्षात करता हूं। तेरे स्वरूप को शिर के समान मुख्य, शान्तिदायक, सुखकारी, साविक ज्ञान मार्गों से प्राप्त करने योग्य साक्षात करूं।

अर्घा ते रूपर्मुत्तममेपश्यं जिगीषमाणिमुष आ पदे गोः। यदा ते मर्तो अनु भोगमानुळादिद्गृसिष्ठ ओषधीरजोगः॥७॥

भा०—हे विद्वान पुरुष, हे शिष्य ! ते आत्मन ! (अत्र ) इस गुरु गृह में (गोः पदे ) वेद वाणी के प्राप्त करने के अवसर में और योग द्वारा (गोः पदे ) इन्द्रिय गण को प्राप्त अर्थात दमन करने के अवसर में (इपः ) समस्त कामनाओं को (जिगीधमाणम् ) विजय करने की इच्छा करते हुए, (ते ) तेरे (उत्तमम् ) सबसे उत्तम (रूपम् ) कान्तिमान् स्वरूप को (अपरयम् ) देखं, साक्षात करूं। (यदा ) जब (मर्तः ) मनुष्य (ते) तेरे (भोगम् ) भोजन करने योग्य पदार्थ को (अनुआनट् ) अनुकूल होकर आदर से प्राप्त करावे (आत इत् ) तभी त् (प्रसिष्ठः ) उत्तम रीति से प्रसने वाला, भूख से युक्त होकर (ओपधीः ) उत्तम अन्नादि ओपधियों का (अजीगः ) सेवन कर । आत्मा के पक्ष में—मैं कामनाओं पर विजय पाते हुए तेरे उत्तम रुचिकर स्वरूप का साक्षात् करूं। तेरा मरण स्वभाव वाला देह भी जब भोग, भोजन अथवा अपने पालन

करने के साधन को प्राप्त करे तब तू अन्नादि ओपिधयों का भोजन कर । राजा के पक्ष में देखों ( यज्ज २९ । १८ )

अर्चु त्वा रथे। अर्चु मयी अर्वुबनु गावोऽनु भर्गः कुनीनाम् ।" अनु वातासस्तवे सुख्यमीयुर्चु देवा ममिरे बीर्यं ते ॥ ८॥

भा०-हे ( अर्वन् ) अश्व के समान बलवान् पुरुष ! ज्ञानवान् वि हुन् ! जिस प्रकार घोड़े के पीछे २ रथ, मनुष्य, गौ आदि सम्पत्ति, कन्याओं का सौभाग्य, और अनुगामी रक्षकों के दल चलते हैं, विजयेच्छु लोग अर्थ के बल को जानते हैं उसी प्रकार ( त्वा अनु ) तेरे पीछे २, तेरे अधीन (रथः) रथ और रमण करने योग्य पदार्थ हों. (त्वा अनु मर्यः) तेरे अधीन साधारण जन हों, (त्वा अनुगावः) तेरे अधीन गी आदि पशु हों, (त्वा अनु कनीनां भगः) तेरे अधीन, तेरी रक्षा में ही तुझे चाहने वाले छी, पुरुषों का सौभाग्य और ऐश्वर्य सुरक्षित रहे। ( तब अनु बातासः ) तरे अधीन नाना बताचरण करने हारे शिष्यगण या (बातासः) शिष्य समूह ( तव सख्यम् ) तेरे ही मैत्री भाव को ( ईयुः ) प्राप्त हों और ( देवा ) विद्वान् और दानशील पुरुष भी (ते) तेरे (वीर्यं) वल, वीर्यं का (अनु मिमरे) उत्तम आदर करें, उसका महत्त्व जानें । (२) अध्यात्म में− हे आतमन् ! तरे ही अधीन, यह (रथः) रमण साधन और मरण-शील देह है। तेरे अधीन वाणी और अन्य इन्द्रियें और तेरे अधीन ही (कनीनाम्) दीप्ति युक्त और विषयों की कमना करने वाली इन्द्रियों का सेवनीय सुख है। ( बातासः ) ये प्राण गण तेरे अधीन हैं। (देवाः) सब प्राण तेरे वीर्थ बल को ही प्रधान मानकर उसके अधीन रहते हैं। देखो उपनिषदों में 'वरिष्ठ प्राण' का वर्णन । राजपक्ष में देखों (यजु०२९, १९) हिर्ग्यशङ्गाऽयो अस्य पादा मनीजवा अवर इन्द्र आसीत्। देवा इदस्य हिव्दर्यमायन्यो अवैन्तं प्रयमो श्रध्यतिष्ठत्।।।।। भा०-(अस्य ) इस विद्वान् के (पादाः) प्राप्त होने योग्य (अयः) ज्ञान के साधन ( मनोजवाः ) मन के समान वेगवान् और ( मनोजवाः ) ज्ञान मार्ग में वेग से जाने वाले हों। (हिरण्यश्रङ्गः इन्द्रः) सुवर्णादि को हि।रपर रखने वाला ऐश्वर्यवान धनाहब पुरुष भी ( अस्य अवरः आ-सीतः) इसके नीचे की श्रेणी का है। और (यः) जो आचार्य (प्रथमः) उससे भी अधिक श्रेष्ठ होकर ( अर्वन्तं ) ज्ञानवान् शिष्य के भी ( अधि-अतिष्ठत् ) ऊपर अधिष्ठाता होकर विराजता है ( अस्य इत् ) उसको ( हविरद्यम् ) अन्नादि भोग्य पदार्थों को । देवाः ) दानशोल पुरुष ( आ-यन् ) प्राप्त करावें । अथवा—( यः प्रथमः अर्दन्तम् अधि अतिष्टत् स इन्द्रः अवरः आसीत् ) जो प्रथम उस विद्वान् शिष्य पर अध्यक्ष होकर विराजता है ( अवरः ) उससे कोई अन्य श्रेष्ठ नहीं । अतः वह आचार्य ही सर्व श्रेष्ठ है वह (हिरण्य-श्रङ्गः) हित, रमणीय, शान्तिद यक स्त्रभाव का हो। ( अस्य पादा अयः ) उसके धारण या ज्ञान कराने वाले र पाय 'अय' अर्थात् ज्ञानदायी, और सब पुरुषार्थी को प्राप्त करानेवाले और (मनो-जवाः ) सनन द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। (२) अश्व के पक्ष कें—िशर पर सुवर्ण की कलगी, चरण वेगवान् हैं, राजा जो उस पर चढ़ता है इह भी 'अ-वर' है, उससे कोई उत्तम नहीं है। विजयेच्छुक जन उसके दिये अन्नादि भोग को प्राप्त करते हैं। राजा के पक्ष में -देखां (यज् ० २९।२०॥) हुर्मान्तामुः सिलिकमध्यमामुः सं ग्रूरेणासो द्विव्यामो श्रास्याः। हुंसा ईच श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमञ्ममश्र्वाः॥१०॥६२॥ भा०-( अधाः ) अध जिस प्रकार ( ईर्मान्तासः ) दिछले भागीं पर कशा द्वारा प्रेरित होकर (सिलक मध्यमासः) मध्य भागों को मिलाए हुए, ( शूरणासः ) शीघ्र रण में जाने वाले, ( अत्याः ) वेगवान होकर ( हंसा इव श्रेणिशः यतन्ते ) हंसीं के समान पंक्ति दल बना कर दौड़ते हैं, (दिन्यम् अज्मम् आक्षिपुः ) विजयपद संप्राम को जाते हैं, उसी अकार योगाभ्यासी विद्वान जन ( ईर्मान्तासः ) गुरुओं द्वारा प्रेरित अर्थात्

उपदेशों द्वारा बतलाये सिद्धान्त और अन्तिम उद्देश्यों को धारण करके (सिलिकमध्यमासः) आदित्य के समान प्रमुख पुरुष को अपने बीच में रखते हुए, (श्रूरणासः) आने वाली बाधाओं को नष्ट करते हुए, वीर पुरुषों के समान, (दिव्यासः) ज्ञान मार्ग में जाने वाले (अत्याः) सब विश्लों को पार कर जाने वाले और निरन्तर आगे २ ही बढ़ने वाले आत्मवान हों। (यत्) जब वे (दिव्यम्) ज्ञानमय परमेश्वर को प्राप्त होने में सब से उत्तम (अज्यम्) पार पहुंचा देने वाले मार्ग अथवा, सब बंधनों को परे फेंक देने वाले मोक्ष बत को (आक्षिपुः) प्राप्त हों तब वे (अश्वाः) आनन्द सुख को मोगने और परम मार्ग, देवयान को जाने वाले (हंसाः इव) हंसों के समान परम हंस, अज्ञान और वासनाओं का हनन करते हुए (श्रेणिशः) अपने बत कर्मों के और भक्ति में दढ़ता से आश्रय पाकर (सं यतन्ते) निरन्तर यह्न करें। अश्वों और वीरों के पक्ष में देखों (यज्ञ० २९। २१)। इति द्वादशों वर्गः॥
तब श्रारीरं पत्रिष्टाष्टावर्वन्तवं चित्तं वार्त इब ध्रजीमान्।

तव शृङ्गिणि विष्टिता पुरुत्रारेगयेषु जभुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥
भा०—हे (अर्वन् ) विद्वन् ! हे वीर ! (तव ) तेरा (शरीरं )
शरीर (पतियणुः) वेगवान्, अश्व के समान शिव्रता से जाने में समर्थ,
बलवान्, ऐश्वर्य युक्त हो । (तव) तेरा (चित्तं ) चित्त (वात इव) वायु
के समान (ध्रजीमान् ) वेग से युक्त, बलवान् हो (तव ) तेरे (श्वङ्गाणि) पर्वत शिखरों के समान दूर से सबको दीखने योग्य, कर्म, यज्ञ आदि,
कृप, बगीचे, और भवन आदि परापकारी पदार्थ और (श्वङ्गाणि) उच्च
शिखरों वाले प्रासाद (पुरुत्रा) बहुत से (अरण्येषु) जंगल के दुर्गम्
स्थानों में भी (विष्टिता) विविध रूप से स्थिर हों। अथवा—हे राजन्
(तव श्वङ्गाणि) तेरे दुष्टों के नाश करने वाले हिंसाकारी सैनिक, बल, जन
भी वनों में सिहों के समान निर्भय होकर (पुरुत्र अरण्येषु ) बहुत से

दुर्गों में स्थित होकर (जर्भुराणाः) प्रजा का पालन करते हुए (चरन्ति) विचरें। अध्यात्म में—हे आत्मन्! तेरा शरीर (पतियण्णु) विनाश शील है। चित्त वात के समान वेगवान् अस्थिर है। अतः तेरे (श्रङ्गाणि) उन्नत अंग, इन्द्रिय गण (अरण्येषु) रमण करने योग्य दिपयों से भिन्न (पुरुत्र) अन्य बहुत से कर्मों में स्थिर होकर परिषुष्ट होकर विचरें, विषयों में न जावें। देखों (यज्ञ अ० २९। २२)

उपु प्रागाच्छस्नेनं बाज्यवी देखद्गीचा मनसा दीध्यानः । श्रुजः पुरो नीयते नाभिएस्यानुं पृश्चात्कवयी यन्ति ऐभाः ॥१२॥

भा०—( अर्वा ) सर्व व्यापक (वाजी) ज्ञानवान् आत्मा, ( देवद्गीचा मनसा ) विद्वानों को प्राप्त होने योग्य ज्ञान से ( दीध्यानः ) देदीप्य-मान होता हुआ ( शसनं उप प्र अगात् ) स्तुति को प्राप्त होता है । वह स्तुति करने योग्य है । वह ( अजः ) जन्म रहित होने से 'अज' है । वह ( नाभिः ) सवका प्रवन्धक और वन्धु होने से 'नाभि' है । वही ( पुरः नीयते ) सब यज्ञों में पुरे हित के समान सब से आगे मुख्य पद या उपास्य पद पर प्राप्त काया जाता है । (अस्य अनु) उसी को लक्ष्य करके ( रेभाः ) स्तुति कर्त्ता ( कवयः ) विद्वान् जन ( यन्ति ) आगे बढ़ते हैं । विद्वान् जन उस परमात्भा की ही स्तुति करते, उसी को प्राप्त करने का यल करते हैं । राजा के पक्ष में देखों ( यज्ञ० २९ । २३ )

उप प्रागीतपामं यत्स्धस्थमवी अच्छी पित्रं मातरं च । श्रुद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गुम्या अथा शस्ति दाशुपे वार्यीणि१३।१३

भा०—(अर्वान्) ज्ञानवान् और बलवान् पुरुष (यत्) जो (परमं) सबसे उत्तम (सधस्थम्) स्थान को (उप प्र अगात्) प्राप्त करे वह (पितरं मातरं च) पिता और माता और (देवान्) देव, विद्वान् पुरुषों को भी (अच्छ जुष्टतमः) प्राप्त होकर उनकी उत्तम प्रकार से सेवा करने

वाला होकर (हि) ही (गभ्याः) आगे वहता है। (अथ) और तब हैं (वार्युपे) विद्या आदि देने वाले मान्य पुरुप के आदरार्थ (वार्याणि)। श्रेष्ठ धेन देने की भी (आशास्ते) इच्छा करे। अध्यात्म में एवं राजपक्ष में देखें (यज् अ अ २१। २४)। इति त्रयोदशो वर्गः॥

## [१६४]

दीर्घतमा ऋषिः ॥ देवता—१-४१ विश्वेदेवाः । ४२ वाक् । ४२ आषः । ४३ शिक्ष्मः । ४३ सोमः ॥ ४४ अग्निः स्यों वायुश्च । ४५ वाक् । ४६, ४७, स्यः । ४५ संवत्सरात्मा कालः । ४६ सरस्वती । ५० साध्याः । ५१ स्यः पर्जन्या वा अग्नयो वा । ५२ सरस्वान् स्यों वा ॥ छन्दः—१, ६, २७, ३५, ४०, ५० विराट् त्रिष्टुप् । ६, ११, १६, २६, ३१, ३३, ३४, ३७, ४३, ४६, ४७, ४६ निवृत् त्रिष्टुप् । २, १०, १३, १६, १७, १६, २१, २४, २६, ३२, ५२ त्रिष्टुप् । १४, ३६, ४१, ४४, ४५ मुरिक् विष्टुप् । १२, २५, १४, १६ जगती । २६, ३६ निवृत्जगती । २० मुरिक् पर्जृतः । २२, २५, ४६ स्वराट् पर्जृतः । ३०, ३८ पङ्किः । ४२ मुरिग् वृहती । ५१ विराडनुष्टुप् ॥ द्वापञ्चाशवृत्वं स्कन् ॥

( समस्त सूक्त देखो अथर्व का० ९। सू० ९, १०)

श्रम्य वामस्य पिलतस्य होतुस्तस्य भार्ता मध्यमो श्रस्त्यक्षः। तृतियो भारती घृतपृष्ठो श्रम्यात्रीपश्यं विश्पितै सुप्तपुत्रम् ॥१॥

भा०—जिस प्रकार (बामस्य पिलतस्य होतुः) उत्तम आहुति देने बाले बृद्ध पुरुष का (अक्षः) सब पदार्थों को खाजाने बाला अप्रि ही (मध्यमः आता) बीच के भाई के समान उसका सहायक है और (तृतीयः) तीसरा (आता) भाई अप्रि, विद्युत् (धृतपृष्ठः)) जल को अपनी पृष्ठ पर धारण करता है और (अत्र) इसी अप्रि में

(संप्तपुत्रम् ) सात तत्वों से उत्पन्न (विश्पतिम् ) प्रजाओं के पालक सर्थ को भी (अपरयम्) देखता हूं। उसी प्रकार (अस्प) इस ( वामस्य ) सब पदार्थों का सेवन करने वालें ( पलितस्य ) ज्ञानवान् या कृद्ध (होतुः) अन्नादि भोजन प्रहण करने वाले, देहवान् जीव का ( आता ) भरण पोषण करने वाला ( मध्यमः ) बीच में रहने वाला (अक्षः) मझोले भाई के समान अजादि खाने वाला जाठर अग्नि है। अथवा बीच में आत्मा और इन्द्रियों के बीच में स्थित (अक्षः) मन सब का भोक्ता होकर विद्यमान है। और (अस्य) इसका (नृतीयः) तीसरा सर्वोत्कृष्ट ( श्राता ) पोषक आत्मा ( घृतपृष्ठः ) जलों में व्यापक या जलों के वर्षक विद्यत् के समान और सब अंगों में तेज और बल का सेचन करने वाला आत्मा है। उस आत्मा या देह में ही मैं साधक (सप्तपुत्रं) सात पुत्रों वाले (विश्पतिम्) प्रजा के स्वामी गृह पित के समान ( सप्तपुत्रं विश्पतिम् ) शिरोगत सात मूर्धन्य प्राणों को धा ण करने वाले, और शरीर के भीतर प्रविष्ट सब अंगों की प्रजा को राजा के समान पालना करने वाले आत्मा का मैं (अपश्यम्) साक्षात् करता हूं। (२) सूर्य के पक्ष में - आरोग्य के लिये सबके सेवन करने योग्य होने से सुई ही 'वाम' है। सबका पालक और प्रेरक, सबसे अधिक सनातन एवं सर्वत्र प्रकाश द्वारा ब्यापक होने से सूर्य ही 'पल्लित' है । उसका मध्यम आता बीच अन्तरिक्ष में स्थित वायुवत् व्यापक होने से 'अक्ष' है। वृष्टि के लिये। भूमि से रिकमर्यों से सोखे जल का आहरण करने से वह 'श्राता' है। सूर्य का तीसरा भाई 'घृतपृष्ठः' यह अग्नि है जो घृत हारा सेचन करने से वृद्धिः को प्राप्त होता है। वह भी सूर्य के तेज को धारण करने से 'आता' है। सब में ही अग्नि तत्व सर्पणशील रिश्मयों को पुत्र के समान उत्पन्न करने। वाला होने से 'सप्त रिवम' और प्रजाओं का पालक होने से 'विवयति' है। सर्वत्र उसी को देखता हूं। (४) परमेश्वर पक्षमें - समस्त विश्व को वसन कर देने, अपने में से उगल देने या रचनेहारा वा परम सेन्य परमेश्वर 'वाम' है। अपने में लेलेने हारा होने से वह 'होता' है। सर्व पालक और न्यापक और संझालक होने या पुण्य पुरुष होने से 'पिलत' है। कर्म फलों का भोका जीव उसके मध्यम आता के समान है। भरण पोषण योग्य होने या देह का भरण पोषण करने से 'आता' है। अल्प शक्ति होने से, देह के बीच में रहने से 'मध्यम' है। इसका तीसरा भाई घृत अर्थात् जलका सेचन करने वाले मेव के समान 'घृत' अर्थात् अन्न, ज्ञान और वीर्य का सेचन, दान, और वर्षण करने वाला, आचार्य, दाता और वीर्य से युक्त सदेह पुरुष है। (अत्र) इसी पुरुष में (सप्तपुत्रं विश्वपति अपश्यं) सात पुत्रों से युक्त प्रजापति के समान सप्त प्राणों के पिता प्रजापति का स्वरूप साक्षात् करता हूं। (अ) अथ्या, कारणात्मक सूत्रात्मा वायु, न्यापक होने से 'अश्व' है। कार्यात्मा तीसरा यह शरीर या स्यूल जगत् रूप है। समस्त सप्णशील सूर्यादि लोक परमेश्वर के पुत्र होने से परमेश्वर 'सप्तपुत्र' है सब उसमें प्रविष्ट लोकों, और प्रजाओं कापालक होने से वही 'विश्वपति' है। में उस सर्वोत्पादक, सर्वपालक का साक्षात् दर्शन करूं।

सुप्त युञ्जन्ति रथुमेक्चकुमेको अश्वी वहति सुप्तनीमा। ब्रिनाभि चुक्रमुजरमनुर्वे युवेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः॥२॥

भा० — जिस प्रकार (एकचकं रथम्) बड़े एक चक बाले गमनशील महायन्त्र के साथ (सप्त युझन्ति) सात यन्त्र कला युक्त हों (सप्तनामा) उन सातों को नमाने या अपने अधीन चलाने वाला उन सब को (एकः अधः वहति) एक ही वेगवान् अग्नि या मुख्य शक्ति धारण करता है। और वह (चकम्) महाचक (त्रिनाभि) तीन मुख्य बंधनों से युक्त हों, (अजरम्) कभी नाश न होने वाला, दढ़, (अनर्वम्) अन्य किसी वाह्य शक्ति, अध आदि से रहित होता है (यत्र) जिसके आश्रय पर (इमा विश्वा मुवना) ये सब अन्य नाना यन्त्र कलाएं स्थित होती हैं उसी प्रकार

यह आत्मा से संयुक्त देह (एकचक्रम् रथम्) एक आत्मा रूप कर्ता से युक्त रथ के समान है। रमण साधन होने से देह रथ है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ उप० ॥

उस देह रथ को (सप्त युंजन्ति) सात गौण प्राण, सात अश्वों के समान जुतते हैं और ( एकः ) एक ही मुख्य प्राण (अश्वः) गाड़ी में लगे अश्व के समान बलवान् और कर्म फलों का भोक्ता आत्मा (वहति) धारण करता और उसे चलाता फिराता है। वह आत्मा स्वयं (सप्तनामा) पूर्व कहे सातों प्राण रूप अक्षों के नामों वाला है। उनको अपने अधीन रखने वाला और उनके कार्यों को करता हुआ वह उनके नामों को स्वयं धारण करता है। देखने से आत्मा ही चक्षु और सूंघने से वहीं नाक, सुनने से वहीं कान कहा जाता है। वह (चक्रम्) एक मात्र कर्त्ता (त्रिनाभि) शरीर में तीन प्रकृति, तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन धातु या अग्नि, जल, वायुतीन तत्वीं द्वारा वंधा होने से 'त्रिनाभि' है। (अजरम्) वह कंभी नाश को प्राप्त न होने से 'अजर' है। अथवा स्वयं अचर या अचल, अभोक्ता, कूटस्थ होने से 'अजर' है। उसके चैतन्य के लिये (अनर्वम्) दूसरा कोई सञ्चालक कारण अपेक्षित नहीं होने से वह स्वयं 'अर्घा' होकर 'अनर्घा' है। वह स्वयं सञ्चालक होकर अन्यों से सञ्चालित नहीं होता। (यत्र) जिसके आश्रय (इमा) ये सब ( भुवना ) प्राणि गण (अधि तस्थुः) स्थिर हैं। (२) सूर्य एक सप्त चक्र रथ है। गति-मान् होने से वह 'रथ' है। व्यापक होने से 'अश्व' है। सात ग्रह उसमें लगते हैं। वह सातों को धारण करता और नमाता है। स्वयं अपने, ब्रह और उपग्रह तीनों को बांधने से 'त्रिनाभि' है। अथवा तोनों लोकों को बांधने से 'त्रिनाभि' है। ध्रुव होने से अजर या अचर है। स्वतः गतिमान् होने से 'अनर्वा' है। ये सब पृथिवी आदि लोक उसी पर आश्रित हैं। (३) परमेश्वर पक्ष में च्यह आत्मा और परमेश्वर ( रथम् ) रस स्वरूप होने से और और सबका सञ्चालक होने से 'रथ' है। उसको (सस) सातों चित्त भूमियों पर स्थित साधक जन (युक्जन्ति) योग द्वारा साक्षात् करते हैं। वह व्यापक होने से 'अश्व' है। वह सातों के प्रति, पुत्रों के प्रति माता के समान अमृत रस पान के लिये नमता है। अतः 'सप्तनामा' है। तीनों लोकों, प्रकृति के तीनों गुणों को बांधने वाला व्यवस्थापक होने से, कर्म कर्त्ता, और कर्मफल का व्यवस्थापक होने से 'त्रिनाभि' है। वह अविनाशी, स्वतः अद्वितीय, चिद्-वन है। उसमें ही समस्त लोक आश्रित हैं। (४) इसी प्रकार प्रजापित संवत्सरात्मक चक्र में अधिक मलमास सहित सात ऋतु युक्त है। सूर्य एक अश्व सातों को नमाने या परिणाम रूप से उत्पन्न करने वाला है। तीन प्रीष्म, वर्षा, शरद् रूप में बद्ध है। विशेष देखों (अथर्व० का० ९। सू० ९। २॥)

, इमं रथमाधे ये सप्त तस्थुः सप्तर्चकं सप्त वहन्त्यश्वाः । सप्त स्वसारो ऋभि सं नवन्ते यत्र गृ<u>वां</u> निहिता सप्तनाम॥३॥

भा०— जिस प्रकार (सप्त चक्रम रथम सप्त अधि तस्थुः) सात मुख्य चक्रों वाले महायन्त्र के चलाने के लिए उसमें प्रत्येक चक्र पर एक र पुरुष, इस प्रकार सात पुरुष अध्यक्ष, सञ्चालक नियत हों और उनके अधीन (सप्त अधाः वहन्ति) सात अध्य या प्रेरक शक्तिमान् पदार्थ उस रथ या वेगवान् यन्त्र को सञ्चालित करें। और उसमें (सप्त) सात (स्वसारः) अपने ही बल से चलने वाले कला पुञ्ज (अभि संनवन्ते) मली प्रकार चलते हों (यत्र) जिन में (गवां) गमन करने वाले यन्त्रों के (सप्त नाम निहिता) पृथक् र सात स्वरूप या सात प्रकार के यन्त्र स्थापित हों उसी प्रार (इमं) इस (सप्त चक्रं रथम्) सात चक्र वाले रथ के समान रमण करने के देह रूप रथ को (सप्त तस्थुः) सात मुख्य प्राण सात धातुओं या सात प्राणों वाले अपने वश् करते हैं। वे सातों ही (अधाः) विषयों के भोक्ता इन्द्रिय होकर (बहन्ति) धारते हैं। उनमें रहने वाली

(सप्त स्वसारः) सात बहनों के समान सात शक्तियें सात मात्राएं 'स्व' अर्थात् आत्मा के बल से चलने वाली शक्तियें (संनवन्ते) गतिकर रही हैं। (यत्र) जिनमें (गवां) इन्द्रियों के (सप्त नाम) सात स्वेरूप स्थित हैं। (२) परमेश्वर के विराट् रूप संसार के रथ में पञ्चभूत, महत् और अहंकार ये सात अश्व हैं उनमें विद्यमान शक्तियें सात स्वसाएं हैं। उनका वर्णन करने वाली सप्त छन्दोमय वाणियां स्थित हैं। (२) आदित्य पश्च में—सात रिक्मयें, सात यह, सात ऋतु, (३) संवत्सर पश्च में—अयन, ऋतु, मास, पश्च, दिन, रात्रि, सुहूर्त्त ये सात कालावयव हैं। स्वयं गतिमान् होने से, या 'स्वः' नाम तेज-तापमय सूर्य से प्रेरित होने से रिक्म 'स्वसा' हैं, विशेष देखों अथर्व० का० ९।९। ३॥ को देवर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यद्नस्था विभित्ति। भूम्या ग्रासुरस्गातमा के स्वितको विद्वांस्पुर्ण गात्मधुंसेतत्॥४॥

भा०—(यः) जो स्वयं (अनस्था) हाँ हुयों आदि शरीर के घटक पदार्थों से रहित होकर भी (अस्थन्वन्तं) हाँ हुयों आदि से युक्त शरीर को या कार्य जगत् को (विभक्तिं) धारण और पालन पोषण करता है, उस ( प्रथमं ) सबसे पहले, और इस शरीर और कार्य जगत् से भी पूर्व कारण रूप से विद्यमान (जायमानं) और देह या कार्य रूप से प्रादु-भाव होते हुए को (कः) कौन (दर्श) देख पाता है। उस समय इस सृष्टि होने के पूर्व काल में (भूम्याः) भूमि का विकार पाञ्च-भौतिक, स्थूल पार्थिवांश, (असुः) वायु का अंश प्राण, (असुग्) जल का अंश रुधिर और (आत्मा) यह जीव सभी (कस्वित्) कहां रहे। उस समय (कः) कौन जिज्ञासु होकर (एतत् प्रष्टुम्) इस रहस्य को पूछने के लिये (विद्वांसम्) समस्त सर्ग के तत्व को जानने वाले के समीप (उप अगात्) जाता है। अर्थात् बहुत कम इस तत्व को पूछने वाले हैं। विशेष देखों (अथर्व॰ का॰ ९०। ९०। ४०।)

पार्कः पुच्छामि मनसाविजानन्देवानमिना निर्हिता पदानि । बत्से बुष्कपेंऽधि सप्त तन्तून्वि तिरिनरे कृवय श्रोतवा उपारिशा

भा०-में (पाकः) ब्रह्मचर्ची, तपस्या और गुरु-उपासना द्वारा अपने देह, बल शर्य और ज्ञान का परिपक करने हारा जिज्ञासु ( मनसा ) मन से (अविजानन् ) विशेष तस्वज्ञान को न जानता हुआ उनके सम्बन्ध में (प्रच्छामि) प्रश्न करता और ज्ञान प्राप्त करता हूं। (कवयः) क्रान्तदर्जी विद्वान पुरुष (वक्कये ) देखने योग्य, उत्तम (वत्से ) पुत्र के निमित्त ही (ओतवे) मानो उसके देह की रचना के लिये ही (सप्त तन्तून्) सातों देह घटक धातुओं को (विर्तालरे) विविध रूप से विस्तृत करते हैं (देवानां) विद्वानों या प्राणों के (एना) ये ही (पदानि) ज्ञातन्य निगृढ़ तत्व (निहिता) गुप्त रूप से रखे हैं। अथवा--(चष्कये) सत्य स्वरूप (बत्से) स्तुत्य, सब में बसे, वा सब को बसाने वाले आत्मा में ही (कवयः) विद्वान् जन ( सप्त तन्तून् ) सातों सोम और पाक यज्ञों को विस्तृत करते हैं। ये ही (देवानां निहिता पदानि ) देवों विद्वानों के ज्ञातन्य सात तत्व हैं। उनकों न जानता हुआ मैं मनसे प्रश्न करता हूं कि वह आश्रय भूत 'वत्स' कीन है ? उसके आश्रय पर सात तन्तु कैसे फैलाये जाते हैं, उन देवों के ज्ञेय गुप्त रूप कौन से और कहां छुपे हैं ? विशेष देखो अथर्व० ९।९।६॥ इति चतुर्दशा वर्गः ॥

अचिकित्वाञ्चिकितुर्पश्चिद्त्रं कुवीन्पृच्छामि विद्यने न विद्वान्। वि यस्त्रस्तम्भ पळिमा रजास्युजस्य रूपे किमापे स्विदेकम्॥६॥

भा०—(अत्र) इस तत्व ज्ञान के लिये में (चिकितुपः) ज्ञान-वान कान्तदर्शी विद्वानों के समीप जाकर (न विद्वान्) स्वयं कुछ भी न जानता हुआ (अचिकित्वान्) अज्ञानी शिष्य के समान (िद्वाने) ज्ञान लाम करने के लिये ही (पृच्छामि) उस प मेश्वर या महान् शक्तिमान् के विषय में प्रश्न करता हूं। (पड् रज्ञांसि) मुख्य प्राण जिस प्रकार छः गौग प्राणों और सूर्य जिस प्रकार छः ऋतुओं पर विश्नी है, उसी प्रकार इन (पड् रजांसि) छहों लोकों को (यः) जो (वि तस्तम्म) विशेष रूप से और विविध प्रकारों से थाम रहा है। (अजस्य) अजन्मा, अनादि, सबके सञ्चालक उस परम तत्व के (रूपे) रूप में (किमिप) किसी (एकम्) एक, उस अद्वितीय पदार्थ का उपदेश करो। इह च्रेचीतु य ईसङ्ग चेदास्य वामस्य निहितं पदं चेः। श्रीष्णीः चीरं दुहुते गावो अस्य व्विं वस्तीना उदकं पदार्षः॥७॥

भा०—(अंग) हे विद्वान् पुरुषो आप लोगों में से (यः) जो विद्वान् पुरुष भी (अस्य ) इस (वामस्य ) सूर्य के समान अति उत्तम (वेः) कान्तिमान्, न्यापक, गतिमान्, तेजोमय हंस के समान विवेकवान् आत्मा के (निहितं) भीतर छुपे, निगूड़, (पदं) चिन्मय स्वरूप को ( वेद ) भली प्रकार जानता और साक्षात् करता है वह ( इह ) इस आतमा के सम्बन्ध में ( बवीतु ) हमें उपदेश करे कि जिस प्रकार (अस्य गावः ) सूर्यं की किरणें ( विवं वसानाः ) तेजोमय रूप को धारण करती हुई ( शीर्णः क्षीरं दुहते ) शिर अर्थात् ऊपर की ओर से मेघ द्वारा जल वर्षण करती हैं और जिस प्रकार राजा की (गावःक्षीरं दुहते ) गौएं उत्तम दुध देती हैं उसी प्रकार (अस्य ) इस आतमा की (गावः ) गो-रूप इन्द्रियें ( शीर्ष्णः ) शिरो भाग से ( क्षीरं ) क्षरणशील आनन्द रस को ( दुहते ) उत्पन्न करती हैं और ( विवि ) वरण करने योग्य दैहिक आवरण या विषय के स्वरूप को (वसानाः) धारण करती हुईं ( पदा ) ज्ञान सामर्थ्य से, ( बृक्षः पदा उदकम् इव ) बृक्ष जिस प्रकार चरण भाग से जल पीते हैं उसी प्रकार (उदकम्) उत्तम ज्ञान का पान करती हैं। विशेष विवरण और पहेली का स्पष्टीकरण देखों ( अथर्व०-का० ९। ९। ५॥)

माता पितरेमृत त्रा वभाज धीत्यये मनेसा सं हि जुग्मे । सा बीभृत्सुर्गभैरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इदुपबाकमीयुः॥ =॥

. भा0—जिस प्रकार ( माता ) पुत्रों को उत्पन्न करने वाली स्त्री (पितरम् ) पुत्रों के उत्पादक और पालक पुरुप को ( ऋते ) सत्य व्यवहार या परस्पर संगम के निमित्त या ( ऋते = ऋतौ ) ऋतु के अवसर पर (आ बभाज) सेवती है, उसके समीप आती है, और वह (अम्रे) उसके भी पूर्व (धीती) खी को पुरुप धारण करने, और पालन पोषण करने के सामर्थ्य वे और स्त्री पुरुष को सन्तान धारण करने के निमित्त ( मनसा ) चित्त से ( संजग्मे हि ) संगत हो जाती है, उसको मनले चाहती है। और (सा) वह (बीभत्सुः) वन्यन चाहती हुई (गर्भरसा) गर्भ रूप, सार रूप वीर्य की धारण करने में समर्थ होकर (निविद्धा ) पति से अच्छी प्रकार संगत होकर रहती है और ( नमस्वन्तः ) परस्पर विनयशील होकर ही लोग ( उप वाकम् ) परस्पर के वचन प्रतिवचन को (ईयुः ) प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ( ऋते ) जल के प्राप्त करने के लिये और सूर्य के साव्विक बल पर ही ( माता ) समस्त प्राणियों की माता यह पृथिवी भी ( पितरम् ) सवके पालक सूर्य को ( आ बभाज ) सब प्रकार से सेवती है। ( अग्रे ) पूर्व ही दोनों एक दूसरे को (धीती) धारण करने के सामध्य से और ( मनसा ) स्तम्भन वल से ( संजग्मे हि ) संगत होते हैं। ( सा ) वह पृथिवी (बीभत्सुः) सूर्य से बंधने की इच्छा करती हुई (गर्भरसा) अपने वीजवपनादि द्वारा गर्भित होने के रस अर्थात् बल को और अपने गर्भ में जल को धारण करती हुई ( निविद्धा ) सब प्रकार खनी जाती। है। (नमहान्तः) अत के लाभ करने हारे कृपक जन ही इस (उप वाकम् ) वेद् वाक्य के तत्व को ( अथवा उपवाकम् = उपपाकं ) पके के समान अन्न को (ईयु:) भली प्रकार जानें। इसी प्रकार जगन्नि-मात्री माता प्रकृति पिता परमात्मा को उसके ऋत परम ऐश्वर्यमय बल में बंध कर उसका आश्रय लेती है। उसके (धीती, मनसा) धारण सामर्थ्य और ज्ञान सामर्थ्य से वह उसके साथ सदा संगत रहती है। वह ब्रह्म बीज से गर्भित होकर इसकी शक्ति से ओत प्रोत हो जाती है। इस तत्व ज्ञानमय वचन रूप उपनिषद को ज्ञानवान्, विनयी जन ही प्राप्त करें।

युक्ता मातासीस्तुरि दित्तीणाया अतिष्ठद्वभी वृजनीष्वन्तः। अमीमेद्धन्सो अयु गामेपश्यद्विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ६॥

भा०-जिस प्रकार (दक्षिणायाः) कार्य करने में समर्थ और (धुरि) धारण करने में समर्थ पुरुष की शक्ति पर (माता) पुत्रों की माता ( युक्ता ) एक चित्त होकर आश्रय पाती है, उसके साथ संयोग करती है और अनन्तर ( वृजनीपु अन्तः ) बाह्य बाधाओं को वर्जन करने वाली सुरक्षित नाड़ियों के भीतर (गर्भः अतिष्ठत्) गर्भ स्थिर हो जाता है अनन्तर ( वत्सः अमीमेत् ) वालक उत्पन्न होकर शब्द करता है। उसी प्रकार विद्वान जन (त्रिषु योजनेषु) तीनों लोकों में (विश्वरूप्यम्) समस्त रूपों के पदार्थों को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य को (गाम् अनु) इस पृथ्वी के समान ही उत्पादक पालक और विश्वज-ननी रूप में (अनु अपश्यत् ) देखा करे । इसी प्रकार (दक्षिणायाः धुरि) शक्तिमती सूर्य की धारण शक्ति पर माता ( पृथिवी ) आश्रित है ( वृज-नीषु अन्तः) दिशाओं के बीच (गर्भः) अन्तिरिक्ष में मेघ जल से गर्भित होकर ठहरता है। (वत्सः) मेघ (गाम् अनु अमीमेत्) गाय को देख उसके मित बछड़े के समान गर्जना करता है इसी प्रकार ( त्रिपु योजनेषु ) तीन मकार के योगों में यही परमेश्वरी सर्ग के कम को साक्षत् करे। (३) इधर माता प्रकृति परमेश्वरी धारणशक्ति पर संयोग को प्राप्त होती है। गर्भ अर्थात् हिरण्यगर्भ विराट् ( वृजनीपु ) आपः अर्थात् कारण परमाणुओं के आश्रय रहता है। सूर्य सर्वाच्छादक पृथ्वी पर तेज प्रक्षेप करता है तीनों लोकों में यह विश्वरूप परमेश्वर के सर्ग को विद्वान देखता है।

विस्रो मातृस्त्रीनिप्तृन्विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्त्रंस्थौ नेमर्च ग्लापयन्ति । मन्त्रयन्ते दिवो श्रमुष्यं पृष्ठे विश्वविदं वाचुमविश्वमिन्वाम् १०।१४

भा०—( एकः ) अकेला सूर्य जिस प्रकार ( तिसः मातः ) अन्न, जल और तेज को उत्पन्न करने वाली पृथिवी, अन्तरिक्ष और वायु तीन भूमियों को और ( त्रीन् पितृन् ) पालन करने वाले तीन अग्नि, वायु औ<mark>र</mark> सूर्यं इनको ( विश्रद् ) धारणं करता हुआ ( ऊर्ध्वः ) सब से ऊपर अध्यक्ष, सबका धारक होकर (तस्थौ) विराजता है (ईम्) इसको कोई पदार्थ (न अव-ग्लापयन्ति ) मन्द तेज नहीं कर सकते । उस पर पर्दा नहीं डाल सकते, उसकी शक्ति का तिरस्कार नहीं कर सकते उसी प्रकार ( एकः ) एक अद्वितीय परमेश्वर ही (तिस्नः मातुः) सत्व, रजस, तमस तीन गुणों से युक्त तीन प्रकार की प्रकृति या उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ तीनों को और (ब्रीन् पितृन्) अग्नि, वायु, और जल इन तीन जीवों के पालकों कों ( विश्रद् ) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः) सबके ऊपर अध्यक्ष रूप में, सवको धारण करने में समर्थ होकर (तस्थौ) विराजता है ( ईम् ) इसके सामर्थ्य और तेज को सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि कोई भी (न अव-ग्लापयन्ति) तिरस्कृत नहीं कर सकते । विद्वान् लोग (अमुख्य) उस परोक्ष (दिवः) सवके कामना करने योग्य, तेजोमय, सब के रक्षक परमेश्वर कें ( पृष्ठे ) पालन, सबके वर्धन, सेचन के सामर्थ्य के वर्णन में (अविश्व-मिन्वां ) समस्त साधारण अज्ञ जनों से न सेवन करने योग्य (विश्वविदं) संमस्त संसार का ज्ञान कराने वाली (वाचं) वेद वाणी को (मन्त्र-यन्ते ) गूड़ रूप से, भाव पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। सर्वे वेदाः यत्प-दुमामनन्ति । ऋचोऽक्षरे परमे ब्योमन् । इति पञ्चदशो वर्गः॥ द्वादेशारं निहि तज्जराय वर्वतिं चक्रं पि द्यामृतस्य । ग्रा पुत्रा ग्रेग्ने मिथुनास्रो ग्रत्रे सुप्त शतानि विशातिश्चे तस्थः ११ भा - जिस प्रकार ( ऋतस्य ) सदागति शील काल का ( द्वाद-

शारं ) वारह मास रूप अरों वाला ( चक्रं ) संवत्सर चक्र ( द्याम् परि ) सूर्य के आश्रय पर (वर्वति ) सदा घूमता रहता है (तत् ) वह कभी (जराय न भवति ) नाश होने के लिए नहीं होता, पत्युत बराबर चलता रहता है। और उससे (सप्त शतानि विश्वतिश्व) सातसौ बीस (मिथुनासः पुत्राः ) जोड़े २, दिन रात, सूर्य के पुत्र के समान (आतस्थुः ) विद्यमान् रहते हैं उसी प्रकार ( ऋतस्य ) सत्य, चिन्मय आत्मा का ( द्वादशार चक्रम् ) बारह प्राण रूप अरों वाला चक्र अर्थात् करण समूह जो ( द्याम् परि वर्वीर्त ) इच्छा करने वाले मन के आश्रय पर चेष्टा करता है ( तत् ) वह ( जराय ) उसके नाश के लिये ( निह ) नहीं होता, प्रत्युत उसकीं शक्ति के विकास के लिये ही होता है। (अत्र ) इस देह में (सप्त शतानि विंशतिश्च ) सात सो बीस ( मिथुनासः ) जोड़े अध्यात्म तत्व ( पुत्राः ) पुरुष, आत्मा को त्राण करने वाले उसकी शक्ति को प्रकट करने वाले होकर हे ( अग्ने ) ज्ञानवान् पुरुष ! वे इस आत्मा के आश्रय देह में ( तस्थुः ) रहते हैं। संबन्सर में दिन रात्रि के समान प्राण और रिव दो पदार्थ हैं उनके ही अंशांश रूप से वर्ष के दिन रात्रि के समान ३६०, ३६० कलाएँ हैं। इसका विवरण देखो प्रश्न उप० १-६॥

पञ्चेपादं पितरं द्वादंशाकृति दिव आहुः परे अधी पुरीषिणम्। अधेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचेके पळर आहुरपितम् ॥१२॥

भा०—विद्वान लोग (पितरं) सबके पालक कालात्मा सूर्थ या संवत्सर को (दिवः) आकाश, या प्रकाशमान तेज के (परे अर्घे) सर्वोत्तम स्थान में स्थित (पञ्चपादं) क्षण मुहूर्त्त, प्रहर, दिवस, पक्ष इन अथवा हेमन्त, शिशिर को एक मानकर पांच ऋतु रूप चरणों और (द्वाद-शाकृतिम्) १२ मास रूप, १२ स्वरूप वाला और (पुरीषिणम्) वर्ष द्वारा जल वरसाने वाला, एवं सर्वशक्तिसम्पन्न (आहुः) बतलाते हैं। (अथ इमे) और ये (अन्ये) दूसरे विद्वान् (उपरे) सब प्राणियों को

जीवन में आनन्द्देने वाले ( सप्त–चक्रे ) अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दि<mark>न</mark> रात, मुहूर्त्तं इन सात अथवा सात ब्रहों की परिधि चक्रों से युक्त (फ्डरे) छः ऋतु रूप अरों वाले वर्ष से युक्त क़ान्ति चक्र में (विचक्षणं) विविध पदार्थों के दिखाने वाले सूर्य को (अर्पितम् आहुः ) स्थित बतलाते हैं। (२) अध्यात्म में —ज्ञान करने के पाचों साधनों का स्वामी आत्मा, 'पञ्च-पाद<sup>ृ</sup>है, १२ प्राणों का स्वामी होने से वह 'द्वादशाकृति' है । उसको काम<mark>ना</mark> <mark>शील देह के परम स्थान हृदय में 'पुरीषी', पु</mark>रु अर्थात् प्रीणन साधन इन्द्रियों द्वारा भोग्यं विषयों की इच्छा करता हुआ और इस देह रूप पुरका सञ्चा-लन करता हुआ बतलाते हैं। दूसरे व्यक्ति उसी को (सप्तचक्रे) सात भूर्धन्य प्राणों के चक्र या समूह या मूल, अधिष्ठान, नाभि मणिपूर, आज्ञा, सोम सहस्रदल आदि सात चक्र वाले और मन सहित छहों इन्द्रिय रूप अरों से युक्त इस देह में (विचक्षणं) विविध विषयों के द्रष्टा रूप से स्थित बतलाते हैं। इसका विवरण देखों प्रश्न उप० १ । ११ ॥ और (३) पुरमेश्वर ब्रह्माण्ड रूप पुरका संचालक होने से 'पुरीपी' है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द ये बढा के पञ्च पाद हैं। पञ्चतन्मात्रा, पञ्च स्थूल भूत अहङ्कार और महत् ये १२ उसी की शक्ति के द्वारा भौतिक विकास, आकार या विकार होने से वह बहा 'द्वादशाकृति' है ( दिवः परे अर्धे ) तेजीमय परमेश्वर के पाम समृद्ध रूप के निरूपण में उक्त प्रकार ब्रह्मको सबका उत्पादक पिता पालक बतलाते हैं। दूसरे उसी को सप्त तत्व कारकों से युक्त तन्मात्रामय ज्ञानसाधनों से सम्पन्न देह प्र दृष्टा रूप समष्टि चैतन्य रूप से वर्णन करते हैं। 'उ परे' इति उपनिषत्सम्प्रतः पाठः॥ अध्यात्म में सात धात से युक्त मनः सहित छ इन्द्रियों से युक्त देह में अधिष्ठित जीव का वर्णन करते हैं।

पक्चारे चके परिवर्तमाने तस्मिना तस्थुर्भवनानि विश्वा । तस्य नार्त्तस्तप्यते भूरिभारः सुनादेव न शीर्थते सनीभिः॥१३॥ भा०—(पञ्चारे चक्रे) पांच अरों वाला चक्र (परि वर्त्तमाने) जो बराबर घूम रहा है उसके आश्रय में ही (विश्वा भुवनानि तस्थुः) समस्त भुवन स्थित हैं। (तस्य ) उसका (भूरिभारः ) बहुत से भार से युक्त (अक्षः) धुरा (न तप्यते) गरम नहीं होता वह (सनाभिः) अपूनी नाभि सहित ( सनात् एव ) चिर काल से नित्य, अनादि से चला आ रहा है तो भी (न शीर्थते) वह नहीं घिसता (१) आदित्य या संवत्सर चक्र बराबर घूम रहा है। उसमें पांच ऋतु पांच अरे हैं। उसका अक्ष-अर्थात् अध्यक्ष बहुत से प्राणियों को भरण पोपण करने से 'भूरिभार' है। बह ( न तप्यते ) संतप्त नहीं होता, जिस प्रकार चक्र का धुरा बहुत भार लेकर चलता हुआ गरमा जाता है। उस प्रकार संदरसर चक्र का केन्द्र तप्त नहीं होता, तो भी वह कालचक्र अनादि काल से चला आ रहा है, वह क्षीण नहीं होता। (२) अध्यातम में—पांच इन्द्रि पांच अरे हैं। उनसे युक्त आत्मा के आश्रय ही सब ( भुवनानि ) उत्पन्न होने हारे प्राणी गण स्थिर हैं उसका (अक्षः ) अध्यक्ष आत्मा सबको धारण करके भी ( न तप्यते ) खिन्न नहीं होता, वह सर्व शक्तिमान प्रभु अनादि काल से विद्यमान्, सबका समान रूप से नाभि अर्थात् आश्रय है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। (३) यह समस्त जगत् चक्र भी पांच भूत रूप अरों से युक्त है, उसका अध्यक्ष भी ईश्वर है।

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दशं युक्का वहन्ति । सूर्यस्य चजू रजेकुत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा।।१४॥

भा०—जिस प्रकार ( उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति ) उत्तान इस भूमि पर दस अध एक ही रथ में जुड़कर उसको हो ले जाते हैं और (सनेमि अजर चक्र विवादतें ) हाल सहित दृढ़ चक्र बराबर घूमता जाता है (उत्ता-नायाम् ) उत्तम शक्तिमान् पुरुप, परमेश्वर के आश्रय पर विद्यमान प्रकृति में ही (दश) पांचों भूत और पांच उनकी तन्मात्राएं सब मिलकर दसों (युक्ताः) परस्पर सम्मिलित होकर (वहन्ति) इस जगत् को धारण करते हैं और ( सनेमि ) सर्वत्र समान रूप से नियम पूर्वक चलने हारा ( चक्रम् ) काल ( अजरं ) कभी नाश को न प्राप्त होकर ( वि वा-वृते ) विशेष रूप से वर्त्तता है, व्यतीत होता है। ( चक्षुः रजसा आवृ-तम् एति) जिस् प्रकार देखने वाली आंख प्रकाश से युक्त होकर आगे प्राह्म विषय तक जाती है और (भुवना) अन्य इन्द्रिय गण भी उसी के आश्रय रहते हैं उसी प्रकार (सूर्यस्य ) सूर्य, सर्वोत्पादक, सर्व प्रेरक सूर्य के समान तेजोमय परमेश्वर का (चक्षुः) सब पदार्थों को दिखाने और बतलाने वाला वेद और प्रकाशमय सूर्यादि (रजसा) प्रकाश युक्त तेज और ज्ञान से ( आवृतं एति ) युक्त होकर प्राप्त होता है ( तस्मिन् ) उसी के ऊपर ( विश्वा भुवनानि ) सब लोक (आ अपिता) स्थित हैं। (२) अध्यात्म में — सर्वे वशकारी कारक प्राण, सबसे ऊपर विद्यमान् चिति शक्ति के आधार पर चल रहा है और दश प्राण उसमें युक्त होकर देह को धारण करते हैं। सूर्य रूप आतमा या सूर्यचक सहस्रदल कमल का अन्तश्रञ्ज ज्ञानयुक्त होकर आगे बढ़ता है उसी के आश्रय सब देहस्थ भाणी जीते हैं।

साकुआनां सप्तर्थमाहुरेकुजं पिळ्यमा ऋषेयो देवजा इति । तेषांसिष्टानि विहितानि धामुशः स्थात्रे रेजन्ते विर्ह्वतानि रूपुराः॥ १४ ॥ १६ ॥

भा०—जिस प्रकार (सार्क-जानां) एक साथ उत्पन्न हुए वसन्तादि ऋतुओं में से (सप्तथम् ) सातवें को (एकजम् आहुः ) एक अधिक मास से ही उत्पन्न हुआ बतलाते हैं और (पट् यमाः इत् ऋपयः देवजाः इति आहुः ) छः यम अर्थात् जोड़े २, दो दो मासों के बने ऋतुओं को ऋषि, कान्तदर्शी विद्वान् 'देवज' अर्थात् तेजस्वी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ बतलाते हैं। (तेपाम् ) उनके (इष्टानि) समस्त प्राणियों को अभिल्पित स्वरूप (रूपशः विकृतानि) प्रत्येक के भिन्न र रूपमें प्रति पदार्थ विकार को प्राप्त हुए हैं, वे (स्थान्ने धामशः विहितानि) स्थिर सूर्य के ही धारण सामर्थ्य या तेज के अनुसार विविध रूप से बनते हैं उसी प्रकार आत्मा से अधिष्ठित देह में (साकं-जानां) एक साथ उत्पन्न शिरोगत सातों प्राणों में से (सप्तथम्) सातवें मुख्य प्राण को (ऋपयः) अध्यात्म वेदी ऋपिजन (एकजं आहुः) एक मात्र आत्मा के ही मुख्य बल से एवं अकेला ही उत्पन्न हुआ बतलाते हैं और (पट् इत् यमा देवजाः इति) शेष छहों जोड़े र प्राण 'देव' अर्थात् आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होते बतलाते हैं (तेपाम्) उनके (इष्टानि) अभिलिपत रूप आदि विषय भी (स्थाने धामशः) स्थाता, के धारण सामर्थ्य के अनुसार हो रचे हैं वे सब (रूपशः) प्रत्येक रूप र प्रति देह में (विकृतानि रेजन्ते) विकृत होकर गति करते हैं। इति पोडशो वर्गः ॥ स्थियः सुतिस्ताँ उमे पुंस आहुः पश्यंदच्यावान्न वि चेतदन्धः। कृविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात्स पितुष्पितासंत् १६

भा०—( खियः सतीः ) जो खियों हैं (तान् उ मे पुंसः आहुः )
उनकों ही विद्वान् लोग पुरुष कहते हैं अर्थात् (मे) मुझ परमेश्वर की
(खियः ) प्रकृति के परमाणुओं में घनी भाव उत्पन्न करने वाली शक्तियां
(सतीः ) जो सद् रूप से या बल रूप से वर्त्तमान हैं उनकों ही विद्वान्
(पुंसः आहुः) पुरुष रूप से अर्थात् अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि पुमान्
नामों से पुकारते हैं (तान् अक्षण्वान् पश्यत् ) उनको चक्षु वाला ज्ञानी
ही देखता है। (अन्धः न विचेतत् ) अन्धा अज्ञानी पुरुष उनको विशेष
रूप से नहीं जान सकता। (यः ) जो (पुत्रः ) पुरुष (किवः ) क्रान्त
दशीं मेधावी है (सः ईम् आ चिकेत ) वही उस तत्व को जानता है।
(यः ताः विजानात् ) जो उन शक्तियों को विशेष रूप से जान लेता है
वही (पितुः पिता असत् ) अपने पिता का भी पिता होने योग्य है।
ज्ञानवान् होने से वह पिता के तुल्य आदर योग्य होता है। (२) आदित्य

पक्षमं — सूर्य के रिहंम ही जल को अपने गर्भ में धारण करने में खियों के समान होते हैं और वे ही पुनः भूमि पर पुरुष के समान वीर्यवत् जल सेचन कर ओपधियों के उत्पादक होने से पुरुष के समान होते हैं। (३) आत्म पक्षमं — ज्ञानवृत्तियां या प्राण वृत्तियां अपने गर्भ में आत्मा को धारण करने से खियों के समान हैं और वे ही प्राण होने से पुमान हैं। अथवा (ताँ = ताः उ मे पुंसः — मम पुरुपस्थात्मनः) वे सव वृत्तियां मुझ पुरुष की ही है ऐसा बतलाते हैं। उनको ज्ञानी ही ज्ञानता है, अज्ञानी नहीं ज्ञानता बह्मज्ञानी पुरुष पुत्र अर्थात् अल्यायु होकर भी ज्ञानवान् होने से आंगिरस किव के समान वृद्ध अज्ञानियों के पिता के समान आदरणीय है।

श्चवः परेण पर एनावरेण पदा वृत्सं विश्वति गौरुद्स्थात्। सा कद्गीची कं स्विद्धं परागात्क्वं स्वित्स्ते नहि यूथे श्चन्तः १७

भा०—( परेण अवः अवरेण परः पदा दत्सं विश्रती गोः ) जिल अकार गाय परे के अर्थात् पिछले पेरों के नीचे और अगले पेरों के पीछे अपने बछड़े को धारण करती हुई ( उत् अस्थात् ) खड़ी होती है उसी प्रकार ( गोः ) यह सूर्य की उपा ( परेण पदा अवः ) परम स्थान आकाश से नीचे और ( अवरेण पदा परः ) अवर पद इस भूलोक से ऊपर अन्तरिक्ष गत मेच से ( वत्सं ) बसने वाले जीव लोक को पालन पोपण करती हुई ( उत् अस्थात् ) उदित होती है ( सा ) वह (कद्रीची) अदृश्य स्थान से, न जाने कहां से आती हुई (कं स्वित् अर्थ) किसी समृद्धतम आधे आकाश को ( परा गात् ) ज्यापती है (क्व-स्वित् ) कहीं भी वह सूर्य को वत्स के समान ( यूथे अन्तः न सूते ) सामान्य गौ के समान यूथ के बीच में नहीं प्रसव करती ( २ ) परमेश्वरी शक्ति सर्व ज्यापक होने से 'गौ' है । उसका पर पद आकाश और अवर पद यह लोक दोनों के बीच स्थित जगत् को ( पदा ) अपने सामर्थ्य से धारण करती हुई सबसे उच्चतम होकर विराजती है । वह अदृश्य होने से 'कदीची' है । ( कंस्वित् अर्थ )

किस किस या कर्ता, परम सुख मय, समृद्ध तम, परमेश्वर्यवान् परमेश्वर को ही प्राप्त है। वह ( यूथें अन्तः ) महत् आदि प्रकृति के विकृति गण में ( क्रित्वत् निह सूते ) किसी के भी आश्रय होकर जगत् को प्रसव नहीं करती । प्रत्युत परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति ही जगत् को उत्पन्न करती है। (३) अध्यात्म में देखो अथर्व ० का० ९। ९। १८।। पर आत्मा से नीचे और अवर इन्द्रिय गण से ऊपर आत्मा चिति शक्ति मन रूप वत्स के ( पदा ) ज्ञान शक्ति से धारण करती है वह अदृश्य होकर सुखमय आत्मा को ही प्राप्त होकर इस देहादि संघात से अतिरिक्त रहकर किसके आश्रय होकर मन आदि का प्रसव करती है ? किसी के भी नहीं। स्वतः। श्रुवः परेण पितरं यो श्रस्यानुवेद पर एनावरेण। कवीयमानः क इह प्र वीचहेवं मनः कुत्तो अधि प्रजातम् ॥१=॥ भा०—( यः ) जो विद्वान् पुरुष ( अस्य ) इस स्थावर जंगम जगत् के (अवः) इस लोक में प्रत्यक्ष और (परेण) परे अप्रत्यक्ष में भी (पितरं) परिपालक परमेश्वर को भी (एना अवरेण परः) इस पृथ्वी लोक से ऊपर (परेण अवः) पर आकाश से नीचे स्थित. मेव या विद्युत के समान सबके बीच में विराजमान् सर्व सुख प्रद सबके जीवन प्रद (अनु वेद) विद्याभ्यास, ज्ञान, ध्यान, मनन, दुर्शन, द्वारा साक्षात् जान लेता है वह (इह) इस लोक में (कः) कोई विरला ही होता है जो (कवीयमानः) अति विद्वान् कान्तदर्शी होकर (प्र वोचत् ) तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। वहीं अध्यात्म में यह भी बतलाता है कि ( एवं ) इसी प्रकार ( मनः ) मनन शील अन्तःकरण, और ज्ञानशील वित् और मन, चेतना वान् जीव गण भी (कुतः अधि प्रजातम् ) कहां से उत्पन्न होता है। (अथर्व०९।९।१८) ये अर्वाञ्चस्ताँ उपराच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः। इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति १६

भा०-( ये अर्वाञ्चः ) जो समीप, उरे के हैं (तान् उ) उनकी ही विद्वान् लोग (पराचः आहुः) पर अर्थात् दूर के बतलाते हैं। और (ये पराञ्चः ) जो दूर के हैं ( तान् उ अर्वाचः आहुः ) उनको भी समीप का ही बतलाते हैं। अर्थात् जिस प्रकार समीप देश के लोगों को भी कोई सम्बन्ध न होने से अपने से दूर और दूरके छोगों को भी सम्बन्ध होने से अपने निकट तम सम्बन्धी कहा करते हैं उसी प्रकार (अर्वाञ्चः) इस जगत् में कार्यं रूप से दीखने वाले जलादिको ही ( पराचः ) कारण रूप से भी निर्देश करते हैं और कारण रूप से स्थित सूक्ष्म परमाणुओं को स्थूल कार्य रूप में बना हुआ बतलाते हैं। तत्वतः कार्य कारण में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। (इन्द्रः सोमः च) महान् जगत् में इन्द्र परमेश्वर और सोम जीव या सर्व प्रसव कर्त्ता प्रधान तत्व दोनों मिलकर (या च-कथुः ) जिन विकृत परिणामों को उत्पन्न करते हैं (धुरा न युक्ताः) धुरे में लगे अश्व जिस प्रकार रथ स्थित लोगों को ढोले जाते हैं उसी प्रकार (तानि) वे विकार परिणाम भी (धुरा युक्ता) धारण शील परमेश्वर के बल से संयोग को प्राप्त होकर (रजसः) रजो गुण से उत्पन्न, एवं अभिब्यक्त उत्पन्न लोकों को (वहन्ति) धारण करते हैं। (२) जो जीवगण इस लोक में हैं वे ब्रह्म से दूर होने से (पराञ्चः ) दूरस्थ हैं। जो इस लोक को छोड़ दूर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं उनको ही ब्रह्म पद के समीप गया बतलाते हैं। जीव और ब्रह्म दोनों के किये कर्मही सब लोकों को धारण करते हैं। (३) दूर के यह आदि समीप और समीप के चक्र गति वश से दूर हो जाते हैं। चन्द्र और सूर्य के अमण ही लोकों को धारण करते हैं। (अथर्व ०९।९।१९)

द्वा संपूर्णा संयुक्त संखाया समानं वृद्धं परि षस्वजाते। तयोरन्यः पिष्पेलं स्वाद्धत्त्यनेश्चन्यो श्रमि चाकशीति २०१९७ भा०—इन्द्र सोम, जीव, ब्रह्म और आत्मा तथा अन्तःकरण इनका चुक्ष पर स्थित दो पक्षियों के दृष्टान्त से वर्णन करते हैं। जिस प्रकार (द्वा सुपर्णा ) दो उत्तम पंखों वाले पक्षी ( युजा ) एक साथ प्रेम से संयुक्त हुए, (सखाया) एक दूसरे के मित्र बने हुए, एक नाम वाले, (समानं) एक ही (वृक्षं परि) वृक्ष के ऊपर (सस्वजाते) स्थित होकर एक दूसरे से आलिंगन करते या वृक्ष का आश्रय लेते हैं, उसपर सुख लाभ करते हैं। (तयोः अन्यः) उनमें से एक (स्वादु पिष्पलं अत्ति ) स्वादयुक्त फल खाता हो (अन्यः) दूसरा (अनश्चन्) न खाता हुआ (अभि चाकशीति) देखा करे उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा, दोनों ( सुपर्णा ) शोभन, सुन्दा, उत्तम ज्ञान और पालन शक्ति से युक्त होने से 'सुपर्ण' हैं। परमात्मा सर्वोत्तम ज्ञानी सब से बड़ा पालक है, जीव उत्तम कर्म करने हारा, उसके दिये ज्ञान से ज्ञानवान्, यम नियमादि का पालक और अधीनस्थ प्राणों और देहादि संघात का पालक होने से 'सुपर्ण' है। वे दोनों ( सयुजा ) सदा साथ रहने वाले साथी हैं। वे व्याप्य व्यापक भाव से सदा सम्बद्ध हैं, पिता पुत्र भाव से, आश्रयाश्रयी भाव से, उपास्य-उपासक भाव से सदा युक्त हैं। (सखाया) दोनों सखा अर्थात् मित्र के समान रहते हैं। 'आत्मा' यह दोनों समान नाम है। एक समान दोनों स्वप्रकाश हैं। वे दोनों (समान वृक्षं परि सस्वजाते ) एक समान बुझ का आश्रय हेते हैं। ब्रश्चनीय अर्थात् कारे जाने वाले देह में जीवातमा आश्रित है। विराट् ब्रह्माण्ड रूप में परमेश्वर है। वह प्रलय में काट दिया जाता है। (तयोः अन्यः) उन दोनों से एक जीवात्मा (स्वादुः) स्वादु, मनोहर वाञ्छित (पिप्पलं) पर्के फल के समान अपने किये पाप पुण्यमय कर्म के सुख दुःख रूप फलका भोग करता है। और (अन्यः) दूसरा, परमेश्वर (अनदनन्) भीग नहीं करता हुआ ( अभि चाकशीति ) केवल साक्षी मात्र होकर सर्व द्रष्टा होकर रहता है। (२) मन और आत्मा पक्षमें — वे दोनों उच्छेद्य देह में स्थित हैं। आत्मा साक्षी, असंग है, भोक्ता मन है 'बृक्षः'— इर्ध्वसूलोध्वाक्शारवः एपोऽश्वस्थः सनातनः। इत्यादि क्षेत्रसंज्ञकः)। (३) सूर्व में—दो प्रकार के किरण हैं एक तप से (पिष्पलं) जल प्रहण करते हैं। दूसरा प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं। इति सप्तदशो वर्गः॥ यत्री स्वपर्णा अमतस्य आगमनियेषं विद्याभिस्वरहित।

यत्रो सुवर्णा श्रमृतस्य भागमनिमेषं विद्धामिस्वरन्ति । इनो विश्वस्य भुवनस्य ग्रोपाः समा धीरः पाकमत्रा विवेश२१

भा०—जिस प्रकार ( सुपर्णाः ) रिवमयें ( अमृतस्य भागम् ) जल के अंश को लेती और ( अनिसेपं ) निरन्तरं ( विद्या ) सब पद्धों के लाम या ज्ञान कराने के निमित्त ( अभिस्वरन्ति ) सर्वत्र प्रकाश करती हैं जल ग्रहण के लिये सर्वत्र तपती हैं, ( इनः ) सूर्य ( विश्वस्य भुवनस्य ) समस्त जगत् का (गोपाः) रक्षक है (सः) वह (पाकम् आविवेश) पकने योत्य ओपधि आदि में किरणों द्वारा प्रविष्ट हो जाता उनको परिपक रस प्रदान करता है। उसी प्रकार (यत्र ) जिस परमेश्वर में (सुपर्गाः ) उत्तम कार्य और ज्ञान से सम्पन्न, उत्तम गति से जाने वाले देवयान मार्ग के आत्म ज्ञानी पुरुष (अमृतस्य ) उस अमृत, नित्य, अविनाशी, परमेश्वर के स्वरूप के (भागम् ) भजन सेवन को ही (अनिमेषं ) निरन्तर समा-हित चित्त होकर ( विद्या ) ज्ञान और परम पद के लाभ के लिये (अभि-स्वरन्ति ) उसी की स्तुति करते और अन्यों को उसका उपदेश करते हैं। और वहीं (इनः) सबका स्वामी परमेश्वर (विश्वस्य भुवनस्य) समस्त जगत् का (गोपाः) रक्षक है। (सः) वह (धीरः) ध्यानवान्, धीर वुद्धिमान् पुरुष (पाकम्) परिपक ज्ञान वाले (मा) मुझ साधक को (अत्र) इस परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग में (आविवेश) सब प्रकार से ज्ञान प्रदान करे। (२) अध्यात्म में - याह्य के [निरु० ३।२।६] अनु-सार-इन्द्रिय गण 'सुपर्ण' हैं। अविनाशी आत्म-चैतन्य द्वारा गृहीत ज्ञान

को ग्रहण करती हैं। वह (इनः) आत्मा सब इन्द्रियों का रक्षक है। वह मुझ अपरिपक्ष ज्ञानवान् पुरुप को प्राप्त हो। यहिमन्वृत्ते मुध्वद्गं सुपूर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। तस्येद्गिहः पिष्पलं स्वाद्वये तन्नोत्त्रेश्चाः पितरं न वेदं॥ २२॥

भा - ( यस्मिन् वृक्षे ) जिस अन्धकार को काट देने वाले, सूर्य में (मध्वदः सुपर्णाः) जल प्रहण करने वाले रहिम गण (अधिविश्वे) समस्त जगत् पर ( निविशन्ते ) पड्ते और प्रकाश, ताप और जल प्रदान करते हैं ( तस्य इत् ) उस सूर्यं का ( स्वादुः पिप्पलं आहुः ) उत्तम फल तथा उसके उत्तम पालन सामर्थ्य रूप विद्वान् जन बतलाते हैं। (यः पितरं न वेद ) जो सर्व पालक सूर्य को नहीं जानता (तत् न उत नशत्) वह उस परम सुखद जल के सुख प्रद बल को नहीं प्राप्त करता है। (२) (यस्मिन् वृक्षे) जिस संसार रूप वृक्ष के ऊपर (मध्वदः) मधुर कर्म फल के भोक्ता ( सुपर्णाः ) उत्तम कर्म और ज्ञानवान् जीवगण ( निविशन्ते ) आश्रय पाते और ( अधि सुदते च ) अपनी सन्तान उत्पन्न-करते और परमेश्वर का भजन करते हैं ( तस्य इत् ) उसके (अग्रे) उत्तम स्थान में ( पिष्पछं स्वादु आहुः ) पालन कारी उत्तम आनन्द प्रद फलकी विद्वान् लोग चर्चा करते हैं। ( यः ) जो पुरुप अज्ञानवश (पितरं न वेद) सर्व पालक परमेश्वर को नहीं जानता। वह ही (तत् न उत् नशत्) उस स्वादु परम आनन्द रूप फल को नहीं प्राप्त करता। अध्यातम में— इस वृक्ष रूप देह में पाण गण सुपर्ण आश्रय लेते और देह को प्रेरते हैं। उसके अब्र अर्थात् उत्तमांग भाग शिर में उत्तम पालन कर आनन्द लास होता है। इसके पालक आत्मा को जो साक्षात् नहीं करता उसको वह आनन्द लाम नहीं होता।

यहायुत्रे अधि गायुत्रमाहितं त्रेष्ठभाद्धा त्रेष्ठभं निरतंत्तत । यहा जगुज्जगुत्याहितं पदं य इत्तद्धिदुस्ते अनुतत्वमानशुः॥२३॥ भा०—(यत्) जो (गायत्रम्) गायत्र (गायत्रे) गायत्र में (अधि आहितम्) स्थित है और (त्रेंप्टुभात् वा) त्रेंप्टुभ से (त्रेंप्टुभं निर् अतक्षत) जिस त्रेंप्टुभ को प्राप्त करते हैं (यद्वा) और जो (जगत् जगती आहितं) जगत् जगती में स्थापित है (ये इद्) जो विद्वान् पुरुष (तत् पदम्) उस परम ज्ञातन्य तत्त्व को जान रेते हैं वे अमृतत्व को भोग करते हैं। (१) गानकरने वाले का त्राण करने वाला परमेश्वर ही गायत्री छन्द में वेद में स्तुति किया है। तीनों वेदों से स्तुति करने योग्य परमेश्वर ही त्रिप्टुप् छन्दों से वर्णन किया है। जगती छन्दों में भी वही (जगत्) सर्व ज्यापक प्रभु वर्णन किया गया है। उस परम सर्व-प्रेरक, प्राप्तन्य और ज्ञेय परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमृतत्त्व को भोगते हैं। शेप अन्य सब पक्षों के अर्थों का सप्रमाण स्पष्टी करण देखों (अर्थवं भाष्य का० ९ सू० १०।१)।।

गायत्रेण प्रति मिमीते श्रकेमकेंण साम त्रैष्ट्रेभेन वाकम्। वाकेन वाकं द्विपदा चंतुष्पदाचरेण भिमते सुप्त वाणीः॥ २४॥

भा०—वह परमेश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्द से (अर्क ) ऋग्वेद को (प्रति मिमीते ) बनाता है। (अर्केण साम) ऋचाओं के समूह से (साम) सामवेद को रचता है। (त्रैण्डुभेन) त्रिण्डुभ् छन्द या तीनों वेदों के मन्त्रों से (वाकम्) यजुर्वेद को रचता है। और (वाकन) यजुर्वेद से (वाकम्) अथर्ववेद को रचता है, (हिपदा) दो चरणों और (चतुष्पदा) चार चरणों वाले (अक्षरेण) अक्षरों से ही विद्वान् होग (सस वाणीः) सातो छन्दोमय वाणियों को (प्रति मिमते) ज्ञान करते हैं। अथवा (२) (अर्क ) अर्चना करने योग्य प्रभु को विद्वान् पुरुष (गायत्रेण प्रतिमिमीते) गायत्र छन्द अर्थात् ऋग्वेद से ज्ञान करता है। (साम) सर्वत्र समान रूप से व्यापक प्रभु का वह (अर्केण) ऋक् समूह से या ऋचाओं के आश्रय लेकर ज्ञान करे। (वाकं) प्रश्न प्रति प्रश्न या गुरु

के उपदेश द्वारा जानने योग्य परमेश्वर को (त्रेष्टुभेन) त्रिष्टुभ छन्द द्वारा ज्ञान करे और (वाकेन) प्रश्न प्रतिप्रश्न या गुरूपदेश द्वारा ही उस उपदेष्टव्य परमेश्वर को जान छेता है। द्विपात अक्षर अर्थात पुरुप, जीव और चंतुष्पात अक्षर परमेश्वर दोनों के ज्ञान पूर्वक ही विद्वान (सप्त वाणीः) सातों छन्दों में विभक्त वेद वाणियों का (प्रति मिमते) पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। अन्य पक्षों का सप्रमाण संक्षिष्ठ स्पष्टी करण देखों (अर्थवंवेद भाष्य का० ९। १० मन्त्र २)।

जर्गता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूर्यं पर्धपश्पत् । गायुत्रस्य समिधंस्तिस्य आहुस्तती महा प्र रिरिचे महित्वा ॥२४॥१८॥

भा०—वह परमेश्वर (जगता) अपने सर्वप्रेस्क, गित देने वाली गमन रूप काल शक्ति से ही (सिन्धुम्) बेग से गित करने वाले स्यादि लोक समृह को (दिवि) आकाश में (अस्तभायत) स्तब्ध करता है, थामता है और (रथन्तरे) अन्तरिक्ष में या और अधिक वेगवान शक्तिमान के आश्रय पर ही (स्प्र्य) स्पूर्य के समान तेजस्वी पिण्ड को (पिर अपश्यत्) सर्वत्र अमण करते हुए दिखाता है। उस (गायत्रस्य) गान करने वाले के रक्षक प्रभु परमेश्वर के ही अधीन (सिमधः) अच्छी प्रकार देदीप्यमान (तिसः) अझि, विद्युत् और सूर्य तीनों हैं। (ततः) वह उनसे भी अधिक (महित्वा महा) महान् सामर्थ्य से और महान् स्वरूप से (प्रिरित्ते) उनसे कहीं बढ़कर है। विशेष विवरण देखों (अथर्व० का० ९। १०।३)।। इत्यष्टादशों वर्गः॥

उप ह्रये सुदुवा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्। श्रेष्ठं सुवं संविता साविषक्षोऽभीको प्रमस्तदुषु प्रावीचम्॥२६॥

भा०—जिस प्रकार कोई गृहस्य (सुदुवां धेनुम् ) सुख पूर्वक दोहने योग्य, सुशील दुग्धदात्री गांच को चाहता है और (सुहस्तः गोंधुक् दोहत् ) कुशल पुरुष उसको दोहता है। यज्ञकर्ता उत्तम यज्ञ करता है, उसी

प्रकार में ( एतां ) उस वाणी रूप, आत्मारूप, परमेश्वर रूप और भूमि रूप ( सुदुवाम् ) सुखों को दोहन करने वाली ( धेनुम् ) सब रसों का पान कराने वाली, गौ के समान ही ( उपह्वये ) जानकर उसकी स्तुति करता हूं। ब्रह्मवाणी का गुरु के समीप जाकर अध्ययन करता हूं (सुह-स्तः ) उत्तम, कुश्रुल, अज्ञान और बाधक कारणों का नाश करने में चतुर पुरुष (गोधुक्) गो अर्थात् वाणी के रस का दोहन करने हारा विद्वान, पुरुष ही ( एनाम् ) इसको ( दोहत् ) दोह पाता है । पृथ्वी, को दोहनः करने में कुशल पुरुष उत्तम शत्रुहन्ता राजा उसे दोहता है। आत्मा रूप गौ को वाधनाओं का नाशक योगी ही दोह पाता है। (अभीदः धर्मः सविता सवं साविषत् ) जैसे अति प्रदीप्त, घाम और सूर्यं या तेजस्वी, प्रतप्त सूर्यं जल को वृष्टि रूप में और अन्न को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार (सविता). शिष्यों का आज्ञापक आचार्य ( अभीद्धः ) स्वयं तेजस्वी ( घर्मः ) तपस्वी, या ज्ञान का क्षरण करने हारा होकर ( श्रेष्टं सवं ) सब से उत्तम ज्ञाना-भिषेक ( साविषत् ) करता है। (तत् उ सु प्रवोचम् ) उसका ही मैं सदा उत्तम रीति से उपदेश करता हूं। विशेष देखो अथर्व० ७। ७३। ७॥ हिङ्कृएवृती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्। दुहामुश्विभ्यां पयो श्रुघ्न्येयं सा वर्धतां महुते सौर्भगाय॥२७॥

भा०—जिस प्रकार (वत्सम् इच्छन्ती) अपने बछड़े की प्यारी गौ (हिंकुण्वती) अपने वत्स के प्रति प्रेम हिंकार शब्द पूर्वक उस को चूमती हुई (मनसा अभि आ अगात्) चित्त से स्नेहपूर्वक गृह में बछड़े के समीप आ जाती है और वह (वसूनां) मनुष्यों के (वसुपत्नी) अन्न, हुग्ध, घृत आदि सब ऐश्वयों और वाल वृद्धादि सबको पालने वाली होती है। (इयं अध्न्या) वह कभी वध न करने योग्य एवं सदा पालने योग्य होकर (अश्विभ्यां) स्त्री पुरुपों के लिये (पयः दुहाम्) दूध प्रदान करती है और (सा महते सौभगाय) वह बड़े भारी सौभाग्य की

वृद्धि के लिये (वर्धतां) वृद्धि को प्राप्त हो। उसी प्रकार (वस्तां वसुपतां) समस्त लोकों में वसने वाले जीवों को पालन करने वाली और (मनसा) ज्ञानपूर्वक (वत्सम् इच्छन्ती) वसे हुए इस लोक रूप वत्स्र को प्रेम से चाहती हुई, प्रभु की परमेश्वरी शक्ति (हिंहण्वती) वेद द्वारा ज्ञानोपदेश करती हुई (अभि आ अगात्) साक्षात् दिखाई देती है। (इयं) वह (अब्न्या) अविनाशिनी होने से 'अब्न्या' है। वह (अश्विभ्यां) इन्द्र, वायु और आत्मा और मन दोनों को (पयः दुहाम्) पृष्टिपद्र सामर्थ्य प्रदान करती है। उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (वर्धताम्) सबसे वदकर है और वह हमें बढ़ावे। शेप पक्षों की योजना देखों अथर्व००। ७३। ८॥

गौरमिभेदेनुं वृत्सं भिषन्तं सूर्घानं हिङ्ङंकुणोन्मातवा उ । स्कांगं घर्मम्भि वाव्याना मिमाति मायुं नयते पर्योभिः॥२८॥

भा०—जिस प्रकार (मिपन्तं वत्सं अनु) शब्द करते हुए या, उत्सुकता से, छटपटाते या आंख झपकते बछड़े को देख कर प्रेम से (गौः अमीमेत्) गौ शब्द करती है और (मातवा छ) उसको प्रेम पूर्वक अपनाने के लिये (हिंड अक्टणोत्) चाहती, सूंघती और पुचकारती है। वह (धम स्काणं) रस उत्पन्न करते हुए बछड़े को लक्ष्य करके (अभि वावशाना) अति कामना करती हुई, या उसको बुलाती हुई (मायुं मिमाति) शब्द करती है, हंभारती है उसी प्रकार मेघस्थ वाणी विद्युत् और मेघ रूप रस से भरी गौ और पृथिवी रूप कामधेनु, (मिपन्तं) जल वृष्टि के लिये उत्सुक एवं (बत्सं) वसे हुए स्थावर जंगम संसार के प्रति (अमीमेत्) गर्जना करती है उसी प्रकार (मिपन्तं) एक टक से देखने वाले या दया और अन्न को पुकारने वाले प्रजाजन के प्रति (अमीमेत्) ध्विन करती है वह (प्रातवे) माता के समान प्रजामात्र के पालन पोषण के लिये (मूर्धानं) शिर पर गर्जती मानो उसको चूमती हुई (अमीमेत्)

विशेष ध्वनि करती है। वह (सृकाणं वर्मम् अभि वावशाना) जल उत्पन्न करते हुए प्रतप्त सूर्य को लक्ष्य करके मानो उस जलादि को चाहती हुई शब्द करती ( पयोभिः पयते ) जलों से बरसती है । ( २ ) अध्यात्म में - व्यापक और ज्ञानमय होने से परमेश्वर और आत्मा दोनों ही 'गौं' हैं। प्रजाजन वत्स है वह मानो सब को दया से अपनाने <mark>या</mark> सब को ( मातवै उ ) ज्ञान कराने के लिये ( अमीमेत् ) आचार्य के समान उपदेश करती और ( हिंङ् अकृणोत् ) सामगान आदि करती है। वह ( धर्मभ् सुकाणं अभिवावशाना ) तप करते हुए शिष्य के प्रति उप-देश करने वाले आचार्य के समान संतप्त ताप, प्रकाश या क्षरणशील ज<mark>ल</mark> का सर्जन करते हुए 'मेधया' आदित्य के समान भीतरी अन्तःकरण में तेज और आनन्द रस का सर्जन करते हुए आत्मा को ( अभिवावशाना ) अपने अधीन करती हुई, उसके प्रति अन्तर्नाद करती हुई (मायुं मिमाति) ज्ञान-पूर्ण उपदेश करती है और ( पयोभिः ) पुष्टि कारक पदार्थों या ऐश्वर्यों से ( पयते ) उन्हें पुष्ट करती है। अन्य पक्षों की योजना देखो अथर्व ० अ० १ ০। ९। ৩।। (३) इसी प्रकार वाणी रूप गौ (वन्सं) अर्थात् बोलने में मुख्य कारण के ही अधीन होकर ( मूर्धानं मियन्तं अनु अमीमेत् ) शिरोभाग की तरफ आते हुए के अधीन रहकर ध्वनि करती ( मातवै ) ज्ञान कराने के लिये ध्वनि करती है ( वर्मम् ) नाद रस को रचने वाले आत्मा के अधीन ही शब्द करती हुई नाद उत्पन्न करती और आत्मा के तृप्तिकारक रसों से ज्ञान उत्पन्न करती है।

श्रयं स शिङ्के यन गौर्भीवृता मिमाति मायं ध्वसनावधि श्रिता। सा चित्तिभिनि हि चकार मत्ये विद्युद्धवन्ती प्रति विविमौहत ॥ २६॥

े भा०—( सः शिक्ते ) बछड़ा जिस प्रकार मनोहर ध्वनि करता है (येन गौः अभीवृता) जिसके साथ गौ आकर लिपट जाती है। (ध्वसानौ

अधि श्रिता ) गौओं के निवास स्थान में खड़ी रहकर (मायुं मिमाति ) शब्द करती, हंभारती है। वह ( चित्तिभिः ) अपने पालन आदि कर्मों से ( मर्त्यं हि नि चकार ) मनुष्य मात्र को नीचे करती, स्वयं सर्वोपरि आदर का पात्र होती है। वह (विद्युद् भवन्ती) विद्युत् के समान कान्तिमती और विशेष कामनावाली होकर (विविम् ) वरण करने योग्य स्वरूप को ( प्रति औहत ) प्रकट करती है। (२) इसी प्रकार (सः अयं) वह यह मेघ ( शिङ्क्ते ) ध्वनि अर्थात् गर्जना करता है । ( येन ) जिसके साथ २ (गौ) अति वेग से जाने वाली मध्यमिका वाक्, विद्युत् (अभी-वृता ) सब तरफ चम चमाती हुई ( ध्वंसनी ) ध्वंस होने अर्थात् क्षीण होने वाले मेघ के आश्रय में (अधिश्रिता) आश्रित हुई (मायुं मिमाति) शब्द किया करती है। (सा) वह (चित्तिभिः) तीव्र कियाओं से ( मर्त्य हि नि चकार ) मनुष्य मात्रको भयभीत करती है। वह ( विद्युद् भवन्ती ब्रविम् प्रत्योहत ) विशेष दीप्तिमती होकर अपने को वरण करने वाले आकर्षक पदार्थ के प्रति बह जाती है । अथवा अपना रूप प्रकट करती है। (३) (अयं सः शिंक्ते) वह परमेश्वर ही वेद द्वारा गर्जते मेघ के समान, आचार्यवत् उपदेश करता है जिसके साथ वेद वाणी व्यापक होकर भी सदा उपदेश देती है। और वह नाशवान् वर्ण की ध्वनि पर आश्रित रह कर (चित्तिभिः) ज्ञानों द्वारा (मर्त्यं नि चकार) मनुष्य का बड़ा उपकार करती है (विद्युत्) विशेष २ अर्थ को द्योतक होकर (विविम् ) वरणीय परमेश्वर के ही स्वरूप को प्रकाशित करती, उसीका मितिपद वर्णन करती है। विशेष देखों ( अथर्व ० ९। १०। ७॥) श्चनच्छ्रेये तुरगातु जीवमेज दुवं मध्य श्रा पस्त्यानाम्। जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यों मत्येना सयोनिः॥३०॥१६

भा०—(जीवः) जीव आत्मा (पस्त्यानां मध्ये) गृहों के बीच में गृह-पति के समान और प्रजाओं और सेनाओं के बीच प्रजापति, राजा और सेनापति के समान देहों के बीच उनका (ध्रुवम्) धारण करने वाला होकर स्थिर रूप से (जीवम् ) जीवनपद और प्राणधारक ( तुरगातु ) अति वेग से इन्द्रियों में गति उत्पन्न करता हुआ, ( एजत् ) शरीर को स<mark>ञ्चालित</mark> करता हुआ और (अनत्) प्राण देता हुआ, चेतन रूप होकर ( शये ) ब्याप रहा है वह ( जीवः ) जीवात्मा ( मृतस्य ) मरने वाले जड़ देह के बीच में (स्वधाभिः) अपने आप को धारण करने वाली शक्तियों या अन्नों कें द्वारा ( चरति ) भोग कराता और विचरता है। वह स्वयं ( अमर्त्यः ) मरणधर्मा देह से भिन्न होकर भी ( मर्ल्जेन ) मरने वाले शरीर के साथ ( सयोनिः ) एक ही आश्रय में रहता है। परमेश्वर के पक्ष में -- परमेश्वर (अनत्) सबको प्राण देता हुआ (तुरगातु) शीघ्र गति देने वाला, सर्व प्रेरक, ( ध्रुवं ) कूटस्थ ब्रह्म ( पस्त्यानां मध्ये जीवम् एजत् ) शरीरों और लोकों के बीच में कर्मानुसार जीव को प्रवेश करता हुआ स्वयं (शये) अदृश्य, निश्किय रूप से न्याप रहा है और (जीवः मृतस्य स्वधाभिः चरति) जीव जड़ देह का अपने किये कर्मी द्वारा या अन्नों से भोग करता है। वह आतमा या ब्रह्म (अमर्त्यः ) मरणधर्मा जीव से भिन्न होकर भी ( मर्त्ये-न सयोनिः ) जीव के साथ ही व्यापक रूप से रहा करता है। देखों (अथर्व०९।१०।८॥) इत्येकोनविंशो वर्गः॥

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पृथिभिश्चरेन्तम्।
स सुश्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः॥३१॥
भा०—में उस (गोपाम्) सब के रक्षक को (पथिभिः) नाना मार्गों से (आ चरन्तं च) समीप आते और (परा चरन्तं च) दूर जाते हुए तथा (अनिपद्यमानं) कभी भी नाश को प्राप्त न होते हुए को (अपश्यम्) निकट और दूर के मार्गों से गुज़रते एवं अस्त न होने वाले सूर्य के समान नाना प्रकारों से साक्षात् करता हूं। परमेश्वर नाना मार्गों तथा उपायों अर्थात् साव्विक साधनों से साधक के कभी अति निकट और तामस प्रवृत्तियों

से कभी बहुत दूर होता प्रतीत होता है। और (सः) वह (सधीचीः) उसके सदा साथ रहने और उसके साथ ही प्रकट होने वाली, स्वामाविक और ( विपूचीः ) सब तरफ़ जाने और न्यापने वाली शक्तियों को किरणों के समान ( वसानः ) अपने में धारण करता हुआ ( भुवनेषु ) उत्पन्न हुए समस्त लोकों के (अन्तः ) भीतर और (आ वरीवर्त्ति ) बाहर सर्वत्र वर्त्तमान रहता है। (२) आत्मा भी (आ च परा च पथिभिः) आभ्यन्तर और वाह्य, तथा ब्रह्म के या अध्यात्म के समीप और दूर ले जाने वाले मार्गों से विचरते, कभी नाश न होने वार्ले इन्द्रियों के पालक आत्मा की मैं साक्षात् करूं। वह स्वाभाविक और विविध दिशाओं में जाने वाली पाण और इन्द्रियों की चेष्टाओं पर वश करता हुआ ( भुवनेषु ) समस्त भाणों के भीतर (वरीवर्त्ति) चेष्टा करता है। (देखो अथर्व ० ९।१०। १९) य है चुकार न सो अस्य वेंद्र य है दुद्र्श हिरुगंत्र तस्मात्। संमातुर्योना परिवीतो ऋन्तवैहुपूजा निऋँ तिमा विवेश ॥३३॥ भा०-(यः) जो जीव (ई चकार) यह सब कार्य करता है (सः) वह जीव भी ( अस्य ) इस जीव के स्वरूप को नहीं जानता है। और जो (ईं) इस सब अपने कर्म आदि को (ददर्श) साक्षी होकर देखता है वह भी (तस्मात्) उस सब से (हिरुक्) पृथक् और छिपा हुआ अदृश्य है। (सः) बह (मातुः) माता के (योनी) गर्भाशय के (अन्तः) भीतर (परिवीतः) लिपट २ कर (बहुप्रजाः) बहुत से जन्म धारण करता हुआ ( निर्ऋतिम् ) प्राकृत बन्धन को ( आविवेश ) भारता है या भूमि को प्राप्त होता है। अथवा-परमेश्वर पक्ष में-देखो अथर्व० भाष्य १।१०।१०॥ आदित्य मेघ पक्ष में—जो (ईं) जल वृष्टि आदि जगत् के पालन के कार्य करता है (सः) वह आदित्य आदि जड़ होने से उसकी नहीं जनता (यः ई ददर्श) जो इस सृष्टि के बीच जल वृष्टि होने और जगत् के पालन की व्यवस्था को देखता है वह (तस्मात् हिरुग् इत् नु) अवश्य उससे भिन्न और छिपा हुआ है। (सः) वही (मातः यौनौ) अन्तरिक्ष के एक देश में (परिवीतः) प्रकाशित होके (बहु प्रजाः) बहुत अन्नादि एवं जीव गणों को प्रजापित के समान उत्पन्न करता हुआ (निर्ऋतिम् आ विवेश) जल रूप से भूमि को प्राप्त हो जाता है। (३) इसी प्रकार जो जीव निषेकादि से गर्भ स्थापन करता है वह जीव के गर्भ में उत्पत्ति के रहस्य को नहीं जानता। प्रभु जो जीव या जनक पिता से भी भिन्न और बढ़कर है वह उसे देखता है। वह मातृयोनि में बहुत जन्मों के बाद आकर बन्धन कष्ट को प्राप्त होता है।

द्योमें पिता जीनता नाभिरत्र बन्धुमें माता पृथिवी महीयम्। उत्तानयोश्चम्बो योनिर्न्तरत्रा पिता दृष्टितुर्गर्भमाधात्॥३३॥

भा०—(मे) मेरा (पिता) पालक और (जिनता) उत्पादक (द्योः) सूर्य है, वही (मे) मुझ जीवको (नाभिः) बन्धन में बांधने वाला, एवं केन्द्र के समान हम सब जीवों का आश्रय है। (अत्र) उसी आश्रय में (मे बन्धुः) मेरे बन्धु के समान श्रेम से बांधने वाली, (माता) माता के समान गर्भ में धारण करके उत्पन्न कर पालने वाली (इयं) यह (मही) बड़ी विस्तृत और आदरणीय, सब अन्नादि भोग्य पदार्थों को देन वाली (पृथिवी) पृथिवी, है। (उत्तानयोः) उतान श्रयन करने वाले, (चम्बोः) एक दूसरे का परस्पर भोग करने हारे माता पिता के समान उर्ध्व उत्कृष्ट शीति से अति विस्तृत (चम्बोः अन्तः) भोग्य भोक्षु के समान परस्पर संयुक्त सूर्य और पृथिवी दोनों के बीच में मेरा (योनिः) प्रकट होने का स्थान है। (अत्र) इस स्थान में ही (पिता) सब का पालक जगदीश्वर (दुहितुः) सब भौतिक अन्नादि ऐश्वर्यों को दोहन या पूर्ण करने वाली पृथिवी का (गर्भम् आधात्) गर्भ धारण कराता है। अथवा (दुहितुः) जलादि देने वाले अन्तरिक्ष में सूर्य ही गर्भ अर्थात् जल से

पूर्ण मेघादि को स्थापित करता है। (२) परमेश्वर प्रकृति पश्चमें — तेजोमय, सृष्टि उत्पत्ति करने की इच्छा वाला प्रभु ही 'द्योः' है वहीं सबका
आश्रय जनक, सबका सबकों कर्म बंधनों में बांधने वाला है। अथवा
विस्तारवती, सर्व निर्मात्री प्रकृति हो माता है। उन दोनों के बीच में मुझ
जगत् की उत्पत्ति का स्थान है। सब ऐश्वर्य दोहन करने हारी वही दुहिता
प्रकृति है। वह परमेश्वर हो बढ़ी पृथिवी के समान सर्वाश्रय है। वह ईश्वरीय
शक्ति से ही प्रादुर्भ्त अर्थात् विकार को प्राप्त होती है इससे वह उसकी
दुहिता के समान है, उसमें बहा, गर्भ, हिरण्यगर्भादि को धारण करता है
यह संसार उत्पन्न होता है। अथवि० ९। १०। १२॥

मम योनिर्महद् बहा तस्मिन् गर्भ द्धाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥
तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ गीता अ० १४।३-४॥
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते ॥
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥
उपदृष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः॥ गी० अ० १३।२०-२२
इह्यामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छासि यत्र भुवनस्य

पृच्छामि त्वा परमन्ते पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अर्थस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ ३४॥

भा०—हे विद्वन् ! मैं (त्वां) तुझ से (पृथिव्याः परम् अन्तम्)
पृथिवी के उस परले अन्त को (पृच्छामि) पृछता हूं। मैं उस परले अन्त के
विषय में (पृच्छामि) पृछता हूं (यत्र) जिस पर (भुवनस्य नाभिः) समस्त
संसार की धुरी टिकी है। मैं (त्वा पृच्छामि) तुझ से पृछता हूं (वृष्णः)

उस जल वर्षण करने वाले मेघ के समान सब भूमियों पर उत्पादक वीर्य के निषेक करने वाले (अश्वस्य ) सर्व व्यापक सूर्य के समान सब उत्पादक भूमियों के भोक्ता परमेश्वर का (रेतः ) वह उत्पादक वीर्य कौन सा है जिससे यह विविध प्रजाएं स्थावर जंगम, नाना लोक लोकान्तर उत्पन्न होते हैं । और (पृच्छामि ) पृछता हूं कि (बाचः ) वेद वाणी का (परमं) सर्वोत्कृष्ट (ब्योम ) विशेष रक्षा स्थान, परमाश्रय कौनसा है । उत्तर अगले मन्त्र में स्पष्ट है । अथर्व ९ । १० । १३ ॥

हुयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या श्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। श्रयं सोम्रो वृष्णो अर्थ्वस्य रेती ब्रह्मायं बाचः पर्मं व्योम३५।२०

भा०—( इयं वेदिः ) यह वेदि (पृथिन्याः परः अन्तः) पृथिवी का परला छोर है। (अयं यज्ञः ) यह यज्ञ, परमोपास्य परमेश्वर ही ( भुव-नस्य नाभिः) समस्त संसार का आश्रय है। (अयं सोमः) यह सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक सूर्य रूपमय ओपिंध रस अर्थात् ताप धारक पुंज ( वृष्णः ) सर्व निषेचक न्यापक परमेश्वर का परम वीर्य रूप तेज है। (अयं ब्रह्मा) यह महान् ज्ञानवान् प्रभु ही ( वाचः परमं न्योम ) वेद वाणी का परम रक्षा स्थान है। यज्ञ परक अर्थ स्पष्ट है। ज्ञानवान् सर्व वेत्ता और सब पदार्थों का लाभ कराने वाला परमेश्वर ही वेदि है। वही मही प्रकृति रूप पृथिवी का परम सर्वोत्कृष्ट पालक और पूरक 'अन्त' अर्थात् उसमें न्यापक चेतन है। अथर्व० ९। १०। १४ ॥ आधिभौतिक पक्ष में—वेदि पृथिवी है, यज्ञ सर्वाश्रय है, सोम अन्नादि ओपिंधवर्ग, उस सूर्य का सार रूप वीर्य है। ब्रह्मा बुद्धि, वाणी का आश्रय है। इति विन्नो वर्गः ॥ स्मार्थिग्रमी सुवनस्व रेत्नो विष्णो स्तिष्टन्ति प्रदिश्चा विध्यमिणि। ते धीति भिर्मनेस्ना ते विष्णिश्चर्तः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः इद

भाव चान, या सर्पण करने या न्यापने वाले किरण (अर्घगर्भाः)

समृद्धतम जलांश को अपने भीतर ग्रहण करते हुए ( भुवनस्य ) प्राणि मात्र को उत्पन्न करने में समर्थ (रेतः) जल को ग्रहण करके (विष्णोः) महान् सामर्थ्य वाले सूर्य के ( प्रदिशा ) उत्तम शासन से ही (विधर्मणि) विशेष रूप से धारण करने वाले अन्तरिक्ष में ( तिष्टन्ति ) स्थित रहते हैं। (ते) वे किरण ही (धीतिभिः) अपने धारण पोपण या जलवर्षण आदि क्रियाओं से और ( मनसा ) स्तम्भन बल से ( विपश्चितः ) जल को सञ्चित करने वाले अर्थात् जल से समृद्ध होकर या स्वयं (विपश्चितः धीतिभिः मनसा ) शक्तिशाली सूर्य की क्रियाओं और स्तम्भन बल से (परिभुवः) सर्वत्र व्यापकर (विश्वतः परिभवन्ति) सब और पहुंच जातें हैं। (२) परमेश्वर पक्षमें—( अर्घगर्भाः ) अपने से अधिक शक्तिमान् परमेश्वर के बल ऐश्वर्य को भीतर धारण करने वाले ( सप्त ) सातों महत्, अहंकार और पञ्च सूक्ष्म भूत (विधर्मणि) विरुद्धभीवान् आकाश में भी ( विष्णोः प्रदिशा तिष्ठन्ति ) परमेश्वर के शासन से ही विराजते हैं। (ते ते विपश्चितः) वे,वे नाना विद्वान् जन अथवा (विपश्चितः) परम ज्ञानवान परमेश्वर के (धीतिभिः) ध्यान धारणा, कर्मी और (मनसा) ज्ञान बल से (परिभुवः) सब विद्याओं को जानकर (विश्वतः परिभव-न्ति ) सब पदार्थों को जान छेते हैं। अथवा वे ही सातों (धीतिभिः) ईश्वर की धारण शक्तियां और (मनसा) ज्ञान सामर्थ्य से (विपश्चितः) विद्वानों के समान किया और ज्ञान से युक्त होकर (परिभुवः) सर्वत्र विकृत होकर, सर्वोत्पादक हो ( सर्वत्र परि भवन्ति ) नाना उत्पन्न पदार्थी के रूप में प्रकट हो रहे हैं।

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निएयः सम्बद्धो मनसा चरामि।
यदा मार्गन्त्रथम् जा ऋतस्यादिद्धाचो ऋश्वे भागमस्याः॥३७॥
भा०—(यत् इव) जिस तरह का (इदम् अस्मि) यह मैं हूं सो
(न विजानामि) मैं विशेष रूप से नहीं जानता हूं। मैं तो वस्तुतः

(मनसा) अपने मननशील, मनोरूप अन्तःकरण से (संनदः) अच्छी मकार बंधा हुआ और (निण्यः) उसी में छिपा हुआ (चरामि) विचरता हूं, या समस्त सुख दुःखादि को भोगता हूं। और (यदा) जब (क्रतस्य) सत्य स्वरूप परमेश्वर के संकल्प से उत्पन्न (प्रथमजाः) सब से प्रथम उत्पन्न ज्ञान या सर्व श्रेष्ठ विकार पञ्च तन्मात्राएं, विषयप्राही इन्द्रिय रूप ज्ञान साधन (मा आ अगन्) मुझे प्राप्त होती हैं (आत् इत्) तभी (अस्याः) इस (बाचः) वाणी के द्वारा (भागम्) भजनकरने योग्य परम ब्रह्म अथवा (वाण्याः भागं) वेद वाणी के भाग अर्थात् प्रतिपाद्य सत्य ज्ञान को में (अश्ववे) प्राप्त करता हूं। (अथवं०९।३०।३५)

त्रपाङ् प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमेत्यों मर्त्येना सयोनिः। ता राश्वेन्ता विषुचीना वियन्तान्य न्यं चिक्युर्ने नि चिक्युर्न्यम् ३८

भा०—यह जीव (स्वधया) अन्न और जल से बने इस शरीर तथा अपने किये कमों के फल से (गृभीतः) बद्ध होकर ही (अपाङ्ण्यित) नीचे अर्थात् तुच्छ योनियों में जाता और उसी प्रकार (स्वधया गृभीतः) कमों से बद्ध या शरीर में बद्ध होकर (प्राङ्ण्यित) उत्कृष्ट देहों में जाता है। वह (अमर्त्यः) अविनाशी आत्मा (मर्त्यंन) मरण धर्मा, जड़ देह के साथ मिलकर (सयोनिः) एक साथ रहता है। (ता) आत्मा और मनोमय सूक्ष्म देह वे दोनों (शधन्ता) परस्पर सदा साथ रहने वाले (विय्चीना) सभी लोकों में साथ ही जाने वाले (वियन्त) विविध लोकों को प्राप्त होते हैं। सभी जन (अन्यं) उनमें से एक को (नि चिक्युः) भली प्रकार जान लेते हैं और मूढ़ जन (अन्यं) दूसरे आत्मा को (न निचिक्युः) नहीं जान पाते। अथवा—'मर्त्यं' मरणधर्मा जीव और 'अमर्त्यं' तद्भिन्न परमेश्वर दोनों सदा साथ रहते हैं वे दोनों अनादि, सर्वत्र लोकों में जाने वाले, विविध लोकों में जाने वाले हैं।

उनमें एक आत्मा जीव को तो सभी जानते हैं परन्तु परमेश्वर को मूड्जन नहीं जान पाते।

ऋचो अन्तरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त हमे समासते ३६

भा०-( ऋचः ) ऋग् आदि चारों वेदों के बीच प्रतिपादन किये ( यस्मिन् ) जिस (अक्षरे) अविनाशी, अनादि, ( परमे ) सबसे उत्कृष्ट ( च्योमिन ) विशेष रूप से सब के रक्षक, और आकाश के समान अलेप, निराकार और सर्वव्यापक परमेश्वर में (विश्वे देवाः) सब तेजोमय, सूर्यादु लोक और समस्त विद्वान् और समस्त न्यवहार योग्य पदार्थ सूर्य में किरणों के समान (अधि निषेदुः) आश्रय पा रहे हैं (यः) जो अविद्वान् पुरुष (तत् न वेद ) उसको नहीं जानता वह (ऋचा ) ऋग् आदि वेदों से (किम् करिष्यति) क्या करेगा ? क्या फल प्राप्त कर सकता है। (ये इत्) जो विद्वान् भी (तद् विदः) उस परम वेद्य, वेद मितिपाद्य परम ब्रह्म और सत् कारण, एवं अमर्त्यं तत्व आत्मा को (विदुः) जान हेते हैं (ते इमे ) वे ही ये (सम् आसते ) उस आनन्दमय पर-मेश्वर की सम्यग् ज्ञान पूर्वक उपासना करते हैं। उपासना, यज्ञादि कर्म परमेश्वर के परम तत्व को न जानकर किये हुए निष्फल हैं। अज्ञानी के मुख से वेद ऋचा का उच्चारण मात्र निष्फल है। उसको जान कर ही विद्वान् उसकी ऋचाओं द्वारा उत्तम उपासना कर सकता है। इसलिये श्रुति वाक्यों से श्रवण करके उपपत्तियों द्वारा मनन कर, योग साधनाओं से उसका साक्षात् कर, वेद द्वारा उसका सेवन करे। अथर्व०॥

सूयवसाद्भगवती हि सूया अथी वयं भगवन्तः स्याम । अद्भि तृर्णमध्नये विश्वदानीं पिर्व सुद्धमुद्धकमाचरेन्ती॥४०॥२१॥ भा०—हे (अन्ये ) अविनाशशीले ! (सुयवसात्) जिस प्रकार

गौ उत्तम तृण आदि खाने हारी होकर (ग्रुद्धम् उदकम् ) ग्रुद्ध जल पीती और ( तृणम् ) तृण खाती और ( विश्वदानीं आचरन्ती भगवती भवति ) समस्त संसार को दूध आदि पौष्टिक पदार्थ और कृपि आदि द्वारा अन मदान कर ऐश्वर्यसुख से पूर्ण होती है उसी प्रकार हे (अब्न्ये) कभी नाश न करने वा न होने योग्य ! अविनाशिनी ! परमेश्वरी शक्ते ! तू (सुयवसात्) समस्त उत्तम 'यवस' अर्थात् प्राप्त होते योग्य ऐश्वर्य सुखों का स्वयं प्राप्त करने और अन्यों को प्राप्त कराने वाली है। तू सदा (हि) निश्चय से (भगवती) सेवने योग्य ऐश्वर्यों की स्वामिनी (भूयाः) बनी रह। (अथो ) और (वयं ) हम (भगवन्तः स्याम ) ऐश्वर्यवान् वनें । (तृणम् अद्धि) गौ जिस प्रकार तृण खाती है उसी प्रकार छेदन करने योग्य तुच्छ देह बन्धन एवं तुच्छ सांसारिक दुखों को खाजा, नष्ट कर और जिस प्रकार ( विश्वदानीं ) गौ सदा ( आचरन्ती ) सर्वत्र विचरण करती हुई ( ग्रुद्धम् उदकम् ) ग्रुद्ध जल पान करती है उसी प्रकार यह परमेश्वरी शक्ति (विश्वदानीं आ चरन्ती ) सर्वदा, सर्वत्र न्यापती हुई अथवा सबको सब मकार के सुखेश्वर्य प्रदान करती हुई ( शुद्धम् उदकम् ) विशुद्ध ज्ञान रस को पान करती या पालन करती या अन्यों को पान कराती है। (२) इसी प्रकार विदुषी खी भी आदरणीय होने से 'अवन्या' है वह भी पीड़ित करने योग्य नहीं है, वह उत्तम 'यवस' अन्य और भोग्य पदार्थों का आहार करें । ऐश्वर्य वाली हो, उसके द्वारा उसके पति, भ्राता आदि भी सुख ऐश्वर्य के भागी हों। वह तृण अर्थात् रोग हारी वानस्पृतिक पदार्थ अन्नादि खावे और ग्रुद्ध जल का पान करे और स्वयं उत्तम सुख भोगे और ज्ञान रस का पान करे, करावे। सब को दान आदि दे। अन्य पक्षों का स्पष्टी करण देखो अथर्व का० ७। ७३। ११॥

गौरीमिमाय सिल्लानि तच्येकपदी द्विपदी सा चर्तुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बसुबुधी सहस्रोत्तरा पर्मे ज्योमन् ॥ ४१॥

भा०-जिसं प्रकार ध्वनि या शब्द करने वाली मध्यम लोक,अन्तरिक्षः की वाणी विद्युत (मिमाय) ध्वनि करती है वह (सिल्लानि तक्षती) जलों को उत्पन्न करती, ( एकपदी ) मेघ रूप एक आश्रय में रहकर 'एक पदीं' (हिपदीं) मेघ और वायु के आश्रित रहने से 'हिपदीं' और (चतुष्पदी) चारों दिशाओं में व्यापने से 'चतुष्पदी' और (अष्टापदी) चार दिशा और चार उपदिशाओं में व्यापने से 'अष्टापदी' और (नवपदी) जपर की जर्ध्व दिशा में भी व्यापक होने से 'नवपदी' ( बसूबुर्षा ) होती हुई ( सहस्राक्षरा ) सहस्रों प्रकार से जल प्रसावण करती हुई ( परमे व्योमन् ) परम, आकाश में चमकती है उसी प्रकार परमेश्वर की वेद वाणी (गौरीः) ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली और ज्ञानवान् विद्वानों को रमण कराने वाली होकर वह (सिलिलानि) ज्ञान, आनन्द रसों को या च्यापक तत्वज्ञानों को उत्पन्न करती है। वह (एकपदी) एक मात्र परम परमेश्वर का ज्ञान कराने से 'एकपदी', गुरु शिष्य दो द्वारा ज्ञान करने कराने योग्य होने से 'द्विपदी', चारों वेद में आश्रित या चारों आश्रमों द्वारा सेवन योग्य होने से 'चतुष्पदी' है। चारों वेदों और चार उपवेदों में व्यापक होने या चार वर्ण,चार आश्रमों की व्यवस्थापक और उनको ज्ञान और ऐश्वर्य देने वाली होने से 'अष्टापदी', वही एक मात्र नवें ब्रह्म के आश्रित होने से 'नवपदी' है। और सहस्रों प्रकार से 'अक्षर' परमेश्वर का वर्णन करने और सहस्रों अक्षर अर्थात् ककारादि वर्णराशि युक्त होने से 'सहस्राक्षरा' हैं। वह ( परमे ब्योमन् ) परम रक्षा स्थान ओंकार प्रणव में आश्रित है । वह ( मिमाय ) सबको उपदेश करती, ज्ञान प्रदान करती और अज्ञान का नाश करती, सन्मार्ग में प्रेरित करती है। (३) अथवा—'मुखस्थ वाणी सरस्वती' विद्वानों में रमण करने से गौरी, ज्ञान रसों या संज्ञारी भावों को उत्पन्न करती है। प्राण रूप एक चरण वाली, अथवा अब्याकृत रूप से एक गद्यमय स्वरूप होकर एकपदी, या एक ओंकार रूप होने से एकपदी है।

सुप्, तिङ् भेद से द्विपदी, वा मनुष्य वाणी होने से द्विपदी, नाम, आख्यात, उपसर्ग निपात भेद से वा अन्याकृत रूप से चौपायों में भी न्यास होने से चतुष्पदी', सम्बोधन सहित सात विभक्तियों द्वारा जानने योग्य होने से वा अष्टविध प्राणि-सर्ग में ज्यापक होने से 'अष्टापदी', नव विध वैकारिक स्र्ग में व्यापक होने से, वा अव्यय सहित पूर्वोक्त अविभक्ति युक्त होने से '<mark>नवपदी' होकर सहस्रों अक्षरों</mark> वाली होने से 'सहस्राक्षरा' है। वह परम सर्वोत्कृष्ट विशेष ज्ञानवान् पुरुष में विकास को प्राप्त होती है। (३) इसी प्रकार विदुषी ( सलिलानि तक्षती ) जल के समान मधुर शान्ति कारक वचनों को उत्पन्न करती हुई ( एकपदी ) एक वेद का अभ्यास करने से एकपदी,दो वेद का अभ्यास करने से द्विपदी, चारों वेदों का अभ्यास करने से चतुष्पदी, उपवेदों सहित वेदों का अभ्यास करने से अष्टापदी, व्याकरणादि पडक्न सहित या इतिहासादि पञ्चम वेद के अभ्यास से नव-पदी, होकर ( सहस्राक्षरा ) सहस्रों अनेक अक्षय सामध्यों या बलवीर्य युक्त अक्षय, अच्युत ब्रह्मचर्य का धारण करने वाली होकर (गौरीः) वेद वाणियों में रमण करने वाली अन्य अनेक विदुषियों को भी (मिमाय) उपदेश करे। अथर्व० ९। १०। २१। 'गौरिन् मिमाय'० 'सहस्राक्षरा भुवनस्य पक्तिः स्तस्याः समुद्रा अधि विक्षरन्ति' इत्यादि पाठ भेद है। वहां भुवन का परिपाक या परिणाम करने वाली परमेश्वरी शक्ति का वर्णन हैं। उस पक्ष में—वह समस्त गतिशील लोकों में न्यापक होने से 'गौरी' हैं। 'आपः' अर्थात् प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु 'सल्लिलों' को प्रथम विकृत करती, ब्रह्म मात्र आश्रय होने से एकपदी, चर अचर या प्रकृति पुरुष भेंद से द्विपदी, स्थूल!चार भूतों में परिणत होने से 'चनुष्पदी' अष्टधा प्रकृति में व्यक्त होने से 'अष्टापदी' उक्त आठों में नवें जीव की गणना कर उसमें भी व्यापने से 'नवपदी' सहस्रों लोकों में अक्षय बलवती होकर व्यापने से सहसाक्षरा है, भुवन अर्थात् संसार का काल द्वारा परिपाक करने या प्रपञ्च रचने से 'पक्ति' है।

प्रमाण—जैसे 'एकपदी'—अज एकपात् । वेद ॥
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ गी०अ० १२।१२ ॥
ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । गी०अ० १२।१७ ॥
'द्विपदी'—प्रकृतिं पुरुषञ्चेव विद्धयनादी उभाविष । गी०अ० १३ । १९
'चतुष्पदी'—प्रकृतिं पुरुषञ्चेव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेवच । गी०अ० १३ । ११
'अष्टापदी'—भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । गी० अ० ७ । ९ ॥
'नवपदी'—अपरेयिमतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिमेपराम् ।
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् । गी० अ० ७ । ५ ॥
सहस्राक्षरा—एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा । गी०अ०७ । ६ ॥

अहं कृत्स्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । गी०अ०७ । ६ ॥ विशेष विरण देखो अथर्ववेद आलोक भाष्य का० ९ । १० । २१ ॥ तस्याः समुद्रा ऋधि वि चौरान्ति तेने जीवन्ति पृद्धिगृश्चतिसः । ततः क्षरत्यच्<u>ष</u>ं तद्धिश्<u>वमु</u>पं जीवति ॥ ४२ ॥

भा०—जिस प्रकार (तस्याः) उस विद्युत् से आद्यात खाकर (समुद्राः) जलों को बहाने वाले मेव (अधि वि क्षर्रान्त) बहुत अधिक मात्रा में और विशेष रूप से बरसते हैं। (तेन) उस वर्षा से (प्रदिशः चतसः) चारों दिशाओं में बसने वाले जीव गण (जीवन्ति) अस्त द्वारा जीवन धारण करते हैं। (ततः) उस मध्यम वाणी, मेघमयी विद्युत् से ही (अक्षरं क्षरिति) जल बरसता है और (तत्) उसी के आश्रय (विश्वम्) समस्त संसार (उप जीविति) अपना जीवन धारण करता है। उसी प्रकार (तस्याः) उस परमेश्वरी शक्ति से (समुद्राः) समुद्र के समान अथाह ऐश्वर्यों को बहाने वाले (वि क्षरन्ति) विविध ऐश्वर्यं बहाते हैं उससे (चतसः प्रदिशः जीविन्ति) चारों दिशाओं में

स्थित लोक जीते हैं, (ततः) उसी से 'अक्षर' अक्षय जीवन शक्ति प्राप्त होती है जिसको समस्त संसार या (विश्वस्) उसमें प्रविष्ट जीव संसार जीवन प्राप्त करता है।

एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः । जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ मनु० १२ । १४ ।

पंच भूतों से उत्पन्न एवं पञ्चेन्द्रियों से श्राह्म भोग्य ऐश्वर्य ही अक्षय समुद्र हैं। उन्हीं का जीवगण अनादि काल से भोग कर रहे हैं (२) वाणी से समुद्र रूप शब्दों के सागर उत्पन्न होते हैं, सब प्राणी गण उसी वाणी पर जीते हैं। अथवा (चतस्तः प्रदिशः) उत्तम उपदेश देने वाली चार वेद वाणियाँ उसी वाणी पर आश्रित हैं। उसी वाणी से (अक्षरं) अक्षर अविनाशी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है जिसका (विश्वम्) उसमें प्रविष्ट अभ्यासी जीव, गुरु की उपासना और गुरुशुश्रूपा द्वारा भृत्य के समान ज्ञान प्राप्त करता है।

शुक्रमयं धूमसाराद्येपश्यं विषुवता पर एनावरेगा। उक्षाणं पृक्षिमपचन्त बीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्॥४३॥

भा०—में (आरात्) सभीप से (धूमम्) सब बाधाओं को कंपा कर दूर करने वाले, (शकमयम्) शक्तिमान् को (अपश्यम्) देखता हूं कि वह (अवरेण) इस निकृष्ट रूप (विपृवता) फैलने वाले (एना) इस यज्ञाशि से उत्पन्न धूम से (परः) कहीं उत्तम है। उस उत्तम शक्तिमय, ब्रह्मचर्य पालन रूप, सर्व प्रकम्पी धूम द्वारा (वीराः) सर्व विद्याओं में कुशल और विविध विद्याओं का अच्छी प्रकार उपदेश प्रवचन करने हारे आचार्य एवं गुरुजन (उक्षाणं) विद्याओं के वहन करने और मेघ के समान अन्यों के देने में समर्थ, (प्रक्षिम्) सूर्य के समान तेजस्वी और वतपालक ब्रह्मचारी पुरुप को (अपचन्त) तप द्वारा परिपक्ष करते हैं (तानि धर्माणि) ये धर्म, ये उत्तम कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वरते हैं (तानि धर्माणि) ये धर्म, ये उत्तम कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वरते हैं (तानि धर्माणि) ये धर्म, ये उत्तम कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वरते हैं (तानि धर्माणि) ये धर्म, ये उत्तम कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वरते हैं (तानि धर्माणि) ये धर्म, ये उत्तम कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वरत्ते हैं (तानि धर्माणि) स्वर्ण कर्मानुष्ठान के प्रकार (प्रथन्वराह्म कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठ

मानि ) सब से प्रथम, सर्व श्रेष्ठ ( आसन् ) हैं। ( २ ) बहा और सृष्टि पक्षमें — अति दूर ( शकमयं ) शक्तिमान् ( धूमम् ) धूम के समान जो नीहार ( Nebulea ) को मैं वैज्ञानिक ( अपश्यम् ) देख रहा हूं ( एना ) इस ( अवरेण ) अपेक्षया समीप ( विपूवता ) चारों: दिशाओं में फैलने या ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिण्डों को उत्पन्न करने के पदार्थ से युक्त धूम से भी (परः) परे उससे भी उत्कृष्ट या सूक्ष्मतर, ( वीराः ) विविध दिशाओं में गति करने वाळे पदार्थ ( उक्षाणं ) सब भावी पिण्डों को वहन करने और अन्यों में बल सेचन करने वाले ( पृक्षि-म् ) महान् सूर्यं को (अपचन्त ) परिपक्क, परिपुष्ट और अधिक प्रतापी बना रहे हैं। (तानि) वे नाना प्रकार (धर्माणि) जगत् को धारण करने वाले वल या नियम या तत्त्व ( प्रथमानि ) सृष्टि के पूर्व में ( आ-सन् ) विद्यमान रहे । (३) परमेश्वर पृक्षमें — यह जीव या यह संसार स्पन्दन शील होने से, 'धूम' और शक्तिमय होने से 'शक्रमय' है। वह अति समीप है। स्वयं उत्पन्न होने और विविध प्रजाओं के उत्पन्न करने से 'विषुवान्' है । उससे भी परे उत्कृष्ट सर्व धारक, सब को वल देने वाला 'पृक्षि' आदित्य या मेघ के समान, सर्वपालक परमेश्वर है उसको विद्वान् जन ( अपचन्त ) प्राप्त करने के लिये तप और योग करते हैं । वे ही धर्म पुण्य कार्य सर्व श्रेष्ठ हैं। (अथर्व० ९। १० २५)

त्रयः केशिन ऋतुथा वि चेचते संवत्सरे वेपत एक एषाम्। विश्वमेकी श्राभि चेष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य दृदशे न ऊपम्॥४४॥

भा०—जिस प्रकार ( त्रयः केशिनः ) तीन केश वाले जिटल पुरुष हों वे तीनों ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतु के अनुसार अपना २ कार्य देखते हों ( एकः एषास् ) इनमें से एक (संवत्सरे वपते) संवत्सर में बीज बोये, ( एकः विश्वं अभि चष्टे ) और एक समस्त क्षेत्र को देखे, रखवारी करे। और ( एकस्य ध्राजिः दृश्यते ) तीसरे एक की वेग से चलती धार या

दरांती या कांपता सूप आदि दीखे और उसका रूप न दीखे उसी प्रकार इस विश्व में — ( त्रयः केशिनः ) तीन केश अर्थात् किरणों और अपने र ज्ञापक चिन्हों सहित पदार्थ विद्यमान हैं जो कम से विद्युत्, सूर्य, और वायु हैं। वे तीनों (ऋतुथा) अपनी २ ऋतु के अनुसार (विचक्षते) भिन्न २ विशेष लक्षणों से अपने आप को दिखलाते, बतलाते हैं ( एपाम् एकः ) इनमें से एक विद्युत् वर्षते मेव के साथ प्रकट होता है, वह ( संवत्सरे ) वर्ष में एक बार ( वपते ) समस्त ओपिधयों और श्राणियों के बीजों को वपन करता है। वे मौसम में उत्पन्न होते हैं। उनमें से ( एकः ) एक सूर्य ज्येष्ठ आदि मास में ( विश्वम् ) समस्त विश्व को ( शचीभिः ) किरणों से ( अभि चष्टे ) सब प्रकार से देखता और प्रका-शित करता है। और ( एकस्य ) तीसरे वायु का ( ध्राजिः दृश्यते ) वेग तो देखने में आता है, वह पतझड़ में वेग से बहता है, परन्तु उसका (रूपं न दृश्यते) रूप नहीं देख पड़ता। वायु का रूप नहीं होता। (२) इसी प्रकार विश्व के प्रति परमेश्वर के तीन रूप हैं वे (ऋतुथा) अपने काल गति के अनुसार संसार को दीखते हैं। पहिला बीजों के समान सबको (वपते) उत्पन्न करता है, दूसरा सब प्रकार (शचीभिः) कर्मों से, शक्तियों से (अभि चष्टे) देखता, पालता है। तीसरा काल संहा-रकारी रूप उसका ( धाजिः ) वेग दीखता है रूप नहीं देखता, काल होकर सबका संहार करता है। अथर्व ० ९। १०। २६।।

चत्वाि वाक्परिभिता पदािन तािन विदुर्बाह्मणा ये मेन्छे षिणंः। गुहा त्रीिण निर्हिता नेक्षयिन्त तुरीयं बाचो मेनुष्या बदन्ति॥ ४४॥

भा०—( वाक्) वाणी के (चत्वारि) चार (पदानि) जानने योग्य स्वरूप (परि मितानि) जाने गये हैं। (ये) जो ( मनीपिणः) मन को वश करने हारे बुद्धिमान्, ( ब्राह्मणा) वेदज्ञ विद्वान् हैं वे ( तानि) वाणी के इन चारों स्वरूपों को (विदुः) भली प्रकार जानते, उनका साक्षात् करते हैं। ( त्रीणि ) उनमें से तीन रूप ( गुहा निहिता ) गुहा अर्थात् बुद्धि में स्थित रहकर ( न इंगयन्ति ) प्रकट नहीं होते । और ( वाचः ) वाणी के ( तुरीयं ) चौथे स्वरूप को ( मनुष्याः ) मनुष्य (वद्नित) बोलते हैं।

वाणी के वे चार स्वरूप कीन २ से हैं इसमें बहुत से मत भेद हैं जिनका संक्षेप से उहुंख करते हैं। (१) भू, भुवः, स्वः और प्रणव ओ३म् इन चार पदों में समस्त वाणी परिमित है। (२) मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और लौकिक ब्यवहार और काब्यादि भाषा। (३) ऋग् , यजुः, साम और चौथी ब्यावहारिक भाषा। (४) सर्प, पक्षी, क्षुद्र सरीसृपों और चौथे मनुष्यों की भाषा । ( 😕 ) पद्मुओं, बाद्य यन्त्रों, मृगों और अपने आत्मा की भाषा। (६) (परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। इन में परा मूला- 📗 🤫 🔊 धार में सूक्ष्म नाद रूप से रहती है, हृद्य चक्र में वही पश्यन्ती है, बुद्धि में आकर वह मध्यमा है, मुख में आकर वैखरी है। (७) ब्राह्मण अन्थ के अनुसार वाक् उत्पन्न होकर चार प्रकार से हो गयी। तीनों लोंकों में तीन प्रकार की और जंगम प्राणियों में चौथी प्रकार की । तीनों लोकों में अग्नि, विद्युत् , दीप्ति रूप में और पशुओं में ध्वनि रूप में । (८) वाणी के ४ रूप हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । नाम संज्ञासज्ञी सम्बन्ध का द्योतक है, किया का द्योतक आख्यात, विशेषण का द्योतक उपसर्ग है और अन्यय शब्द अर्थात् शब्द को निपात कहा जाता है। अथवा कोई शब्द क्यों, किसी भाव या पदार्थ के लिये कहा इस तर्ककी अपेक्षा न करके केवल नाना भाव द्योतक होकर शब्दों का प्रयोग 'निपात' कहाता है। इन्द्रं मित्रं वर्षणमिश्रिमाहुरथी दिव्यः स सुपूर्णी गुरुतमान्। एकं सद्विपां वहुधा वदन्त्याप्तं यमं मात्रिश्वानमाहुः॥४६॥२१॥

भा०—विद्वान् लोग ( इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निम् आहुः ) इन्द्र, मित्र

विचारवाय

और वरुण को ही 'अग्नि' कहते हैं। (अथो) और (सः) वह ही ( गरुत्मान् ) गरुत्मान् और ( दिन्यः सुपर्णः ) दिन्य 'सुपर्ण' कहाता है। (विप्राः) विद्वान् लोग (एकं सत्) एक सत् पदार्थ को ही (बहुधा वदन्ति ) बहुत तरह से कहते हैं, उसको ही (अग्निं) अग्नि, (यमं) यम ( मातरिश्वानम् ) और मातरिश्वा नाम से कहते हैं । परमेश्वर ऐश्वर्य-वान् होने से 'इन्द्र' है सवका स्नेही और मृत्यु से त्राणकारी होने से 'मिन्न' है। सर्व श्रेष्ठ और दुःख निवारक होने से वरुण, तेजोमय होने से ''दिन्य' है, भली प्रकार पालनकारी और पूर्ण होने से 'सुपर्ण' है। महाच् आत्मा होने से 'गरुत्मान्' है। वह सब से पूर्व और ज्ञानवान् होने से 'अग्नि', सर्व नियन्ता होने से 'यम' जगन्निर्मात्री प्रकृति में और ज्ञाता आत्मा में भी सूक्ष्मतया ब्यापक और गति दाता होने से 'मातरिश्वा' है। विद्युत् प्राण, जल, समुद्र, सूर्यं, अग्नि, मृत्यु, वायु आदि दिन्य पदार्थ भी भिन्न रगुणों से ही इन्द्रादि नामों से कहे जाते हैं। अौर उनमें भी वे गुण परमेश्वर से प्राप्त होने से वे सब नाम परमेश्वर में ही मुख्यतया अधिक उचित हैं। अन्यों के वे गौण नाम हैं। वह परमेश्वर अद्वितीय होने से 'एक' है। सर्वत्र व्यापक, सर्वाश्रय, बलरूप एवं कारण होने से 'सत्' है। सब उसीकी नाना नामों और अलंकारोंसे स्तुति करते हैं। विशेष प्रमाण देखो अथर्व ० ९ । १० । २८ ॥ इति हार्विशो वर्गः ॥

कृष्णं नियानं हर्रयः सुपुर्णा श्रुपो वसाना दिवुमुत्पतन्ति। त श्राववृत्रन्तसर्दनाद्दतस्यादिद् घृतेन पृथिवी ब्युंचते॥ ४७॥

भा०—( कृष्णं ) काले, इयाम वर्ण के ( नियानं ) नीचे की तरफ़ आने वाले, जल से भारी मेघ को (हरयः) ले जाने वाले (सुपर्णाः) उत्तम वेग से जाने वाले, वायुगण (अपः) जलों के स्क्ष्मांशों को ( वसानाः ) धारण करते हुए जब ( दिवम् ) आकाश की ओर ( उत् पतन्ति ) उठते हैं (ते) वे (ऋतस्य सदनात् ) जल के स्थानों से (आ ववृत्रन्) सब ओर फैल जाया करते हैं और बाद में ( घृतेन ) आकाश से गिरते हुए जल से ( पृथिवी ) विशाल भूमि ( वि उद्यते ) विशेष रूप से गीली हुआ करती है। इसी प्रकार (सुपर्णाः) उत्तम ज्ञानवान् जीवगण (अपः वसानाः) प्राणमय लिंग शरीरों को धारण करते हुए ( कृष्णं नियानं हरयः ) काले अग्रुक्त, नीचे गिराने वाले पाप कर्म को दूर करने हारे होकर ( दिवस् ) ज्ञान प्रकाशमय प्रभु को प्राप्त होते हैं वे ( ऋतस्य सदनात् ) सत्य ज्ञानमय प्रकाश के आश्रयस्थान से पुनः लौटते हैं और फिर ( घृतेन ) उनके तेजोमय ज्ञान से ( पृथिवी ) यह भूमि सिचती हैं। वे ज्ञानोपदेश करते हैं। अथविं ० ९।१०।२२॥

द्वार्द्श प्रध्यश्चक्रमेकुं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत । तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शक्कवीऽर्पिताः षृष्टिनं चेलाचलासीः ४८

भा०—जिस प्रकार किसी यन्त्र में (हादश प्रधयः) १२ परिधिएं हों, (एकम चक्रम्) और एक ही चक्र हो। और (त्रीणि नम्यानि) तीन धुरे पर लगने वाले पट्टे हों। (कः उ तत् चिकेत) उसको कोई विरला ही ठींक २ जान सकता है। उस चक्र में (त्रिशता साकं षष्टिः) तीन सौ साठ (शक्कवः न) खूंटियों के समान (चल-अचलासः) चलने और नचलने वाली कलाएं (अपिताः) लगी हैं। उसी प्रकार काल चक्र में १२ मास १२ परिधियें हैं सवंत्सर का एक चक्र है। उससे तीन मुख्य ऋतुएं तीन धुरे पर स्थित तीन पट्टे हैं। उससे २६० दिनरात्रि रूप २६० शंकु के समान कला हैं, जिनके धुमाते ही रात्रि दिन होता है। ब्रह्म पक्ष में—पांच स्थूल, पांच सूक्ष्म, महत् अहंकार ये १२ परिधि हैं। एक ब्रह्म कर्त्ता 'चक्र' है। तीन गुण संसार में बन्धनकारी होने से 'नभ्य' हैं। ३६० संवत्सर की अहोरात्र रूप प्राण 'कलाएं' हैं। अध्यात्म में १२ प्राण हैं। एक आत्मा कर्त्ता है। तीन गुण बांधने वाले हैं। ३६० धारक प्रयल, कला रूप हैं।

यस्ते स्तनः शशयो यो मेयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नुधा वसुविद्यः सुद्रशः सरस्वति तमिह धार्तवेकः ॥४६॥

भा०—( स्तनः शशयः ) जिस प्रकार उत्तम दुग्ध दात्री माता का स्तन बालक को सुख से सुला देने वाला, शान्तिदायक, (मयोभूः ) सुख प्रद हो उसे पुष्ट करता है, उसीप्रकार हे (सरस्त्रति) वेदवाणि ! और वेद वाणी के जानने वाले विद्वन् और उत्तम ज्ञानमय परमेश्वर ! (यः ) जो (ते स्तनः ) तेरा मेघ के समान गर्जनशील, उपदेशप्रद, ज्ञानमय स्वरूप, (शशयः ) उपासक को शान्ति देने वाला है और (यः ) जो (भूः ) सुख और आनन्द देने वाला है, (येन) जिससे (विश्वा) समस्त (वार्याण) वरण करने योग्य उत्तम २ ज्ञानों और गुणों को (पुष्य-सि) पुष्ट करता है (यः ) जो (रलधा ) रमणीय सुखों को धारण करता (यः वसुविद्) अपने में वसने वाले शिष्यों और भिक्तमान् प्रिय प्रजाजनों को स्वयं प्राप्त करने और उनको ऐश्वर्य देने वाला है। (यः सुद्त्रः ) जो सुख कल्याण का देने वाला है (तम्) उसको इस जगत् में (धातवे ) सबके पोपण के लिये (कः ) प्रकट करता है राष्ट्र पक्ष में—देखो यजुर्वेद अ० ३८। ५॥ विदुषी स्त्री या माता और द्यौः पक्ष में देखो अथर्व० का० ७। १० | १॥

्युजन युज्ञम्यजनत देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन् । ते हु नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥४०॥

भा०—(देवाः) देव अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करने वाले, दानशील, व्यवहारज्ञ एवं तेजन्त्री विद्वान् पुरुष (यज्ञेन) अग्नि आदि पदार्थों से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग और उपासना आदि श्रेष्ठ कर्मों से (यज्ञम्) उपास्य परमेश्वर की (अयजन्त) उपासना करते तथा (यज्ञम् अयजन्त) प्राप्त करने योग्य धर्मार्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थों की साधना करते हैं। (तानि) वे नाना प्रकार के (धर्माणि)

बह्मचर्य अनुष्ठान आदि कर्त्तव्य (प्रथमानि) सबसे उत्तम (आसन्) हैं। (यत्र) जिन कर्त्तव्यों के बीच में रहकर (पूर्वे) प्रारम्भ के प्रथमा-भ्यासी साधनाशील (देवाः) उत्तम पद की कामना करते हुए (सन्ति) रहते हैं और जिन कर्त्तव्यों पर दृढ़ रहकर ही (ते) के पूर्वोक्त साधक पुरुप (महिमानः) बढ़े सामर्थ्यवान् होकर (नाकं) सब प्रकार के दुःखों से रहित मोक्ष तक को (सचन्त) प्राप्त होते हैं। विशेष सप्रमाण विवेचन देखों अथर्व००। प्र। १॥

स्मानसेतदुद्कमुचैत्यव चाहभिः।

भूभि पूर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यस्यः॥ ५१॥ भा०—( एतत् ) यह ( उदकम् ) जल जिस प्रकार (उत् एति च) ऊपर भी जाता है ( अहिभिः ) कुछ दिनों में ( अब च एति ) नीचे भी आ उतरता है यह ( समानम् ) दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है। नीचे कैसे आता है ? ( पर्जन्याः ) जल को बरसाने वाले मेघ ( भू-मिम् ) भूमि को (जिन्वन्ति ) संतृष्ठ करते हैं और (अग्नयः ) अग्निएं या विद्युतें (दिवं) अन्तरिक्ष को जल से तृप्त करती हैं उसी प्रकार यह जीव भी जल के समान दोनों दशाओं में एक समान ही रहता है अर्थात् कुछ दिनों में वह ऊपर जाता है, उत्तम लोक को प्राप्त करता है। कुछ दिनों तक वह पुनः नीचे लोकों को भी प्राप्त करता है। जिस समय जीव नीचे, भूमि आदि लोक में आता है तब (पर्जन्याः) उसके उत्पन्न होने में उत्तम कारण, प्राण आदि उसके ( भूमिं ) उत्पत्ति को पुष्ट करते हैं और जब (अग्नयः) ज्ञानी पुरुष (दिवं) उसके ज्ञान को जिन्वन्ति बढ़ाते हैं तब वह ( उत् च एति ) उत्तम गति को भी प्राप्त करता है। द्विच्यं सुपूर्ण वायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषधीनाम्। श्रुभीपतो वृष्टिभिस्तुर्पयन्तं सरस्वनत्मवसे जोहवीमि॥४२॥२४॥

भा०-(दिव्य) आकाश में स्थित, तेजोमय, (सुपर्ण ) उत्तम

रिमयों से युक्त, (वायसं) अति वेग से गमन करने वाले, ( बृहन्तम् ) सब की वृद्धि करने वाले और स्वयं महान्, (अपां गर्भम्) जलों को रिमयों द्वारा अन्तरिक्ष में धारण कर छेने वाले, ( दर्शतम् ) सबको तेज से दिखाने वाले, स्वयं दर्शनीय, (ओपधीनाम् ) ओपधियों को (अभी-पतः ) ऊपर और नीचे दोनों और से प्र'प्त होने वाळी (बृष्टिभिः ) जलों से (तर्पयन्तं) तृप्त करने वाले (सरस्वन्तस्) जलों से पूर्ण मेव या सूर्य को जिस प्रकार सभी आश्रय छेते हैं, उसी प्रकार में साधक (दिन्यं) अति कमनीय, कान्तिमय, दिन्य, (सुपर्णः) उत्तम पालनकारी और ज्ञानमय, (वायसं) ज्ञान और बल में सबसे महान् , ( बृहन्तम् ) सबसे बड़े ( अपां गर्भम् ) प्रकृति के सूक्ष्म परमा-णुओं को भी अपने वश रखने हारे, (दर्शतम्) परम दर्शनीय, अति सुन्दर, (ओपधीनाम् ) देह में ताप या जीवन को धारण करने वाले चरा-चर जगत् को (अभीपतः) सब तरक की (वृष्टिभिः तर्पयन्तम्) मेघ के समानं सुखों की जल धाराओं से तृप्त, एवं आनन्दित करते हुए (सर-स्वन्तम् ) उत्तम ज्ञान और कर्म के भण्डार, समुद्र के समान अगाध परमेश्वर की (अवसे) ज्ञान प्राप्ति और रक्षा के छिये (जोहवीमि) उपसंना करता हूं, उसको पुकारता और उसका आश्रय लेता हूं। इति त्रयो विंशो वर्गः ॥

[१६५]

अगस्त्य ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः—१,३,४,५११,१२ विराट् त्रिष्टुप्।२,६,६ त्रिष्टुप्।१३ निचृत् त्रिष्टुप्।६,७,१०,१४ भुरिक् पङ्किः।१५,पङ्किः।पञ्चदराचै स्कृग्॥

कर्या शुभा सर्वयमः सनीळाः समान्या मुरुतः सं मिमिन्तः। कर्या मृती कुत एतास एतेऽचीन्ति शुष्मं वृषेणो वसूया॥१॥ भा०—जिस प्रकार (मुरुतः सनीडाः सं मिमिक्षः )समान अन्तरिक्ष



में रहकर ही मेघ अच्छी प्रकार भूमि पर जल वृष्टि करते हैं उसी प्रकार ( मरुतः ) वायु के समान सदा उत्तम मार्ग से चलने वाले, आलस्य रहित, विद्वान् मनुष्यो ! एवं छात्र जनो ! आप सब लोग ( सवयसः ) एक समान वीर्य, ज्ञान और अवस्था वाले ( सनीलाः ) एक ही स्थान पर रहते हुए (कया ग्रुमा ) किस प्रकार उत्तम गति से (संमिमिश्चः ) परस्पर को बलवान् बनाओ ? इस बात को अच्छी प्रकार जानो । उत्तर-आप लोगों में एक दूसरे की बल वृद्धि सदा (समान्या) समान किया, समान रहन सहन, वेष, अहार, विहार, चेष्टा आदि से होनी सम्भव है। (एते) ये शिष्य आदि जन (कुतः) किस २ देश से (एतासः) आ २ कर और (कया मती) किस विचार या संकल्प से प्रेरित होकर ( वृषणः ) स्वयं बलवान् होकर भी ( ग्रुष्मं ) अधिक बलशाली और प्रवृद्ध ज्ञानवान् पुरुष को (अर्चन्ति) आदर पूजा देते और उसके अधीन रहते हैं ? उत्तर-( वसूया ) उसके अधीन शिष्य बन कर रहने की इच्छा, या वसु अर्थात् ब्रह्मचारी होने की इच्छा से। कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मुरुत आ ववर्त । श्येनाँ इब भ्रजतो अन्तरिने केन महा मनसा रीरमाम ॥ २॥

भा०—( मरुतः कस्य ब्रह्माणि जुजुपः ) वायु गण किसके बड़े बल को या जलों को प्राप्त करते हैं ? ( अन्तरिक्षे अजतः इयेनान् इव कः आववर्त्त ) घोड़ों या बाजों के समान, वेग से जाते हुए उनको कौन लौटा सकता है ? ( केन महामनसा ) किस बड़े आरी स्तम्भन बल से वे उहर जाते हैं ? उत्तर—( कस्य ) उस प्रजापित परमेश्वर या सब कर्मों के कर्त्ता सूर्य के। ( २ ) उसी प्रकार हे ( युवानः मरुतः ) युवा विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( कस्य ब्रह्माणि ) किसके पास से ब्रह्म अर्थात् वेद मन्त्रों के ज्ञान और नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को ( जुजुषुः ) प्राप्त कर सकते हो ? ( अन्तरिक्षे इयेनान् इव अजतः ) अन्तरिक्ष में वेग से जाते

हुए बाजों के समान भोग्य व्यसनों या विषयों के प्रति जाते हुए तुम लोगों को (अध्वरे ) अहिंसामय, शान्तिमय वेदाध्ययनादि यज्ञ कार्य में (कः) कौन (आववर्त्त ) तुम्हें वेदाभ्यास कराता है ? (केन महा मनसा) किस बढ़े ज्ञानवान् पुरुष ते हम सब मनुष्य (रीरमाम) अति आनन्द लाभ कर सकते हैं । उत्तर—(कस्य) उस प्रजापित तुष्य, सर्वोपदेशक गुरु से वेद ज्ञान प्राप्त करें, वहीं हमें सत्यथ में चलावे, उसी से हम सुप्रसन्न रहें । अध्यातम में—(१) मरुतः-प्राण गण हैं । एक ही देह में आश्रित रहकर समान वायु की चेप्टा से देह में आरोग्य सुख वर्षण करते हैं । (वस्या) वसु आत्मा की शक्ति से ही सब बलवान् मुख्य प्राण के आश्रय रहते हैं । (२) वे उसीके बलों को सेवते हैं । वहीं उन पर वश करता है । उसी के ज्ञान और स्तम्भन वल से देह में रमण करते हैं ।

कुतुस्त्वमिन्द्र मार्हिनः सन्नेको यासि सत्पते किं ते इत्था। सं पृच्छसे समरागः श्रुभानैवोंचेस्तन्नो हरिवो यत्ते ग्रुस्मे ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! विद्वन् ! प्रभो ! (त्वम्) तू (माहिनः) सवसे अधिक महान्, पूजनीय होकर (एकः) एक, अदितीय होकर (कुतः) किस बल पर (यासि) गमन करता है ? हे (सत्पते) सजनों के पालक (ते इत्था किम्) तेरा ऐसा बल वयों कर है ? हे विद्वन् ! तू (समराणः) हमसे मिलता हुआ ही (संप्रच्लेसे) अच्छी प्रकार कुशल आदि प्रश्न किया करता है । अतः हे (हरिवः) उत्तम आकर्षक गुणों से युक्त, दुखहारी साधनों से युक्त ! वेगवान् रथ आदि साधनों से सम्पन्न ! वा मनुष्यों के स्वामिन् ! (ते) तेरा (यत्) जो भी (अस्मे) हमारे लिये हितकारी वचन हो वह (शुभानैः) उत्तम २ उपायों से (नः) हमें (वोचेः) उपदेश कर ।

ब्रह्माणि में मृतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभृतो मे अदिः। आशासते पति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहत्स्ता नो अन्छ ॥॥ भा०—हे विद्वान् लोगो! (मे शुष्मः अदिः) मेरा बलवान् व मैघ के समान ज्ञान जलों की वर्षा करने वाला उपदेश (शं इयितं) शान्ति को प्राप्त कराता है। और (मतयः) मनन शील (सुतासः) पुत्र और शिष्य गण (मे) मेरे (ब्रह्माणि) ब्रह्म अर्थात् वेद ज्ञानों और ऐश्वयों को, पिता के धनों के समान (आशासते) चाहते हैं (इमा उक्था) इन उत्तम वचनों को सदा (प्रति हर्यन्ति) ले लेना चाहते हैं। (ता) उन सबको (हरी) ज्ञानवान् और कर्मनिष्ठ दोनों प्रकार के गुरु शिष्य जन आप लोग ज्ञान और धनैश्वर्य के प्राप्त करने योग्य होकर रथ को दो अश्वों के समान (नः अच्छ बहतः) हमें अच्छी प्रकार प्राप्त कराओ।

अती व्यमन्त्रमेभिर्युजानाः स्वत्तेत्रेभिस्तन्व ः शुरुभमानाः । महोभिरेताँ उपं युज्महे न्विन्द्रं स्वधामनु हि नी व्भूथी।।।।२४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (हि) क्योंकि तू (नः) हमारे (स्वधाम्) 'स्व' अर्थात् दारीर को धारण करने योग्य वृत्ति को (अनु बम्यूथ) प्रदान करता है (अतः) इस लिये (वयम्) हम सैनिक लोग (तन्वः ग्रुम्भमानाः) देहों को चमकाते और सुशोभित करते हुए और (अन्तमेभिः) अपने समीप के (महोभिः) बड़े २ (स्वक्षन्नेभिः) अपने बलों, सैन्यीं और राष्ट्रों सहित (युजानाः) तेरा साथ देते हुए (एतान्) इन समस्त पदार्थों को (उपयुज्यहे) हम अपने उपयोग में लेते हैं। अथवा (एतान्) इन गतिशील अर्थों को रथों में लगाते हैं। अध्यातम में—हे परमेश्वर! तू हमारे (स्वधाम् अनु बम्यविथ) जीवातमा में भी व्यापक है। हम भीतरी (स्वक्षन्नेभिः) अपने आत्मिक बलों से अपने आपको सुशोभित करते हुए, योग समाधि का अभ्यास करते हुए (एतान्) इन गति युक्त प्राणों को वशु में करते हैं।

क्वर् स्यावी महतः स्वधार्खाद्यन्मामेकं समर्थत्ताहिहत्ये । श्रुहं ह्यर्प्त्रस्तविषस्तुविष्मान्विश्वस्य शत्रोरनमं वधुस्नैः॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार (महतां स्वधा क) वायुआं के बल से जल नहीं उत्पन्न होता और (उद्या तुविष्मान् वधस्तेः नमयति) विद्युत् ही बलवान् होकर अपने प्रहारों से जल को नीचे गिराता है। उसी प्रकार हे (महतः) विद्वान् और वीर पुरुषो ! हे सैनिको ! (स्या) वह (स्वधा) अन्न आदि राष्ट्र को धारण पोषण करने वाला बल (वः क आसीत्) आप लोगों का कहां विद्यमान रहता है ? क्या आप लोगों में रहता है या मुझ सेनापित में ? सुनो (अहम्) में (हि) निश्चय से (उद्या) तिक्षणस्वभाव, शत्रु को उद्विम करने वाला, सदा शस्त्र बल में विद्युद्-वत् रहने वाला और (तुविष्मान्) वलवान् होकर (वधस्तेः) शस्त्रों के प्रहारों से (विश्वस्य शत्रोः) समस्त शत्रु को (अनमम्) नमा लेता हूं, उनको दवा देता हूं, उनको सिर नहीं उठाने देता हूं।

भूरि चकर्थ युज्येभिर्स्मे संमानेभिर्वृषभ पाँस्येभिः। भूरीणि हि कृणवामा शिक्छिन्द्र कत्वां मरुतो यद्वशाम ॥ ७॥

भा०—हें ( श्राविष्ठ ) हम में सबसे अधिक बलवन् ! हे ज्ञानवन् ! हे ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( वृषभ ) जलों के वर्षाने वाले सूर्य के समान तेजिस्वन् ! तू ( अस्मे ) हमारे लिये, और हमारे ही ( युज्येभिः ) परस्पर सहयोग से होने वाले ( समानेभिः ) एक समान ( पोंस्येभिः ) पुरुषोचित बलों से ही तू ( भूरि चकर्य ) बहुत काम करता है । और ( भूरीण हि ) हम बहुत से कार्य ( यद् वशाय ) जो भी हम ( मस्तः ) मरुद् गण, सैनिक गण चाहें वह ( कत्वा ) तेरे कर्म और ज्ञान सामर्थ्य से कृणवाम ) करने में समर्थ होते हैं ।

वधीं वृत्रं मंहत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बंभूवान्। श्रहमेता मनेवे विश्वश्चेन्द्राः सुगा श्रपश्चेकर् वर्ष्मवादुः॥ = ॥ भा०—जिस प्रकार (इन्द्रियेण वृत्रं) इन्द्र अर्थात् विद्युत् के बल से सूर्य (स्वेन भामेन तिवपः बभूवान् ) अपनी उप्रता से बलवान् हो कर (बज्जवाहुः) तेजो रूप विद्युत् बज्ज से मेघों को पीड़ित करने वाला होकर (बिश्वचन्द्राः अपः सुगा चकर) समस्त संसार को आल्हाद करने वाले जल धाराओं को सुख से नीचे बहा देता है, उसी प्रकार हे (मस्तः) वीर सैनिको ! मैं (स्वेन भामेन) अपने क्रोध, उप्रता से (तिवपः बभूवान्) बलवान् होकर (वृत्रं वधीम् ) राष्ट्र को घरने और अपने से बढ़ने वाले शत्रु को नाश करने में समर्थ होता हूं। और (अ-हम्) मैं (बज्जवाहुः) शखास्त्र और यन्त्र कलादि हाथ में धारण कर, उनसे बाधक कारणों को दूर करते हुए, सबका।नायक हो (मनवे) मननशील विद्वान् प्रजाजन के हित के लिये (एताः) इन नाना प्रकार की (अपः) जलों, जल धाराओं, नदी तड़ाग आदि को आल्हाद जनक और (सुगाः) सुख से बहने वाले नहर आदि रूप में और सुख से भोगने योग्य तीर्थ आदि द्वारा (चकर) बनाता हूं।

अर्जुन्तमा ते मघबुन्नकिर्जु न त्वावा अस्ति देवता विद्यानः। न जार्यमानो नर्शते न जातो यानि करिष्या क्रणुहि प्रवृद्ध ॥॥

भा0—हे ऐश्वर्यवन् ! ( मघवन् ) पूज्य गुणों से युक्त ! समृद्धिमान् राजन् ! परम आत्मन् ! निश्चय से कुछ भी ( ते अनुक्तमा न किः ) कोई भी पदार्थ या कार्य तेरी प्रेरणा के जिना नहीं है और ( त्वावान् ) तेरे जैसा ( विदानः ) ज्ञानवान् विद्वान् ( देवता ) दानशील, कामनावान् , तेजस्वी भी ( न ) कोई और नहीं । हे ( प्रमृद्ध ) सबसे अधिक बढ़े हुए ! तू ( यानि ) जिन ( करिष्या ) कर्त्तव्यों और अद्भुत कर्मों को ( कृणुहि ) करता है उनको (न जायमानुः) न उत्पन्न होने वाला ही कोई ( नशते ) कर सकता है और ( न जातः नशते ) न उत्पन्न हुआ ही कोई कर सकता है ।

एकस्य चिन्मे विभव्रहेस्त्वोजो या चु देधृष्वान्कृणवै मन्तीषा। अहं हु श्रेत्रो मेरुतो विद्वानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्१०१५

भा०—( एकस्य चित् ) एक, अद्वितीय ही ( मे ) मेरा ( विभुः ) ब्यापक, विशेष ( ओजः ) बल, पराक्रम ( अस्तु ) हो । में ( या ) जिन कर्मों को भी ( मनीपा ) मन की शक्ति से, या संकल्प की शक्ति से ( दृश्य्वान् ) वश कर लेता हूं उनको ( कृणवे ) करने में समर्थ होता हूं । हे ( मस्तः ) वीरो ! विद्वान् पुरुषो ! ( अहं हि ) में निश्चय से ( उम्रः ) बलवान् ( विदानः ) और विद्वान् होकर ( यानि ) जिनको भी ( च्यवम् ) प्राप्त कर लेता हूं, में ( इन्द्रः ) शतुहन्ता, ऐश्वर्यवान् (एषाम् इत् ईशे) उन पर ही अपना प्रभुत्व करता हूं । इसी प्रकार परमेश्वर का वल व्यापक है । वह अद्वितीय ही अपने व्यापक वल से सृष्टि के कार्य करता, वह ज्ञानवान् , वलवान् , जिन पदार्थों में व्यापक है उन सब पर वह वशी है ।

अमेन्द्रन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चुक । इन्द्रांय वृष्णे सुमेखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तन्भिः॥११॥

भा०—हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! हे (नरः) नायको ! (अत्र) इस राष्ट्र में आप लोग जो (मे) मेरे लिये (स्तोमः) आप लोगों के स्तुति वचन या आदर भाव सदा (अमन्दत्) हर्षकारी होते हैं। और (यत्) जो (श्रुट्णं) श्रवण योग्य, कीर्त्तिजनक (ब्रह्म) महान् ऐश्वर्य और प्रमुत्व आप लोग (चक्र) बना रहे हो वह सब आप लोगों को भी सुखकारी हो और हे (सखायः) मित्र वर्गों! आप लोग अपने (तन्भिः) शरीरों से (मे तन्वे) मेरे शरीर की रक्षा और वृद्धि के लिये, (मे इन्द्राच्य) मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये, (वृष्णे) सब सुखों के वर्षक मुझ बलवान् (सुमखाय) उत्तम यज्ञहालि, (सख्ये मह्मं) मुझ मित्र के लिये आप (चक्र) करते हैं उसका उत्तम फल आपको भी प्राप्त हो।

प्रवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेष्टः अव एषो द्धानाः। सञ्चद्यां मरुतश्चन्द्रवर्णा अच्छन्ति मे छुद्यांथा च नूनम्॥१२॥

भा०—हे ( मरुतः ) प्राणों के समान राष्ट्र में जीवन सञ्चार करने वाले प्रिय विद्वान् पुरुषों ! ( एते ) वे आप सब लोग ( मा प्रति रोच-मानाः एव इत् ) मेरे प्रति अति स्नेहवान् होकर रहो ! और ( अनेद्यः ) उत्तम ( श्रवः ) गुरु उपदेश, वेद ज्ञान और ( इषः ) उत्तम इच्छाओं और शक्तियों को ( आ द्धानाः ) धारण करते हुए ( चन्द्र-वर्णाः ) चन्द्र या सुवर्ण के समान उत्तम वर्ण वाले, तेजस्वी, और गुद्ध चरित्रवान् होकर ( संचक्ष्या ) उत्तम रीति से अन्यों को उपदेश करके और उत्तम रीति से तत्वों का आलोचन करके ( अच्छान्त ) अपने को आच्छादित करो, अपने को अन्न वछादि से सुभूषित करो और सुरक्षित रखों । और ( मे च ) मेरे राष्ट्र की भी ( नूनम् ) अवश्य ( छद्याथ ) रक्षा करो ।

को न्वर्त्र मरुतो मामहे वः प्र यातन सर्खारँ छ। सर्खायः। मन्मानि चित्रा अपिनातयन्त एपां भूत नवेदा म ऋतानाम् १३

भा०—हे (मरुतः) विद्वान् लोगों! (नु) देखों (अत्र) यहां (वः) आप लोगों का (कः) कोन (मामहे) आदर सत्कार करता है। हे (सखायः) मित्रों! (सखीन् अच्छ प्रयातन) अपने समान खेही मित्रों को ही प्राप्त होवों। हे (चित्राः) अद्भुत र नाना कर्म करने हारे! विद्वानों! आप लोग (मन्मानि) नाना मनन यौग्य विद्वानों और धनों को (अपि-वातयन्तः) प्राप्त कराते हुए (मे) मेरे (एपां) इन (ऋतानां) समस्त ऐश्वयों और सत्य ज्ञानों के (नवेदाः भूत) शेप न रखकर पूर्ण रीति से प्राप्त करने वाले और ज्ञाता होवो। आप व्यवस्याद्ववस्थान कारुग्रस्माञ्चक मान्यस्य मधा।

श्रो षु वर्ष्त मरुतो विष्टमच्छ्रेमा ब्रह्माणि जरिता वी श्रर्चत् १४

भा०—( दुवस्यात् दुवसे कारुः न मेधा ) सेवा ग्रुश्रूषा करने योग्य पुरुष से जिस प्रकार परिचर्या करने वाले पुरुष को शिल्पसाधिका बुद्धि प्राप्त होकर उसे भी शिल्प करने में कुशल कर देती है। उसी प्रकार (मान्यस्य मेधा ) माननीय, आदर योग्य पुरुष की बुद्धि भी (अस्मान् ) हमें योग्य (चक्रे ) बनावे। हे (मरुतः ) मनुष्यो ! आप लोग (विप्रम् ) विद्वान् पुरुष के समीप (अच्छ ) उसके समक्ष (ओ सु वर्त्त ) जाकर उसका सत्संग करो। और वह विद्वान् (जितता ) उपदेश (वः ) आप लोगों को (ब्रह्माणि ) नाना प्रकार के वेद ज्ञानों को दानों के समान (अर्चत् ) आदर पूर्वक प्रदान करे।

एष वः स्तोमी महत ह्यं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा यासीष्ट तन्वे व्यां विद्यामेषं वृजनै जीरदानुम् १४।२६।३

भाण—है ( सरुतः ) सनुदयो ! ( एपः ) यह ( वः ) आप लोगों के लिये ही ( स्तोमः ) उत्तम वेदमन्त्र समृद्ध हैं । ( मान्दार्यस्य ) सवको हिर्नित करने वाले सर्व श्रेष्ठ और ( मान्यस्य ) माननीय (कारोः) किया कुशल गुरु जन की ही ( इयं ) यह ( गीः ) वेद वाणी है । आप लोग उस गुरु के समीप ( इपा ) इच्छा पूर्वक ( आ यासीष्ट ) आवें । ( वयाम् ) हम लोग ( इपम् ) उत्तम ज्ञान, दृढ़ इच्छा शक्ति, ( वृजनं ) पाप निवारक और शत्रु निवारक वल, और ( जीरदानुम् ) जीवन या जयदायी सामर्थ्य को ( विद्याम ) पास करें । इति पह्विंशो वर्गः ॥

॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥

## ॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः॥

## [१६६]

मैत्रावरुगोऽगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः — १, २, ५ जगती । ३, ४, ६, १२, १३ निन्वृज्जगती । ४ विराट् जगती । ७, ६, १० सुरिक् त्रिष्टुप् । ११ पङ्किः ॥ पञ्चदशर्चं स्क्रम् ॥

तन्न वीचाम रभुसाय जन्मेने पूर्व महित्वं वृष्टभस्य केतवे। ऐधेव यामेन्मरुतस्तुविष्वणो युधेव शकास्तविषाणि कर्तन॥१॥

भा०—हे (महतः) विद्या के अभिलापी विद्यार्थी जनो ! शतु इन्ता बीर सैनिक जनो ! ( वृषभस्य केतवे ) वर्षणशील मेव को उत्पन्न करने के लिये और उसके (रमसाय जन्मने) देग से उत्पन्न होने के लिये जिस प्रकार वायु गणों का सबसे पूर्व, सबसे अधिक ( महित्वं ) महान् सामर्थ्य होता है इसी प्रकार (वृषभस्य) मेघ के समान निष्पक्ष पात होकर ज्ञान वर्षण करने वाले आचार्य के (केतवे) ज्ञान को प्राप्त करने और (रभसाय) वेग या बल पूर्वक उसके अधीन रहकर (ज-न्मने ) उत्तम द्विजत्व प्राप्त कर विद्या में जन्म छेने के लिये जो आप लोगों का (पूर्व ) पूर्व का, माता पिता से प्राप्त या पूर्व जन्मों से प्राप्त ( महित्वम् ) महान सामर्थ्य है (तत् नु वोचाम ) उसका उपदेश करते हैं। अथवा—( वृषभस्य रभसाय, जन्मने केतवे च पूर्व महित्वं तत् नु बोचाम ) ज्ञान के वर्षक गुरु के अधीन प्राप्त करने योग्य वेग, दहता, उत्तम जन्म अर्थात् द्विजन्व लाम, और स्वरूप, और केतु अर्थात् ज्ञान प्राप्ति का पूर्ण महत्व है उसका हम उपदेश करें। हे ( तुविष्वणः ) नाना प्रकार की वेदध्विनयों को करने वाले शिष्यो ! जिस प्रकार (यामन् एधा इव ) मार्ग बनाने के लिये युक्षादि की लकड़ियों को काट दिया जाता है और जिस प्रकार (यामन् ) राज्य शासन के जमाने के लिये ( युधा ) युद्ध या शस्त्र प्रहारों से ( तिवधाणि ) शत्रुओं के सैन्यों को काट गिराया जाता है उसी प्रकार आप लोग (शकाः) शक्तिमान् होंकर ( यामनि) संयम के पालन के लिये ( तविपाणि ) बलों का ( क॰ र्त्तन ) सम्पादन करो । 'कर्त्तन'-अत्र क्रियाश्लेषः ।!

नित्यं न सूनुं मधु विश्वत उप कीर्ळन्ति क्रीळा विद्धेषु घृष्वयः । नर्चन्ति रुद्रा अवसा नम्हिन्वनं न मर्धन्ति स्वतंवसो हिंबुष्कृतम्॥२॥

भा०—जिस प्रकार गृहस्थ लोग (क्रीळाः ) इन्द्रियोपभोग्य विषयौं में रमण करते हुए, ( मधु विश्रतः ) मधुर अन्नादि पदार्थ धारण करते हुए ( नित्यं सूनुं ) अपने औरस पुत्र को प्राप्तकर ( उप क्रीळिन्ति ) बहुत प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार (पृष्वयः) सहन शील तपस्त्रीजन (सुनुं न) अपने पुत्र के समान ही देह की घेरण करने वाले, ( नित्यं ) नित्य आत्मा को (मञ्ज) मञ्जर आनन्दमय रूप से (विभ्रतः) धारण करते हुए, ( क्रीळाः ) उसी में रमण करते हुए ( उप क्रीळिन्ति ) उपासना द्वारा उसको प्राप्त हो अति प्रसन्न हुआ करते हैं। वे ( हट्टाः ) सत्य ज्ञान के उपदेष्टा, विद्वान् जन ( नमस्विनं ) नमस्कार करने वाले, विनीत शिष्य को (अवसा नक्षन्ति) अपने ज्ञान से युक्त करते हैं। वे (स्व-तवसः) 'स्व' अर्थात् अपने आत्मा के बल से बलवान् होकर (हविष्कृतम् ) दान योग्य अन्नादि पदार्थों के प्रदान करने वाले को (न मर्धन्ति) कभी नाश नहीं करते।

य स्मा अमसो अनुता अरासत रायस्पोषं च ह्विषा दुराः शुर्षे। उत्तन्त्यसमे मुरुती हिताइव पुरू रजासि पर्यसा मयोभुवः ॥ ३॥

भा०—( मरुतः ) जिस प्रकार वायु गण ( हिताः ) हितकारी मित्रों के समान ( पयसा मयोभुवः ) जल से सबको सुखजनक होकर (अस्में) इस जीवगण के सुख के लिये (पुरु रजांसि) बहुत लोकों को जल से संचते हैं। और वे (ऊमासः) सब के रक्षक और (अमृताः) अमृत, भाणमय हो (हिवपा दहाग्रुपे) हिव द्वारा यज्ञ करने वाले को (रायः पोपं अरासत) धन, गौ आदि समृद्धि को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार (मरुतः) विद्वान् पुरुष, वीर सैनिक, (हिताः-इव) हितकारी मित्रों के समान, अपने २ पदों पर स्थित होकर (पयसा) अब और पुष्टि कारक पदार्थों से (मयोभुवः) सबको सुख देने वाले, (यस्में) जिस (ददाग्रुपे) अपने अब दाता के वृद्धवर्थ (रायः पोपं अरासत) धनों की समृद्धि को दें (ऊसासः) वे राष्ट्रस्वक (अमृताः) अमर होकर (अस्में सिज्जन्ति) उसी के ऐश्वर्यं को बढ़ाते हैं, (पुरु रजांसि उक्षन्ति) बहुत से लोकों को बढ़ाते हैं।

श्रा ये रजां सि तविषी भिरव्यत प्र व एवा सः स्वयंतासो श्रिप्रजन् । भयन्ते विश्वा भुवनानि हुम्या चित्रो वो यासः

प्रयंतास्वृष्टिषु ॥ ४॥

भा०—(ये) जो वीर पुरुष (तवीषीभिः) अपनी बलशालिनी सेनाओं से (रजांसि) समस्त लोकों की धूलिओं और लोकों को वायु गणों के समान (आ अव्यत) सब तरफ से व्याप लेते हैं। हे वीर पुरुषो! वे (वः) आप लोगों के (एवासः) तीव्र वेग से जाने वाले (स्व-य-तासः) अपने आप संयत, उत्तम रीति से बंधे हुए, या जितेन्द्रिय, अश्व गण और सवार लोग (अध्रजन्) वेग से जाते हैं उस समय (विश्वा सुव-नानि) सब प्राणी गण (भयन्ते) भयभीत होते हैं और (विश्वा हर्म्या) सब महल वा उनमें रहने वाले खी आदि जन (भयन्ते) कांपते हैं। हे वीरो! तब भी (प्र-यतासु) खूब उत्तम नियमों में बंधे, (ऋष्टिपु) हथियारों के बीच सुसज्जित होकर (वः) आप लोगों का (यामः) प्रयाण करना बड़ा (चित्रः) अद्भुत, विस्मयकारी होता है।

यत्त्वेषयामा नद्यंन्त पर्वतान्दिवो वा पृष्ठं नर्या अचुच्यवुः। विश्वो वे अज्मन्भयते वनस्पती रश्वीयन्तीव प्र जिहीत ओषिधः॥ ४॥ १॥

भा०-जिस प्रकार (नर्याः) सब मनुष्यों के हितकारी (त्वेषयामाः) तीब बेग से जाने वाले वायु गण ( पर्वतान् नदयन्त ) पर्वतों और मेघों को गुंजाते हैं ( दिवः पृष्ठं वा अचुच्युवुः ) आकाश या अन्तरिक्ष पृष्ठ को भी क्याप लेते हैं। जिस प्रकार वायुओं से (विश्वः वनस्पतिः अज्मनि भयते ) सब बड़े बृक्ष उनके वेग के भय से कापते हैं और (ओषधिः) ओपिधएं (रथीयन्तीव) रथ पर चड़ी स्त्री के समान खूब वेग से उड़तीसी दीखती हैं उसी प्रकार ( नर्याः ) सत्र मनुष्यों के हितकारी वीर और सज्जन पुरुषों के रथ आदि ( त्वेषयामाः ) दीप्ति, विद्युत् के द्वारा चलने बाले आकाश में (पर्वतान् नदयन्त) पर्वतों की शोभा बढ़ावें और पृथ्वी पर ( पर्वतान् नदयन्त ) पर्वतों को गुंजावें । वे ( दिवः पृष्ठं ) भूमि और अन्तरिक्ष के पृष्ठ पर भी (अचुच्युवुः) चलें। हे बीर पुरुषो ! (वः अज्मन् ) आपके उखाड़ फेंकने वाले बल के आधार पर (विश्वः ) सब (वनस्पतिः) सैन्य दल के रक्षक शत्रुजन तथा ऐश्वर्यपालक जन भी ( भयते ) भय खाते हैं । और ( ओपिधः ) दाहकारी अस्त्रों के धारण करने वाली सेना भी (रथीयन्तीव) रथ को चाहने वाली नव वधू के समान भीरु होकर मानो अपने रथवान् , नायक को चाहती हुई (प्रजि-हीते ) खूप कांप जाती वा आगे बढ़ती है । इति प्रथमो वर्गः ॥ यूयं न उया मरुतः सुचेतुनारिष्ट्यामाः सुमृतिं पिपर्तन । यत्रो वो दिद्यद्वद्वि किविद्ति रिणाति पृथ्वः सुधितेव व्हर्णि

भा० — हे ( महतः ) विद्वान् वीर पुरुषो ! ( उग्राः ) प्रचण्ड, तीव्र गुण-कर्म स्वभाव वाले ( यूयं ) आप लोग ( सुचेतुना ) उत्तम ज्ञान से ( अरिष्टग्रामाः ) अपने जन संघों, ग्रामों और प्राणसमूहों को नष्ट न होने देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए∤( नः सुमति ) हमारी ग्रुभ बुद्धि, ज्ञान और वल को (पिपर्त्तन) सदा पूर्ण करो। (यत्र) जहां (वः) तुम वीरों की (क्रिविर्दती) हिंसाकरी दांतों वाली (विद्युत्) चमचमाती विद्युत् शक्ति (रदित ) भूमि और आकाश को फाड़ देती है और ( सुधिता इव ) खूब लगी हुई या चलाई हुई तेज धार की ( वर्हणा ) शस्त्र धारा के समान विद्युत् भी (पश्चः रिणाति) संप्राम में अश्वादि पग्रुओं और अधीन होकर लड़ने वाले सैनिकों को नाश कर डालती है। अथवा—( सुधिता इव बर्हणाः पश्वः रिणाति ) उत्तम रीति से धारण की गयी बड़ी विद्युत् अनेक पशुओं के समान यन्त्रों को चलाती है। प्र स्कम्भदेष्णा अनव्अराधसोऽलातृणासी विद्धेषु सुषुताः। अर्चन्त्युर्के मेद्रिरस्य पीत्ये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौंस्या ॥७॥ भा०-वीर पुरुष और विद्वान् जन (स्कम्भदेष्णाः) युद्धादि में अपने सैन्य और प्रजा के बीच में स्तम्भन बल, दढ़ता आदि गुणों और प्रवन्ध, बल के देने और "स्कम्भ" नाम सर्वाधार परमेश्वर के ज्ञान का उपदेश करने वाले, (अनवअराधसः) कभी धन का नाश न करने वाले, सदा ससृद्ध (अलातृणासः ) शत्रुओं को खूब काट गिरा देने वाले और अति दानशील पुरुष (विद्येषु) संग्रामों और यज्ञों में (सु-ष्टुताः) उत्तम प्रशंसित होते हैं वे ( मिद्रस्य पीतये ) आनन्दपद राष्ट्र की रक्षा के लिये ( अर्क अर्चन्ति ) सूर्य समान तेजस्वी पुरुष की अर्चना करते हें, उसको प्रमुख बना कर उसके अधीन रहते हैं। इसी प्रकार विद्वान ज्ञान मार्गों में (मिद्रस्य पीतये) अति आनन्दमय आत्मरस का पान करने के लिये तेजोमय प्रभु की उपासना करते हैं। वे ही ( वीरस्य ) ग्लूरवीर परम शक्तिमान् प्रभु के श्रेष्ठ २ कर्मों को भली प्रकार जानते हैं। शत्रभुजिभिस्तम्भिहुतेर्घात्पूर्भी रचता मरुता यमावत । जनं यमुत्रास्तवसो विरिष्शिनः पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टिषु॥६॥

भा०-हे (महतः ) बीर पुरुषो ! ( उग्राः ) सदा बलशाली, ( विरप्शिनः ) नाना वाणियों, ज्ञानोपदेशों व विद्याओं के ज्ञाता, (तवसः) बलवान् होकर (यम्) जिस (जनं) पुरुष को (आवत) वचाते और ( शंसात् ) गर्व भरी स्तुति या हिंसा होने से ( तनयस्य ) पुत्र समान पोषणादि कर्मों से (पाथन) रक्षा करते हो (तम्) उसको आप लोग (अभिह्रतेः) कुटिल मूर्जाकारी (अधात्) प्राणघातक पाप से ( शतभुजिभिः ) सेकड़ों को पालने बाले ( पूर्भिः ) पुरों या नगरों से (रक्षत ) सुरक्षित रखो । प्राणों के पक्षमें —ये इन्द्रिय गण या देह सैकड़ों भोगदायी पुर हैं, उनसे प्राण गण, आत्मा की रक्षा करते और बालक के पोपण के लिये उसको (शंसात्) मृत्यु से भी बचाते हैं।

विश्वानि भद्रा महतो रथेषु वो मिथ्रस्पृध्येव तविषाएयाहिता। <mark>श्रंसेप्वा वः प्रपेथेषु खादयोत्तो वश्चका समया वि वावृते॥ध।</mark>

भा०-हे ( मस्तः ) वीर और विद्वान् पुरुषो ! ( वः रथेषु ) तुम्हारे वेग से जाने वाले रथों में (विश्वानि) सब प्रकार के (भद्रा) सुखकारी पदार्थ और ( मिथः-स्पृध्या ) परस्पर स्पर्धा से लड़ने वाली सेना और (तविषाणि) बल वाले, प्रबल हथियार (आहिता) रखे होने चाहियें। इसी प्रकार (वः) तुम्हारे (अंसेषु) कन्धों पर भी और (प्रपथेषु) उत्तम २ मार्गों में (खादयः) खाने योग्य फल आदि उत्तम पदार्थ और उत्तम शस्त्रादि हों और (वः) तुम्हारे रथ का (अक्षः) धुरा (चका समया) दोनों चक्रों के निकट ही (वि वावृते) विशेष रूप से घूमे। (२) प्राणों और वायुओं के वेग से गमनों में उत्तम सुख, परस्पर चाहने योग्य बल, अंगों और गृहों में उत्तम बल व खाद्य पदार्थ हों । अक्ष = अध्यक्ष आत्मा ( वः ) प्राणों के भीतरी और वाह्य साधनों के द्वारा विविध चेष्टाओं को करता है।

भ्रीणि भद्रा नर्थेषु बाहुषु वर्त्तःसु हक्मा रेभुसासी ख्रुञ्जयः। असेष्वेताः पविषु सुरा अधि वयो न प्तान्व्यनु श्रियी धिरे१०।२

भा०—जो वीर और विद्वान मनुष्य (रभसासः) वेग से काम करने वाले, (अंजयः) मधुर स्वभाव, कान्तिमान् प्रसिद्ध गुणवान्, होकर (नर्येषु) मनुष्यों के हितकारी (बाहुषु) शतु-बाधक बाहुओं पर (भूरीणि) बहुत से (भद्रा) कल्याणकारी, अन्यों को सुख देने वाले वल, ऐश्वर्य और कर्तव्य धारण करते हैं (वक्षः सु) छातियों पर (रुक्मा) सुवर्ण के आभूषण पदक जो (अञ्जयः) उनके कियै उत्तम कार्यों और गुणों को प्रकट करते हैं उनको और वे (अंसेषु) कन्धों पर (एताः) शुअवर्ण के वस्त्र और (पविषु) वाणियों में (क्षुराः) उत्तम शब्द और (पविषु क्षुराः) शस्त्रों में तीक्ष्ण धारों को (वयः न पक्षान्) पक्षों पक्षियों के समान (वि अनुधिरे) विविध प्रकारों से धारण करें। इति द्वितीयों वर्गः॥

महान्ती मुह्ना विभ्वो विभूतयो दूरेहशो ये दिव्या ईव स्ति भिः। मन्द्राः स्रिज्ञहाः स्वरितार श्रासिभः संमिश्ला इन्द्रे मुरुतः। परिष्ट्रभः॥ ११॥

भा०—(महतः इन्द्रे) जिस प्रकार विद्युत् या सूर्य के आश्रय वायुगण होते हैं। उसी प्रकार (इन्द्रे) ऐश्वर्यवान् राजा के अधीन सैनिक वीर और अन्धकारनाशक विद्वान् आंचार्य के अधीन विद्वान्, चतुर विद्यार्थी जन रहें। वे (महा) महान् सामर्थ्य से (महान्तः) गुणों में महान् अर्थात् आदरयोग्य हों, वे (विभ्वः) कार्य करने में समर्थ, शक्तिशाली, (विभूतयः) नाना ऐश्वर्थों से युक्त, (दिन्याः इव) दिन्य पदार्थ सूर्य, चन्द्र आदि लोक जिस प्रकार (स्तृभिः) नक्षत्रगणों सिहत (दूरेदशः) दूर से दीखने वाले होते हैं उसी प्रकार ये भी (दिन्याः) ज्ञान प्रकाश से युक्त होकर (स्तृभिः) विस्तृत गुणों और

अनुभवों सिहत ( दूरेदशः ) दूरदर्शी हों । अथवा—( स्तृभिः ) शरीर के आच्छादक उत्तम वस्त्रों से युक्त और दूरदर्शी हों । वे ( मन्द्राः ) स्वयं सब उत्तम पदार्थों की कामना करने वाले, आव्हादकारी और स्तृति युक्त, (सु जिह्नाः ) उत्तम वाणीवाले, ( आसिभः स्वितारः ) मुखों से उत्तम बचन बोलने हारे, ( संभिष्ठाः ) परस्पर अच्छी प्रकार मिले हुए, स्नेही, ( परिस्तुभः ) सब को धारण करने और सब विद्याओं का अध्ययन करने वाले हों।

तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दुधि वो दात्रमदितेरित बतम्। इन्द्रश्चन त्यर्जमा वि हुणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम्१२

भा०—(तत् मरुतः महित्वम्) यह वायुओं का ही महान् सामर्थ्य है और उनका ही (दीर्व दात्रम्) लम्बा चौड़ा दान सामर्थ्य है जो (इन्द्रः चन) विद्युत् भी (त्यजसा) जल के साथ (विद्युणाति) विविध कुटिल मार्ग से चमका करता है। उसी प्रकार हे (सुजाताः) उत्तम कुलों में उत्पन्न और गुणों में प्रसिद्ध (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! (वः) आप लोगों का (तत्) वह नाना प्रकार का (महित्वनम्) महान् सामर्थ्य है और (वः) आप लोगों का ही वह (दीर्घम्) लम्बा चौड़ा (दात्रम्) दान, विद्यादान है आप लोगों का (वतम्) वत आचरण भी (आदितेः वतम् इव) सूर्य के वत के समान ही है। आप लोग (यस्मै) जिस (सुकृते) उत्तम पुण्यकारी पुरुष के उपकार के लिये (अराध्वम्) विद्या आदि दान करते हो उसके उपकार के लिये (इन्द्रः चन) ऐश्वर्यवान् पुरुष भी (त्यजसा) अपने त्यागने, दान देने योग्य धन से (वि) उलटे सीधे, या प्रत्यक्ष परोक्ष विविध प्रकारों से (द्युणाति) सहायकारी होता है।

तद्वी जामित्वं महतः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास आर्वत । श्रया धिया मनेवे श्रुष्टिमाव्या साकं नरी दंसनैरा चिकित्रिरे१३ भा॰—वायुगण की यह (जामित्वं) बन्धुता है कि वे (परे युगे यत् शंसम् अवन्ति) गत वर्ष या गत काल के समान शान्तिदायक मेथादि को पुनः लाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसी बुद्धि से (मनवे श्रुष्टिम् आन्या) मनुष्य मात्रा को सुख और अन्न आदि प्राप्त कराकर (दंसनैः साकं चिकित्रिरे) अपने वर्षणादि कर्मों सहित ही जाने जाते हैं। उसी प्रकार हे (मरुतः) विद्वान् पुरुषो! (वः) आप लोगों का (तत्) वह उत्तम (जामित्वम्) बन्धु भाव है कि आप लोग (अमृतासः) दीर्घजीवी, होकर (परे युगे) अतीत काल में भी (यत्) जो (शंसम्) उपदेश करने योग्य उत्तम वेदवचन और ज्ञान रहता है उसकी (आवत) रक्षा किया करते हो। और (अया धिया) इसी उत्तम धारण शक्ति, बुद्धि और अध्ययन आदि कर्म से (मनवे) मनुष्यमात्र के हित के लिये, (श्रुष्टिम् आन्या) श्रवण करने योग्य ज्ञान की रक्षा करके स्वयं (नरः) नायक नेता बनकर (दंसनैः साकम्) उत्तम आचारों और कर्मों के साथ (आ चिकित्रिरे) ज्ञान का सम्पादन करते और कराते रहते हो। ऐसा ही किया करो।

येन द्वीघं मेरतः शूशवाम युष्माकेन परीणसा तुरासः । आ यन्तर्नन्वृजने जनास एभिर्यक्षेभिस्तद्भीष्टिमश्याम् ॥१४॥

भा०—हे (तुरासः ) वेगवान् , बलवान् (मरुतः ) वायुओं के समान सर्वोपकारक विद्वान् और बलवान् पुरुषो ! (युष्माकेन ) आप लोगों के (येन ) जिस (परीणसा ) बहुत से और बड़े भारी सामर्थ्य और ज्ञान से हम (दीर्ष ) बहुत लम्बा, चिरकाल तक का ब्रह्मचर्य या जीवन ( यूज्ञवाम ) बढ़ा लेते हैं और आप के ( यत् ) जिस (वृजने ) विद्वा निवारक बल पर निर्भर करके (जनासः ) लोग (आ ततनन् ) नाना यज्ञ करते हैं । मैं (एभिः यज्ञैः ) उन यज्ञों, दान, सत्संग, उपासना आदि पुण्य कर्मों के साथ २ (तत् ) आप के उसी बल

सामर्थ्य से (अभीष्टिम्) अपने अभीष्ट, मनचाही मनोकामना को (अश्याम्) प्राप्त करूं। (२) प्राणीं के बड़े भारी सामर्थ्य से हम दीर्घ जीवन प्राप्त करते, उनके ही बल पर लोग सब कर्म करते, उनके ही बल से हम सब मनोकामना को प्राप्त करें।

एष वः स्तोमी महत इयंगीमीन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। पषा यसिष्ट तुन्वे वयो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥ १५॥

भा०—ब्याख्या देखो इसी मण्डल के सू० १६५ का १५ वां मन्त्र। इति तृतीयो वर्गः॥

## [ १६७ ]

अगराय ऋषिः ॥ इन्द्रो मरुच देवत छन्दः--१, ४, ५, भुरिक् पङ्किः। ७, ६ स्वराजट् पङ्किः । १० निचृत् पङ्किः : ११ पङ्किः । २, ३, ६, ८ निच्<mark>त्</mark> त्रिष्डुप् ॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥

सहस्रं त इन्द्रोतयों नः सहस्रामिषी हरिवा गूर्ततमाः। <mark>खुइस्त्रं रायो मादुयध्यै सह</mark>ुस्त्रिण उप नो यन्तु वाजाः ॥ १ ॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (ते ) तेरी (सहस्रं ) हजारों ( ऊतयः ) रक्षा के साधन (गूर्त्ततमाः) उत्तम उद्यमी ( सहस्रम् इषः ) सहस्रों सेनाएं और ( सहस्रं ) हजारों ( रायः ) ऐश्वर्य और (सहिसणः) हजारों ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ( वाजाः ) ज्ञान, और नाना ऐश्वर्य और बल और अन्न (नः ) हमें (मादयध्ये) हर्ष और आनन्द प्राप्त करने के लिये (उप यन्तु) प्राप्त हों।

त्रा नेविभिर्म्हती यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहद्विः सुमायाः। अध यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ॥ २ ॥ भा०-वे ( मरुतः ) वैश्य गण और विद्वान् जन जो ( ज्येष्टेभिः ) विद्या और वयस् में शृद्ध ( शृहिहिवैः ) बड़े भारी ज्ञान ज्योतियों से प्रकाशमान, विद्वानों के सत्संग से ( सुमायाः ) उत्तम ग्रुभ बुद्धिवाले हैं (नः ) हमें सदा (अवोभिः ) ज्ञानों और रक्षा साधनों सहित ( अच्छ आयान्तु ) प्राप्त होते रहें। (अध)और वे (यद्) जिस (एषां) इनके (परमा) उत्कृष्ट कोटि के साधन, उत्तम सेनाएं भी या लाखों आदमी ( समुद्रस्य चित् पारे ) समुद्र के परले पार भी ( धनयन्त ) धन ऐश्वर्य की कामना से ज्यापार करते हैं और ऐश्वर्य उपार्जन करते हैं, वे भी हमें प्राप्त हों।

मिम्यज् येषु सुर्घिता घृताची हिर्रायनिर्धिगुपरा न ऋषिः। गुहा चर्रन्ती मर्चुषो न योषां समावती विदृथ्येष सं वाक्॥३॥

भा०—जिस प्रकार वायुओं में ( घृताची ) जल लाने वाली या जल में प्रकट होने वाली, ( सुधिता ) उत्तम रूप से विद्यमान्, (हिरण्य-निर्णिक् ) सुवर्ण के समान चमकते वाली, ( उपरा ) मेघ माला (ऋष्टिः न ) चलकती तलवार के समान चमकती है और जिन वायुओं में ( समावती मनुष्य योषा न ) समान कान्ति वाली मनुष्य की खी के समान ( गुहा चरन्ती ) अन्तरिक्ष रूप गुफा ( गृह ) में विचरने वाली ( वाक् ) शब्द करने वाली मध्यमा वाक् विद्युत् आश्रित है उसी प्रकार ( येषु ) जिन विद्वानों में ( घृताची ) प्रकाश युक्त, या गुरु मुख से शिष्य के पास वह आने वाली या शिष्य के प्रति अर्थों की प्रकाशक, ज्ञानको प्राप्त कराने वाली ( सु-धिता ) उत्तम सुख पूर्वक धारण की गयी, सु-अभ्यस्त, ( हिरण्यनिर्णिक् ) हित और रमणीय ज्ञान से शिष्यों के ज्ञानसामर्थ्य को बढ़ाने वाली, या सुवर्ण के समान अत्यन्त निर्मल, ( उपरा ) सबको प्राप्त होकर रमण कराने वाली, सर्वोपिर, ऊच ( ऋष्टिः ) पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली, ( मनुषः ) मनुष्य की ( सभावती योषा न ) सभा में एक साथ बैठने वाली प्रियतमा स्त्री के समान ( सभावती ) अर्म-

सभा आदि सभाओं को धारण करने वाली, ( गुहा चरन्ती ) हृद्य में या बुद्धि के आश्रय होकर विचार पूर्वक मुख से निकलने वाली (विद्थ्या) ज्ञान देने में श्रेष्ठ (वाक्) वाणी (सं मिम्यक्ष ) अच्छी प्रकार निवास करती है वे विद्वान् जन हमारे आदर के पात्र हों।

पर्प राभ्रा ऋयासी युव्या साधारुएयेव मुरुती मिमिन्तुः। <mark>न रो</mark>र्ड्सी अप नुदन्त <u>घेरा ज</u>ुपन्त वृधं सुख्यार्य देवाः ॥ ४॥

भा०-जिस प्रकार (यच्या साधारण्या) संयोग विभाग करने वाली साधारण गति से (अयासः ) बहने वाले, ( ग्रुआः ) भासने वाले ( मरुतः ) वायु गण ( परा मिमिञ्जः ) दूर २ तक देशों को जलों से सींच देते हैं। ( न रोट्सी अपनुदन्त ) शब्द करने वाले मेघ और विद्युत् दोनों का भी गर्जन दूर नहीं हटा देते प्रत्युत ( घोराः ) स्वयं भयंकर वेग से चल कर भी (देवाः ) जल प्रदानशील होकर वे (सख्याय) सब माणियों के प्रति मित्र भाव के लिये ( वृधं जुपन्तं ) सबके बढ़ाने, पुष्ट करने वाळे जल अन्न या सूर्य का सेवन करते कराते हैं उसी प्रकार ( मरुतः ) विद्वान् छोग ( यब्या ) अपने से कम अवस्था वाली ( सा-धारण्या इव ) अपने समान बल वीर्य धारण करने वाली स्त्री के साथ (अयासः ) संगत होने वाले ( ग्रुआः ) अलंकारों और उत्तम उज्ज्वल वस्त्रों से शोभायमान होकर (परा मिसिक्धः) उत्तम रीति से क्षेत्र में बीज वपन करें। (रोदसी) रोने के स्वभाव वाली दुःखिता स्त्री को या दीन दुखिया छी-पुरुवों को भी वे (न अप नुदन्त) अपने से दूर न करें, प्रत्युत सान्त्वना देकर स्वयं (घोराः) बलवान् शत्रुओं के लिये भयं-कर होकर भी (देवाः) दिन्य गुणों से युक्त एवं कामना शील प्रेम युक्त होकर ( वृधं ) अपने कुछ को बढ़ाने वाली खी को ही ( सख्याय ) मित्र भाव की वृद्धि के लिये ( जुपन्त ) उससे और अधिक प्रेम करें। अथवा-वे (रोदसी) सूर्य पृथिवी के समान अपने माता पिताओं को घर से

वाहर न निकालें, उनको अपने से दूर नहीं करें। प्रत्युत (देवाः) वे दानशील, उदार होकर (वृधं) कुल के बढ़ाने वाले वृद्ध पुरुष को भी (सख्याय ज्ञपन्त) मित्र भाव के लिये उसका सेवन और प्रेम पूर्वक शुश्रुषा करें।

जोष्ट्यदीमसुर्यी सुचध्यै विषितस्तुका रोदुसी नृमण्यः। त्र्या सूर्येव विध्वतो रथं गात्वेषप्रतीका नर्भस्रो नेत्या॥ ५॥४॥

भा०—(सूर्या इव) सूर्याकी मध्यान्ह काल की दीपि, जिसप्रकार (वेष-प्रतीका) तेज प्रकाश देने वाली होकर (विधतः) विविध लोकों को धारण करने वाले सूर्य के (रथं) रमणीय विम्ब को (गात्) प्राप्त होती है, अथवा ( नभसः इत्या न ) वायु की तीव्र गति जिस प्रकार ( विधतः ) विशेष किल्प रचने वाले पुरुष के ( रथं ) वेगवान् रथ को ( आगात् ) पाप्त होती है उसी प्रकार (असूर्या) मेघों में उत्पन्न होने वाली (यत्) जो (ईम्) इस जल को (सचध्ये) संचय या संयुक्त करने के लिये ( जोपत् ) मानो प्रेम पूर्वक आती है वह भी ( विधितस्तुका ) विविध प्रकार से किरणों को बांधती हुई ( रोट्सी ) ध्विन करने वाली और ( नृमणाः ) मनुष्यों के मन को हरती है अथवा जल को संग्रह करती हुई ( रोट्सी जोपत् ) आकाश और पृथिवी को न्यापती है ( २ ) उसी प्रकार ( आसूर्या ) असुर अर्थात् प्राणों में रमण करने वाले और प्राणों का प्रदान करने वाले, प्राण प्रिय पुरुष की हित कारिणी और बलवान् पुरुपों के योग्य (विषितस्तुका) विविध प्रकार से अपने केशों को बांधने वाली, (रोट्सी) वियुक्त होते हुए माता पिता सम्बधियों को देखकर आखों में जल भरलाने वाली, (नृमणाः ) सब मनुष्यों के लिये उचित स्रोह वाली, (त्वेष-प्रतीका) दीसि युक्त मुख वाली, कान्तिमती, सुन्दर स्त्री ( यत् ) जब ( ईं जोषत् ) अपने अभिलिषत पुरुष को स्वीकार करे तब वह (सूर्या इव) सूर्य की कान्ति के समान और (नभस: इत्या न) जल की धारा के समान (विधतः) विवाह विधि से धारण करने वाले वर के (रथं) रथ को (आगात्) प्राप्त हो। इति चतुर्थो वर्गः॥ आस्थीपयन्त युवृतिं युव्वानः शुभे निर्मिश्ठां विद्थेषु पुजाम्। श्रकों यहो मरुतो हुविष्मान्गायद्वाथं सुतसीमो दुवस्यन्॥६॥

भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान् पुरुषो ! जिस प्रकार ( अर्कः ) सूर्य ( हविष्मान् ) जलां का ग्रहण करने वाला ( सुतसोमः ) ओपिंघथां को उत्पन्न करने हारा, (दुवस्यन्) क्रिया करता हुआ ( गार्थ गायत् ) वायुओं की 'गाथा' अर्थात् ध्वनि करने वाली, अन्तरिक्ष गत वाणी, गर्जना को गाता है, उत्पन्न करता है तब वे वायुगण (विद्थेषु) संवात योग्य जलों में (पञ्राम्) न्यापने वाली (निमिश्वाम् = निमिश्राम् ) सब पदार्थों में गूड़ रूप से रहने वाली ( युवतिं ) अति वलवती विचत् को ( ग्रुभे ) जल वर्षण और दीप्ति के लिये ( आस्थापयन्त ) अन्तरिक्ष में प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हे ( मरुतः ) विद्वान् पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों का ( अर्कः ) पूजा करने योग्य, आदरणीय, वर पुरुष ( हविष्मान् ) उत्तम ज्ञान, और अन्न सम्पदा से युक्त (सुतसोमः ) ऐश्वर्य को प्राप्त करके ( दुवस्यन् ) बृद्धों की सेवा ग्रुश्रुषा करता हुआ, ( गार्थ गायत् ) गाथा, वेद वाणी का अध्ययन कर छेता है, या ( दुवस्यन् ) अिंग्र की परिक्रमा करता हुआ ( गार्थ गायत् ) गाथा वेद मन्त्र का पाठ करता है तव ( युवानः ) युवा पुरुष वर के सखाजन या वधू के वर से मिलाने वाले जन ( विद्येषु ) धर्मानुकूल व्यवहारों में, ज्ञानों और ऐश्वर्यों में पति के साथ जाने वाली या बलवती ( निमिश्तां ) अच्छी प्रकार ग्रुभ गुण विद्या आदि स्वभाव द्वारा अपने को मिलाने वाली ( युवतिम् ) युवती कन्या को ( ग्रुभे ) ग्रुभ कार्य के निमित्त ( आ अस्थापयन्त ) सब प्रकार से दृदतया स्थापित करें। उसे किसी प्रकार का क्षोभ न होने दें। वे निर्विष्ठ प्रवन्ध करें।

प्र तं विविक्षम् वक्म्यो य एषां मुक्तां महिमा सत्यो अस्ति। सचा यदीं वृष्पमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः॥॥॥

भा०—(यः) जो (एषां) इन (मरुतां) विद्वान् पुरुषों का (सत्यः) सत्य, (वन्यः) वर्णन करने योग्य, (मिहमा) महान् सामर्थ्य है मैं (तं) उसका (प्रविन्म) उपदेश करता हूं। वह यह कि (यत्) जो (एषां) उनमें से (वृपमनाः) वीर्य सेचन अर्थात् पुत्रोत्यादन करने में चित्त देने वाला, गृहस्थ का अभिलापी, पुत्रेपणावान् (अहंयुः) अहं भाव से युक्त, आत्मवान्, जितेन्द्रिय है वह ही (स्थिराः) धर्म और लोक यात्रा में स्थिर चित्त (सुभागाः) सुख सौभाग्य से युक्त, सुख से सेवने योग्य (जनीः) पुत्र जनन में समर्थ दाराओं को (वहते) विवाहे। विना पुत्रेपणा के कोई विवाह नहीं करता। जो करे वह उसको सत्यता पूर्वक निवाहे। वायु पक्षमें—(मरुतां) वायु गण की यह सत्य महिमा है कि इनमें बरसने वाला आत्मवान् पर्जन्य है, वह उत्तम भाग्यवान् (जनीः) प्रजाओं को धारण करता है।

पानित मित्रावर्रणाववद्याचर्यत ईमर्थमो अप्रशस्तान् । इत च्यवन्ते अच्युता ध्रुवाणि वावृध ई मरुते दातिवारः॥=॥

भा०—हे (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! ( मित्रावरुणौ ) मित्र, सबका स्नेही, प्रजा को मरण से बचाने वाला, वरुण, सब दुष्टों का वारक और श्रेष्ठ जन, प्राण और जल के समान और ( अर्थमा ) शतुओं को संयमन करने वाला न्यायकारी पुरुष सब ( अवद्यात् ) निन्दनीय पापाचरण से ( पान्ति ) रक्षा करें । और ( अप्रशस्तान् ) बुरे पापाचारी लोगों को ( चयते ) विनाश करें अथवा ( अप्रशस्तान् ) व्यवहार में अकुशल निर्वल प्रजाजनों को ( चयते ) एकत्र संगठित करें । अथवा ( अप्रशस्तान् ) तुच्छ र स्वल्प र करों को भी ( चयते ) संग्रह करे । इस प्रकार करने से ( अच्युता ) कभी न दिगने वाले ( ध्रुवाणि ) स्थिर राष्ट्र भी

(च्यवन्ते ) उत्तम पद से गिर जाते हैं। और (दातिवारः) वरने योग्य उत्तम ऐश्वर्य का दाता, और (दातिवारः) दान योग्य, कर आदि संग्राह्य पदार्थों को प्रजा से स्वीकार करने वाला पुरुष भी (ईम्) सब प्रकार से (ववृधे) बढ़ता और इस प्रजाजन को भी बढ़ाता है। अथवा—(अच्यु-ता ध्रुवाणि च्यवन्ते) अक्षय स्थायी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। दान-संग्रही बढ़ता है। वायु पक्षमें—(मित्रावरुणो) दिन रात्रि और सूर्य निन्द-नीय कष्ट से जनों की रक्षा करते, तुच्छ जलों का सञ्चय करते, या बरे रोगों का नाश करते हैं। ये सेच न गिरने वाले जलों को नीचे गिराते हैं, जल दाता मेच सबको इस प्रकार बढ़ाता है।

नहीं नु वो महतो अन्त्यस्मे श्रारात्त्रीचिच्छर्वसो अन्तेमापुः । ते धृष्णु<u>ना शर्वसा शूशु</u>वांसोऽणु<mark>ों न द्वेषों धृष</mark>ता परि ष्ठुः॥६॥

भा०—हे ( मरुतः ) शतुओं का नाश करने वाले प्राणों के समान जीवन युक्त और वायुओं के समान विद्वान् और बलवान् पुरुषो ! (अस्मे) हम प्रजाजनों में से (वः) आप लोगों में से (शवसः) बल और ज्ञान का (अन्ति आरात् च ) दूर और पास कहीं भी (नहीं नु अन्तम् आपुः ) कदाचित् कोई भी पार न पा सकें। (ते) वे आप सब लोग ( ध्ष्णुना ) शतु को पराजय कर देने वाले ( शवसा ) बल से ( श्रू श्रुवांसः ) सदा बढ़ते हुए ( ध्यता ) बड़े बल पूर्वक ( द्वेपः ) द्वेप करने वाले अधार्मिक शतुओं को द्वेप आदि अप्रीति कर दोषों को ( अर्णः न ) जल को तटों के समान ( परिस्थुः ) चारों ओर से घेर कर रोक लो। व्यम्घेन्द्रस्य प्रेष्ठा व्यं श्वो वोचिमहि समुर्ये।

वयं पुरा महि च नो अनुद्यून तन्ने ऋभुत्ता नरा मनुष्यात्॥१०॥

भा०—( वयम् ) हम लोग (प्रेष्टाः) परमेश्वर वा राजा के अति प्रियं होकर ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर की (अद्य) आज और (श्वः) आने वाले दिनों में आगे भी ( समर्थे ) अन्य मनुष्यों के सत्संग में (वोचेमहि) स्तुति करें। उसके गुणों का वर्णन करें। (वर्ष) हम (पुरा च) पहलें भी और (अनुद्यून् च) अब भी सब दिनों, उसके गुण गान करें वह (नः) हमें (मिहि) बहुत बल सामर्थ्य (अनु) प्रदान करे। (तत्) और वह (नराम्) सब नायकों में से (ऋभुक्षा) सबसे बड़ा होकर (नः) हमारे (अनु प्यात्) अनुकूल सुखदाता हो।

एष वः स्तोमी मरुत इयं गींमीन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः।
एषा यासीष्ट तन्त्रे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥११॥४॥
भा०—व्याख्यादेखोमण्डल १।सू० १६५।१५०॥ इति पञ्चमो वर्गः॥ ८

## [१६= ]

अगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः—१, ४, निचृष्जगती । २ ४ विराट् त्रिष्टुष् ।३स्वराट् त्रिष्टुष् ।६, ७, भुरिक् त्रिष्टुष् । ८, तिचृत् त्रिष्टुष् । १० पङ्क्तिः ।

युज्ञायं ज्ञा वः सम्ना तुनुर्विणिधियन्धियं वो देवया उ दिधिध्वे।

श्रा वोऽर्वाचः सुविताय रोद्स्योमेह वंवृत्यामवसे सुवृक्तिभिः॥१॥

भा०—हे वीर और विद्वान पुरुषो ! (वः ) आप लोगों की (यज्ञायज्ञा ) मिलकर करने योग्य उपासना, युद्ध, यज्ञ, सत्संग आदि प्रत्येक
कार्य में, देह में प्राणों के समान (वः ) आप लोगों की (तुनुर्विणः )
शीध्र गति भी (समना) एक समान वेग से हुआ करे। उपासना में एक
साथ मन्त्रादि कहें, युद्ध में एक चाल से कदम उठावें, सत्संगों में समान
भाव से वर्तों। (वः) आप लोगों में से जो (देवयाः) दिव्य गुणों वाले और
विद्वानों के उपासक, शिष्य आदि और अग्नि आदि दिव्य पदार्थों को प्राप्त
वैज्ञानिक लोग हैं वे (धियंधियं) प्रत्येक काम और प्रत्येक ज्ञान को
(दिधध्वे) धारण करें, प्रत्येक कार्य करने का यत्न करें, और प्रत्येक
विद्या का अभ्यास करें। (वः) आप लोगों में से (अर्वाचः) नव शिष्ट

क्षितों को (रोट्स्योः) आकाश और पृथिवी के (महे सुविताय) बड़े भारी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये और ( महे अवसे ) वड़े भारी रक्षा कार्य के लिये ( सुवृक्तिभिः ) दुःखदायी कारणों को दूर कर देने वाले साधनों, शत्रुवर्जंक अस्त्रों सहित ( आ ववृत्याम् ) सब प्रकार से वरण करूं और उनको कार्य में नियुक्त करूं।

ववासो न ये स्वजाः स्वतंवसु इषुं स्वरिभुजार्यन्तु धृतयः। सुहस्त्रियांसो श्रुपां नोर्मर्य श्रासा गावा वन्द्यांसो नोत्तर्गः॥ रा।

भा०—(ये) जो विद्वान् पुरुष (ववासः) सदा चलने हारे, वायुओं और प्राणों के समान परोपकारी जीदन की वृद्धि के लिये निरन्तर देश देशान्तर में अमण करने हारे ( स्वजाः ) स्वयं वल ऐश्वर्य और आत्म सामर्थ्य से संसार में प्रकट हैं, और प्रसिद्ध (स्वतवसः) स्वयं अपने बल से बलवान् , ( ध्तयः ) वृक्षों के कंपाने वाले वायुओं के समान शत्रुओं को और बाधक, मोह आदि अन्तः शत्रुओं को कंपाकर दूर करने हारे, निःसंग (स्वः) परम सुखमय, सूर्य के समान प्रकाशमय, (इपं) सर्व कामना-मयं, सर्व प्रेरक परमेश्वर को (अभि जायन्त) साक्षात् करते हैं, वे ( सह-स्त्रियासः ) संख्या में सहस्रों, या बलवान् आत्मा वाले ( अपां ऊर्मयः न ) जलों की तरंगों के समान स्त्रयं भी (अपां ऊर्मयः ) ज्ञानों और कर्मों का उपदेश करने हारे तथा (गावः) गौओं के समान ज्ञानदुग्ध से सब को पालने वाले और ( बन्दासः ) अभिवादन, आदर और कामना करने योग्य ( उक्षणः नः ) सेचन करने वाले मेघों के समान ( आसा ) मुख द्वारा मुख से ज्ञान का वर्षण करने हारे हैं। अथवा वे (आसा गावः) मुख से आदित्य समान तेजस्वी, स्तुत्य और मेघ के समान ज्ञानवर्षक हैं। (२) सैनिक लोग शीव्रगन्ता, स्वयम् बलवान् , प्रेरक आज्ञापक सेनापति को लक्ष्य किये रहते हैं। वे शत्रुओं को कंपाते, संख्या में हजारों समुद्र तरंगों के समान हैं। वे (आसा गावः) मुख या अग्र भाग से आगे बढ़ने वाले, स्तुति योग्य, ( उक्षणः नः ) मेघों के समान शरवर्षी हों।

सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासते। ऐषामंसेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं देधे॥३॥

भाव-( सोमांसः न ) सोम आदि ओषधियां जिस प्रकार (तृप्तां-शवः ) एक २ रेशे में तृप्त अर्थात् रस से पूर्ण होती हैं उसी प्रकार जो मरुद् गण विद्वान् और वीर पुरुष (सोमासः) सौम्य गुणों से युक्त शिष्य जनों के समान ( सुताः ) पुत्र और अपने औरस पुत्रों के समान शिष्य और ( सुताः ) विशेष अधिकार पर अभिषिक्त राज पुरुष हैं वे ( हत्सु पीतासः ) हृदयों में अर्थात् हृदयं भर कर पान करने वाले पूर्ण तृप्त अति संतुष्ट, तृष्णारहित होकर ( दुवसः न ) सेवकों के समान सदा सेवा करने को तैयार होकर ( आसते ) विराजें । ( अंसेषु रम्भिणीव ) उत्तम गृहस्य कार्यों को आरम्प करनेवाली, या प्रेमालिंगन करने वाली स्त्री जिस मकार कन्धों पर हाथ रखकर पति का आलम्ब और आलिंगन करती है उसी प्रकार ( एषाम् अंसेषु ) इन वीर पुरुषों के कंधों पर ( रिम्भणी ) बलवती अस्त्रादि शक्ति, (रारमे ) आश्रय पाती है और (हस्तेषु ) हाथों में (खादिः च) अपना खाद्य मोजन और (कृतिः च) क्रिया कौशल या कर्त्तब्य अथवा (खादिः च कृतिः च) हाथों में हस्त त्राण और काटने वाली तलवार ( सं दधे ) सदा तैयार रहती है। वायुओं के पक्षमें —ये वायुगण जल से पूर्ण होकर 'तृसांशु' हो जाते हैं। वे भी खूब जल पान करके सेवकों के समान कार्य करते हैं। उनके झंकारों में विद्युत् गर्जती है। उनके आघातों में 'खादि' अन्न और 'कृति' उनका काटना स्थित हैं। (३) प्राणों के पक्षमें—'पशु' आत्मा, 'रिम्भणी' वाणी, 'खादि' भूख और 'कृति' क्रिया सामर्थ्य ।

अव स्वयुक्ता दिव आ वृथा ययुरमेत्याः करीया चोद्त

तमना । अरेणवस्तुविजाता अचुच्यवुईळहानि चिन्मुरुतो भाजहण्यः ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( मस्तः ) वायुगण ( स्वयुक्ताः ) अपने ही ्बल सें प्रेरित होकर (दिवः वृथा ययुः ) आकाश में अनायास आते जाते हैं और (कशया त्मना चोदत) अपनी गति से आप ही सब को प्रेरित करते हैं और वे जिस प्रकार (अरेणवः) रेणुरहित, (तुविजाताः) बल्रुशाली होकर (भ्राजद्-ऋष्टयः) चमकते सूर्य से रिहमयां पाकर ( दृढ़ानि अचुच्यवुः ) बड़े दृढ़ वनों, पर्वतों को भी कंपा देते हैं। उसी प्रकार ये ( मरुतः ) वीर पुरुप और विद्वान् जन ( स्वयुक्ताः ) धनैश्वर्य के द्वारा नियुक्त होकर (दिवः) द्यो, अर्थात् तेजस्वी पुरुष के अधीन (वृथा) अनायास ही (अव आ च ययुः) जाते आते हैं, छोटे बड़े सब कार्य करते हैं। वे (अमर्त्याः) साधारण मनुष्यों से भिन्न रहकर (त्मना) स्वयं ( कराया ) शासन व्यवस्था से ( चोदत ) प्रजा को संचालित करें। वे ( अरेणवः ) हिंसादि दोपों से रहित ( तुवि-जाताः ) वल द्वारा प्रसिद्ध, यशस्त्री होकर ( भ्राजद्-ऋष्टयः ) तीव गतिमान् , और चम चमाते शुक्षों से सुसज्जित होकर ( दढानि चित् ) शत्रु के दृढ़ सैन्यों और दुर्गों को भी (अचुच्यवुः ) कंपा देते और ( दृढ़ानि चित् अचुच्यवुः ) स्थायी ऐअर्थों और पदों को प्राप्त करते हैं। (२) प्राणगण, आत्मा से प्रेरित होने हे 'स्वयुक्त' हैं। योगी जन स्व आत्मा में समाहित चित्त होने से 'स्वयुक्त' हैं। अमरण धर्मा होने से 'अमर्च' हैं वा वाणी, वेद वाणी और विवेक, दीप्ति किशा' है। उससे और आत्म शक्ति से सबको चलाते हैं। दोप रहित, अहिंसा वती होंने से 'अरेणु' हैं। ग्रुक़ कर्म होने से 'आजद्-ऋष्टि' हैं। ृहंद स्थायी लोकों को प्राप्त होने से हुए बाधक कारण कार्यादि को दूर करते हैं। को वो उन्त्मीरुत ऋष्टिविद्युता रेजिति त्मना हन्वैव जिह्नया। धन्वच्युत इषां न यामनि पुरुप्रेषा अहन्यो वैनतशः॥ ५॥६॥

भा०—(ऋष्टिविद्युतः मरुतः) दुधारा तलवार के समान विजुली को धारण करने वाले जैसे वायु गण होते हैं वे (इपां यामनि) वृष्टियों अन्नों को प्राप्त कराने के लिये (धन्वच्युतः) आकाश से जल बरसाते (पुरु प्रेषाः) बहुत जल फेंक्ते हैं। प्रश्न यह है कि उनके बीच में कौन सा बल उनको चला रहा है ? उत्तर—( एतशः न अ-हन्याः ) जैसे उत्तम अश्व बिना ताड़ना के ही मार्ग में जाता है उसी प्रकार (एतशः) ग्रुक्त कान्ति से युक्त, सूर्य ( अहन्-यः ) जो दिन के करने हारा है वहीं सब वायुगण को चला रहा है। ठीक इसी प्रकार हे ( मरुतः ) विद्वान् और वीर पुरुषो ! ( ऋष्टि-विद्युतः ) विद्युत् के समान रण में दुधार तलवार और आत्मा में ज्ञान दीप्ति को धारण करने वाले (वः) आप लोगों के (अन्तः) बीच वह (कः) कौम है जो (जिह्नया हन् इव) जिह्ना की गति से जिस प्रकार दोनों जबाड़े चलते हैं उसी प्रकार (हन् ) शत्रुको हनन करने वाली दायें बायें या स्वपक्ष पर पक्ष की दोनों सेना को (जिह्नया) अपनी वाणी द्वारा ही (रेजित ) सञ्चालित करता है। और (इपां यामिन न धन्त्रच्युतः ) आप लोग अन्नों के प्राप्ति के लिये जल बरसाने वाले मेघों के समान आप लोग ( इपां यामिन ) वाणों और सेनाओं के संचालन के कार्य में, सेनाओं के गन्तव्य स्थान रण में (धन्वच्युतः) धनुष द्वारा शरवर्षा करने, धनुष के बल से शत्रुओं को च्युत करने और धनुष लेकर आगे आने वाले (पुरुप्रेषाः) बहुत से ऐश्वर्यों के लिये उत्कट इच्छा वाले ( एतशः न अहन्यः ) अश्व के समान विना ताडुना के हो मार्ग पर जाने वाले हैं। इसी प्रकार वह आपका सञ्जालक भी ( इपा यामनि ) सेना सञ्चालन में ( धन्वच्युतः ) धनुष द्वारा शत्रुओं को गिराने वाला, (पुरुप्रेषाः) बहुत सी उत्तम सेनाओं का सञ्चालक (एतशः न अ-हन्यः ) दिन के प्रकाशक सूर्य के समान शत्रु से न मारा जाने योग्य और उत्तम उज्वल कान्तिमान् है । इति पष्टो वर्गः ॥

क स्विद्स्य रर्जसो महस्परं कार्वरं महतो यस्मिन्नाय्य। यच्च्यावयेथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमण्वम् ॥६॥

भा०—( अस्य रजसः ) इस महान् छोक का ( परम् ) सबसे उत्कृष्ट ( महः ) बड़ा भारी कारण या आश्रय ( क स्वित् ) कहां है। (क अवरम् ) 'अवर' अर्थात् उत्पन्न कार्यं जगत् कहां, किस पर आश्रित है । हे ( मरुतः ) विद्वान् लोगों ! ( यस्मिन् आयत ) जिस परम आश्र<mark>य</mark> पर आप पहुंचते हैं उसका उपदेश करो । इसी प्रकार (रजसः) जल का उत्कृष्ट कारण सूक्ष्म रूप और 'अवर' स्थूल रूप किसके आश्रय है ? और देव गण किसके वल से गति करते हैं ? जिस प्रकार (विधुरा च्या-वयथ ) शिथिल जलों को वायु गिरा देते हैं उसी प्रकार हे विद्वान् पुरुषो! वह कौनसा वल है जिससे मेरित होकर (विश्वरा इव) व्यथित दुखितों को आप प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार वायुगण ( अदिगा ) विद्युत् या मेय से ( त्वेपम् अर्णवम् ) दीक्षिमान् जलमय मेघको (वि पतथ ) लाते और वरसाते हैं उसी प्रकार आप लोग भी (संहितं) सर्वत्र समान भाव से <mark>ब्यापक, सबके लिये हितकारी, (त्वेपम् ) सूर्य के समान दीप्तिमान</mark>् ( अर्णवम् ) समुद्र के समान महान् , सब शक्तियों के सागर की (अदिः णा ) मेघ के समान आनन्दवर्धी धर्ममेघ, या आत्मा सहित (विप-तथ ) विशेष विविध उपाओं से प्राप्त करते हो । वह कौन सा है ? उत्तर⊸ वह परमेश्वर है।

सातिने वोऽमवती स्ववंती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती। भद्रा वो रातिः पृण्तो न दक्षिणा पृथुक्रयी असुर्येव जन्जती ७

भा०-(१) वायुओं का (सातिः न अमवती स्वर्वती) जलादि का विभाग और सेवन रोगकारी न होकर सुख देने वाला है। वह वायुओं का विभाग ( त्वेषा विषाका, पिथिष्वती ) वेगवान् , विविध फलों को पकाने वाला, मेब के जलों को छिन्न भिन्न कर पीसने वाला होता है। वासु

गणों का (रातिः) दान (भद्रा) सुखर्जनक, (पृथुचयी) बहु वेग युक्त (असुर्या) मेघ लाने वाला, (जञ्जती) बलात् सबकों दबाने वाला, होती है। (२) इसी प्रकार हे (मरुतः) विद्वान् जनो ! वीर पुरुपो ! (वः) आप लोगों का किया हुआ विभाग भी (सातिः) (अमवती न) अन्यों को कष्ट देने वाला न हो, प्रत्युत (स्वर्वती) सुख देने वाला हो । अथवा ( अमवती न स्वर्वती ) गृहों से युक्त गृह व्यवस्था या सहायकों से युक्त राज ब्यवस्था या ज्ञान से युक्त विद्या के समान ( स्व-र्वती ) सुख देने वाला हो। आप लोगों की (त्वेषा ) दीप्ति, चमक, ज्ञान और प्रताप सूर्य की दीप्ति के समान ( विपाका ) फलों के समान, भोजनों को अधिताप के समान, नाना प्रकार के उत्तम परिणामों को परिपक्त करने वाली, उत्तम फल वाली हो। और वह (पिपिष्वती) आप लोगों की (सातिः) सेनाओं की विभक्ति अर्थात् विविध भागों में विभक्त होना भी (पिपिष्वती) बहुत अवयवां वाली होकर भी (पिपि-हवती ) दानों को चक्की के पाटों के समान शत्रु का प्रत्येक अंग पीस र डालने वाली हो। और (वः) आप लोगों को (रातिः) दिया दान ( पृणतः ) पालन करने वाले यजमान स्वामी की दी ( दक्षिणा न ) दक्षिणा या काम करने के एवज में दिये वेतन के समान कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला हो। और वह (पृथुज्रयी) बड़े २ लोगों में भी वेग या शक्ति पैदा कर देने वाला, (असुर्या इव) प्राणों की शक्ति के समान या मेघों के बीच उत्पन्न विद्युत् के समान या बलवान् पुरुषों की सेना के समान (जञ्जती) सबको अपने अधीन करने वाला (भद्रा) और कल्याण-कारी सुखदायक हो। प्रति ष्टोभन्ति सिन्धवः पविभयो यद्भियां वाचमुदीरयन्ति ।

प्रति ष्टोमन्ति सिन्धवः प्रविभ्यो यद्भियां वार्चमुद्दीरयन्ति । अव समयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मुरुतः प्रुष्णुवन्ति॥॥॥ भा०—(यत्) जब वायुगण (अभ्रियां वाचम्) मेघ से उत्पन्न

वाणी अर्थात् गर्जना को (उत् ईरयन्ति) उत्पन्न करते हैं तब (सि-न्धवः ) जल धाराएं या वेगवान् जल धारा वहाने वाले मेघ (पविभ्यः) विद्यत् के आघातों से ( प्रति स्तोभन्ति ) बरावर विश्लब्ध होते हैं और ( यद् मरुतः ईम् ) जब बायु गण सब तरफ ( गुज्जुवन्ति ) वर्षा करते हैं तब मानो ( पृथिन्याम् ) पृथिवी पर ( विद्युतः ) विज्ञलियां ( अवे समयन्त) यानो नीचे को मुंह किये इपद् हास करतीं, मुस्कुराती हैं। इसी प्रकार विद्वान् लोग ! जब भी (अश्रियाम् ) मेघ के समान ज्ञान धाराओं के देने वाले निष्पक्षपात, प्रजापित पद पर स्थित होकर (पविभ्यः) परम ,पवित्र करने वाले ईश्वरोपासना तथा, पवित्र कार्यों के लिये (वाचम् उत् ईयन्ति) वेद वाणी का उचारण करते हैं, तब वे (सिन्धवः) बहुत नदियों या <mark>ंबरसते मेघों या गर्जते समुद्रों के समान वे विद्वान् जन (प्रति स्तोभन्ति)</mark> 'स्तोभ' नामक सामगानोपयोगी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। और जब (मस्तः) ऋत्विगुजन (पृथिव्यां) पृथिवी पर (ईम्) इस अग्नि को (घृतं) मृत धारा (पृष्णुवन्ति) डालते हैं तब (विद्युतः ) विशेष कान्तियुक्त अग्नि ज्वालाएं (अव समयन्त) प्रत्यक्ष रूप से मुस्कुराती हैं, चमक उठती हैं। असूत पृश्चिमेहते रणाय त्वेषस्यासां मुरुतामनीकम्। त सप्सरासोऽजनयन्ताभ्व मादित्स्वधार्मिष्टरां पर्यपश्यन्॥ध॥

भा०—जिस प्रकार (पृक्षिः) सूर्य (महते रणाय) बड़े भारी रमण, अर्थात् जीव लोक के आनन्द पूर्वक रमण करने के लिये (त्वेषम् असूत) अपना प्रकाश, तीक्ष्ण ताप उत्पन्न करता और (अयासाम्) वेग से जाने वाले (महताम् अनीकं च असूत) वायु गणों के समूह को भी प्रेरित करता है। और (ते) वे (सप्सरासः) तीव्र वेग से जाने वाले वायु गण (अभ्वम्) जल मय मेद्द को (अजनयन्त) उत्पन्न करते हैं (आत् इत्) उसके अनन्तर लोग (इपिराम्) इच्छानुकूल (स्वधाम्) जल और खेतों में अन्न को ही (परिपश्यन्) सव और बरसा और उत्पन्न

हुआ देखते हैं उसी प्रकार (पृक्षिः) आदित्य के समान तेजस्वी ऐश्वर्य-वान् प्रतापी राजा या सेनापित (महते रणाय) बड़े भारी संप्राम के विजय के लिये (त्वेपं) अपने तेज (अयासां) आक्रमण करने में कुशल (मरुताम् अनीकम्) शत्रुमारक वीर पुरुषों के सैन्य को या (त्वेपम् अनीकम्) अति तीक्ष्ण प्रदीप्त सैन्य को (असूत) उत्पन्न करे और आज्ञा से चलावे। (ते) वे (सप्सरासः) समवाय या दस्ते या दल बना कर चलने हारे वीर जन (अभ्वम्) असामर्थ्य, थकान (अजनयन्त) प्रकट करते हैं। बाद में वे (स्वधाम्) अपने रक्षा और (इषिरां) अभिल्पित वेतन और अन्न को भी प्राप्त करते हैं।

प्षा यसिष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥१०॥॥॥ भा०-व्याख्या देखो ऋ०१। १६५। १५॥ इति सप्तमो वर्गः॥

## [338]

अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, भुरिक् पङाकिः ।२ पङ्किः ॥ ४, ६ स्वराद् पङाकिः । ४ ब्राह्मचुब्गिक् ।७, ५ निचृत् त्रिंग्टुप् ॥

महश्चित्वमिन्द्र यत एतान्महश्चिद्धि त्यजसो वरूता। स नीवेधो मुरुती चिकित्वान्त्सुमा वनुष्व तव हि प्रेष्टा ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! दुःखों के नाशक ! सूर्य के समान तेजस्विन् ! (त्वम् ) तू (चित् ) भी (महः ) महान् ही (असि ) है। (यतः ) क्योंकि तू ही (एतान् ) इन सब (महः चित् ) बड़े २ लोकों को (त्यजसः ) अपने से उत्पन्न पुत्रों के समान ही (वरूता ) अपना रहा है, उनकी रक्षा करने हारा (असि ) है। अथवा (एतान् महः त्यजसः वरूता ) इनको बड़े ऐश्वर्य का प्रदान करके रक्षा कर रहा है। है (महता वेधः ) वायुओं के प्रवर्त्तक सूर्य के समान और शिष्यों के

अवर्त्तक ज्ञानवान् गुरु के समान हम सब प्राणियों के (वेधः) पिता के समान सबके उत्पादक ! (सः ) वह तू सर्व पूज्य ( चिकित्वान् ) सब कुछ जानने हारा है। तू (तव हि मेष्ठा) तेरे जितने अति प्रिय ( सुम्ना ) सुख हैं वे (नः ) हमें (मनुष्य ) प्रदान कर। अयुज्नत इन्द्र विश्वकृष्टीविद्वानासी चिषिष्यी मर्त्युत्रा।

मुरुतं पृत्सुतिर्दासमाना स्वर्मीळ्हस्य प्रधनस्य सातौ॥२॥ भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! विद्वन् ! (मर्त्यत्रा) मनुष्यों के बीच में (विदानासः) विद्वान् लोग (निष्पिधः) बरे मार्गी और बुरे आचरणों का निपेध करते हुए (ते) तेरे (विश्वकृष्टीः) समस्त मनुष्य प्रजाओं को (अयुद्धन्) उत्तम कार्य में प्रेरित करें। क्योंकि ( स्वर्मीं इस्य ) सुखों को वर्षाने वाले (प्रधनस्य) उत्तम २ धन के (सातौ) सर्वत्र विभाग कर देने में ( मरुतां ) विद्वान् पुरुषों की ( पृत्सुतिः ) सर्व साधारण मनुष्यों के प्रति जो प्रेरणा और दान शीलता होती है वह सदा ( हासमाना ) आनन्द से युक्त संबको प्रसन्न करने वाली होती है। वायु पक्षमें - वे (मर्त्यत्रा) मरणधर्मा प्राणियों के हितार्थ (निष्पिधः विदानासः ) मेवों का लाते हुए (विश्वकृष्टीः अयुज्जन्ते ) समस्त किसानों को खेत जुतवा देते हैं। (स्वर्मीं इस प्रधनस्य साती ) सुख दायी उत्तम धन अन्नादि के विभाग कार्य में ( मरुतां ) वायु गणों को ( पृत्सुतिः ) अन्न दान सब को ( हासमाना ) आनन्द प्रद होता है।

अम्क्यसा ते इन्द्र ऋष्टिएसमे सनेस्यभ्य मुस्तो जुनन्ति। श्रुप्तिश्चिद्धि प्रात्से श्रुशुक्वानापे न द्वीपं दर्घति प्रयासि॥३॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! सूर्यं के समान अन्धकार को दूर करने और मेघ के समान जल और ज्ञान ऐश्वर्य के देने हारे ! परमेश्वर ! (ते) तेरी ही (सा) वह अवणंनीय (ऋष्टिः) प्राप्ति, प्रेरणा और हाकि (अम्यक्) सर्व श्रेष्ट और सर्वत्र न्यापक है जो (मरुतः) विद्वान्

गण ( सनेमि ) अति पुरातन सनातन से चले आये ( अभ्वं ) अनादि सिद्ध ज्ञान का (अस्मे ) हमें (जुनन्ति ) उपदेश करते हैं। इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) सूर्य ! यह तेरी ही (ऋष्टिः) देदीप्यमान शक्ति है कि ( मरुतः ) बायुगण ( सनेमि अभ्वं जनयन्ति ) पहले से संगृहीत समुद्रः के जल को ले आते हैं और ला ला कर बरसाते हैं। और (अतसे) काष्ट्र में लगा (अग्निः चित्) अग्नि जिस प्रकार लगकर ( ग्रुगुकान् ) खूब चमकता है और (अतसे) आकाश में (चित् अग्निः ग्रुग्रुकान्) जिस प्रकार सूर्य चमका करता है उसी प्रकार (अतसे ) व्यापक आत्मा में (अग्निः चित्) ज्ञानवान् पुरुष भी ( शुशुकान् ) शुद्धज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो। ( आपः द्वीपं न ) जल जिस प्रकार द्वीप को घेर लेते हैं और उसको अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार (आपः ) प्राण गण ( द्वीपं ) भीतरी और बाहर दोनों ओर से प्राणों की धारण करने वाले देह को ( प्रयांसि ) बल और अन्न प्रदान करते और पुष्ट करते हैं। त्वं तू ने इन्द्र तं रुपिं दा स्रोजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्। स्तुतश्च यास्ते चुकनन्त बायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ध भा० —हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! सूर्य के समान अन्धकारों और

भाकि हैं (इन्द्र) एक्थवन ! सूर्य पर समान अन्वकार जार श्राहुओं के नाशक ! राजन ! (ओजिष्ट्या दक्षिणाया इव रातिम् ) जिस प्रकार अति बल प्रदान करने वाली दक्षिणा के साथ दान करने योग्य द्रव्य राशि को यजमाना पुरोहित के हाथ सोंपता है उसी प्रकार तू भी (ओजिष्ट्या दक्षिणाया) सब से अधिक बल शालिनी 'दक्षिणा' अर्थात् आत्मा की कार्य करने में समर्थ बलवती शक्ति या सेना के साथ (नः) हम प्रजाजनों को (राति ) सब ऐश्वर्य देने वाली (रिये) राज्यलक्ष्मी (दाः) प्रदान कर । हे राजन् (याः) जो (म्तुतः) स्तुतिशील प्रजागण (वायोः) वायु के समान तोव्र वेगवान् बलवान् और ज्ञानवान् (ते) तुझको (चकनन्त) चाहती हैं (मध्वः स्तनं न

वाजै: ) क्षीर के देने वाले स्तन को जिस प्रकार अन्नों के द्वारा अधिक पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार वे प्रजाएं भी ( वाजैः ) अपने बलों और ऐश्वर्यों से (मध्वः) मधुर और शत्रु को कंपाने वाले (स्तनं) गर्जन शील तुझ वीर को (पीपयन्त) खूब समृद्ध करें। (२) वायु, सूर्य पक्ष में हे (इन्द्रः) सूर्य या वायो ! तू हमें सर्व सुखदात्री ऐश्वर्य राशियां वायु के गुणों का वरण करने वाली प्रजाएं तुझको चाहती हैं। वे ( मध्यः स्तनं ) दूध के स्तन के समान जल के देने वाले ( वाजैः ) यज्ञों द्वारा गर्जन शील मेघ की बृद्धि करें।

त्वे रायं इन्द्र तोशर्तमाः प्रणेतारः कस्यं चिद्रतायोः। ते षु गो मरुतो मुळयन्तु ये स्मा पुरा गांतूयन्तीव देवाः॥॥॥॥

भा०-(रायः कस्य चित् ऋतायोः तोशतमाः प्रणेतारः) जिस प्रकार दान योग्य मेघ के जल, जल के इच्छुक किसी भी किसान को खूब प्रसन्न करते और उसको खेत के काम में लगाने वाले होते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐंश्वर्यवन् ! दानशील पुरुष ! (त्वे रायः ) तेरे ऐश्वर्य (ऋतायोः ) सत्य और धन की इच्छा करने वाले के लिये (तोशतमाः) अति सुख देने वाले और उसको (प्र नेतारः) उत्तम कार्य में लगने वाले हों। इसी प्रकार हे आचार्य! (त्वे रायः) तेरे देने योग्य ज्ञानोपदेश ( ऋतायोः ) वेद और सत्य ज्ञान के इच्छुक शिष्य को ( तोशतमाः ) अज्ञान को अच्छी प्रकार नाश करने और हृदय को सुखी करने वाले और उसे सन्मार्ग में ले जाने वाले हैं। (ये) जो (देवाः) विद्वान् जन, या विद्याभिलापी जन (पुरा) पहले (गात्यन्ति इव स्म) पृथिवी के समान सब आश्रयों के आश्रय भूत ब्रह्मचर्य, सन्मार्ग और गान योग्य वेद राशि के अभ्यास की इच्छा करते हैं (ते) वे (मरुतः) विद्वान् पुरुप ( नः सु मृडयन्तु ) हमें ख्व, सुखी करें । ब्रायुपक्ष में — जो वायु पृथिवी की ओर हैं वे हमें सुखी करें। इति अष्टमी वर्गः॥

प्रति प्र यहिन्द्र मीळ्डुषो नृन्महः पार्थिवे सर्दने यतस्य । अध्यदेषां पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नार्यः पौस्यानि तस्थुः॥६॥

भा०-हे (इन्द्र) सेना पते ! शतु हन्तः ! तू (मीळुषः नृन् ) मेघों के समान तुझ पर शस्त्र वर्षाने वाले प्रति पक्षी शत्रु गण पर (प्रति प्रयाहि ) प्रयाण कर । उन पर चढ़ाई कर और ( महः ) बढ़े भारी ( पार्थिवे ) पृथिवी के (सदने) राज्य सिंहासन के प्राप्त करने के निमित्त ( यतस्व ) यत्न कर । कब कर ? ( यत् ) जब ( एपां ) इन अपने वीर सैनिक पुरुपों के ( पृथुबुध्नासः ) बड़े मूल, आधार वाले, दृढ़ ( एताः ) अब गण, बड़ी २ प्रयाण करने वाली सेनाएं, स्त्रियें और प्रजाएं, (तीर्थें) पार पहुंचा देने वाली नाव पर (अर्थः न ) वैश्य के समान (तीर्थे ) संग्राम सागर से पार उतारने वाले नायक पुरुष के अधीन रहकर (पीं-स्यानि ) नाना बल कर्म ( तस्थुः ) करने को तैयार बैठी हैं। जब भी अपने वीर सैनिकों की सेनाएं ऊत्तम नायक के अधीन बल पकड़ें तभी वह शतुओं पर धावा बोल कर राज्यासन लेने का यत्न करें। (२) वायु, मेव पक्षमें—( मीळुषो नून् ) विद्युत् तभी बरसती मेघों पर टूटती है और पृथिवी पर आने का यत्न करती है जब वायुओं के बड़े आश्रय वाले झकोरे बल पकड़ते हैं वायु के झकोरों से पर्वत आदि रगड़ खाकर वे भी बल युक्त विद्युत् से न्यस्त हो जाते हैं तभी मेघों।की विजली भी आकर्षित होती है। (३) आचार्य पक्षमें —हे ( इन्द्र ) धनवन्! विद्वन् ! तू उपदेश अमृत बरसाने वाले नायकों को प्राप्त पार्थिव सदन अर्थात् राज्य संचालन में यत कर । जब इन विद्वानों में बड़े आश्रय वाले बल-वान् पुरुष (तीर्थे) गुरु के अधीन वीरों की रक्षा का बत धार चुके। बे राजा के अधीन विद्वान्, ब्रह्मचारी, बलधारी लोग सेनापति आदि कार्यो पर नियुक्त हों, दुराचारी गुण्डे नहीं।

पति छोराणामेतानामयासा मरुता श्रुपव त्रायतामुप्रविदः। ये मर्त्ये पृतन्।यन्त्रमूमैर्ऋणावानं न पृतयन्त् सर्गैः ॥ ७ ॥ 🧼

भा०-जिस प्रकार ( घोराणां ) उम्र वेग से बहने वाले ( अया-सां ) गति शील ( एवानाम् ) आये हुए और ( आयताम् ) सब तरफ जाने वाले ( मरुतां ) वायुओं की ( उपब्दिः ) ध्वनि सुनाई देती है और जिस प्रकार वे वायु गण ( पृतनायन्तम् मर्त्यं ) अन्न को चाहने वाले मनुष्य को (ऊमैः) पशु आदि रक्षा साधनों और (सर्गैः ) जलों सहित (पतयन्त ) प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार धनी लोग ( ऊमैं: सगैं: ) रक्षाकारी पुरुष या नाना उपायों सहित (ऋणावानं प्रति पतयन्त न) ऋण वाले पुरुष के प्रति अपने को उसके धन का भी स्वामी बतलाते हैं उसी प्रकार में वा हम लोग ( घोराणाम् ) उग्र, दुधों को भय देने वाले, ( एतानाम् ) शुक्क वर्ण, के वस्त्रों वाले, उत्तम कर्म और ज्ञान से सम्पन्न, (अयासां ) ज्ञानवान् , (आयताम् ) सब तरफ जाने वाले (मस्तां ) वायु और प्राण के समान सर्वोऽपकारी उन परिवाजकों की ( उपिदः ) उपदेशमयी वाणी (प्रति श्रुण्वे) बरावर सुनाई दे जो विद्वान् पुरुप ( ऊमैः ) अपने रक्षा साधनों से और (सर्गैः ) नाना प्रकार के उपायों से ( पृतनायन्तम् मर्त्यम् ) सेना और सहायक मनुष्यों को चाहने वाले पुरुष को भी ( ऋणावानम् ) ऋणीवान् पुरुष के समान प्राप्त कर, उसे अपने वशकर ( सर्ोंः ) उत्तम उपदेशों से ( पतयन्त ) उस पर आधिपत्य प्राप्त करते हैं । उसको अपने वश कर लेते हैं । ( २ ) वीर सैनिकों के पक्षमें — वे सेना के इच्छुक शत्रु को ऋणी के समान (पतयन्त पातयन्ति ) नाना उपायों से नीचे गिरा देते हैं।

त्वं मानेभ्यः इन्द्र विश्वजन्या रदा मरुद्धिः शुरुधो गोत्रप्राः। स्तवनिभिः स्तवसे देव देवैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥६॥६॥ भा०—सूर्य या विद्युत् जिस प्रकार (द्यु-रुघः ) अन्धकार के नाशक किरणों को धारने वाली, (गो-अप्राः) किरणों को अपने अप्र भागों पर रखने वाली (विश्वजन्या) सबके हितार्थ अन्नादि के पैदा करने वाली मेद्यमालाओं को (मरुद्धिः) वायुओं द्वारा छिन्न भिन्न करता है और सब को उनका सुख प्रदान करता है। उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! आचार्य! विद्वन्! तू (विश्वजन्या) समस्त ज्ञानों को उत्पन्न करने वाली (ग्रुरुधः) शीघ्र ही दुःखों को रोकने और अज्ञान का नाश करने वाली (गो-अप्राः) श्रेष्ठ वाणियों को (मानेभ्यः) अपना मान करने वाले, ज्ञान करने वाले, उत्तम शिष्यों के लिये (रद) खोल २ कर रख। हे (देव) ब्रह्म दान के दातः! तू (मरुद्धिः) प्राणों के समान प्रिय (स्तवानैः) स्तुतिशील, (देवैः) विद्या की कामना करने वाले शिष्य जनों से इस प्रकार (स्तवसे ) प्रार्थना किया जाता है कि हम (इषं) सन्मार्थ में उत्तम प्रेरणा, (बृजनं) पापों का निवारक बल और (जीर-दानुम्) जीवन देने वाला अमृत (विद्याम) प्राप्त करें। इति नवमो वर्गः॥

## [ १७0]

अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ स्वराडनुष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ३ विराडनुष्टुप् । ४ निचृदनुष्टुप् । ५ भुरिक् पङ्किः ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्धंतम् । श्रुन्यस्य चित्तम्भि सञ्चरेरयं मुतार्थातं वि नश्यति ॥१॥

भा०—जो ( नृनम् ) निश्चय से आज (न अस्ति) नहीं है वह (नो श्वः ) कल भी नहीं। (तत् कः वेद ) उसको कौन जानता है (यत् अद्भुतम् ) जो अद्भुत, आश्चर्यजनक या जो कभी हुआ ही नहीं ? (अन्य-स्य ) जो सब से भिन्न है उस अन्य का (चित्तम्) ज्ञान करने का साधन चित्त, (अभि सञ्चरेण्यम् ) इधर उधर सञ्चार करता है, इधर उधर सर्वन्न विचिलत होता रहता है, वह स्थिर नहीं होता (उत) और (अधीतं) अच्छी प्रकार विचार और स्मरण किया हुआ भी (वि नश्यित ) विनष्ट हो जाता है। वह भी छप्त हो जाता है। अर्थात् आज, कल परसों आदि काल के भागों में उत्पन्न अनित्य पदार्थों को कोई नहीं जानता। तब जो आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ उसके विषय में भी कोई क्या जाने! वह आत्मा सबसे पृथक् रहने से 'अन्य' है। उसका संकल्प विकल्प साधन चित्त है वह इधर उधर जाता, नाना फल भोग करता, एक स्थान पर नहीं दिकता, इसी कारण पुनः र चिन्तित भी छप्त हो जाता है।

कि ने इन्द्र जिथांसि भातरो मुख्तस्तर्व । तेभिः कल्पस्य साधुया मा नेः समर्रणे वर्धाः ॥ २॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! राजन्! शक्तिशालिन्! (नः) हम (तव आतरः) तेरे ही भरण पोषण करने वाले वा तेरे द्वारा ही पोषण पाने योग्य, तेरे भाई हैं। तू (नः) हमें (किं जिघांसिस) क्यों मारना चाहता है? तू (तेभिः) उनके साथ (साध्रया) उत्तम, साधना द्वारा सबको वश करने वाले व्यवहार से (कल्पस्व) आचरण कर, स्वयं अधिक शक्तिमान् वन। (नः) हमें (सम्-अरणे) संप्राम में, एक साथ मिलकर बनी संघ शक्ति से जाने योग्य कार्य में (मा वधीः) मत मार।

कि ने भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे।

बिद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि॥३॥
भा०—हे(भ्रातः) सबके भरण पोपण करनेहारे! हे(अगस्त्य) बृक्षादि
स्थावर पदार्थों को भी वेग से उखाड़ फेंकने में समर्थ, वायु के समान बलशालिन्! और उच्छेद्य अन्धकार को दूर हटाने वाले ज्ञान प्रकाश में उत्तम!
सूर्य के समान तेजस्विन्! तू (नः) हमारा ( सखा ) मित्र ( सन् ) होकर
हमारे समान स्थाति, नाम, कीर्तिवाला होकर ( नः अतिमन्यसे ) हम

से अधिक अपने को मानता और हमें तिरस्कार करता है (यथा)
जिस प्रकार (ते मनः) तेरा चित्त है, तेरा मनन सामर्थ्य है (विद्याह)
हम भी उसे प्राप्त करें, जानें तू क्या (अस्मभ्यम् इत) हमें ही या हमें भी
(न दित्सिस ) नहीं देना चाहता ? क्यों नहीं ? देता ही है। प्राणगण
आत्मा को कह रहे हैं वह सबका भरण पोषणकारी होने से आता है।
दृष्ट्रा, श्रोता, मन्ता आदि समान नामों से कहलाने योग्य होने से 'सखा'
है। उसके पास 'मनः' मनन सामर्थ्य, ज्ञान सामर्थ्य है। वह अपनी ज्ञान
शक्ति ही इन्द्रियों को प्रदान करता है, उसी प्रकार अगस्त्य ज्ञानी पुरुष
शिष्यों का सुहृत है वह उनका अपमान न कर प्रत्युत अपना ज्ञान
अन्यों को देना चाहता है। राजा ऐश्वर्य से सबका पोषक है वह प्रजा का
अपमान न करके अपना चित्त उनके प्रति दे।

अरं क्रएवन्तु वेदि समुग्निमिन्धतां पुरः। तत्रामृतस्य चेतनं युक्तं ते तनवावहै॥ ४॥

भा०—(वेदि अरं कृण्वन्तु ) वेदि को विद्वान् पुरुप सुशोभित करें उत्तम रीति से उसका निर्माण करें। (अग्निम् पुरः सम् इन्धताम्) अग्निको आगे प्रज्विलत करों (तत्र) वहां (अमृतस्य) अमरणधर्मा नित्य जीव का (चेतनं) ज्ञान कराने वाले (ते) तुझ परमेश्वर की (यज्ञं) पूजा, उपासना रूप यज्ञ को (तनवावहे) हम स्त्री पुरुप मिलकर करें। (२) गृहस्थ पक्ष में—पुत्रादि लाभ कराने और प्रेम से पित का लाभ करने और पित द्वारा वरणीय होने से स्त्री 'वेदि' है। ज्ञानवान् साक्षी पुरुप 'अग्नि' है। उस वेदि में 'अमृत' प्रजा है उसको चेताने वाले गृहस्थ यज्ञ को स्त्री पुरुप मिलकर करें। (३) 'वेदि' सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाली पृथिवी है। अग्रणी नायक को सबके आगे शस्त्रास्त्रों से तेजस्त्री कर आगे स्थापित करें। 'अमृत' अन्नादि सम्पदा को देने वाले युद्ध, राज्यादि रूप यज्ञ को प्रजा राजा दोनों मिलकर करें। (४) शिष्यजन (वेदि) ज्ञान कराने

वाली प्रजा को उत्तम रखे। ज्ञानवान् आचार्य रूप 'अग्नि' को समक्ष रखे। अमृत ज्ञानमय प्रभु का ज्ञान कराने वाले ब्रह्मदान यज्ञ रूप को गुरु शिष्य करें।

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणी मित्रपते घेष्टः। इन्द्र त्वं मुरुद्धिः सं वंदुस्वाधु प्राशान ऋतुथा हुवींषि ॥४॥१०॥

भा०—हे (इन्ह ) ऐश्वर्यवन् ! हे विद्वन् ! हे (वसुपते ) सब ऐश्वर्यों और बसने बसाने वाले जीवों और लोकों के पालक ! तू ही (वसुनां ईशिपे ) सब प्राणियों, ऐश्वर्यों और लोकों का स्वामी है । उनकों अपने वश कर रहा है । हे (मित्रपते) मित्रों के पालक ! तू (मित्राणां ) सब स्नेह करने वालों का (धेष्टः ) पालन पोपण और धारण करने वाला है । (त्वं ) तू (मरुद्धिः ) प्राणों के समान प्रिय विद्वान् मनुष्यों के साथ (सं वदस्व ) उत्तम संवाद कर । (अध) और (ऋतुथा ) ऋतु अनुसार (हवींपि) उत्तम अन्नों का (प्र अशान ) अच्छी प्रकार भोग कर । (२) अधीन रहने वाले शिष्य अन्तेवासी 'वसु' ब्रह्मचारी हैं । उनका आचार्य 'वसुपति' है । वे ही 'मरुत' हैं उनसे संवाद कर उनको विद्योपदेश देवे । ऋतु अनुसार अन्नों और हविष्यों का भोग करे । परमेश्वर सब लोकों और जीवों का स्वामी है । वह विद्वानों द्वारा प्रजाओं को उपदेश करता है ऋत्वनुसार नाना अन्नों का अन्यों को भोग कराता है । अध्यात्ममें—इन्द्र जीव । मरुत् , वसु, प्राण । वह प्राणों से वाणी का उच्चारण करता है, अन्नों को भोगता है । इति दशमो वर्गः ॥

[ १७१]

अगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः १, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । १ अग्रिक् पङ्किः ॥

प्रति व एना नर्मसाहमेमि सुकेन भिन्ने सुमृतिं तुराणाम् । इर्राणता मरुतो वेद्याभिनिं हेळी धृत्त वि सुन्नध्वमश्वान् ॥१॥

भा०—हे (महतः) पुरुषो! योग्य शिष्यो! मैं (वः) आप छोगों को (एना नमसा) इस नमाने के साधन, विनय को सिखाने वाले उपाय से (वः प्रति एमि) तुम्हें प्राप्त होता हूं। (स्केन) उत्तम वेद के उपदेश से (तुराणां) अतिशीघ्रकारी, चंचल वृत्ति वाले आप लोगों की (सुमितम्) उत्तम मित को (मिक्षे) चाहता हूं। आप सब अपना मनोयोग मुझे दें। आप लोग (वेद्याभिः) ज्ञान करने योग्य विद्याओं से (रराणता) आनन्द युक्त हुए प्रसन्न चित्त से (हेळः) कोध और हृदय के बीच छुपे अनादर और चंचलता के भाव को (निध्यत्त) वश करो। और (अधान्) अपने भोक्ता आत्माओं या इन्द्रियों को (वि मुचध्वम्) विशेष रूप से वश करो। अथवा अपनी ज्ञानेन्द्रियों को विविध दिशाओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिये छोड़ो। 'उपस्छो मुझति धारणे प्रयुज्यते'। राजा या नायक इन्द्र अन्नादि विनयकारी साधन से सैनिकों को वश करे, उनका चित्त अपनी तरफ खेंचे, वेतनादि से सुप्रसन्न चित्त होकर ये कोध या अनादर को छोड़कर अर्थों को ठंढा करे या शत्रुओं पर छोड़े।

एष वः स्तोमी महतो नर्मस्वान्हृदा तृष्टो मनसा धायि देवाः। उपेमा यात मनसा जुपाणा यूयं हि छा नर्मस इद्वृधासीः॥२॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान पुरुषो ! हे शिष्य जनो ! हे ( देवाः ) उत्तम विद्या और ग्रुभ गुण, कर्म, उपदेशों की कामना करने वालो ! ( एपः ) यह (वः) आप लोगों के लिये ( नमस्वान् ) विनयशीलता से युक्त, विनय से प्रहण करने योग्य (स्तोमः) उत्तम उपदेश (हदा) हदय से ( तष्टः ) खूब विचार किया गया और ( मनसा ) मनन द्वारा ( धायि ) धारण करन योग्य है। ( यूयं ) आप लोग ( मनसा जुपाणाः ) मन से इसको प्रहण करते हुए ( ईम् ) सब प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा, ( उप आयात ) मेरे अति निकट आवो। ( यूयं हि ) आप लोग ही

(नमसः) अन्नों की वृद्धि करने वाले वायुगण के समान (नमसः) गुरुजनों के प्रति विनय शीलता और उत्तम ऐश्वर्य की (वृधासः) वृद्धि करने हारे हो।

स्तुतासी नो मुरुती मुळयन्तूत स्तुतो मुघवा शम्भविष्ठः। ऊर्ध्वा नेः सन्तु काम्या वनान्यहोनि विश्वो मरुतो जिगीषा॥३॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( स्तुतासः ) स्तुति किये जाकर और गुरुओं द्वारा उत्तम रीति से उपदेश प्राप्त करके ( नः मृडयन्तु ) हमें सदा सुखी करो । (उत ) और ( मघवा ) उत्तम ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी, पूज्य पुरुष ( स्तुतः ) अति प्रशंसित होकर ( नः ) हमारे लिये ( शंभविष्टः ) अत्यन्त शान्ति और कल्याण का करने वाला हो । हे (मरुतः) विद्वान् वीर पुरुषो ! ( नः ) हमारे पास ( विश्वा अहानि ) सब दिनों ( उर्ध्वाः ) सब से ऊंचे ( काम्या ) अत्यन्त सुन्दर, उत्तम, ( वनानि ) सेवने योग्य ऐश्वर्य और ( जिगीषा ) जीतने योग्य राज्य सुख प्राप्त हों ।

श्रुस्मादहं ति विषादी प्रमाण इन्द्राद्धिया मेरुतो रेजमानः ।
युष्मभ्यं हृव्या निशितान्यासन्तान्यारे चक्रमा मृळता नः ॥४॥
भा०—हे (मरुतः ) वीरो, विद्वान् पुरुषो ! (अस्मात् ) इस
(इन्द्रात् ) ऐश्वर्यवान् , शंतु हन्ता (तिवपात् ) बळवान् पुरुष से
(ईपमाणः ) प्रेरित या भयभीत होता हुआ और उसी से (अहम् )
में प्रजाजन (भिया) भयभीत होकर (रेजमानः ) कांपता
रहता हूं । इसिळिये (युष्मभ्यम् ) तुम्हारे (हच्या ) छेने योग्य जो
(निशितानि) तेज धार वाळे शख अख हैं उनको हम भी (आर चक्रम )
अपने पास रखें और आप छोग भी (नः ) हमें (मृळत ) सदा सुखी
रखो । न हो कि कभी प्रजा और राजा में संघर्ष हो और तुम हमें राजा

यावन्तः स्रीपुरुषाः भवेयुः तावन्तः सर्वे शस्त्राभ्यासं कर्युः। इति महर्षिद्यानन्दः। 'जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्राभ्यास करें' यह भावार्थ इस मन्त्र पर महर्षि ने लिखा है।

येन मानसिश्चितयन्त उस्रा ब्युष्टिषु शर्वसा शर्वतीनाम्। स नी मुरुद्धिर्वृषम् श्रवी धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः॥५॥

भा०—है (बृषभ ) प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने हारे राजन ! सभाध्यक्ष ! (शश्वतीनां व्युष्टिपु उसाः चित्रयन्त ) उपाओं के चमकने पर किरण जिस प्रकार सबको प्रबुद्ध करती हैं (येन शवसा) जिस बल पराक्रम से उसी प्रकार (शश्वतीनां) सनातन से चली आयी प्रजाओं की (व्युष्टिपु) बसतियों में (मानासः) विचारवान्, ज्ञानवान् और माननीय (उग्राः) उत्तम मार्ग में चलने हारे, या वहां के ही रहने वाले पुरुष (चितयन्त) प्रजा को शिक्षित और जागृत करें । हे राजन् ! वह त् (नः) हमें (उप्रेभिः) बलवान् तेजस्वी (मरुद्भिः) वीरों और विद्वानों और व्यापारियों से (अवः) ज्ञान, बल, कीत्ति, ऐश्वर्य (धाः) प्रदान करें । तृ स्वयं भी (उग्रः) बलवान् तेजस्वी, (स्थिवरः) वृद्ध और स्थिर हुद् और (सहोदाः) शत्रु पराजयकारी बल का देने वाला हो । (२) वायुगण के पक्षमें—वायुगण प्रक्षेपकारी होने से 'मान' हैं। गित शील होने से 'उस्र' हैं । सूर्य वृषभ है । वह अन्न देता है ।

त्वं पहिन्द्र सहीयम्। नृन्भवी मुरुद्धिरवयातहेळाः। सुप्रकेतिभिः साम्रहिर्दधानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥६॥११॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) त् (सहीयसः) अति बलवान् और सहनशील (नृन्) मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर । उनको अपने अधीन राजपुरुष बना कर रख। तू (मरुद्धिः) राष्ट्र देह को प्राणों के समान प्रिय और शत्रु को मारने वाले वीर पुरुषों, विद्वानों और न्यापारी वैद्यों के सहयोग से (अवयातहेडाः) अपने क्रोध, और अनादर के कारणों को दूर करता (भव) रह और (सुप्रकेतिभः) उत्तम छुम, सुखजनक, ज्ञान वाले, ध्वजा चिन्हादि वाले वीरों और विद्वानों के साथ (सासिहः) शत्रु को पराजित करता हुआ और (दधानः) राष्ट्र का पालन करता (भव) रह। और हम प्रजाजन (इपं) उत्तम अन्नादि समृद्धि (बृजनं) शत्रु वर्जन करने योग्य वल और (जीरदानुष्) जीवन (विद्याम) प्राप्त करें। इत्येकादशों वर्णः॥

[ १७२]

अगर्य ऋषिः ॥ मरुता देवता ॥ छन्दः—१ विराड् गायत्री। २, ३ गायत्री ॥ तृचं स्क्रम् ॥

चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः। महतो त्राहिभानवः॥१॥

भाद—जिस प्रकार (महतः) वायुगणों का (यामः चित्रः) जाना आना मेघ के जलों और मेवों का एकत्र करने वाला, और अद्भुत होता है वे स्वयं भी (सुदानवः) उत्तम जीवन वृष्टि के देने वाले और (अहिभानवः) विद्युत् द्वारा मेघों के प्रकाशक होते हैं। वे (उती) जगत् की रक्षा करने के लिये होते हैं। उसी प्रकार हे (महतः) विद्वान् और वीर पुरुणो ! (वः) आप लोगों का (यामः) जीवन मार्ग, आगमन और प्रयाण भी (चित्रः) अद्भुत, मान करने थोग्य और अन्यों को ज्ञान प्रदान करने और चेताने हारा (अस्तु) हो। और आप लोग जो (सुदानवः) उत्तम दानशील, (अहिभानवः) सूर्य के समान तेजस्वी, होकर (उती) सब की रक्षा करने और ज्ञान देने के लिये हों। (२) देह में—प्राण गणों का (यामः) आयमन, गित्र और व्यापन (चित्-रः) चेतना सज्ञार करने वाला हो। जीवन प्रद होने से वे 'सुदानु' हैं। न मरने वाला अविनाशी आतमा 'अहि' है। उसके भानु अर्थात् तेज और ओज को धारने वाले प्राण 'अहिभानु' हैं। वे देह की रक्षा के लिये होते हैं।

त्रारे सा वेः सुदानवो मर्घत ऋज्जती शर्घः। त्रारे अश्मा यमस्येथ ॥ २॥

भा०—हे (सुदानवः महतः) उत्तम दानशील और शश्चसेना के खण्ड २ करने वाले विद्वान् और राष्ट्र देहके प्राण रूप वीर पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (ऋजती शरुः) जो बहुत वेग से जाने वाली शश्चओं को संताप देने, जलाने वाली, हिंसा करने वाली, पंक्ति, वाण, धार यां शख्च है (सा) वह (आरे) हमसे दूर रहे। और (अश्मा) वज्र के समान करोर अख्य या व्यापक, दूर तक फैलाने वाला विद्युत (यम अस्थ्य) जिसको तुम फेंकते हो वह भी (आरे) दूर ही रहे। (२) हे विद्वानो ! (वः ऋजती शरुः) उत्तम कार्य साधन करने वाली अज्ञान नाशक विद्या है, वह हमारे तुम्हारे (आरे) समीप हो और (अश्मा) वज्र, अभेद्य वल जिसको दूर तक फेंकते हों, जिसको दूर तक चला सकते हों वह भी (आरे) हमारे पास हो। उसका हम प्रयोग कर सकें। (३) प्राणों की रोगादि नाशक शक्ति शरीर को साधने वाली होने से 'ऋजती शरुं' है। 'अश्मा' भोक्ता आत्मा है जिसको वे धारण करते हैं। वह दोनों प्राप्त हों।

तृ<u>णम्कन्दस्य च</u> विशः परि वृङ्क सुदानवः । ऊर्ध्वाच्नः कर्त जीवसे ॥ ३ ॥ १२ ॥

भा०—हे (सुदानवः) उत्तम दानशील पुरुषो ! आप लोग (तृणस्कन्दस्य) जो तृण के समान निर्वलों पर आक्रमण करने दाला अत्या-चारी राजा है उसके (विशः) अधीन प्रजा को (परिवृक्त ) उससे बचाओ । (नः) हमारे (जीवसे) जीवन की रक्षा के लिये हमें (उ-ध्वीन कर्त्त) उंचा करो । (२) अध्यात्ममें—वायु से जिस प्रकार तृण हिलता है उसी प्रकार चलने वाला यह देह 'तृण-स्कन्द' है। उसके भीतर प्रविष्ट शक्तियां थे प्राणगण, रोग आदि से बचावें । और उनके दीर्घ जीवन के लिये उनको (ऊर्घान्) ऊपर की ओर, उत्कृष्ट बलवान् बनावें। इति द्वादशो वर्गः ॥

## [ १७३]

अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ११ पङ्कितः । ६, ६, १०, १२ भुरिक् पङ्कितः । २, = विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ७, १३ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ बृहती ॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम् ॥

गायत्साम नभुन्यं यथा वेरचीम तद्वावृधानं स्वर्वत्। गावो धेनवो बर्हिष्यदेष्धा आ यत्मकानं दिव्यं विवासान्॥१॥

भा०-हे विद्वन् ! (धेनवः ) गौएं जिस प्रकार (अदब्धाः ) पीड़ित न होकर सुख से (वर्हिणि) यज्ञ में (दिच्यं सद्मानं आविवा-सान् ) उत्तम गृह में आकर रहती हैं उसी प्रकार जब ( गावः ) सूर्य की किरणें (बहिषि) अन्तरिक्ष में (दिव्यं सद्मानं) अपने दिव्य, तेजस्वी निवास या आश्रय स्थान सूर्य को ( आ विवासान् ) सब तरफ अकाशित करदें तब प्रातःकाल के समय तू ( यथा ) जिस प्रकार भी (वेः) चाहे या जिस प्रकार तू जानता हो, उसी प्रकार तू (नभन्यं साम ) अज्ञान के नाश करने वाले या अविनाशी ईश्वर की स्तुति करने वाले, या ईश्वर के साथ आत्मा को बांधने वाले, या सूर्य के समान परमेश्वर से सम्बद्ध, या उच्च स्वर से आकाश भर में गूंजने वाले, (साम) साम को ( गायत् ) गान कर । और ( तत् ) उस ( वावृधानं ) सबसे बड़े, सबके बढ़ाने वाले (स्वर्वत् ) सब सुखों के स्वामी की हम भी (अर्चाम) क्तुति करें। ( यत् ) जिसको ( दिव्यं सद्मानं धेनव इव ) कामना योग्य आश्रय स्थान को दुधार गीवों के समान (गावः) ज्ञान रस देने वाली वेद वाणियें ही (अदुब्धाः) कभी नाश को न प्राप्त होकर (वर्हिषि) सबको बढ़ाने वाले यज्ञ या ज्यासना में (यत् दिव्यं ) जिस दिव्य,

परम कमनीय, आनन्दमय (सद्मानं) सबके आश्रय, शरण्य परमेश्वर को (आ विवासान्) सब प्रकार से प्रकट करती हैं। सब वेद वाणियां जिस शरण्य प्रभु के ही स्वरूप को प्रकट करती है उसके स्तुति साम को तू गा। उसी महान् आनन्दमय की हम उपासना करें।

श्चर्चेद्धृषा वृषिभः स्वेद्धंहव्यैर्भृगो नाश्<u>नो</u> श्चित् यज्जुगुर्यात् । प्र मन्द्युर्मनां गूर्ते होता भरत मर्यो मिथुना यजेत्रः॥ २॥

भा०—( वृपा ) वर्षा करने वाला सूर्य जिस प्रकार (स्व-इंडु-हर्व्यैः) अपने आल्हादक, जल रूप दानों से युक्त मेघों और (त्व-इदु-हब्येः) अपने प्रकाशमान, जल प्राहक किरणों से ( अर्चत् ) प्रकाशित होता है और (अक्षः मृगः न ) भूखे मृग, हरिण या सिंह के समान वह ( अतिजु-गुर्यात् ) ऊपर उठता और अधिक मात्रा में जल को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है और वह (मनां मन्दयुः) मनुष्यों को प्रसन्न करता हुआ (होता) जलों की देने वाला हो कर (यजन्नः मर्यः) दानशील मनुष्य के समान ( मिथुना ) समस्त पुरुषों या वर्गों का ( भरते ) भरण पोषण करता है। उसी प्रकार ( बृपा ) प्रजा पर सुखों का वर्षण करने हारा, श्रानुओं पर शखों का वर्षण करने हारा, विद्वान्, ऐश्वर्यवान् और बलवान् पुरुष ( स्व-इदु-हब्गैः ) अपने चमचमाते साधन शस्त्रों से युक्त ( वृपिभः ) वलवान् शस्त्रवर्षी सैनिकों के साथ ( अर्चत् ) गमन करे । वह ( अक्षः मृगः न ) भूखे सिंह के समान ( यत् ) जव ( अति जुगुर्यात् ) खूब बढ़कर उद्यम करे शत्रु पर सेनावल को दण्ड के समान उठाकर उससे पीड़ित करे। और वह ( होता ) सबको अन्न, वेतनादि देने वाला (यजत्रः) सबका दाता, सबको सत्संगादि कराने वाला, ब्यवस्था-पक ( मर्थः ) उत्तम मनुष्य, ( मनां ) मननशील और शत्रुस्तम्भन-कारी पुरुषों के बीच उनकी (मन्दयु: ) स्तुति को सुनता हुआ, या उन्हें मसन्न करता हुआ (प्र गूर्न) अच्छी प्रकार उद्यम करता और (मिथुना) समस्त नर नारियों को (प्र भरते) अच्छी प्रकार भरण पोपण करता है। नखुद्धोता पर्ट सद्भ मिता यन्भरद्गर्भमा श्रारद्रं पृथिव्याः। कन्द्रक्थो नयमानो क्वद्गीर्न्तर्दूतो न रोद्सी चर्द्धाक्॥३॥

भा०-जिस प्रकार होता (मिता सद्म यन नक्षत् ) परिमित उत्तम गणित विज्ञान और शिल्प विज्ञान के नियमों से मापकर बनाये गये गृह में रहता है और ( पृथिन्याः गर्मम् भरत् ) पृथिवी रूप स्त्री के गर्म को पूर्ण कर देता है, या पृथ्वी के गर्भ को धन आदि से पूर्ण कर लेता है उसी प्रकार (होता) किरणों द्वारा जल को लेने हारा सूर्य (यन्) गमन करता हुआ ( मिता सच ) परिमित स्थानों में ( नक्षत् ) न्यापता है और ( शरदः ) शरत् अर्थात् वर्षं भर के ( पृथित्यां ) पृथिवी के ( गर्भम् ) मध्य या भीतरी बीजधारक भाग को अर्थात् मध्य भाग को (भरत्) जल से पूर्ण करता है। ( नयमानः अश्वः क्रन्दत् ) जिस प्रकार सवारी को लेजाता हुआ घोड़ा हिनहिनाता है, (गौः स्वत् ) जिस प्रकार वृषभ हंभारता है (अन्तः दूतः ) जिस प्रकार राज सभा में दूत अपना संदेश निर्भय होकर कहता है उसी प्रकार ( बाक् ) यह मध्यमावाणी, विद्युत् गर्जना ( रोदसी ) आकाश और भूमि दोनों को ( चरत् ) व्यापती है। (३) इसो प्रकार (होता) राष्ट्र की शक्तियों का ग्रहण करने वाला मुख्य अध्यक्ष नये र उत्तम बने घरों में रहे, पृथिवी को ऐश्वर्य से पूर्ण करे। वह अश्व और वृषम के समान गर्जे। उसकी आज्ञा वाणी (रोदसी) प्रजा वर्ग और शासक वर्ग या स्वपक्ष परपक्ष, मित्र, शत्रु दोनों पर चले।

ता कुर्मापतरास्मै प्र च्यौतनानि देवयन्तो भरन्ते । अजोपदिनद्रो दस्मर्वर्चा नास्तत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ॥ ४ ॥ भा०—(देवयन्तः) विद्वान् और दानशील, राजा को स्वयं प्राप्त करने की इच्छा करने वाले पुरुष (अस्में) इस विजय शील ऐश्वर्य वान् राजा या मुख्य सेनापित के हित के लिये (च्यौलानि) शत्रु को पदच्युत करने वाले, ऐसे साधनों, या शखास्त्रों को (प्र भरन्ते) अच्छी प्रकार प्रयोग करते, शत्रु पर प्रहार करते हैं जो (अपतरा) शत्रु पक्ष के हिथारों की अपेक्षा अधिक वेग से फैलने और जाने वाले, उनकी अपेक्षा अधिक उत्तम चलने वाले हों। हम प्रजागण भी उन स्थानों, यन्त्रों और अस्त्रों को (कर्म) बनावें और तैयार करें। (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् पुरुष (दस्म-वर्चाः) शत्रु नाशकारी तेज और पराक्रम से युक्त, या प्रजा नाशक शत्रुओं पर पराक्रमी (सुग्र्यः) उत्तम सुखदायिनी भूमि में सर्व श्रेष्ठ, और पृथिवीं के विजय और पालन करने में कुशल होकर (नासत्या इव) परस्पर असत्याचरण से न वर्त्तने वाले दम्पती स्त्री पुरुषों के समान (रथेष्ठाः) रथ पर विराजमान होकर (जुजोपत्) पूर्वोक्त शत्रु नाशक साधनों को स्वीकार करे।

तमु ष्टुहीन्द्रं यो हु सत्वा यः ग्रूरी मुधवा यो रेथेष्ठाः।

<u>ष्रतीचश्चिद्योधीयान्वृष</u>ंग्वान्व<u>वव्रु</u>षश्चित्तमंसो विहन्ता ॥५॥१३॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (तम् इन्द्रं उ स्तुहि) उस ऐश्वर्धवान् की ही सदा स्तुति कर (यः सत्वा) जो निश्चय से बड़ा बलवान् , (यः) जो (शूरः) शूरवीर, (मघवा) ऐश्वर्धवान् , (यः रथेष्टाः) जो रथ या रथसेना पर स्थित, हो। और जो (प्रतीचः चित्) अपने प्रति आने वाले शत्रुओं के साथ (योधीयान्) सबसे अधिक युद्ध करने वाला, (वृपण्वान्) मेघ के समान शस्त्रवर्धी, वीरों का स्वामी, वा बलवान् वीर्यवान् , और (वववृषः तमसः चित्) आवरणकारी अन्धकार को सूर्य के समान शत्रुओं को (विहन्ता) विविध उपायों से नाश करने वाला है। (२) अध्यातम में—इन्द्र अर्थात् आत्मा परमात्मा सत्व गुण से युक्त होने से 'सत्वा', ऐश्वर्यवान् और पूजा योग्य होने से 'मधवा', देह और

बहाण्ड रूप रथ पर स्थित, या रस रूप आनन्द में स्थित होने से 'रथेद्वा' है। वह बड़े योद्धा के समान आवरणकारी तम, अज्ञान का नाशक है। इति त्रयोदशो वर्गः ॥ प्र यद्दित्था महिना नृभ्यो श्रस्त्यर् रोदस्ती कुद्ये नास्मै। सं विवय इन्द्रो वृजनं न भूमा भर्ति स्वधावाँ श्रोपशमिव द्याम्ह

भा०—( यत् ) जो ऐश्वर्यवान् ( महिना ) अपने महान् सामर्थ्यं से (इत्था) इस प्रकार, सचमुच (नृभ्यः) मनुष्यों के हित के लिये (प्र अस्ति ) सब कार्य करने में समर्थ है (अस्में ) उसके लिये (कक्ष्येन ) अगल बगल में रहने वाले छोटे मकानों के समान ( रोदसी ) स्वपक्ष और परपक्ष की सेनाएं भी ( अरं न ) पर्याप्त नहीं है। वह ( इन्द्रः ) महान् ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक राजा (सांवेच्य) सबको अच्छी प्रकार अपने वश कर लेता है। और (वृजनं भूम न ) शतुवर्जक वल जिस प्रकार बहुत प्रजा की रक्षा करता है उसी प्रकार वह भी ( भूम ) बलवान् होकर बहुत से ऐश्वर्य और बड़े राज्य को ( भर्त्ति ) धारण करता है और ( स्वधावान् ) जलमय मेघ जिस प्रकार ( ओपशं धाम ) समीप विद्यमान अन्तरिक्ष और पृथिवी को भरण पोषण करता है उसी प्रकार वह भी ( स्वधावान् ) अन्न समृद्धि का स्वामी होकर ( ओपशम् इव ) समीप सोने वाली स्त्री या वन्धुजन के समान (द्याम्) कामना शील, स्नेहमयी प्रजा को या पृथिवी को (भर्ति) पालन करता है। (२) परमेश्वर पक्षमं—( महिना इत्था नुभ्यः अस्ति ) वह परमेश्वर अपने महान् सामर्थ्य से इतना भारी हित है कि उसके लिये आकाश और भूमि भी समाने को पर्याप्त नहीं है, वह पापनिवारक बल स्व-रूप ( भूम ) महान् आत्मा सब में व्यापक है। वही शक्तिमान् होकर पृथिवी को मेघ के समान धारण करता है। समत्सु त्वा शूर सुतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंस्यध्ये।

सुजोषस इन्द्रं मदे चोर्गाः सूरि चिचे अनुमदेन्ति वाजैः॥ ७॥

भा०—( क्षोणीः सूरिं चित् वाजैः ) भूमियां जिस प्रकार अस्रों को गाप्त होकर सूर्य को उक्ष्य करके (अनु मदन्ति) बहुत प्रसन्न होती हैं उसी प्रकार हे ( ग्रूर ) श्रूरवीर ! ( ये ) जो ( क्षोणीः ) भूमिवासी प्रजाएं ( वाजैः ') अपने ऐश्वर्यों, बलवान् अश्वों और वीरों के साथ (सूरिं) अपने प्रेरक, विद्वान् ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् पुरुष को ( मदे ) हर्षं के अव-सरों में (अनुमद्क्ति) स्वामी के साथ २ वड़ा हुए अनुभव करती हैं वे ही ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों में ( सताम् उराणां ) सजनों के बल को बढ़ाने बाले ( प्रपिथन्तमस् ) सबसे उत्तम मार्ग में चलने वाले (त्वा) तुझको (सजोपसः) प्रेम और उत्साह से युक्त होकर (परितंस-यध्ये ) सब तरफ से सुशोभित करने के लिये तैयार रहते हैं। एवा हि ते शं सर्वना समुद्र आपो यत्ते आसु मद्दित देवीः। विश्वा ते अनु जोष्या भूदीः सूर्रीश्चिद्यदि धिषा वेषि जनान् ८ भा०-हे राजन् ! हे प्रभो ! (ते ) तेरे ( सवना ) समस्त ऐश्वर्य यज्ञ यागादि भी (समुद्रे आपः) समुद्र या अन्तरिक्ष के जलों के समान ( एवा हि शम् ) सदा निश्चय से सुख और कल्याणकारी होते हैं ( यत् ) जब (ते) तेरी (देवीः) दिव्य गुण वाली उत्तम प्रजाएं (आसु) इन आप्त पुरुपों और प्राणों में ( मदन्ति ) अति हर्ष प्राप्त करती हैं। (यदि) जब तू ( सूरीन् जनान् चित् ) उत्तम उत्तम, माननीय विद्वान् पुरुषों को (धिपा) उत्तम आदर सत्कार और उत्तम प्रज्ञा या चित्त से (वेषि) प्राप्त होता है तब (ते) तेरी (विश्वा) सब प्रकार की (गौः) मधुर वाणी अर्थात् आज्ञा भी, (अनु जोष्या ) अनुकूल होकर सेवन करने योग्य हो जाती है। राजा विद्वानों से उत्तन ज्ञान प्राप्त करे तो राजा की सभी आज्ञाएं पालने योग्य, सुखकारी हो जाती हैं जब आप्त प्रजाएं या देवियां इन सामान्य प्रजाओं के बीच समुद्र में जलों के समान प्रसन्न स्वच्छ सदा सन्तुष्ट होकर रहती हैं तब राजा वा गृहपति के सब कार्य, और

ऐंखर्य भी सबको शान्तिदायक होते हैं। (२) परमेश्वर पक्षमं—ईश्वर की सब प्रेरणाएं, जगतों की उत्पन्न की सृष्टियां और उसकी स्तुति यागादि भी शान्तिदायक होते हैं जब उत्तम दिन्य भाव वाली प्रजाएं इन कियाओं में रमें। हे परमेश्वर! जब तू विद्वान् जनों और सूर्यों को भी ज्ञानपूर्वक प्रेरता और उनको ज्ञान दृष्टि और कर्म योग से प्राप्त होता है (ते अनु) तुझे छक्ष्य करके सब वाणी सेवन करने योग्य होती हैं।

असाम यथा सुप्रवाय एन स्वभिष्टयो नुरां न शंसैः।

असुद्यथा न इन्द्री वन्द्नेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥१॥ भा०-(नरां शंसेः न) जिस प्रकार नायक अग्रजी पुरुषों के उत्तम उपदेशों से लोग ( सु-अभिष्टयः ) अपनी उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने में सफल होते हैं उसी प्रकार है (इन) स्वामिन् ! पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त करने कराने हारे नायक विद्वान हम लोग ( शंसैः ) उत्तम उपदेशों से ही (स्विभष्टयः) सुखदायी कामनाओं को प्राप्त होकर (यथा) उत्तम रीति से ( सुसखायः ) उत्तम मित्र भाव से सखा होकर रहें। (इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष जिस प्रकार (वन्दनेष्ठाः ) सत्कार पूजा और स्तुति में दत्तचित्त होकर ( उक्था नयमानः ) उत्तम स्तुत्य पदार्थ प्रदानः करता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु ( यथा ) जैसे भीतर वैसे (नः) हमारे (वन्दनेष्ठाः असत्) स्तुति प्रार्थना और उपासना के भीतर विद्यमान रहे। (तुरः कर्मा) जिस प्रकार वेगवान् रथ या पुरुष हरकाम बहुत शीघ्र फुर्ती से कर लेता है उसी प्रकार ( तुरः ) सव विद्यों का नासक, शीव्र फलपद प्रमेश्वर ( उक्था ) उत्तम २ वेदोपदेशों और पदों को ( नयमानः ) प्राप्त कराता ( असत् ) रहे । विष्पर्धसो न्यां न शंसैरुस्माकासुदिन्दो वज्रहस्तः। मिञ्रायुवो न पूर्वितं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिचनित युक्तेः १०।१४

भाव-( नरां शसे: न ) जिस प्रकार उत्तम मार्ग के नायक

पुरुषों के उपदेशों से मनुष्य ( विष्पर्धसः ) पास्पर स्पर्धा या हुंच संवर्ष को छोड़कर प्रेमी हो जाते हैं उसी प्रकार (अस्माकम्) हमारे बीचे (बज्र-हस्तः) दण्ड, शासन को अपने हाथ में संभालने वाला बलवान् , पराक्रमी, न्यायशील राजा रहे। हम लोग कलह हीन होकर परस्पर प्रेस से रहें। धर्मविरुद्ध स्पर्द्धा न करें। और जिस प्रकार (मित्रायुवः) मित्रता चाहने वाले और ( मध्यायुवः ) मध्यस्थ होने के इच्छुक राजा गण (सुः शिष्टों) उत्तम शासन में रहकर (पूर्वतिम्) पुर या नगर के स्वामी राजा को (यज्ञैः) नाना दानों, वा उत्तम कर्मी और परस्पर संगति या मेल मिलापों भेंट पुरस्कारों से (उपितक्षन्ति) उसकी देते हैं उसी प्रकार हे ईश्वर तू ज्ञान बच्च से अज्ञान दूर करने हारा होकर (अस्प्राकं असत्) हमारा ही होकर रह और उत्तम पुरुषों द्वारा शिक्षाओं से हम भी (न) मानो (बिस्पर्धसः) द्वेष रहित होकर, या नाना स्पद्धी वाले, एक दूसरे से बड़ाने की अभिलापाएं करते हुए ( मित्रायुवः मध्यायुवः ) मित्रों के इच्छुक और मध्यस्य पुरुषों के इच्छुक होकर ( यज्ञैः ) उत्तम उपासना और सत्संगों द्वारा इस देह पुरी के पालक आत्मा को (उप शिक्षन्ति) शिष्य के समान अति समीप पहुंचकर शिक्षा करते, उसकी साधना करते हैं।

युक्को हि प्रमेन्द्रं कश्चिदृन्धञ्चेहुराणश्चिन्मनेसा परियन्। त्रीर्थे नाच्छो तातृषाणमोको द्रीर्घो न सिधमा क्रीग्रीत्यध्यी॥११॥

भा०—( कश्चित् ) कोई ही उत्तम (यज्ञः) परस्पर संगति योग्य या बढ़ादानशील सहयोगी या राजधर्म (हिस्य) निश्चय से (इन्ह्ं ) ऐश्वर्य वान् राजा को (ऋन्धन्) समृद्ध कर देता है। और कोई दूसरा (मनसा) चित्त से (जुहुराणः) कुटिलता करता हुआ (परियन्) इधर उधर भटक जाता है (न) जिस प्रकार (ओकः) कोई स्थान (तीर्थे) घाट में (तातृषाणस्) पियासे को भी (अच्छ) भली प्रकार उसे प्राप्त होकर

उसकी प्यास बुझा देता है और (न) जैसे कोई २ (दीर्घः अध्वा) सम्या रास्ता भी (सिद्धम्) जाने वाले पिथक को (आ कृणोति) इधर उघर कर देता, सब तरफ घुमाया करता है। (२) इसी प्रकार कोई आत्मा था परमेश्वर की उपासना का साधन इन्द्र को बढ़ा देता अर्थात् इन्द्र के समृद्ध रूप को प्रकट कर देता है और मन से कुटिल सदा इघर उघर भटकता है। तीर्थ में कोई स्थान सुगमता से प्यासे की प्यास बुझा देता है और लब्बा रास्ता यात्री को भटका देता है। इसलिये उपासना से ही आनन्द धाम प्रभु को पावे, पिथ्या व्यभिचारी चित्त से उसको न ध्यावे।

मो षू ए इन्द्रार्त्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्म ते शुष्मित्रवयाः। महश्चिवस्य मीळ्डुषी युव्या हविष्मतो मुरुतो वन्देते गीः॥१२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमारा (अवयाः) नीचे गिराने हारा (मो सु) कभी न हो। प्रत्युत (अत्र) इस जगत् में (पृत्सु) सेनाओं और संप्रामों के बीच में (ते) तेरा (अवयाः) शत्युओं और पापों को दूर करने वाला वज्र या सामर्थ्य (देवैः) विजयाकां भी सैनिकों के साथ ही (अस्ति हि स्म) रहा ही करता है। (यस्य) जिस (महः चित् मीद्धपः) महान्, मेव के समान जल वर्षाने याले वीर्यवान्, बलवान् शस्त्रवर्षी, तेरी (यव्या गीः) शत्रू को दूर कर देने वाली वाणी (हविष्मतः महतः) प्रहण करने योग्य वेतन पुरस्कार आदि पाने वाले वीर भटों को (वन्दते) बाद से प्रसंशा करती है वह तू हमें कभी संकट में न डाल।

एषः स्तोम इन्द्रु तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो नः। आनो ववृत्याः सुवितायंदेव विद्यामेषं वृजर्नं जीरदानुम्१३।१४

भा० हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! सेनापते ! राजन् ! (अरमे ) हमारा (एपः ) यह (स्तोमः ) बल, संघ और स्तुतिवचन, (तुभ्यम् ) सेरे दित के लिये है। (एतेन) इससे त् (नः) हमारे लिये (गातुं) पृथिवी, और सन्मार्ग को (विदः) प्राप्त करा। हे (हरिवः) अश्व सैन्य के स्वामिन्! हे (देव) विजयशील ! अनदातः ! देव! राजन्! तू (सु-विताय) अपने ऐश्वर्य की वृद्धि, रक्षा और उत्तम प्रयाण के लिये (नः) हमें (आववृत्याः) सब तरफ भेज। और हम सर्वत्र (इपं) उत्तम, अन्न (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवन या आजीविका देने वाले उपाय को (विद्याम) प्राप्त करें। इति पञ्चदशो वर्गः।

### [808]

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्री देवता ॥ छन्दः—निचृत्पङ्किः । २, ३, ६, ८, १० भुरिक् पङ्किः । दशर्चं स्क्रम् ॥

त्वं राजेन्द्र ये चे देवा रचा नृष्पाद्यसुर त्वसरमान् । त्वं सत्पतिर्भेषया नस्तर्शत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥१॥

भा०—हे (इन्ह् ) परम ऐश्वर्य युक्त ! (त्वं ) तू (राजा ) राजा, सबका स्वामी, तेज, पराक्रम, न्याय, विद्या और प्रभाव से देदीण्यमान हो। तू (जन् ) मनुष्यों और उत्तम नायक लोगों और (ये च) जो (देवाः) दानक्षील, धनाड्य और विद्यादाता, ज्ञान से चमकने वाले, सूर्य की किरणों के समान ज्ञान के प्रकाशक विद्वान हैं उनकी भी (रक्ष) रक्षा कर । हे (असुर) मेव के समान सुखों के वर्षक ! हे बलवन् ! (त्वं) तू (अस्मान पाहि) हम प्रजाजनों का पालन कर । (त्वं) तू (नः) हमारा (सत्पितः) उत्तम पुरुषों और उत्तम चेदमय सत्य ज्ञान का पालक और स्वामी, (मधवा) ऐश्वर्यवान, श्रेष्ट पूज्य है। (त्वं) तू (नः) हमें (तरुत्रः) दुखों से तारने वाला, (सत्यः) बलवान्, सज्जनों में भी सर्व-श्रेष्ट, (वसवानः) सब धनों को ला देने वाला एवं बसी प्रजाओं को अपनी छत्रछाया ।में रखने वाला और (सहोदाः) बलप्रदान करने वाला है।

्दन्। विशे इन्द्र मुध्रवीचः सप्त यत्पुरः शर्म शार्रदीर्दत्। स्रुग्रेणरुपो स्रोनवद्यार्णी यूने वृत्रं पुद्धकुत्साय रन्धीः॥२॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (दनः ) दानशील चित्त वाले उदार (विशः) प्रजाओं को (मृध्रत्राचः) अति कोमल वाणी बोलने वाला कर। वे धनादि के मद्में परुप भाषण न किया करें। ( यत् ) जिस प्रकार सूर्य (सप्त शारदीः दत् ) वर्ष की सातों ऋतुओं को खण्ड र करता और (अपः ऋणः ) मेवों द्वारा जल प्रदान करता है। और (यूने) स्योग विभाग करने में समर्थ (पुरुकुत्साय) बहुत से बच्चों से या विद्युत् से युक्त वायु के लिये (वृत्रं) जल या मेव को छिन्न भिन्न करता है। उसी पकाः ( यत् ) जब तू (सप्त) सात ( शारदीः पुरः ) शशुओं की हिंसाकारिणी पुरियों को (दत्) नाश करे, हे (अनवद्य) अनिन्दनीय ! हैं स्तुत्य ! तू ( अर्णाः अपः ऋणोः ) जलों के समान ऐश्वर्यों को प्रदान कर और (पुरुकुत्साय) बहुत से शखास्त्रों से सुसजित राष्ट्र के युवक गण के प्रोत्साहन के लिये या उसके बल पर ( वृत्रं ) नगर के ं घेरने वाले शतुओं को (रन्धीः) विनाश कर । अथवा—हे इन्द्र तू ( सृघ्र-वाचः विशः) बड़ी २ वाणियों वाली या उद्यम युक्त बलवान् वाणियों याली प्रजाओं को भी (दनः) अपने अधीन दमन कर या उनको (दनः = नदः) ा और उत्साह से मुखरित वा सम्पन्न कर कि वे तेरी स्तुति करें। शेष पूर्ववत्।

अजा वृत इन्द्र शूर्पत्नीर्द्यां च येभिः पुरुद्धत नुनम्। रज्ञी अग्निम्णुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपासि वस्तीः॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) सेनापते! शत्रुहन्तः! राजन्! तू (वृतः) नायक,
मुख्य सेनापित वरा जा कर (शूरपत्नीः) शूर वीर पुरुषों को पालनकरने
वाली वा शूर पित वाली सेनाओं को और (द्याम् च) तुझे अपने मनसे चाहने
वाला इस पृथिवी को भी पत्नी और कमनीय खी के समान (अज) संख्रा-

लित कर, उसे प्राप्त हो। और साथ ही (बृतः श्रूरपत्नीः) श्रूर वीर सेनापति वाली, अपने नगर को घेरने वाली शत्रु सेनाओं को (अजः) दूर फेंक, उनको मार भगा। हे (पुरुहूत) बहुतों से स्मारण करने योग्य! (येभिः) जिन वीर पुरुषों के साथ तू (अञ्चपं) शोष या पीड़न से रहित, अन्यों को पीड़ा न देने वाल (तूर्वयाणं) शीघ्र गामी रथों के स्वापी, या (तूर्वयाणम्) हिंसाकारी प्रयाण करने में कुशल, (अग्निं) ज्ञानी, अप्रणी नायक को अवश्य (रक्ष उ) सुरक्षित रख। जिससे वह (अपांसि) सब कर्मों और राष्ट्र के कार्यों पर (बस्तोः) रहने के लिये और (दमे) उच्छें खलों पर दमन करने के लिये (सिंहः न) सिंह के समान निर्भर रहकर राष्ट्र की रक्षा करे।

शेषु त इन्द्र सिम्मन्योनौ प्रशस्तये पूर्वी रवस्य महा। सुजदर्णीस्यव ययुधा गास्तिष्टद्धरी धृषता सृष्ट वाजीन्॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! सेनापते! शतुनाशकारिन्! (सिस्मन्न् योनों) एक ही संप्राम में, एक ही स्थान पर (ते) तेरे (पवीरवस्य मन्हा) वज्र की गर्जती ध्विन के महान् सामर्थ्य से ही तेरे शतुगण (शेषन् उ) पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह सब (ते प्रशस्तये) तेरी ख्याति के लिये ही है। सूर्य या तीव्र वायु या विद्युत् जिस प्रकार (अर्णांसि अवस्जत्) जलों को नीचे बहाता है और (गाः) ध्विन वाणियों या गर्जनाओं को मी (अवस्जत्) उत्पन्न करता है और वह (ध्यता) बढ़े बल से (इरी तिष्ठत्) गतिशील वायु और मेच पर स्थित होकर (वाजान् मृष्ट) अन्नां को समृद्ध करता है उसी प्रकार राजा भी (यत्) जब (अर्णांसि अव स्जत्) अपने सैनिक बलों को अपने अधीन खड़ा कर लेता है तब (युधा) युद्ध द्वारा (गाः च अवस्जत्) आज्ञा वाणियों को प्रकट करता या भूमियों को अपने अधीन कर लेता है और (हरी तिष्ठत्) वेगवान् दो अर्थों पर स्थिर रहकर रथ में बैठकर, (ध्यता) शत्रुपरा-

जयकारी बल से (वाजान मृष्ट ) ऐश्वर्यों और संग्रामों पर विजय प्राप्त करता है। (२) अध्यातम में—उत्तम स्तुति की वाणी के बल से अपने ही योनि, आत्मा में (ते शेपन्) इन्द्र आत्मा की सब वासनाएं या बाधक वृत्तियां प्रसुप्त हो जाती हैं। वह योग द्वारा वाणियों और कर्मों पर वश करता है। प्राण और अपान के बल पर (वाजान्) विभूतियों को जीतता है।

वह कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्त्स्यूमन्यू ऋजा वात्स्याश्वी। प्र सूर्श्यकं वृहतादुभीकेऽभि स्पृधी यासिष्द्रज्जवाहुः॥४॥१६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन्, शहुनाशक सेनापते! (वातस्य) वायु के वेग से जाने वाले (ऋद्रा) सरल गति वाले, (स्यूमन्यू) सुख प्रद (अवा) दोनों अश्वों को और (कुत्सम्) शहु के सैन्यों को काट गिराने वाले शख़ाख बल को भी (यस्मिन्) जिस पर तू (वाकन्) चहाहे उस पर (वह) चहाले, उस पर सेना बल और अख बल से चहाई कर। तू (सूरः) सूर्य के समान तेजस्वी होकर (अभीके) अपने समीप अपने (चकं) राज्य चक्र को (प्र वृहतात्) खूब बढ़ा और उसका भार अपने ऊपर अच्छी प्रकार ले। तब (वज्रवाहुः) शख बल को हाथ में लेकर (स्ट्रधः) स्पर्धालु शतुओं पर (अभि यासिपत्) आक्रमण कर। (२) अध्यात्म में दो ऋतुगामी अश्व प्राण अपान हैं जो वात अर्थात् मुख्य प्राण के दो रूप हैं। इन्द्र आत्मा है। वह जिस पर भी चाहे अपनी स्तृति कारी वाणी का प्रयोग और प्राणापान का बल रोककर करे। वह आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी होकर मुख्य 'चक्र' सहस्र दल को पहुंचे और ज्ञान के वज्र को हाथों में लेकर 'स्प्रधः' बाधक वृत्तियों पर विजय करे। इति शोडपो वर्गः॥

ज्ञान्याँ इन्द्र मित्रेक्टञ्चोदर्पवृद्धो हरिको अद्गिश्न् । अ ये पश्यन्नर्थमणुं सचायोस्त्वयां शुर्ता वर्हमाना अपत्यम्॥६॥ मा०—है (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाशक सभापते! राजन्! तू (चोदप्रवृद्धः) चोदना अर्थात् वेदाज्ञा के बल से सब से उत्तम और बढ़ी हुई सक्तिसे युक्त, सब से बढ़ा और आदरणीय होकर (अदाशून्) अदानशील, लोभी, शत्रुरूप दुष्ट (मित्रेरून्) मित्र अर्थात् स्नेही लोगों पर भी हिंसा का प्रयोग करने वाले, मित्रघाती, कृतन्नों को (जघन्वान्) दण्ड देने वाला है। (ये) जो लोग तुझ (अर्थमणं) न्यायकारी, शत्रुओं को भी वश करने में समर्थ (प्रपश्यन्ति) अच्छी प्रकार जान लेते हैं वे भी (आयोः) मनुष्यों के (अप-त्यं) सन्तानों तक को अथवा (अ-पत्यम्) मनुष्य प्रजा के उस धन को जिसके वे स्वामी नहीं हैं (वहमाना) उठाते हुए, हरते हुए पकड़े जावें तो वे धूर्त लोग (सचा) एक साथ समवाय बल से हे राजन्! (त्वया) तेरे द्वारा (श्रूर्जाः) दिण्डत किये जाया करें।

रंपत्कृविरिन्द्रार्कसानी चां दासायीपवर्हणी कः। करिक्स्मे मधवा दानुचित्रा नि दुर्शेण क्रयवाचं मृधि श्रेत्।।॥ भार-(कविः) कान्तदर्शी, बुद्धिमान् पुरुष (सातौ) उत्तम

अब को प्राप्त करने के निमित्त (दासाय) मृत्य वर्ग के लिये (क्षाम्) उत्तम और निवास करने की भूमि का उपदेश करें । वह (क्षाम्) पृथिवी को (उपवर्हणों) खूब ऐश्वर्य बढ़ाने वाली (कः) बनावें । (मघवा) ऐश्वर्यवान्, उत्तम पूजनीय पुरुप ही (तिस्तः) तीनों प्रकार की पर्वतमय, सम, और जलमय स्थली, अथवा उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीनों को (दानुविद्याः) उत्तम अब, ऐश्वर्य और सुखप्रद पदार्थों से अद्भुत रूप से पूर्ण (करत्) करें । और वहीं (दुर्योणे मृधि) दुखदायी रणांगण में (कुयवाच) कुत्सित वाणी के बोलने वाले को (निः श्रेत्) खूब मारे । अथवा—जो कवि विद्वान् (अर्कसातौ) पूज्य पुरुष प्रभु को प्राप्त करने का उपदेश करता है वहीं (दासाय) प्रजा के नाश करने वाले अधुर के जिये (क्षाम् उपबर्हिणों कः) भूमि को उसका नाशकारणी

बना देता है। इसी लिये जो तीनों प्रकार की भूमिय़ों को कल्पबछी व बनाता है वहीं कुवाच्य कहने वाले को दारुण संग्राम में कुचल डालता है। सन् ता त इन्द्र नव्या त्रागुः सहो नभो ऽविरसाय पूर्वीः। भिनत्पुरो न भिद्दो त्राद्विनमो वधुरदेवस्य प्रीयोः॥ =॥

भाव है (इन्द्र ) पेश्वर्यवन् ! राजन् ! (नन्याः ) नये विद्वान् लोग (ते) नुझे (ता) वे अनेकानेक (सता) सनातन से चले आये प्रजापालनकारी धर्मों का (आ अगुः ) उपदेश करें, तुझे कहें। तू (पूर्वीः ) पहले की (नभः ) शत्रु सेनाओं को (अ-वि-रणाय ) विशेष युद्धादि के न करने के लिये (सहः ) पराजित कर। तू (पुरः) शत्रु की नगरियों को (भिनत् ) तोड़ डाल, और (अदेवीः) दानशील करप्रद प्रजाओं से भिन्न (भिनः ) फूट डालने या स्वयं फूटने वाली, अपने से भिन्न, द्रोही लोगों को (ननमः ) निरन्तर नमा। और (अदेवस्य ) करादि न देने वाले, अन्यवहारज्ञ, या देव, राजा को न स्वीकार करने वाले, अराजक, नीच (पीयोः ) हिंसक पुरुष का (वधः ) हनन कर, उसे दण्ड दे।

त्वं धुनिरिन्द् धुनिमतीर्ऋगोरपः सीरा न स्रवन्तीः। प्रयत्संसुद्रमाति छूर पर्षि पारया तुर्वश्चं यदुं स्वस्ति।। ६॥

भा० — हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! सूर्य और विद्युत् के समान शत्रु को नाश करने हारे ! (त्वं ) तू वायु के समान (धुनिः ) शत्रु को कंपा देने हारा हो । (न) जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् (धुनिमतीः अपः ) कांपती हुई जल धाराओं को (स्वन्तीः सीराः ऋणोः ) बहती नदियों के रूप में बहा देता है उसी प्रकार तू भी (धुनिमतीः ) शत्रु को कंपा देने वाले नायकों वाली (अपः ) प्रजाओं को (स्वन्तीः सीराः न) बहती नदियों या देह में बहती नाड़ियों के समान (ऋणोः ) प्रवाह में सज्ञा- लित कर । (यत् ) जो तू हे (श्रूर) श्रूरवीर ! शत्रुहिंसक ! (समुद्रस्

क्षित ) समुद्र को भी अति क्रमण करके (पपि ) अपनी प्रजा और सेना को पालन करने में समर्थ है इसलिये तू (तुर्वशं ) शीधता से जाने वाले अपने अधीन मनुष्य, अर्थात तीज गतिवाले यानों से गमनागमन करने वाले अपने अधीन प्रजाजन को और (यदुम्) यलशील उद्यमी, पुरुषों को (स्वस्ति) सुख से, (समुद्रम् अति पारय) समुद्र के भी पार कर । उन संकटों से पार उतार । (२) अध्यातम में सबका सज्जालक परमेक्षर 'धुनि' है समस्त लोक और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु और आत्मा सहित लिंज शरीर 'धुनिमती आपः' हैं। वह उनको आप से आप वहती नदियों के समान निरन्तर चला रहा है मानों वे अपनी ही प्रवृत्ति से निरन्तर से बह रहे हैं। वह परमेक्षर सब संकटों से जीवों को पार करता और पालन भी करता है। मनुष्य चतुर्वर्ग को कामना करने से 'तुर्वश', और यलशन् होने 'यदु' है।

स्वमुस्माकंभिन्द्र विश्वधं स्या अवृकतंमो नुरां नृपाता। स नो विश्वासां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्१०।१०॥

मा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! (त्वम्) तू (अस्माकम्) हमारे में से (विश्वध) सब प्रकार से (अवृक्तमः) सबसे
अधिक ईमानदार और कृपालु, चौर्यवृत्ति से रहित, और (नरां) समस्त
बायक पुरुषों में सबसे उत्तम (नृपाता) मनुष्यों का पालक (स्याः)
होकर रह। (सः) वह तू (नः) हमारी (विश्वासां) समस्त (स्प्रधाम्) स्पर्धाओं, युद्धित्याओं और संप्रामकारी सेनाओं के बीच में
(सहोदाः) शत्रुविजयकारी बल को देने वाला हो। जिससे हम लोग
(इषं) अज्ञ, अभिमत पदार्थ, (वृज्ञनं) शत्रुवर्जक बल, और (जीरदानुम्) जीवनप्रद सामर्थ्य (विद्याम) लाभ करें। (२) वृक इति
वज्र नाम। हे परमेश्वर! तू हमारे लिये सबसे अधिक सौम्य और हमारा निः
श्वास्त रक्षक, सब का पालक है, हमारी (स्प्रधां) इच्छाओं का तू बलप्रद हो।
हम अञ्च, बल, जीवन प्राप्त करें। इति सप्तदशों वर्षः ॥

# [ 308]

भगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ स्वराडनुष्टुप् । २ विराडनुष्टुप् । ४ भनुष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् । ६ भुरिक् त्रिष्टुप् । उष्णिक् ॥ पडर्च स्कम् ॥

मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसार्तमः॥१॥

भा०-(पात्रस्य इव ) जिस प्रकार पात्र में रखा हुआ ( मदः ) भानन्ददायक नीरोगजनक उत्तम ओषधियों का सार देह में (मत्सरः) इपं का सञ्चार और तृप्ति करने वाला होता है और वह मनुष्यों द्वारा पान किया जाता है (ते) तुझ (पात्रस्य) समस्त प्रजा के पालक का (मदः = दमः) दमन कारी सामर्थ्य हो (महः) महान् है और (मत्सरः) सबको हर्ष देने वाला होता है जिससे तू स्वयं भी (मित्सि) अति हर्षे युक्त रहता है और वह ही जनों द्वारा (अपायि) पालन किया जाता है, अर्थात् सब उसके अधीन रहते हैं। हे (हरिवः) उत्तम घोड़ों, अधसैन्य और विद्वानों के स्वामिन् ! हे (बृष्णः ते) प्रजा पर सुखों की मेच के समान वर्षा करने वाले ! (ते) तेरा ( वृपा ) अति बलवान् ( वाजी ) ऐश्वर्यवान् , अश्ववत् बलवान् प्रजावर्गे या शासक वर्ग, प्रजाजन ही (इन्दुः) चन्द्र के समान आल्हादकारी और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला और ( सहस्रसांतमः ) सर्वोत्तम सहस्रों ऐश्वर्यौ को देने वाला, सहस्रों को ऐश्वर्य विभक्त कर देने वाला हो। (२) हे समस्त छोकों के स्वामिन् ! प्रभो ! तेरा परमानन्द महान् आल्हाददायक है। डससे तू पूर्ण आनन्दमय है। वह हमें भी प्राप्त हो। वह ऐश्वर्यमय, तेरा आनन्द सुखों का वर्षक सहस्रों में सुखों का विभाग कर रहा है।

श्रा नस्ते गन्तुमत्सरो वृषा मदो वरेरायः। सुहावा इन्द्र सानुसिः पृतनुषाळमर्त्यः॥ २॥ भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरा (मत्सरः) हर्षकारी (मदः) दमनकारी शासक वर्ग (वरेण्यः) नायक रूप से स्वीकार करने योग्य (वृषा) बलवान् होकर (नः) हमें (आ गन्तु) प्राप्त हो ! हे इन्द्र ! तू, या वह शासक वर्ग (सहावान्) श्रष्टपात्रयकारी वल वाला, (सानसिः) ऐश्वर्य का सर्वत्र विभाग करने वाला, (एतनाषाट्) शात्रु सेनाओं और प्रजा के मनुष्यों को भी दबाने हारा, (अमर्त्यः) कभी बहीं मरता; या वह साधारण मनुष्य से अधिक बलशाली और अधिकार वान् हो। (२) परमेश्वर का हर्षकारी सर्व श्रेष्ठ परमानन्द हमें भी प्राप्त हो। वह सब दुखों के सहन शक्ति वाला, सब सुखों का दाता, सबको विजेता और अमर, अविनाशी है।

त्वं हि ग्रु<u>ष्</u>ः सर्निता चोदयो मर्नुषो रथम्। सहाचान्दस्युमवतमोषः पात्रं न शोचिषां॥३॥

भा० — हे राजन् ! (त्वं ) तू (हि ) निश्चय से ( शूरः ) शूरवीर है। तू (सिनता) सैन्य को क्यूहों में, ऐश्वर्य को प्रजाओं में यथोचित रूप से विभाग करने हारा होकर (मनुपः ) पेदल योद्धा पुरुषों को और (रथम् ) और रथ सैन्य को भी (चोदय ) सब्बालन कर । तू ही (सहावान् ) बलवान् होकर (अवतम् ) वत अर्थात् उत्तम कर्मों से हीन (दस्युम् ) प्रजा के नाशकारी दुष्ट पुरुषों को (शोचिपा ) अपने तेज से (पात्रं न ) हंड़िया को आग के समान (ओषः ) संतप्त कर । (२) सर्वत्र व्यापक होकर रमण करने, दुष्टों का नाशक होने से परमेश्वर 'शूर' है। सर्वत्र लोकविभाजक सर्वेश्वर्य दाता होने से 'सिनता' है। वह मनुष्यों और उनके देह या आत्मा को सन्मार्ग में चलाता, वह पापियों को भी हँडिया को आग के समान संतप्त करता, पीड़ित करता और पश्चात्ताप से हुखी करता है।

मुष्युय सूर्य कवे चक्रमीशान श्रोजसा। वह शुष्णाय वधं कुत्सं वात्स्याभ्यैः॥४॥

मा०--हे (कवे) क्रान्तदर्शिन् ! विद्वन् ! तू ( ईशानः ) सबका सामर्थ्वान् स्वामी हैं। तू ( ओजसा ) अपने बल पराक्रम से ( सूर्यम् ) सूर्यं के समान समृद्धियुक्त, बलवान् , अन्धकार नाशक, ( चक्रम् ) राज्य चक्र, बलवक्त, मण्डल तथा शख बल को ( मुपाय ) अप्रत्यक्ष उप में धारण कर । और ( वातस्य ) वायु के समान बलवान् सैन्य के (अधिः) तीव बुद्धसवारों के द्वारा ( खुष्णाय ) प्रजा के रक्तशोषण करने वाले खातक्षकारी दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये ( कुत्सं ) उनको काट २ कर बाश कर देने वाले (वधं) वध अर्थात् शख बल और राजदण्ड को (वह) धारण कर । ( २ ) परमेश्वर महान् सामर्थ्य से ( सूर्यं चक्रम् ) सूर्यं को चक्र के समान धुमा रहा है। वह (वातस्याधिः) प्राण के अधीन इन्द्रियों हारा दुःखदायी पाप के नाश के लिये ( वधं ) मृत्यु और ( कुत्सं ) बाश को काटने फाटने वाले छेद भेद के कष्टों को प्राप्त कराता है। हम लेये देहिक दुःखों से पीड़ित होकर पाप छोड़ देते हैं।

शुष्पिनतेमो हि ते मदी द्युम्निनतेम उत ऋतुः । मृत्रमा वेरिवोविद्यं मंस्रीष्टा श्रेश्वसार्तमः ॥ ४॥

भा० — हे ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (मदः) दमन का सामर्थ्यं, राज्य प्रवन्ध (हि) निश्चय से (ग्रुप्मिन्तमः) अतिअधिक बलशाली, (उत) और तेरा (कतुः) कर्म और ज्ञान का सामर्थ्यं भी (ग्रुझिन्तमः) सबसे अधिक यशा, अञ्च और तेज से युक्त हैं। (बृज्ञा ) बढ़ते हुए और नगर को घेरने वाले दुष्ट शत्रु को नाश करने और (वरिवोविदा) धनैश्वर्यं प्राप्त कराने वाले उसी दमनसामर्थ्यं से तु (अश्वसातमः) समस्त अश्व सैन्य को राष्ट्र के भिन्न २ भागों में विभक्त करता हुआ। (मंस्रीष्टाः) सबको अच्छी प्रकार जान। (२) हे प्रभो ! तेरा परम

े खानन्द अति बल और ऐश्वर्य से युक्त है । आवरक अज्ञान के नाज्यक ें और परिचर्या से प्राप्त होंने वाले उस आवन्द से तू ही भोका आत्मा को ृ तम करता और सब कुछ जानता और सबको वश कर रहा है। ैयया पूर्वभयो जित्तृभय इन्द्र मय इवापो न तृष्यते बभूथ । तामनु त्वा चिविदं जोहवीमि बिद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६।१८ भा - हे राजन् ! ( आपः न तृष्यते ) जिस प्रकार प्यासे को जड अति सुखदायी होते हैं उसी प्रकार (पूर्वेभ्यः) पूर्व के, अपने से बढ़े ( जरितृम्यः ) विद्वान् विद्योपदेष्टाओं के लिये तू भी ( मय इव ) अत्यन्त सुख कल्याणकारी के समान (यथा) यथावत् (वमूय) हुआ कर। (त्वा अनु) तुझे लक्ष्य करके ही मैं (ताम् निविदं) उस नित्य विद्या वेद का (जोहवीमि) प्रदान करता हूं। जिससे हम सब (इपं वृजनं जीरदानुं च) अज, प्रेरणा, उत्तम शिक्षा, पाप निवारक बल और जीवन (विद्याम) प्राप्त कर लें। (२) परमेश्वर पूर्णं स्तोताओं को सुखदायक है, ऐसा शान्तिप्रद है जैसा प्यासे को जल। उसी को लक्ष्य कर 'निविद्' गुह्म उपनिषत्, गुरुविद्या का मैं उपार्जन करूं, जिसे हम प्रेरणा, स्फूर्ति, आत्मिक बल, शारीरिक बळ और जीवन प्राप्त करें। इत्यष्टादशो वर्गः ॥

## [१७६]

श्चगस्य ऋषिः ॥ इन्द्रे। देवता ॥ छन्दः — १, ४ अनुष्टुप् । २ निचृदनुष्टुप् ३ विराडनुष्टुप् । ५ भुरिगुष्णिक् । त्रिष्टुप् ॥ पडर्च सक्रम् ॥

मत्सि नो वस्य इएय इन्द्रिमिन्द्रो वृषा विशा सुद्धायमाण इन्विस् शत्रुमन्ति न विन्द्सि॥ १॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! हे दयाईस्वभाव! प्रेमयुष्ड ! त (वस्यः इष्टये) उत्तम ऐश्वर्य धन के प्राप्त करने के लिये (मः) इम प्रज्ञानों को आनन्दित कर, सदा प्रसंख रख। ( तुषा ) सुर्खों का वर्षा वाला, मेव के समान दया एवं बैल के समान बलवान् प्रजाओं के प्रति इत्तम कामनावान् होकर ( इन्द्रम् आविश ) ऐस्वर्यं का प्रदान कर, या ऐस्वर्यं वान् राष्ट्र में प्रवेश कर। तू ( ऋवायमाणः ) शत्रुओं का इनन और अपनी वृद्धि करता हुआ ( इन्विस ) सर्वत्र फैल, खूब राज्य बदा। और ( अन्ति ) समीप में, आस पास कहीं भी ( शत्रुम् ) प्रजा के शातन या नाशकारी शत्रु को (न विन्दिस) कहीं भी प्राप्त न कर। (२) हे (इन्दो) परमानन्द तू ही परमेश्वर्यं को लाभ कराने के लिये ( इन्द्रम् आविश ) खात्मा में प्रवेश कर। अथवा हे ( इन्दों ) जीव! तू ही उस परम प्रमु के भीतर प्रवेश कर उसमें रम। तू महान् होकर वाधाओं को नाश करता हुआ अपने से पराये को न पायेगा, प्रत्युत अपने ही आत्मा को माप्त करेगा।

तस्मिना वेशया गिरो य एकेश्वर्षणीनाम्। श्रमु स्वधा यमुप्यते यवं न चक्रीष्ट्रणा ॥ २॥

भा०—हे विद्वान् पुरुष (यः) जो (एकः) एक अदितीय (चर्षणीनाम्) सब देखने वाले विद्वान् मनुष्यों के बीच सर्वद्रष्टा है, तू (तिस्मन्) उसको लक्ष्य करके ही (गिरः आवेदाय) अपनी स्तृति वाणियों का प्रयोग कर। उसी की निरन्तर स्तृति िया कर। वह अकेला अदितीय परमेश्वर है (यम् अनु) जिसको लक्ष्य करके स्तृति करने से (स्वधा) हल खेंचने वाले बेल के प्रयत्न के अनन्तर या मेघ के वर्षण के बाद खेत में अब के समान (स्वधा) आत्मा की वास्तविक शक्ति, परम अमृत रस (उप्यते) बोया जाता और उत्पन्न होता है। वह (वृषा) समस्त सुखों का वर्षक, मेघ के समान और बलवान् खलीवद के समान आत्मा या अन्तःकरण रूप क्षेत्र में (यवं न) खेत में जौ के समान (यवं) दुखों ले खुड़ा देने हारे ज्ञान रूप अब की (चर्रुषत्))

कृषि करता, कराता है। यह भव बन्धन काटने का साधन महाद्यान को उत्पन्न करता है।

यस्य विश्वानि इस्तयोः पश्च चित्तीनां वस्तु । स्पारायस्व यो श्रस्मध्रुग्दिन्येवाशनिर्जहि ॥ ३ ॥

भा०—( यस्य हस्तयोः ) जिसके हाथों में (पञ्च क्षितीनां ) पोचीं राष्ट्रवासी प्रजाजनों के (विश्वानि वसु ) सब प्रकार के धन और समस्त्र जन हैं, वह तू (यः अंस्मधुग् ) जो हम से द्रोह करें उस दुष्ट पुरुष को ( दिन्या इव अश्रानिः ) आकाश की बिजुली के समान उसको (स्पाशन् यस्त ) पीड़ित कर और ( जिह ) दिन्दत कर ।

पञ्च क्षितयः—पांच प्रकार के प्रजाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रूव निषाद, अथवा देव, मनुष्य, पितृ, पशु और पक्षीगण। (२) अध्यात्म में पाचों क्षिति, पञ्च प्राण, 'वसु'-संविद् आदि विभूति, अस्मध्रुग् अज्ञान।

श्रमुंन्वन्तं समं जिह दूणाशं यो न ते मर्यः। श्रम्भभ्यमस्य वेदेनं दिह सूरिश्चिदोहते ॥ ४॥

भा०—(असुन्वन्तं) यज्ञ आदि न करनेहारे, या ऐश्वर्यं की वृद्धिं ब करने वाले, (समं) समस्त (दुःनशं) बड़ी कठिनता से नाश होने वाले उस दुष्ट पुरुष को (जिहि) नाश कर (यः) जो (ते मयः न) पुत्रे सुखकारक नहीं होता। (अस्मभ्यम्) हमें (अस्य) उसका (धनं) धन (दिद्ध) प्रदान कर या हमारे हित के लिये उसका धन तू घारण कर। (स्रिः चित्) सूर्यं के समान विद्वान पुरुष ही (ओ-हते) उस धन को प्राप्त करे। अथवा (स्रिःचित् ओहते) जो सूर्यं के समान तेजस्वी होकर ऐश्वर्यं को घारण करता है परन्तु वह यज्ञ नहीं करता, वह तुझे सुख दायक नहों तो उस दुष्ट पुरुष को दण्ड देकर उसका समस्त धन हर। हम प्रजाओं के निमित्त लगा। जैसा मनु लिखते हैं। आदार्तानत्याचादातुराहरेदप्रयच्छतः ।
तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चेव प्रवर्धते ॥ १५ ॥
योनाहिताग्निः शतगुरयज्ञा च सहस्रगुः ।
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदिवचारयन् ॥ १४ । अ० ११ ॥

श्राबो यस्य द्विबहेंसोऽकेंषु साहुपगसंत्। श्राजाविन्द्रस्येन्द्रो प्राबा वाजेषु बाजिनम्॥५॥

भा०—( द्विबर्दसः ) विद्या और पुरुवार्थ कर्म या राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों से बढ़ने वाले ( यस्य ) जिसकी ( अर्केषु ) अन्नों के प्राप्ति कार्य में ( सानुपक् ) सदा अनुकूलता ( असत् ) रहती है हे ( इन्दों ) ऐश्वर्यवन् ! तू उसकी ( आअवः ) रक्षा कर । तू ( आजो ) संग्राम के लिये ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् राष्ट्र के ( वाजेषु ) ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये ( वाजिनम् ) बलवान् , वेगवान् सैन्य या पुरुष की ( प्र अवः ) अच्छी प्रकार रक्षा कर ।

यथा पूर्वेभ्यो जित्तस्य इन्द्र मर्थ इवापो न तृष्यते ब्रभूर्थ। सामनु त्वा निविद जोहवीमि विद्यामुण वृजनं जीरदानुम् ६।१६ मा०-व्याख्या देखो (सूक्त १७५, मन्त्र ६) इत्येकोनविशो वर्गः ॥

# [ 200 ]

श्चगस्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४ मुरिक् त्रिष्टुप् । ४ मुरिक् पङ्किः ॥ स्वरः—१—४ धैवतः । ४ पञ्चमः ॥ पञ्चर्यं स्कृग् ॥

द्या चर्षिणिया वृष्यभो जनानां राजां कृष्टीनां पुरुदूत इन्द्रः।
स्तुतः श्रवस्यन्नवसोपं मद्रिग्युक्त्वा हरीं वृष्णा याद्यर्वाङ् ॥१॥
भा०—( चर्षणियाः ) मनुष्यों को विद्या और ऐसर्य से एर्ण करने

वाला (वृषभः) मेघ के समान सबको विद्या और ऐश्वर्यों का देने वाला बलवान्, (जनानां) सब मनुष्यों का (राजा) राजा, स्वामी, (कृष्टीनां) सब प्रजाओं के वीच में (पुरुहूतः) सबसे सत्कार करने योग्य पुरुष ही (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् 'इन्द्रं' है, वह (आ) प्राप्त हो। हे राजन्! तू (स्तुतः) प्रशासित होकर (श्रवस्यन्) यश और धन का अभिलाषी होकर (अवसा) अपने रक्षणसमर्थ्य से (मद्रिक्) समस्त कामनाओं को प्राप्त कराने और स्वयं करने वाला (वृषणा) बलवान् (हरी युक्ता) घोड़ों को जोड़कर (अर्वाङ्) हमारे समीप (उप-याहि) आ।

ये ते वृष्णो वृष्मासं इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याः। ताँ आ तिष्ठ तिसरा योद्यर्वोङ् हवामहे त्वा सुत ईन्द्र सोमे॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! सेनापते ! हे विद्वन् ! (ये) जो (ते) तेरे ( वृपणः ) बलवान् (वृपभासः) प्रजाओं में श्रेष्ठ और प्रजा और शत्रुओं पर मेचों के समान सुखों और श्रुखों वर्ण करने वाले, दानवीर और युद्धवीर, (ब्रह्मयुजः) महान् ऐश्वर्य और अन्न से युक्त और उच्च उत्तम पदों पर नियुक्त, (वृपरथासः) बेल गाड़ियों या बलवान् अश्वों से युक्त रथों पर सवार (अत्याः) वेग से गमन करने वाले हों। हे राजन् ! तू (तान् आ तिष्ठ) उन पर शासक होकर विराज। (तेभिः) उनके साथ ही (अर्वाङ्) सबके समक्ष (आयाहि) प्रकट हो। (सुते सोमे) अभिषेक द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त होने पर (त्वा) तुझे (हवामहे) बुलाते हें। मस्तों के पक्ष में—मस्द्र्यण वेगवान् होने से 'अत्य' हैं। वर्षण शील होने और प्रति बन्धकारी होने से 'वृपभ' हैं। वर्षणकारी मेघों में वेग से गमन करने से या मेघरूप रथ वाले होने से वे 'वृपरथ' हैं। (इन्द्र) विद्युत् सोमादि ओषधिवर्ग के उत्पन्न हो जाने पर आवे और जल वर्षा कर उनको बढ़ावे। (३) विद्युत् पक्षमें—(ब्रह्मयुजः) वेद का अभ्यास और परमात्मा में योगाभ्यास करने वाले।

( वृपरथासः ) आनन्द वर्धक धर्ममेघ में रमण करने वाले। इन्द्र, आचार्य विद्वान्।

आ तिष्ठ रथं वृष्णं वृष्णे ते सुतः सोमः परिषिक्षा मधूनि । / युक्त्वा वृष्भ्यां वृषभ ज्ञितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं मृद्धिक्र

भा०—हे राजन् ! तू ( वृपणं ) दृढ़, बलवान् , शतुओं के प्रवल आक्रमण को रोकने में समर्थ ( रथम् ) रथ और रथ सैन्य को (आतिष्ठ) अपने अधीन रख, उस पर नायक बनकर रह। (ते) तेरे ही कार्य के लिये ( वृपा ) बलवान् , शतुबल को बांधने और अपने सैन्य का प्रवन्ध करने हारा ( सोमः ) सबको ठीक र प्रेरने और सज्ज्ञालन करने वाला (सुतः) अभिषिक्त पुरुष सेना नायक हो। जिस प्रकार (मधूनि परिषिक्ता) अभिषेक काल में जलों को परिसेचन किया जाता है उसी प्रकार (मधूनि) शतु को व्यथित और संतप्त करने वाले नाना सैन्यांग भी (परि सिक्तानि) खूब परिषुष्ट हों। हे ( बृषम ) नरश्रेष्ठ ! तू ( मदिक् ) हमें प्राप्त होकर ( बृषम्यां हरिस्यां ) बलवान् अश्वों से या अश्व सैन्य के दो दलों से ( बृषणं रथं युक्ता) बलवान् रथ और पूर्वोक्त रथ-सैन्य को जोड़कर, अश्व सैन्यों से रथ-सैन्य को सुरक्षित करके ( प्रवता ) बढ़े वेरा से (उपयाहि) प्रयाण कर। (२) अध्यात्म में—बलवान् 'रथ' देह है ! 'सोम' वीर्य है। रक्तादि रस 'मधु' हैं। प्राण और अपान दो 'हरि' हैं। वह चित्त सूमियों के विजय के लिये ( मदिक् ) आत्मवशी होकर प्रस्थान करता है।

श्रुयं युक्को देविया श्रुयं मिथेधं इमा ब्रह्माएययमिन्द्र सोर्मः । स्तुर्गि बुर्हिरा तु शक्त प्र योहि पियो निषय वि मुखा हरी इहंथ

भा०—(अयं यज्ञः) यह 'यज्ञ' अर्थात् सबका उलित आदर सत्कार्, सज्जनों का सत्संग और उत्तम व्यवस्था करने हारा राजा और राज्य (देव-याः) देवों, दिन्य गुणवान् विद्वानों, दिन्य गुणों को प्राप्त कराने और उनको

उचित मान, दान देने हारा है। (अयं) यह शस्त्रादि फेंकने योग्य आयुधीं, अस्त्रों से अति प्रदीप्त होने वाला, सेनापति है। (इमा ) ये (ब्रह्माणि) नाना धनैश्वर्य हैं। हे (इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! (अयम् सोमः ) यह महान् ऐश्वर्यं, या उत्तम ओपिध रस या सबको सन्मार्गं में चलाने हारा ब्राह्मण-वर्ग है। यह (वर्हिः) राज्यवृद्धि करने वाला प्रजाजन (स्तीर्णम्) दूर तक फैला हुआ अथवा यह विछा हुआ उत्तम आसनवत् है। हे (शक) शक्तिशालिन् ! तू ( नि सद्य ) इस पर विराज कर ( प्र याहि ) आगे बढ़ और ( प्र पिब ) अच्छी प्रकार इसका पालन कर और उपभोग कर । (इह) इसी राष्ट्र में (हरी) रथ के दो अश्वों के समान राष्ट्र को वहन करने वाले, योग्य कार्यसञ्चालक सेनापित और न्यायाधीश दोनों को (विसुच) विविध, भिन्नर क्षेत्र में युक्तकर, उनको स्वतन्त्रता से कार्य करने दे। (२) आतमा सर्वोपास्य होने से 'यज्ञ' है। विद्वानों द्वारा या प्राणों से संगत होने से 'देवयाः' है। प्राणवलों से शरीरको धारण करने वा अति पवित्र होने से वह 'मियेध्य' है। ये अन्न 'ब्रह्म' है। यह उनसे उत्पन्न 'सोम' वीर्य है। अन्न से बढ़ने हारा शरीर बर्हि है। शक्तिमान् आत्मा उसका उपभोग करता है । वह इस देह में प्राण अपान दोनों को स्वतन्त्रता से गति करने देता है।

त्रो सुप्रुत इन्द्र याह्यर्वाङ्गप् ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः। विद्याम् वस्तोरवसा गृणन्ती विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ४।२०

भा०—हें (इन्द्र) ऐश्वर्णवन् ! तू (सुस्तुतः) उत्तम रीति से स्तुति को प्राप्त होकर (ब्रह्माणि) वेद ज्ञानों को विद्वान् के समान समस्त ऐश्वर्यों को (उप याहि) प्राप्त कर। हम लोग (मान्यस्य) मान करने योग्य (कारोः) कार्यकर्ता, शिल्पी, विद्वान् के (अवसा) ज्ञान और रक्षा साधन से सुरक्षित रहकर (ब्रह्माणि गृणन्तः) उत्तम विद्याओं का उपदेश करते हुए (वस्तोः) प्रतिदिन (विद्याम) उत्तम ज्ञान और

उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करें। और ( इपं ) अञ्च, ( बृजनं ) बल और ( जीर-द्वानुम् ) जीवन भी ( विद्याम ) प्राप्त करें। इति विशो वर्गः ॥

#### [ 305]

, अनस्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, २ भुरिक् पङ्किः । ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ विराट् ात्रष्टुप् । २ पञ्चर्च स्कम् ॥

यद्ध स्या ते इन्द्र श्रुष्टिरस्ति यया बभूर्थ जरितृभ्ये ऊर्ता। मा नः कामे महयन्तमा धुग्विश्वा ते अश्यां पर्यापे श्रायोः॥१॥

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे आचार्य ! अज्ञानान्यकार के नाशक ! हे सूर्य के समान तेजस्विन् ! (ते) तेरी (यत्) जो (स्वा) वह प्रसिद्ध (श्रृष्टिः) अन्न समृद्धि के समान सबके श्रवण करने योग्य गर्जना, घोषणा, श्रवण करने योग्य ज्ञान और ख्याति है और (यया) जिस रक्षण और ज्ञान के सामर्थ्य से तू (जिरतृभ्यः) विद्वान् उपदेष्टा और स्तुतिशील प्रजा जनों की (ऊती) रक्षा करने में (बमूथ) समर्थ होता है असी शक्ति या अधिकार से तू (नः) हमारे (कामं) कामना करने योग्य, (महयन्तम्) हमें उत्तम बना देने वाले इच्छा शिक्त या मनोरथ को (माधक्) भस्म मत कर, समूल नष्ट मत कर। में (ते) तेरी (आयोः) मनुष्यों के योग्य (विश्वा) समस्त (आपः) प्राप्त सम्पत्तियों को, मेघ से प्राप्त जलों और अन्न समृद्धियों के समान (परि अदयाम्) सब प्रकार से प्राप्त करूं। (श्रृष्टिः = श्रुतिः। सकारोपजनः) (२) हे इन्द्र परमेश्वर जो तेरी श्रुति वेद है जिससे तू विद्वानों को ज्ञान देता है। उससे हमारे मनोरथ को विफल न कर। हम जीवन के सब प्राण वा भोगों और बलों को प्राप्त करें।

न ष्टा राजेन्द्र आ दभन्नो या जु स्वसारा कृणवेन्त योनौ । आपश्चिदस्मै सुतुका अवेषुनामेन्न इन्द्रीः सुख्या वर्यश्च ॥ २ ॥ मा०—(राजा) बल और विद्या से प्रकाशमान, सब का स्वामी, राजा (इन्द्रः) सूर्य और विद्युत् के समान तेजस्वी होकर भी (नः) हम (न आदभत्) उन प्रजाओं को पीड़ित न करे (या) जो प्रजाएं (स्वसारा) उसकी बहनों के समान उसकी बन्धु होकर वा उसकी शरण में स्वयं आकर (योनी) एक ही स्थान या देश में (कृणवन्त) नाना कार्य ब्यवहार करती हैं। (अस्में) इस राजा के हित के लिये ही (आपः चित् ) शरीर या आत्मा के लिये प्राणों के समान प्रिय होकर (सुतृकाः) उत्तम पुरुष के लिये उत्तम केश वाली खियों के समान, उत्तम सुख भोग देने हारी प्रजाएं (अवेषन्) देश भर में व्यापें, फलकर रहें। (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् पुरुष, देह में आत्मा और घर में पति के समान, हमारे प्रति (सख्या) मित्र भाव से और (नः) हमें (वयः च) अब और बल आदि प्रदान करे। (२) अध्यात्म में 'योनि' देह। प्राणगण स्वयं अनायास वा आत्मा के बल से चलने वाले होने से 'स्वसा' हैं। वेही आपोमय होने से 'आपः' हैं। उत्तम देह पालक होने से 'सुतृक' हैं।

जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नार्धमानस्य कारोः। प्रभर्ता रथं दाशुर्ष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्॥३॥

भा०—(नाधमानस्य) शरण याचना करने बाले (कारोः) कार्यं कर्त्ता विद्वान् जनों के (इवं) प्रहण करने योग्य वचनों का (श्रोता) सुननेवाला (पृत्सु) संप्रामों में (श्रूरः) श्रूरवीर (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा सदा (नृभिः) अपने नायकों सहित (जेता) विजय करने वाला होकर (यदि च) जब भी (त्मना) अपने सामर्थ्य से (दाशुषः) दानशील, करप्रद राष्ट्र के (उपाके) समीप (गिरः उद्यन्ता) उत्तम आज्ञाओं को उठाने में समर्थ होता है तभी वह (रथं) रथ सैन्य को छेकर (प्रभक्ती स्थात्) शत्रु पर प्रहार करने वाला भी हो। अथवा

(दाञुषः प्रभक्तं भूत्) देने वाले राष्ट्र का उत्तम भरण पोपण करने में समर्थ होता है।

पुवा नृभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः पृत्तो श्राभ मित्रिणी भूत्। समर्थ इष स्तवते विवाचि सत्राक्रो यजमानस्य शंसः॥॥

भा०--(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् , शत्रुइन्ता राजा ( नृभिः )अपने नायको के साथ मिलकर (सुअवस्या) उत्तम यश प्राप्त करने की इच्छा से (मित्रिणः) सहायवान् मित्रवान् पुरुष के ( पृक्षः )सम्पर्क करने योग्य, भोग्यप्रद पृथ्वर्य को (प्रखादः) खाजाने वाले शत्रुओं को (अभि भूत् ) पराजित करें ! अथवा (पृक्षः प्रखादः मित्रिणः ) अपने से सम्पर्क करने वाले सुसम्बद्ध, उत्तम राष्ट्र के भोक्ता, सहायवान् मित्र, बल से बलवान् शतुओं को भी परा-जित करने में समर्थ हो। वह (यजमानस्य) कर देने वाले राष्ट्र का (शंसः) उत्तम उपदेष्टा के समान आज्ञापक, शासक होकर ( सत्राकरः ) सत्य २ न्याययुक्त आचरण करने वाला, न्यायाधीश होकर (विवाचि ) विपरीत एक दूसरे के विरुद्ध वादिप्रतिवादी की वाणियों से युक्त (समर्थे) संग्राम अर्थात् परस्पर विवाद या कलह के अवसर में (इपः) उत्तम अन्नों के समान प्राह्म बातों की ही स्तुति करे, उसको निर्णय रूप से प्रस्तुत करे और अग्राह्म बातों को नहीं। अर्थात् छाज जिस प्रकार तुष को दूर फेंक कर अन्नों की ब्रहण करता है उसी प्रकार विवादों में न्यायाधीश ब्राह्म सत्यों के ले रुवे असत्यों को नहीं। अथवा-( इन्द्रः सुश्रवस्या पृक्षः प्रखादः सन् मित्रिणः नृभिः अभिभूत् ) राजा उत्तम और सम्पर्क या ग्रहण योग्य अन्न के समान सारभूत सत्य का 'प्रखाद' अर्थात् उत्तम भोक्ता होकर अधिकर सहायक वाले विरुद्धकारियों को भी उत्तम पुरुषों की सहायता से दबालेवे और राष्ट्र का सत्यप्रतिज्ञ, उत्तम शासक होकर संप्राम में (इपः ) अपनी सेनाओं को आज्ञा दे।

त्वया वयं मेघवञ्चिन्द्र शत्रूनिभ प्यामे महतो मन्यमानान् । त्वं त्राता त्वमु नो वृधे भूर्विद्यामेषं वृजनं जीरदोनुम् ॥४॥२१॥ भा०—हे (इन्ड़) शत्रुनाशक ! नायक ! हे ( मघवन् ) उत्तम प्र्य धनाध्यक्ष (त्वया) तेरे सहाय से (वयं) हम (महतः) वहे र (मन्यमानान्) अभिमान करने वाले (शत्रून्) शत्रुओं को भी (अभि स्थाम) पराजित करें। (त्वं ताता भूः) तू हमारा रक्षक हो और (त्वम् उ) तू ही (नः) हमारी ( तृथे भूः) वृद्धि के लिये हो। हम प्रजागण (इपं) अन्न (वृजनं) शत्रु को पराङ्मुख कर देने वाला वल और (जीरदानुम्) जीवन ( विद्याम ) प्राप्त करें। एक विशो वर्गः॥

## [ 308]

लोपामुद्राऽगस्त्यौ ऋषिः ॥ दम्पती देवता ॥ छन्दः—१, ४ त्रिष्टुप् ।२, ३ निचृत त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् । ५ निचृत्वहती ॥ पडचै स्कम् ॥

पूर्वीर्हं शरदः राश्रमाणा दोषा वस्तीरुषसी जरयन्तीः। मिनाति श्रियं जरिमा तन्नामप्यू नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः॥१॥

भा०—गृहस्थ्य पुरुषों के परस्पर कर्त्तव्य। (दोषावस्तोः) दिन और रात, और (जरयन्तीः उपसः) आयु को निरन्तर न्यून २ करते जाने वाले उपाकालों में भो प्रतिदिन (शश्रमाणा) निरन्तर श्रमशील होकर गृह कार्य करती और करता हुआ (अहं) में गृह पत्नी और गृहपति (पूर्वीः शरदः) अपनी आयु के पूर्व के वर्ष व्यतीत करें, बाद में (जिरमा) वृद्धावस्था (तन्नां श्रियं) देहों के सीन्दर्य को (मिनाति) नष्टकर देती है। (अपि उ नु) इसलिये ही (वृपणः) वीर्य सेचन में समर्थ पुरुष अपने यौवन काल में ही (पत्नीः) अपनी धर्म पत्नियों को (जगम्युः) प्राप्त करें । बाद में, वार्षक्य में छी पुरुष दोनों ही सन्तान उत्पत्ति में असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा हो उसके पूर्व ही दोनों गृहस्थ कर्मों को यौवन काल में ही श्रम पूर्वक कर लिया करें।

'शश्रमाणा'-सुप आकारः । इत्युभयलिङ्गयोरुपयुज्यते ॥

ये चिद्धि पूर्वे ऋतुसाप आसन्त्याकं देवे भिरवदश्वतानि। ते चिद्वासुर्नेह्यन्तेमापुः समू नु पत्नीर्नृषभिर्जगम्युः॥२॥

भा०—(ये चित् हि) जो भी (पूर्वे) पूर्व के, अपने से बड़े, पूर्ण हि विद्यावान्, (क्रतसापः) क्रत, सत्य ज्ञान, वेद को समान रूप से प्राप्त करने हारे (आसन्) हों (ते) वे भी (देवेभिः) ज्ञान प्रदान करने वाले उत्तम विद्वानों के साथ मिलकर (क्रतानि) सत्य ज्ञानों की (अव-द्वर्ग) चर्चा करते हैं। (ते चित्) वे भी (अव-असुः) अपना देह गिरा देते हैं और (अन्तम्) अन्त अर्थात् जीवन का परम प्राप्य फल (न आपुः) नहीं प्राप्त करते, इसलिये हे खी पुरुषो! जब बड़े २ ब्रह्मचारियों तक के देह अस्थिर हैं तब वे भी अपने छोटे जीवन में अपना उद्देश्य नहीं प्राप्तकर सके तो फिर गृहस्थियों को अपने गृहस्थ जीवन का उद्देश्य उत्तम सन्तान प्राप्ति के लिये विलम्ब न करना चाहिये, प्रत्युत (उ नु) अवश्य (पत्नीः) गृहस्थ का पालन करने में समर्थ खियां यौवन काल में ही (वृष्तिः) वीर्थ सेचन में समर्थ पुरुषों के साथ (सं जगम्युः) संगति लाभ करें और उत्तम सन्तान प्राप्त करें। अपने यौवन को पारस्परिक कलह और प्रवास और विलास आदि सन्तान रोधक कुमार्गों में व्यतीत न करें।

न मृषा श्रान्तं यद्वन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधी श्रभ्येश्रवाव । जयावेदत्रं शतनीथमार्जि यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ॥ ३॥

भा०—(यत्) क्योंकि (देवाः) विद्वान् पुरुष और दिन्य अभि जल, पृथिवी, वायु आदि तत्त्व पदार्थ भी, (सृषा श्रान्तं) न्यर्थ मार्ग में बिना उद्देश्य के श्रम करने वाले की (न अवन्ति) रक्षा नहीं करते। इस लिये हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ! हम दोनों मिलकर (विश्वाः इत् स्पृधः) सभी अपने से स्पर्धा वा संघर्ष करने वालों का (अभि अश्ववाव) मुकाबला करें। (अत्र) इस गृहस्थ में रहकर (श्वतनीथं) शतवर्षों में न्यतीत

करने योग्य जीवन रूप (आजिम्) संप्राम को (जयाव इत्) परस्पर मिलकर विजय करें। और (सम्यञ्जी) एक दूसरे को अच्छी प्रकार प्राप्त करते और एक दूसरे का अच्छी प्रकार आदर करते हुए (मिथुनी) दोंनों छी पुरुष, पति पत्नी (अभि अजाव) एक दूसरे को प्राप्त करें, गृहस्थ कार्य निभावें।

नृदस्य मा रुधतः काम आगिश्चितं आजीतो श्रमुतः कुर्तश्चित्। लोपासुद्वा वृषेणुं नीरिणाति धीरमधीरा धर्यात श्वसन्तम् ॥४॥

भा०—( रुधतः नदस्य ) रुके हुए नद अर्थात् नाले का जिस प्रकार जल का वेग बड़ा अदम्य होता है उसी प्रकार ( रुधतः ) वीर्य का निरोध करने हारे (नदस्य) वेदाध्ययन करने वाले, विद्याध्ययनशील ब्रह्मचारी का (कामः ) काम, गृहस्थ करने की इच्छा, या संकल्प (मा ) मुझ स्त्री वा पुरुष को भी ( आगन् ) प्राप्त होता है। वह ( इतः ) इस शरीर के स्वाभाविक कारण से और (अमुतः) अन्य वाह्य कारणों से (कुतः चित् ) और अन्य भी किसी अवर्णनीय परस्पर प्रेम आदि कारण से भी (आजातः) और अधिक प्रकट हो जाता है। ऐसी दशा में स्त्री स्वभावतः (लोपामुदा) इच्छा के कारण अपने को छुपाने की चेष्टा में ही सब प्रकार के सुख प्रतीत करने, वा हर्षित होने वाली अथवा ( लोपे आ-मुद्-रा ) छपे स्थान पर प्रियतम से अति प्रमोद पूर्वक रमण करने की उत्सुक होकर ( वृषणं ) बीर्य सेचन में समर्थ युवा पुरुष को ( निर् रिणाति ) सब प्रकार से प्राप्त होती है। और वह (अधीरा) धेर्य रहित या (अधि-इरा) अति कामना युक्त या ( अधि-इरा = इला ) अति उत्तम भूमि या क्षेत्र होकर [जिस प्रकार भूमि (धीरम् = अधि-इरम् श्वसन्तम् धयति) अति जळ युक्त वायुवेग से चलने वाले मेघ के जल का पान करती है उसी प्रकार ( धीरम् ) धैर्यवान् ( श्वसन्तम् ) अपने प्राण देने वाले, अति प्रिय या (श्वसन्तम् = विश्वसन्तं) आश्वासन देने और विश्वास दिलाने वाले प्रेमवश गंभीर श्वास लेने वाले पुरुप को (धर्यात )धारण करे, पान करे, उसका उपभोग करे। उससे संगति कर पुत्र लाभ करे।

इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतसुपं ब्रुवे। यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु मृळतु पुलुकामो हि मत्यैः॥५॥

भा० में छी (इमं सोमम्) इस चन्द्र के समान आल्हाद जनक, उत्तम सन्तान के प्रसव करने में समर्थ पुरुप को (अन्तितः) अति निकट तम (हत्सु पीतम्) हृदय की गहरी तहों में मानो रसवत् पिये हुए के समान ही (उपबुवे) कहूं, जानूं और अनुभव करूं। हम छी जन (यत्) जो भी (आगः) परस्पर का अपराध, या अप्रय दैहिक और मानसिक आधात (चक्रम) करें उसको (पुलुकामः = पुरुकामः) बहुत सी कामनाओं और इच्छाओं, कामना योग्य पदार्थों को चाहने वाला (मर्त्यः) मनुष्य ही (तत्) अप्रियता आदि अपराध को (सु स्टळत्) दूर करके, पुनः सुखी करे।

श्चगस्त्यः खर्नमानः खुनित्रैः प्रजामपत्यं वर्लमिच्छमानः । उभौ वर्णावृषि<u>रु</u>ग्नः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ६।२२॥

भा०—( खिनत्रैः खनमानः ) खोदने के साधन कुद्दाल, हल आदि से खेत को खोदता हुआ किसान या माली जिस प्रकार क्षेत्र से उत्तम फल प्राप्त करता है उसी प्रकार (अगस्त्यः) सैकड़ों दुर्गम अविचल संकटों को दूर फेंक देने में समर्थ, अथवा अप्रिय, कुवचनादि अपराधों को दूर करने वाला, क्षमाशील पुरुप, ( खिनत्रैः ) अवदारण अर्थात भेदन करने वाले, संकटों को तोड़ने वाले उपायों से ( खनमानः ) खनन करता हुआ, विन्नों को दूर करता हुआ पुरुष ( प्रजाम् ) उत्तम प्रजा ( अपत्यम् ) उत्तम पुत्र, और ( बलम् इच्छमानः ) बल को प्राप्त करना चाहता हुआ ( ऋषिः ) विद्वान् ( उभी वणीं ) एक दूसरे के वरण करने

वाले सुन्दर वर वध् दोनों को (पुपोप) पुष्ट करता है और वह (देवेषु) ज्ञान धन के देने वाले उत्तम और विद्वानों के आश्रय पर ही (सत्या) सची २ आशा और कामनाओं को (जगाम) प्राप्त करता है। इति द्वाविशो वर्गः।

#### [ 2=0 ]

ग्रगस्त्य ऋषिः ॥ श्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ४, ७ निचृत् ३, ४, ६, ६ विराट् त्रिष्ट्पः । १० त्रिप्टुपः । १, ६ भुरिक् ॥ पङ्किः ॥ दशर्चं सक्तम् ॥

युवो रजंक्ति सुयमांसो अश्वा रथो यहां पर्यणीसि दियत्।
हिर्णयां वां प्रवर्यः प्रषायनमध्वः पिवन्ता उपसः सचेथे॥१॥
भाव—हे खी पुरुषो ! (यत्) जब (वां) तुम दोनों का (रथः)
वेगवान् रथ (अणंक्ति) जल पूर्ण समुद्रों और रमण करने योग्य उत्तमर
स्थल प्रदेशों को और (रजांसि) मनोरंजन करने वाले स्थानों को (परि
दीयत्) जावे तो (युवोः) तुम दोनों के (अश्वाः) घोड़े भी (सुयमासः)
उत्तम रीति से वश किये हुए होने चाहिये। इसी प्रकार हे खी पुरुषो !
(यत् वां रथः) जब तुम दोनों का रमण करने हारा देह या गृहस्थ रूप
रथ, या रमण करने वाला पारस्परिक आनन्द रस भी (रजांसि अणांसि
परिदीयत्) मनोरंजन करने वाले, अति रमणीय विषयों को प्राप्त हो तब

पालन करने वाले हों। तुम दोनों जितेन्द्रिय होकर रहो। (हिरण्ययाः प्रवयः) लोह की बनी चक्रवाराएं जिस प्रकार मार्ग को काटती हुई जाती हैं उसी प्रकार (वां) तुम दोनों के (प्रवयः) प्रवित्र आचार (हिरण्ययाः) प्रस्पर के हितकारी और रमणीय, सुन्दर होकर (प्रवायन्) एक दूसरों को पुष्ट करें और सब संकटों को काटें। तुम दोनों गृहस्थरूप रथ में बैठे हुए (मध्यः पिबन्ता) जल के समान मधुर र जीवन के

तुम्हारे (अश्वाः सुयमासः ) भोग करने वाले इन्द्रियगण उत्तम संयम का

आनन्द रसों को आस्वाद लेते हुए ( उपसः सचेथे ) सब दिनों का उत्तम सेवन किया करे । या दोनों ( उपसः सचेथे ) परस्पर की कामना करने वाले एक दूसरे का सेवन करो। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलकर परस्पर प्रेमासक्त होकर रहो। दोनों एक दूसरे के आश्रय होकर, मिलकर रहो एक दूसरे के लिये उपा अर्थात् प्रभात के समान सदा नवीन, सुप्र-सन्न और हँसमुख, उज्वल होकर रही।

युवमत्यस्याचे नच्छो यद्विपतमन्ते नर्यस्य प्रयज्योः। स्वमा यद्वां विश्वगूर्तीं भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे च ॥ २ ॥

भा०—( युवम् ) तुम दोनों ( विपत्मनः ) विविध विद्या विज्ञानों से युक्त, ( नर्यस्य ) सब मनुष्यों के हितकारी, उनमें सब से श्रेष्ठ और कुशल (प्रयुज्योः ) उत्तम विद्यादि देने वाले, सत्संगति करने योग्य (अत्यस्य) अश्व के समान अमणशील, विद्वान् , परिवाजक के समीप (अव नक्षथः) बड़े विनय से जाया करो । और हे (विश्वगूर्ती) सब प्रकार के उद्यम करने में लगे हुए स्त्री पुरुषो ! और हे ( मधुपौ ) भौरा भौरी के समान मधुवत् मधुर ज्ञान अन्न, जलादि पदार्थी का उपयोग और संग्रह करनेहारे स्त्री पुरुषो ! ( यत् ) जो भी विद्वान् (वां स्वसा) तुम्हारे पास स्वयं प्रेम से आकर भाई या बहिन के समान ( वां ) तुम दोनों को ( वाजाय ) ज्ञान, बल और ऐश्वर्य के सम्पादन करने के लिये (भराति) तुम्हें अधिक पुष्ट, शक्ति शाली बनाता और उत्तम मार्ग पर अप्रणी अश्व क़े समान हो जाता है (इपे च) और उत्तम अन्न के उपयोग के लिये (ईटे) तुम्हें उपदेश करता है तुम उसको (अव नक्षथः) विनय से प्राप्त होवो, उसका सदा आदर सत्कार करो।

बुवं पर्य उस्त्रियायामधत्तं पुक्रमामायामव पूर्व्यं गोः। श्चन्तर्यद्वनिनी वामृतप्स् हारो न शुच्रियं जेते हुविष्मान् ॥ ३॥ मा०—जब (विननः ह्वारः न) सूर्यं के ताप और प्रकाश के समान ( श्रुचिः ) श्रुद्ध अन्तः करण और आचारवान् ( हविष्मान् ) उत्तम ज्ञान-वान् पुरुष ( ऋतष्त्व वाम् ) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के अभिलाषी आप दोनों के ( अन्तः यजते ) भीतर ज्ञान का प्रदान करे, तब ( युवं ) तुम दोनों, हे स्त्री पुरुषों ! (आमायाम् ) अपक्ष, कच्ची, कम अनुभववाली ( उत्तियायाम् ) स्वयं उन्नति की तरफ़ जाने वाली बुद्धि में ( गोः ) वेद-वाणी का ( पूव्यं ) पूर्व विद्वानों द्वारा साक्षात किया, उत्तम रीति से विचारित, ( पक्षम् ) पक्ष, सत्य, दृढ़, ( पयः ) सारभूत ज्ञान को ( अधत्तम् ) धारण करों ।

युवं हे घुमें मधुमन्तमत्रेषेऽपो न चोदोऽवृणीतमेषे । तद्वं नरावश्विना पश्व इष्टी रथ्येव चुका प्रति यन्ति मध्वः॥४॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) तुम दोनों ( एषे अत्रये ) इच्छीवान् , कामनायुक्त अत्रि अर्थात् ऐश्वर्य के भोग करने वाले वा तीनों
प्रकार के दुखों से निवृत्त पुरुष या अपने आत्मा के लिये ही ( मधुमन्तं धर्म ) जलों की वृष्टि सहित धाम के समान, अन्न से युक्त धृत और (अपः क्षोदः न) जलों के समान प्राणों को ( अवृणीतम् ) प्राप्त कराओ अथवा-हे स्त्री पुरुषो । तुम दोनों ( एषे ) सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने और सब प्रकार के अन्न प्राप्त करने के लिये इसी प्रकार ( अत्रये ) तीनों दुखों मे रहित होने और देह के भोजनादि भोग प्राप्त करने के लिये ( मधुमन्तं धर्म ) वृष्टि जल सहित सूर्यताप या अन्नसहित धृत-दृष्य और शत्रु पीड़ा का बल सहित तेज प्राप्त करों और (क्षोदः न अपः) जलों के निरन्तर बहने वाले शान्तिदायक, प्रतिरोधी बाधक कारणों को समूल उखाड़ देने वाले प्राणों, कर्मों, ओर ज्ञानों को ( अवृणीतम् ) प्राप्त करो । हे (नरा) नायक पुरुषो ! मनुष्य रूप स्त्री पुरुषो ! हे नर नारियो ! (वां) आप दोनों को ( प्रषः इष्टिः ) सम्यग्दशर्न करने वाले विहान् का

सत्संग और ( मध्वः इष्टि) मधुर अन्नादि पदार्थीं की प्राप्ति दोनों ( रथ्या चका-इव ) रथ के चक्रों के समान परस्पर एक साथ और एक मार्ग पर चलने पर आप दोनों को ( प्रति यन्ति ) स्वयं एव प्राप्त होवें अर्थात् रथ के चर्कों को चलाने के लिये जिस प्रकार पशु जोड़ना और मधु घृतादि चिकना पदार्थ लगाना भी आवश्यक होता है उसी प्रकार स्त्री पुरुपों को सन्मार्ग पर चलाने के लिये सद्दृष्टा का संयोग और उत्तम अन्नादि ऐश्वर्य दोनों आवश्यक हैं।

त्रा वा दानाय ववृतीय दस्ता गोरोहेण तौप्रयो न जित्रिः। श्रुपः खोणी संचते माहिना वां जूणीं वामक्षरह सो यजत्रापा२३

भा०—( न ) जिस प्रकार ( तौग्रयः ) शत्रु बलों का नाश करने वाले बलशाली पुरुषों में श्रेष्ठ, (जिब्निः) विजयशील पुरुष (गोः ओहेन) गमनशील सवारी के वहन करने या चलाने से या (गोः ओहेण) पृथ्वी के भार को अपने ऊपर धारण करने से ( दस्रा दानाय आवर्तते ) नाशकारी शरुओं के खण्डन करने के लिये प्रवृत्त होता है उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषों ! में (तौप्रयः) आदान अर्थात् प्रतिग्रह करने योग्य पात्रों में उत्तम (जिन्निः) विद्या बृद्धपुरुप (गो:-ओहेण) वाणी के तर्क वितर्क, ऊहापोह द्वारा ( दानाय ) तुम दोनों से धन दान रूप में छेने के छिये और तुमको सब प्रकार का उत्तम ज्ञान देने के लिये (दस्रा वां) दुखों के नाशक तुम दोनों को ( आ ववृतीय ) प्राप्त होता हूं । और जिस प्रकार ( माहिना क्षोणी-अपः सचते ) वड़े होने के कारण जल, नदी आदि पृथ्वी में ही आश्रय पाते हैं इसी प्रकार (अपः ) आप्तजन (माहिना ) आप दोनों की महा-नुभावता से (क्षोणी) सूर्य और पृथिवी के समान स्तुति के योग्य (वां) आप दोनों को (सचते) प्राप्त हों और (अक्षुः) सब तत्वों का दृष्टा विद्वान् ( जूर्णः ) ज्ञान, और वयस में वृद्ध, उपदेष्टा

( यजत्रा वाम् ) परस्पर संगत और दान शील और यलशील आप दोनों को ( अहंसः ) पाप से ( आ वबृतीय ) परे रखे इति त्रयोविंशो वर्गः ॥ नि यद्युवेथे नियुतः सुदान् उप स्वधाभिः सज्धः पुरन्धम्। प्रेयुद्वेयद्वातों न सूरिरा सहे देदे सुवतो न वार्जम् ॥ ६॥

भा - जिस प्रकार (सुदानू) उत्तम रीति से जल देने वाले अन्तरिक्ष और द्यौ, या विद्युत् और सूर्य दोनों ( निदुतः युवेथे ) वेगवान् वायुओं को परस्पर मिलाते हैं तब वे दोनों (स्वधाभिः पुरन्धिम्) जलों से पृथिवी को बरसा देते हैं। तब (वातः सूरिः न) वायु भी सूर्य के समान ही ( प्रेषत् वेषत् ) सबकी तृप्ति करता और व्यापता है और ( सुव्रतः वाजम् आददे ) उत्तम उद्योगी कृपक अन प्राप्त करता है उसी प्रकार हे स्त्री पुरुषो ! उत्तम नायक नायिक-जनो ! ( यत् ) जब तुम दोनों (नियुतः) अपने अधीन वेग से चलने वाले अश्वीं, सेनाओं और नियुक्त मृत्यों को ( नि युवेथे ) नियुक्त करते हो तब आप दोनों (सुदानू) उत्तम दानशील और वाधक विझों के नाश करने में चतुर होकर (स्वधाभिः) अपने प्रजा धारण के सामध्यों, अन्नों, से ( पुरन्धिम् ) पुर को धारण करने वाले उत्तम शासक को, या उत्तम पुत्र के धारण पालन योग्य सामर्थ्य को (निस्जयः ) उत्पन्न करते हो । उस समय वह (सूरिः ) तेजस्वी विद्वान् (वातः न) वायु के समान सबका जीवनप्रद होकर ( प्रेपट् ) सबको उत्तम मार्ग में चलावे, सबको प्रसन्न करे और ( वेपत्) सर्वत्र सुख सौभाग्य द्वारा व्यापे, सर्वत्र रेख देख रखे। और वह (सुव्रतः न ) उत्तम कर्मसम्पादन करता हुआ (महे) बड़े भारी प्रयोजन के लिये ( वाजम् आददे ) ऐधर्य, बल को अपने हाथ में लेवे।

वयं चिद्धि वा जित्तारः सत्या विष्न्यामेहे वि पृशिहितावान्। अधा चिद्धि पाश्चिनावनिन्दा पाथो हि प्मा वृष्णावनित देवम् मा० है (अश्विनों) ऐश्वर्यों के भोग करने वाले, स्त्री पुरुषों!
(वयं चित्) हम (जिरतारः) उत्तम स्तुति करने हारे (सत्याः)
सिज्ञनों में उत्तम सत्य वचन कहने वाले (वां) तुम दोनों की (विपन्यामहें) विविध प्रकार की स्तुति करते हैं और तुमसे नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार (हितवान्) हित चाहने वाला (पणिः) विद्वान् पुरुष भी (वि) विविध प्रकार से उपदेश दे। इसी प्रकार (पणिः) व्यवहारवान् वैश्य जन भी (हितवान्) बहुत धनसंग्रहचान् होकर (वां वि) तुम लोगों से नाना प्रकार के व्यवहार किया करें। (अध चित् ह स्म) ौर इसी प्रकार आप दोनों (अनिन्धा) कभी निन्दा योग्य न होकर सदा (वृपणों) वलवान् और जल वृष्टि करने वाले स्यं वायु के समान सव पर सुखों की वृष्टि करने वाले होकर (अन्ति देवम् पाथः) देव परमेश्वर और विद्वानों के समीप रहकर विद्याभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी वर्ग और देव के समीप स्थित, भक्त ईश्वरोपासक जन को भी (पाथः) पालन किया करों।

युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु द्निवरुद्रस्य प्रस्नवंशस्य सातौ । श्वगस्त्यो नरां नृषु प्रशस्तः काराधिनीव चितयत्सहस्रैः ॥ ८ ॥

भा०—हे (अधिनौ) सूर्य चन्द्र, या वायु और सूर्य के समान, ज्यापक सामर्थ्य वाले छी पुरुषों ? जिस प्रकार (विरुद्धस्य प्रस्ववणस्य सातौ ) विशेष गर्जनशील मेघ और जल से पूर्ण नद या झरनेके बहा देने के लिये (अगस्यः सहस्रोः) बूझों को उखाड़ फंकने वाला वायु सहस्रों गर्जनों से (काराधुनीव) नकारे के समान सब छी पुरुषों को सचेत करता है उसी प्रकार (विरुद्ध प्रस्ववणस्य सातौ) विविध उपदेशों से युक्त, उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिये (अगस्त्यः) अज्ञान और पाप अपराधों को उखाड़ फंकने दाला, (नरां) नायक पुरुषों में से (नुषु) उत्तम नेताओं में (प्रशस्तः) प्रशंसा को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ

पुरुष (कारधिन इव ) शब्द ध्वनि करने वाले मेघ या नक्कारे के समान (सहस्वैः) हज़ाों उपदेशों या बलवान् उपायों से (युवां चितयत्) तुम दोनों को सचेत, प्रबुद्ध और ज्ञानवान् करे।

प्र यहहिथे महिना रथस्य प्र स्पन्द्रा याश्चो मर्नुषो न होता । धुत्तं सूरिभ्यं उत वा खरुव्यं नासत्या रियुपाचेः स्याम ॥ ६॥

भा०—( होता न मनुषः ) धनी दानशील पुरुष जिस प्रकार अन्य मनुष्यों को रथ के वल से प्राप्त होता है उसी प्रकार ( यत् ) जब तुम होनों ( स्पन्दा ) आगे वहने में समर्थ होकर ( स्थस्य ) रथवान के समान रमण करने योग्य ऐश्वर्य रथादि के ( महिना ) महान सामर्थ्य से (प्र वहेथे) आगे वहो वा उत्तम रीति से विवाहित होवो, और (प्र याथः) सब से आगे वह जाओ तब आप दोनों क्या करो ? तब आप दोनों (नासत्या) कभी भी असत्या-चरण और अशिष्टता का व्यवहार न करते हुए ( सूरिभ्यः धत्तं ) विद्वानों के हित के लिये ( स्वश्व्यं ) उत्तम वेगवान अश्व आदि साधनों को भी ( धत्तं ) रखो, जिससे हम प्रजावर्ग (रिय-साचः) ऐश्वर्यों से सम्पन्न ( स्थाम ) होवें।

तं वां रथं व्यम्या हुवेस स्तोमैरिश्वना सुविताय नव्यम्। अरिष्टनेमि परि यामियानं विद्यासेपं वृजनं जीरदोनुम् १०।२४

भा०—हे (अश्वना) उत्तम गुणवान् पुरुषो ! (वयस्) आज हम (वां) आप दोनों के अधीन (तं रथं) उस रमण करने योग्य रथ के समान समस्त संकटों से पार ले जाने वाले, (नच्यं) नये से नये, अद्भुत (अरिष्टनेमिस्) हुःखों के निवारक, (बास इयानम्) आकाश में जाते सूर्य के समान 'द्योः' अर्थात् ज्ञान वाले विद्वानों की सभा की प्राप्त होने वाले साधन, या तुम में से ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को (सुविताय) सुख से समस्त दुर्गम मार्गों को तय करने के लिये (स्तोमोः) उत्तम स्तुति वचनों और अधिकारस्चक, मानवर्धक पदों से (हुवेम) पुकारें। और हम प्रजाजन ( इपं वृजनं जीरदानुम् विद्याम ) अन्न, बल, अौर जीवन प्राप्त करें। इति चतुर्विशो वर्गः॥

# [ १=१]

अगस्त्य ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः — १, ३ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४, ६, ७, ६, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

कदु प्रष्ठविषां रेष्टीणामध्वर्यन्ता यदुन्तिनीथो श्रपाम्। श्रयं वा यज्ञो श्रकृत प्रशस्ति वस्रिधिती श्रवितारा जनानाम्॥१॥

भा०—हे उत्तम खी और पुरुषो ! राष्ट्र सम्पत्ति और व्यापक अधिकार का भोग करने वाले खी पुरुषो ! आप दोनों (इपां) उत्तम अन्न आदि
अभिलाषा योग्य (रयीणां) धनैश्वर्यों के लिये (प्रेष्टों) अति लोकप्रिय
होकर (अध्वर्यन्ता) यज्ञ करने की इच्छा करते हुए (कत् उ) कभी
(अपाम्) सूर्य चन्द्र, या वायु सूर्य के समान जलकणों के सदश तुच्छ
प्रजाजनों को (यत्) जब भी (उत्तिनीथः) उन्नत करते हो (अयं)
यही (वां) आप दोनों का (यज्ञः) बड़ा भारी दान है जो तुम दोनों
की बड़ी कीर्ति (अकृत) उत्पन्न करता है। क्योंकि तुम दोनों ही (वसुधिती) सबको बसाने वाले राष्ट्र को धारण करने में समर्थ होकर (जनानाम्) मनुष्यों के (अवितारी) रक्षा करने हारे हो। राजा, रानी, सभा
सभाष्यक्ष, सेना, सेनापित आदि युगल 'अश्विनी' हैं।

त्रा वामश्र्वांष्टः ग्रुचेयः प्रयुस्पा वात्ररहस्रो दिव्यास्रो त्रत्याः । सन्ते जुने वृष्णो वीतपृष्टा एह स्वराजी त्रुश्विना वहन्तु ॥२॥

भा०—हे (अधिनों) अधीं और विद्वानों के स्वामी राजस्त्री पुरुषी ! (वाम्) आप दोनों के अधीन (ग्रुचयः) ग्रुद्ध पवित्र, आचार वाले, (पयस्पाः) ग्रुद्ध जल और पुष्टि कारक दुग्ध आदि पान करने हारे, (वातरंहसः) वायु के समान वेग से जाने वाले,

(दिन्यासः) दिन्य, विजयशील, (अत्याः) शत्रु की सीमा को अति कमण कर वेग से आक्रमण करने वाले, (मनोजुवः) मन के वेग के समान वेग वाले, (बृपणः) बलवान् (बीतपृष्टाः) सुरक्षित पीठ वाले, कवचधारी, वीर और विद्वान् पुरुष (स्वराजः) स्वयं सूर्य समान प्रकाशमान होकर, (अधिना) अध अर्थात् राष्ट्र के स्वामी राजा रानी या राजा राजसभा उनको (इह) इस राष्ट्र में (आ वहन्तु) धारण करें, वे अर्थों के समान उन दोनों को सन्मार्ग पर ले जावें (२) अध्यातम में—अर्थी मन और आत्मा हैं। उनके अश्व प्राण गण हैं। वे मन के वेग से चलते और स्व = आत्मा की चेतना से प्रकाशित हैं।

त्र्या वां रथोऽविनि प्रवत्वान्त्सृप्रवन्धुरः सुवितायं गम्याः। वृष्णाः स्थातारा मनेसो जवीयानहम्पूर्वो यंज्तो धिष्ण्या यः ३

भा०—(रथः) रथ जिस प्रकार (प्रवत्वान्) नाना केगों से युक्त, (सुविताय) सुख पूर्वक देशान्तर में गमन करने के लिये उपयोगी होता है उसी प्रकार हे (स्थातारा) एक स्थान पर स्थिर होकर रहने वाले वीर, विद्वान् स्त्री पुरुषो ! गृहस्थो ! हे (धिष्ण्या) उत्तम आधार वा धारण करने योग्य एवं बुद्धि और विवेक से कार्य करने हारो ! (वां) तुम दोनों में (यः) जो पुरुष रथ के समान रमण करने और अन्यों को रमण कराने या अपने आश्रय रखकर ले जाने हारा, (अविनः) पृथ्वी के समान पालन करने हारा, (प्रवत्वान्) उत्तम वेगयुक्त साधनों का स्वामी, (स्प्रवन्धुरः) वेगवान् पदार्थों और वीर पुरुषों के बीच में ब्यवस्थित, (वृष्णः) बलवान् (मनसः) मन से भी अधिक (जवीयान्) वेग और बल वाला, जितिचित्त, (अहम्पूर्वः) अपने को ही सबसे प्रथम रखने हारा, (यजतः) सबसे अधिक पुज्य सत्संगयोग्य पुरुष है, वही (सुविताय) सुखसे लोक यात्रा के लिये (आगम्याः) हमें प्राप्त हो।

हृहेह जाता सम्वावशीताम्द्रेपसा तुर्वन्वा नामिकः स्वैः। जिप्सुवीमन्यः सुमेखस्य सूरिर्दिवो ग्रन्यः सुभगः पुत्र ऊहे॥४॥

भा०—हे सूर्य और चन्द्र के समान अश्व नामक विद्वान् छी पुरुषो !
आपदोनों (इह-इह जाता) इस इस अमुक २ कुल में उत्पन्न हुए (तन्वा)
शरीर और (स्वैः नामिभः) अपने गुणों, नामों से (अरेपसा) निष्पाप होवो ।
आप दोनों (सम् अवावशीताम्) पर संगत होकर एक दूसरे को चित्त
से चाहों। (वाम् अन्यः अन्यः) तुम दोनों में से एक एक अर्थात् प्रत्येक
(जिण्णुः) विजयशील, एक दूसरे से गुणों में उत्कृष्ट, (सुमखत्य)
उत्तम गृहस्थ यज्ञ का (सूरिः) करने वाला, (दिवः) तेजस्वी माता
पिता का (सुभगः) उत्तम भाग्यवान् (पुत्रः) पुत्र होकर (ऊहे)
गृहस्थ को धारण करे।

प्र वा निचेरः क्रुंक्टो वर्षा अर्नु प्रिशक्किपः सर्दनानि गम्याः। हरी अन्यस्य पीपर्यन्त वाजैर्मुण्ना रजास्यश्विना वि घोषैः। २४

भाव है (अश्वना) एक दूसरे के हृद्य में व्यापक खी पुरुषों !
हे अश्वादि सन्य के स्वामियो ! जिस प्रकार (ककुहः वशां अनु) वृपभ
गौ के पीछे कामनावश जाता है उसी प्रकार (वां) तुम दोनों में से जो
(निचेतः) भोगों का भोक्ता और (ककुहः) सर्वश्रेष्ठ और (पिशङ्गरूपः)
सूर्य था सुवर्ण के समान पीछे, उज्वल, काञ्चनगौर सुन्दर रूप का
है वह (वशान अनु) कामना करने योग्य उत्तम र पुत्र आदि पदार्थों
को लक्ष्य करके (सदनानि) गृहस्थ आदि आश्रमों की (गम्याः)
जाता है। (वाम अन्यस्य) तुम दोनों में से प्रत्येक के (हरी) मन
और इन्द्रिय रूप अश्वों को (रजांसि) मनोरञ्जन करने वाले नाना
राजस मोग और नाना लोक भी (वाजैः) ऐश्वर्यों से (मण्ना) हृदय
को मयन कर देने वाले आकर्षण से और (वोषैः) उत्तम र वाद्य आदि
संगीतों स्वरों से (वि पीपयन्त) विविध प्रकार से तृक्ष करें और उनकी

वृद्धि करें। (२) सूर्य के पक्ष में—सूर्य सब दिशाओं में जाने वाला, पीला, तेजस्वी, (सदनानि) राशि गृहों को संक्रमण करता है। इति पञ्चितिशो वर्गः॥

प्र वाँ शरद्वान्वृष्भो न निष्पाद पूर्वीरिषश्चरित मध्व हुष्णन्। एवैरुन्यस्य पीपयन्त वाजैवेषन्तीक्रध्वी नद्यो न त्रागुः॥६॥

भा०-सूर्य या मेघ और पृथिवी के समान हे स्त्री और पुरुषों ! जिस प्रकार ( वृषभः निः पाट् मध्व इष्णन् पूर्वी इषः चरति ) मेघ या सूर्य वर्षणशील होकर सबको व्यापता हुआ मधु अर्थात् जलों को लेना या अंजों को उत्पन्न करना चाहता हुआ ( पूर्वीः इपः ) पूर्व प्राप्त जलों को अहण करता है और वह ( शरद्वान् ) प्रति ऋतु का स्वामी है। उसी प्रकार ( वां ) तुम दोनों में से ( शरद्वान् ) शरत् आदि उत्तम रमण करने योग्य ऋतुओं का स्वामी, ( वृपभः ) बल वीर्यवान् , निषेकादि करने में समर्थ, हृष्ट पुष्ट, ( निः-पाट् ) सब विह्नों पर विजय पाने वाला, ( मध्वः इष्णन् ) मधुर अन्नादि भोग्य ऐश्वर्यों और पुत्रादि फलों की कामना करता हुआ, ( पूर्वी: इपः ) प्रथम मन से चाही, इष्टतम, दाराओं को प्राप्त करता है। वे (वेपन्तीः) हृदय में व्यापने वाली पिंत्रयां भी (अन्यस्य ) उन दोनों में से एक की (एवे:) सुख प्राप्त कराने वाले कामनाओं और उपायों से (वाजैः) नाना भोग्य ऐश्वर्ग सौभाग्यों, बलवान् पुत्रों से (पीपयन्त ) उसको तृस और पुष्ट करती हैं। वे उसे (ऊर्ध्वाः) ऊपर से पड़ने वाली या उमड़ती हुई, चढ़ी (नद्यः) जल धाराओं या निदयों के समान ( अर्ध्वाः ) उत्तम कोटि की ( नद्यः ) गुणों से समृद्ध होकर उसे प्राप्त हों। (२) राजा के पक्षमें—(मध्यः इब्णन्) ऐश्वर्यों को वाहता हुआ वह ( इषः ) प्रजाओं का भोग करता है । वह बलवान् और क्षात्रु पराजयकारी होता है। (वेपन्तीः) राष्ट्र भर में फैली हुई प्रजाएं (ऊर्ध्वाः नद्यः न ) चढ़ती निद्यों के समान स्वयं सम्पन्न होकर राजा को भी (पीपयन्त) पुष्ट करती हैं और (आगुः) उसी के शरण में आती हैं। (३) विद्वान् परिवाजक के पक्षमें—( मध्वः इष्णन् ) अन्न की भिक्षा चाहता हुआ ( पूर्वीः इषः चरित ) पूर्ण, सम्पन्न प्रजाओं में विचरता है। (वेषन्तीः उर्ध्वाः नद्यः न ) प्रेम युक्त या फैली प्रजाएं भी उमड़ती निद्यों के समान उसे कामनानुकूल अन्नों से भर देती हैं। (४) अध्यादम में सौ वर्ष जीने से 'शरद्वान् वृषभ' आत्मा है। वह मधुर फलों की इच्छा से पूर्व विद्वानों की (इषः) आदेश व वाणियों पर आचरण करता है। और वे (वेषन्तीः) ब्यापक सत्य वाली वाणियां उसको प्राप्त होतीं और अपने ज्ञानों से भर देती है। 'इषः' स्त्री पुरुष पक्षमें—दारा-वत् बहुवचनम्। जातौ वोभयम् बहुचनैकवचने।

श्रर्सिज वां स्थिवरा वेधसा गीर्वाळ्हे श्रश्विना वेधा क्षरेन्ती। उपस्तुताववतं नार्धमानं यामचर्यामञ्ज्यातुँ हवं मे ॥ ७ ॥

भा०—हे (वेधसा) विद्वान पुरुषो ! या स्त्री पुरुषो ! हे (अश्वना) विद्याओं और ऐश्वर्यों के पारंगत ! (वां) आप दोनों की (स्थिवरा) स्थिर, अनुभव युक्त (गीः) उपदेश वाणी (वाढे) गुरु द्वारा दिये और शिष्य द्वारा प्राप्त किये जाते समय (त्रेधा क्षरन्ती) तीनों प्रकारों से बहती हुई (असर्जि) रची जाय। आप दोनों (उपस्तुतौ) खूब प्रशंसित और गुरु के समीप विद्या प्राप्त करके (नाधमानं) संताप करते हुए दुःखी, ऐश्व-यंवान यजमान और विद्या याचना करने वाले शिष्य और आशीर्वाद देने वाले बृद्ध पुरुष को (यामन्) उत्तम मार्ग में रह कर (अवतम्) प्राप्त होवो। (अयामन्) न जाने योग्य मार्ग के सम्बन्ध में (मे) भेरा (हवं) वचन (श्रणुतम्) अवण करो। अप्य में पैर रखते समय शिष्य गुरु का वचन सुने और गुरु शिष्य की पुकार सुने। वाणी का तीन प्रकार से क्षरण-मुख से, चक्क से और हाथों से। अथवा अभिधा, लक्कणा और

व्यंजना रूप से। या आकांक्षा योग्यता आसत्ति से। अथवा वेदवाणी मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प भेद से, शब्द वा अर्थ और उन दोनों के सम्बन्ध से। उत स्या वां रुशतो वप्संसो गीस्त्रिविहिष्टि सदिसि पिन्वते नृन्। वृषा वां मेधो वृष्णा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन्।। ॥

भा०-हे विद्वान स्त्री पुरुषो ! (वां ) तुम दोनों में से ( रुशतः ) तेजस्वी और (वप्ससः) उत्तम रूपवान् पुरुष की (स्या) वह उत्तम (गीः) वाणी (त्रि-बर्हिपि) त्रिलोक के समान तीन मुख्य प्रधान आसनस्थ वेदवेताओं के बने (सदिस ) धर्म सभा के बीच में (नृन-पिन्वते) सब मनुष्यों को सन्तुष्ट करें। (वृषा गोः सेके न ) बलवान् सांढ जिस प्रकार गो के ऊपर वीर्य सेचन करने के अवसर में ( पीपाय ) अति प्रसन्न होता है और जिस प्रकार ( वृपा मेघः ) दर्पण शील मेघ ( गोः सेके न ) पृथ्वी पर जल वर्षाने में (पीपाय) सब को तृप्त और प्रसन्न करता है उसी प्रकार (वां ) तुम दोनों में से ( मेघः वृषा ) वीर्य सेचन में समर्थ वीर्यवान् बलवान् ( मनुषः ) मनुष्य ( दशस्यन् ) [ वीर्य ] दान देता हुआ (पीपाय) स्वयं प्रसन्न हो और सहचरी को भी तृप्त करे, अथवा वीर्यवान् बलवान् पुरुष ( मनुषो दशस्यन् ) उत्तम मनुष्यों को ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ ( पीपाय ) स्वयं भी हृष्ट पुष्ट बना रहे (२) इसी प्रकार विद्वान् पुरुष भी योग्यता से त्र्यवरा में उत्तम वाणी द्वारा लोगों को ज्ञान से तृप्त सन्तुष्ट करने वाला हो और मेघ के समान ज्ञान प्रदान करता हुआ (गोः सेके न) वाणी के द्वारा ज्ञान वर्षण के अवसर पर सब को तृप्त करे। सब के ज्ञान की वृद्धि करे। युवां पूर्षेवाश्विना पुरन्धिरश्चिमुणं न जरते हुविष्मनि । हुवे यद्वौ वरिवस्या गृंखानो विद्यामेषं वृजनं जीरदोनुम् ॥ । । । २६॥

भा०—हे (अश्विना) एक दूसरे के आत्मा के स्वामी स्त्री पुरुषो ! ( युवां ) तुम दोनों ( हविष्मान् ) उत्तम ज्ञानवान् पुरुष (पूषा) सब के पोपक सूर्य के समान और (पुरिन्धः) राष्ट्र को धारण करने वाले राजा के समान जानकर और (अग्निस्) अग्नि अर्थात् तेजस्वी और अप्रणी सूर्य और (उपां) कमनीय प्रभात वेला के समान (जरते) स्तुति करता है। (यत्) जो (वां) तुम दोनों को (विश्वस्था) सेवा आदि कर्चं व्यों का भी पूर्ववत् (गृणानः) उपदेश करता हुआ (वां हुवे) तुम दोनों को ज्ञानोपदेश करे। इस प्रकार हम सभी प्रजाजन (इपं वृजनं जीरदान तुम विद्यान) अन्न बल और दीर्घायु प्राप्त करें। इति पड्विंशो वर्गः॥

#### [ १=२ ]

अगस्य ऋषिः॥ अश्विनौ देवता ॥ छन्दः—१,५,७ निच्चिकार्गता। ३ जगती। ४ विराट् जगती। २ खराट्। त्रिण्डप्। ६, म खराट् पङ्किः॥ अष्टर्च सक्तम्॥ अर्मूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृष्णवान्मद्ता मनीषिणः। धियुञ्जिन्वा धिष्णयां विश्पलावस् दिवो नपाता सुकृते शुचित्रता॥ १॥

भा०—(ओ मनीविणः) हे बुद्धिमान् पुरुषो ! (इदं) यह (वयुनम्) सब से उत्तम देह है, इसमें (वृषण्वान्) बलवान् पुरुषों के समान बलवान् प्राणों का स्वामी (रथः) रमण करने और चलाने हारा, सर्वत्र रमने हारा एवं रस रूप से (अभृद्) है। उसको (सु भूषत) उत्तम रीति से अलंकृत करो। उसमें उत्तम गुण और बल धारण कराओं (मदत) उसको अच्छी प्रकार प्रसन्न करो। उससे स्वयं भी आनन्द लाभ करो। (दिवः नपाता) सूर्य के समान तेजःस्वरूप उस आत्मा के पुत्र के समान उसको न गिरने देने हारे, उसको देह में सदा बनाये रखने हारे (धियिक्षिन्वा) ज्ञान कर्म दोनों को प्रेरने वाले, (धिष्ण्या) सर्वोत्तम, उत्तम प्रज्ञा को उत्पन्न करने वाले, (विद्युलावस्) प्रजाओं को पालने वाले, धन बल से सम्पन्न, (सुकृते) उत्तम कर्म और आचारण में सदा

( ग्रुचिव्रता ) पवित्र व्रत का पालन करने वाले, देह में सदा ग्रुद्धि बनाये रखने वाले, दो प्रधान पुरुषों के समान देह में प्राण और अपान हैं। उनको (आ भूषत ) उत्तम सामर्थ्यवान् करो और (आ मदत ) सब प्रकार से अन्नादि द्वारा हृष्ट पुष्ट करो और तृप्त होवी। इन्द्रेतमा हि धिण्या मुरुत्तमा दुस्रा दंसिष्ठा रुथ्यो र्थीतमा। पूर्ण रथं वहेथे मध्व आचितं तेन दाश्वांसमुप याथो अश्विनार

भा०—हे (अधिना) उत्तम विद्याओं या राष्ट्र व्यापक अधिकार वाले अश्वरथादि सेना के नायको ! आप दोनों (इन्द्रतमा) सब से अधिक ऐंधर्यवान् और शतुनाशक, (धिष्ण्या ) उत्तम आसन के योग्य एवं निर्भीक, प्रगल्भ, ( मरुत्तमा ) समस्त शत्रुमारक वीर भटों में और विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, (दस्ता) शत्रुओं और विद्वों के नाश करने हारे, (दंसिष्ठा) उत्तम कर्मकुशल, (रथ्या) रथसञ्चालन में चतुर, (रथीतमा ) उत्तम महारथी होकर ( मध्यः ) मधुर अन्नादि पदार्थी से पूर्ण रथ को (वहेथे) धारण करो और (तेन) उसी रथ से (आचितं दाश्वांसम् ) सव तरफ़ से धन सञ्चय करने वाले दानशील राष्ट्र को भी (उपयाथः) प्राप्त करो और उसे वश करो (२) इसी प्रकार जो स्त्री पुरुप (रथं) रमणयोग्य गृहस्थरूप रथ को ( मध्वः पूर्णं ) मधुर अन्न और आमोद प्रमोद और स्नेह से पूर्ण धारण करते हैं और जो अपने देहरूप रथ ( मध्वः ) बलवीर्य से पूर्ण रखते हैं वे उत्तम इन्द्र तम अर्थात् पूज्यतम, उत्तम विद्वान्, दुखों के नाशक, कर्मकुशल, उत्तम रथी के समान और देह रथ में लगे उत्तम घोड़ों के समान हों, वे ( आचित दाश्वांसम् ) सब प्रकार से प्रबुद्ध, ज्ञानवान् , ज्ञानपद गुरु को उसी रस्य गृहस्थ वत से प्राप्त हों। (३) अध्यात्म में वे इन्द्र आत्मा के प्रमुख बल होने से 'इन्द्रतम' हैं। मुख्य प्राण होने से मरुत्तम, दुःखनाशक होनेसे 'दस्त', देह में हित होने से 'रथ्य', देह में आश्रित होने से रथीतम हैं। ( मध्यः पूर्ण ) अन्न पालित देह का बहन करते हैं। उसी देह से वे (आचितं दाधासं) सब प्रकार से चेतनावान् ज्ञानी आत्मा को प्राप्त हैं। किमन दस्ना रुखुधः किमासाधे जनो यः कश्चिदहैविमेहीयते। स्रति कमिष्टं जुरत्ं पुणेरसुं ज्योतिर्विष्ठाय रुखुतं वचस्यवे॥३॥

भा०-(यः) जो (कश्चित्) कोई (जनः) जन अर्थात् जन पद (अहविः ) देने लेने योग्य अर्थात् व्यापार योग्य पदार्थीं या भोजन करने योग्य अन्नादि पदार्थों से रहित है वह भी ( महीयते ) बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। इसिलये हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! न्यापक विस्तृत विद्या वाले विद्वानो ! आप बतलाओ कि (अत्र) ऐसे देश या जनपद में आप दोनो ही (दस्रा) सब प्रकार दुःख संकट और विझों के नाश करने वाले हैं, आप दोनों ( किं कुणुथः ) वहां व्यवसाय और भोजनादि द्वारा जनपालन का क्या उपाय करते हैं ? और वहां आप दोनों (किम् आसाथे) किस प्रकार रहते हैं ? आप दोनों ( पणेः ) असत् व्यवहार करने वाले दुष्ट पुरुष के ( असुं ) प्राण को (अति क्रमिष्टम् ) नाश करते, ( जुरतं ) और पीड़ित करते हो और (वचस्यवे) उत्तम वाणी बोलने वाले (विप्राये) विद्वान् पुरुष के लिये (ज्योतिः कुणुतम् ) नाना ऐश्वर्यं प्रदान करते हो । ( २ ) गुरुजनी के पक्षमें — (पणे: असुं अतिक्रमिष्टं जुरतं ) विद्या का प्रक्रम करने वाले (असुं) प्रज्ञा या मित को तुम पार करते और उसे बहुत तप द्वारा पीड़ित करते हो और ( वचस्यवे विप्राय ) वेद वाणी के इच्छुक विद्वान् जो कोई भी (अहतिः) बिना दान भेट के भी आता है (महीयते) आदर योग्य गुणों को धारता है उसके लिये तो (किम् आसाथे) क्या आप दोनों उदासीन रहते हैं ? या (किम् अत्र करतः) क्या करते हैं ? उदा-सीन नहीं रहते, प्रत्युत (ज्योतिः कृणुतम्) ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हो। तो (३) प्राणापान इस देह में कैसे रहते हैं ? क्या करते हैं ? जो पुरुष अन

नहीं खाता और जीता रहता है उस जीव के 'असु' क्रिया शक्ति और प्रज्ञा को न्यून कर देते और पीड़ित कर देते हैं। जो वाणी को बोलने वाला 'विप्र' अर्थात् विविध उपायों से शक्ति को अन्नादि से पूर्ण करता है उसको वे प्रकाश, तेज देते हैं।

जम्भयतम्भितो रायतः शुनी हुतं सृधी विद्युस्तान्यश्विना । वार्चवाचं जरित् रितननी कृतसुभा शंसी नासत्यावतं मर्म ॥४॥

भा०—(अभितः) सब ओर से (रायतः) निन्दा करने वाले, भोंकते और भयंकर चीत्कार आदि करते हुए ( शुनः) कुत्ते के स्वभाव के जन्तुओं और शत्रुओं को (जम्भयतम्) अच्छी प्रकार नाश करो। (मृधः हतम्) संप्राम कारी पुरुषों को मारो। हे (अश्विना) विद्या और वल से युक्त की पुरुषों! आप दोनों (तानि) उक्त कमीं के करने के नाना साधनों को (विद्युः) प्राप्त करो और जानो! और आप लोग ही (जिरतुः) उत्तम उपदेष्टा से विद्या प्राप्त करके ( वाचं वाचं) हरेक वाणी को (रिवनीम्) उत्तम रमणीय गुणों से अलंकृत, रत्नों से जड़ी लड़ी के समान (कृतम्) बनाओ। ऐसे आप दोनों ही (नासत्या) कभी असत्याचरण न करते हुए (मम शंसम्) मेरी उत्तम प्रशंसनीय गुण और स्तुति और उपदेश को (अवतम्) जानो और उसका पालन करो। (२) अध्यात्म में—श्वृत्ति, कृत्सित वचन कहने वाली, पाप सिखाने वाली इन्द्रियों को दमन करो, बाधाओं को दूरकरो, उन २ उत्तम उपायों को जानो, वाणी को सुन्दर मोतियों से जड़ लो। विद्वान् के कहे उत्तम उपदेश का पालन करो।

युवमेतं चेकथुः सिन्धेषु मुवमात्मन्वन्तं प्रचिएं तौग्रवाय कम्। येनं देवत्रा मनसा निऋहथुः सुपन्ननी पेतथुः क्षोर्दसो मुहः ।२७

भा०—( युवम् ) आप दोनों स्त्री पुरुष वर्ग मिलकर (सिन्धुषु ) समुद्रों में (एतं ) ऐसे २ (आत्मन्वन्तं ) अपने जनों से युक्त या दृढ़ (पिक्षणं) पक्षों और पतवारों वाले ( प्रवम् ) जहाज़ को ( तौप्रवाय ) बलताली, रावुनाशकारी वा लेन देन करने वाले ब्यापारी पुरुपों के उपयोग के लिये ( चक्रथुः ) बनाओं। ( येन ) जिससे ( देवत्रा ) विद्वानों के बीच में विद्यमान ( मनसा ) ज्ञान के द्वारा ( सुपत्तनी ) सुख से गमन करने में समर्थ होकर (निः ऊहथुः ) दूर र तक पहुंचों और ( महः क्षीदसः ) बड़े भारी जल सागर के भी (पेतथुः) पार करने में समर्थ होवों (२) अध्यादम में यह देह (सिन्धुपु ) प्राणों के आश्रय पर बना संसार सागर से पार उत्तरने का 'प्रव' है, आत्म युक्त होने से 'आत्मन्वान्' है। बाम, दक्षिण पार्थ समान होने से पक्षी के तुल्य है। वह इस निकेतन या गृह रूप देह में रहने वाले जीव के लिये प्राण और अपान धारण करते चलाते हैं। वे दोंनों मन के बल से इन्द्रियों के बल पर चलाते हैं। बड़े भारी काल या जीवन को पार कर जाते हैं। इति सप्तविंशों वर्गः॥ अविद्यं तौग्रयमण्ड नितर्गनारम्भणे तमस्य प्रविद्यं । चलेन्छों नावों जठलस्य जुष्टा उद्धिनभ्यामिषिताः पारयन्ति।।६॥

भा०—(जठलस्य) समुद्र के मध्य भाग में भी (जुष्टाः) साथ खगी (चतसः नावः) चार २ नौकाएं हों, जो (अप्सुः अन्तः) समुद्रों के बीच में (अनारम्भणे) आलम्बन रहित, भयजनक (तमिस ) अन्धन्तार के समान गभीर जल में या दुःखदायी विपत्ति में (अनिवृद्धम्) फंसे और (अव-विद्धं) निराश हुए (तौप्रयम्) व्यापारी जन को भी (अनिवृद्धम्) जल अग्नि से युक्त अश्व अर्थात् ऐंजिनों के दो दो स्वामियों से (इपिताः) सञ्चालित होकर (उत्पारयन्ति) उसे पार पहुंचा देवें। (२) अध्यात्म में—'जठल' मध्यस्थ मुख्य चिक्त में लगी चार नावें चार अन्तः करण हैं। वे भी प्राण अपान के वल से चलते हैं चिन्तन, संकल्प विकल्प, मनन और धारणा किया करते हैं। देह रूप गेहधारी यह 'तौप्रय', जीव है। जो 'अनारम्भण तमस्' अर्थात् आलम्बनरहित, निरुपाय

अविद्यान्धकार में फंसा और ( अप्सु अविद्धं ) प्राणों में या लिङ्ग शरीरों में फंसा रहता है। उक्त चारों नौकाएं उस आत्मा को ऊपर परमेश्वर तक पहुंचा देती हैं। अथवा जम्ब अर्थात् भुक्त को धारण करने वाला भुक्त भोगी 'जठल' यह आत्मा स्वयं जल के समान है। उस द्वारा सेवित चार नौका चार वेद हैं, जो अज्ञान में फंसे को तारते हैं। 'जठलं, जलं, ठका- रोपजनः रछान्दसः। जम्बं राति इति जठरम्।

कः स्विद्धृतो निष्ठिता मध्य अणीसो यं तौप्रयो नाधितः पर्यपस्यजत् पूर्णा मृगस्य प्तरीरिवारम् उद्धिना ऊहथुः

श्रोमताय कम्।। ७॥

भा०—(अर्णसः मध्यें) जल के बीच में (कः स्वित् वृक्षः) कौनसा वह वृक्ष (निष्टितः) खूब अच्छी प्रकार दृढ्ता से स्थित है (यं) जिसको (तौग्रयः) उत्तम बलवान् पुरुष भी (नाधितः) जल के बीच अति दुःखी संतप्त होकर एवं आशावान् होकर (पिर असस्वजत्) खूब अच्छी प्रकार पकड़ लेता है ? (पतरोः इव मृगस्य) गिरते हुए वानर के लिये (पर्णा) जिस प्रकार पत्ते ही (आरभे) उसको सम्भालने के लिये पर्याप्त होते हैं उसी प्रकार (अधिना) विद्वान् स्त्री पुरुष भी (पतरोः) गिरने वाले, (मृगस्य) आश्रय की खोज लगाने वाले पुरुष के (आरभे) आलब्बन के लिये (पर्णाने) पालन करने वाले साधन बनकर (श्रोमताय) अपने कीर्त्ति के लिये उसे (उद् उहथुः) उपर उठा लिया करें। पूर्व प्रक्ष का उत्तर है—जिस प्रकार जल से भरे सागर के बीच आलब्बन के लिये वह वृक्ष की बनी नौका ही है जिसे व्यापारी वा परराष्ट्र विजयी आश्रय के लिये पकड़ता है।

तद्वी नरा नासत्यावनु प्याच्हां मानांस उचथमवीचन्। अस्माद्य सर्दसः सोस्यादा विद्याभेष वृजनै जीरदानुम्॥=।२=॥ भा०—हे (नासत्या) सदा सत्यभाषण, मनन और आचरण करने वाले हे (नरा) नर नारी जनो ! (वां) तुम दोनों के (मानासः)
जानवान् माननीय पुरुष जो (उचथम्) वेदोपदेश (अवोचन्) करें।
(वां तद्) वह तुम दोनों को (अनु स्थात्) सदा अनुकूल हो। (अस्मात्) इस (सोम्यात्) विद्वानों की (सदसः) सभा से (अद्य) आज
अर्थात् अभी (आ) तुम निर्णय, व्यवस्था आदि प्राप्त करें। इस प्रकार
हम सब लोग (इपं) उत्तम मनोकामना और (वृजनं) बल और
(जीरदानुम्) दीर्घ जीवन (विद्याम) प्राप्त करें। इति अष्टाविंशो वर्गः।

#### [ १८३ ]

च्रगस्त्य ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१ पङ्किः ४ भुरिक् पङ्किः । ४, ६ निचृत् पङ्क्तिः । २, ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षडर्चं सङ्कम् ॥

तं युंआथां मनेसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिच्कः। येनीपयाथः सुकृती दुरोणं त्रिधातुना पतथो विन पर्णैः॥१॥

भा०—(यः) जो मन से भी अधिक (जवीयान्) वेगवान् है, जो (त्रिवन्धरः) तीन बन्धनों वाला, और जो (त्रिवकः) तीनों चकों वाला है (तम्) उसके साथ (वृपणा) बलवान् दो अश्व (यु-आधाम्) जोड़ो। (त्रिधातुना येन) तीन धातुओं के बने जिस द्वारा (सुकृतः) उत्तम कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुष के (दुरोणं) गृह को (पर्णें: विः न) पत्नों से पक्षी के समान (उप याथः) ग्राप्त होवो। उसी प्रकार मन से भी अधिक वेगवान् बलवान् उनका भी प्रेरक आत्मा है उसकी तरफ (वृपणा) बलवान् प्राण और अपान दोनों का योग करो। योगाभ्यास के बल से उनको वश करो। आत्मा युक्त देह तीन गुण सत्व, रजस्, तमस् तीनों से बन्धा होने से 'त्रिवन्धर' है और मन, वाणी और काय इन तीन कारकों से युक्त होने से 'त्रिवक्त' है। वह वात, पित्त कफ से युक्त होने से त्रिधातु है। इसी द्वारा मन आत्मा दोनों उसका योग

द्वारा (तं) उस प्रभु परमेश्वर का साक्षात् और ज्ञानों मे सुकृत के आश्रय उत्तम लोक व प्रभु को प्राप्त करें। सुवृद्धश्री वर्तने यन्नभि ज्ञां यत्तिष्ठश्यः कर्तुमन्तानुं पृत्ते। वर्षुविपुष्या संचतामियं गीदिवो दुहित्रोषसां सचेथे॥ २॥

भा०-( सुवृत् रथः क्षाम् अभि यन् वर्त्तते ) जिस प्रकार उत्तम रीति से, सुख से चलने हारा, रमण साधन यान आदि स्थ, पृथिबी के चारों ओर जाया करता है ( यत् अनु पृक्षे कतुमन्तौ तिष्ठथः ) जिस पर अन्नादि याह्य पदार्थों के प्राप्त करने के लिये काम काज वाले आदमी बैठते हें उसी प्रकार हे खी पुरुषों जो (सुदृत्) उत्तम रीति से वर्त्तने वाला, सत्-आचार युक्त (रथः) रमण करने और कराने वाला, (क्षाम् अभियन्) निवास योग्य भूमि के समान अपने आश्रय पर बसाने वाली स्त्री को प्राप्त होकर (वर्त्तते ) रहता है (यत् अनु ) जिस में (पृक्षे ) परस्पर के सम्पर्क, संग अनुराग और प्रेम या अन्न के आधार पर रहकर ( क्रतु-मन्ता ) दोनों कार्य कुशल स्त्री पुरुष (तिष्टथः ) विराजते हैं । हे स्त्री पुरुषों ! (इयं ) यह (वपुष्या ) देह में उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाली 'स्वयं' या देह में उत्पन्न अन्य गुणों को (वपुः ) और उत्तम रूप को भी (सचताम्) प्राप्त करे। (दिवः दुहित्रा) सूर्य की कन्या ( उपसा ) उपा अर्थात् प्रभात वेला के सदा नये रूप में प्रकट होने वाले ( दिवः दुहित्रा ) कामनाओं को पूर्ण करने वाले और कान्तियुक्त रूप से युक्त होकर, सुप्रसन्न वदन होकर तुम दोनों स्त्री पुरुष परस्पर ( सचेथे ) मिलकर रहो । अथवा ( इयं गीः ) यह वाणी प्रेम वृद्धि करने वाली बात चीत ( हपुष्या ) बीज वपन और सन्तान वृद्धि के निमित्त होकर (वपुः) उत्तम सन्तित वपन या उत्तम स्वरूप या परिणाम को प्राप्त करे । अर्थात इसका उत्तम फल हो।

त्रा तिष्ठतं सुबूतं यो रथी बामनु बतानि वर्धते हुविष्मान् । येने नरा नासत्येषुयध्यै बुर्तिर्धायस्तनयायु तमने च ॥ ३॥

भा०—हे (नरा) नरनारी जनो ! आप दोनों (सुवृतं आतिष्ठतं) उत्तम रीति से चलने वाले रथ के समान उत्तम आचरवान् पुरुष या सदाचार युक्त गृहस्थाश्रम रूप-रथ पर आकर स्थित होवो । (यः रथ) जो तुम दोनों को रमाने हारा (हिविष्मान्) अन्न ज्ञान और दल से युक्त (व्रतानि अनु वर्तते ) तुम्हारे कर्तव्य कर्मों के अनुकृल ही रहता है, हे (नासत्या) कभी परस्पर असत्य व्यवहार न करने हारो ! आप दोनों (येन) जिस द्वारा (वर्त्तः) गृह और लोकयात्रा तथा अपनी स्थिति, सत्ता को (एपयध्ये ) प्राप्त करने या निवाहने के लिये और (तन्याय) पुत्रलाम या और (तमने) अपने आत्मा या देह के सुख के लिये भी (याथः) प्राप्त होते हो उस रथस्वरूप गृहस्थाश्रम पर आरुद् होवो।

मा वां वृक्को मा वृकीरा दंधर्धीन्मा परि वक्तं मुत माति धक्तम्। श्रयं वां भागो निहित इयं गीर्द्स्म विषे वां निधयो मधूनाम् ४ भा०—हे बी पुरुषो (वां) तुम दोनों को या तुम दोनों में से

भा० है खी पुरुषों (वा) तुम दोनों को या तुम दानों म से कोई (बुकः) भेडिये के समान कुटिलाचारी हिंसक या चोर स्वभाव वाला पुरुष होकर (मा आदधर्षीत्) एक दूसरे को अपमानित न करें। और तुम में से किसी को (वृकीः) चौरस्वभाव की हिंसाशील खियें भी (मा आदधर्षीत्) तुम्हें अपमानित न करें। तुम दोनों (मा परि वर्क्तम्) एक दूसरे को पक दूसरे का कभी त्याग न करों। (मा अति धक्तम्) एक दूसरे को मर्यादा अतिक्रमण करके कभी मत जलाओ, एक दूसरे के दिल को मत दुखाओं। (वां) तुम दोनों का (अयं भागः) यह प्रस्पर सेवन करने योग्य प्रथक् र भाग है। (इसं गीः) यह वेद वाणी व्यवस्था करने वाली है। है (दली) एक दूसरे के दुखों का नाश करने वालों! (इसे) ये

(मधूनां ) मधुर अजों, जलों, उत्तम फलों के (निधयः ) ख़ज़ाने सब (वां ) तुम्हारे ही उपभोग के लिये हैं।

चुर्वा गोतमः पुरुमीळ्हो अधिर्द्धा हवते उवसे हविष्मान्। दिशं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवै नासुत्योपे यातम्॥ ४॥

भा० — हे ( दस्रा ) दुःखों और दुःखदायी कारणों के नाश करने वाले स्त्री पुरुषो ! जो पुरुष (गोतमः ) किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी वा उत्तम वेद वाणी का विद्वान् , बलवान् (पुरुमीडः ) बहुतों को दान देने वाला, बहुत से ऐश्वर्य से स्वयं समृद्ध, (अन्निः) भ्रमणशील, परिवाजक या (अत्रिः) त्रिविध दुखों से रहित, ( हिबदमान् ) उपादेय ज्ञान, बल और ऐश्वर्यादि से युक्त होकर (अवले) रक्षा के लिये (युवां हवते) तुम्हें पुकारता या अपनी शरण में लेता है या उपदेश प्रदान करता है और जो (दिष्टा दिशम् न ) नियत निश्चित दिशा के समान पूर्वाचार्यों और उपदेशों द्वारा निर्दिष्ट और उपदिष्ट दिशा की ओर ( ऋजूया इव ) अत्यन्त सरल मार्ग से (यन्ता) लेजाने हारा हो वही ( युवां ) तुम दोनों के लिये (गोतमः) ज्ञानवान्, रथ में लगे वृषभ के समान, तुमको सन्मार्ग पर लेजाने वाला ( पुरुमीळहः ) बहुत से ऐश्वर्य देने वाला और वही ( अत्रिः ) त्रिविध संकटों से पार करने वाला हो । हे ( नासत्या ) सदा सत्य व्यवहार वाले स्ती पुरुषो ! आप दोनों (मे) मेरे (हवं) वचन को (उप यातम् ) श्रवण करो । श्रतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमी अश्विनावधायि। एह यातं पृथिभिर्देवयानैर्विद्यामेषं वृजनै जीरदानुम् ॥६॥२९॥४॥

भाव—हम लोग (अस्य) इस (तमसः) दुःखदायी अविद्या अन्धकार के (पारम्) पार (अतारिष्म) पहुंचें और पहुंच गये हैं। (वां प्रति स्तोमः) आप दोनों के प्रति यह बहुत से कर्त्तच्यों का उपदेश (प्रति अधायि) प्रत्येक को पृथक् भी कह दिया जाता है। आप दोनों (देवयानै: पथिभिः) विद्वान् पुरुषों से जाने योग्य मार्गों से जीवन यात्रा करो । हम लोग भी इसी प्रकार से ( इषं वृजनं जीरदानुं विद्याम ) उत्तम अज, कामना, बल, और उत्तम जीवन प्राप्त करते हैं । इत्येकोन विंशो वर्गः ॥

इति चतुर्थोऽध्यायः

#### श्रथ पञ्चमोऽध्यायः

#### [ 8=8 ]

मगस्त्य ऋषिः ॥ अधिनौ देवते ॥ छन्दः—१ पड्किः । ४ मुरिक् पड्किः । ४, ६, निचृत पड्किः । २, ३, विराट् त्रिण्डप् ॥ पडचं स्क्रम् ॥ ता वामुद्य तार्वपुरं हुवेमोच्छन्त्यामुष्यस्य विह्निष्ट्यः । १ नासत्या कुहं चित्सन्ताव्यों दिवो नपता सुदास्तराय ॥ १॥

भा०—हे (नासत्यों) असत्याचरण से रहित विद्वान् की पुरुषों! आप दोनों (कुह चित् सन्तौ) चाहे कहीं भी रहें, तो भी (विद्वः) ज्ञान का वहन करने या दूसरों तक पहुंचाने वाला विद्वान् व हम छोग (उच्छन्याम् उपिस) प्रभात वेला के खुल जाने पर (ता वाम् अद्य) तुम दोनों को आज (हुवेम) नित्य उत्तम उपदेश दें। (तौ) उन हम दोनों को ही (अपरम्) आले दिन भी (हुवेम) प्रेम से उपदेश करें। अथवा (ता वाम् अद्य तौ अपरहुवेम) हम विद्वान् जन तुम दोनों को आज और आगेभी यही उपदेश देते हैं कि (वाम्) तुम दोनों में से (उच्छन्त्याम् उपिस विन्हः उक्थेः) उपा के समान नित्य अपने रूप को उज्जवल प्रसन्ध दिखाने वली कमनीय खी के निमित्त (विन्हः) विवाह करने वाला पुरुष ( जक्थः ) उत्तम वचनों से बोले। (कुह चित् सन्तौ) खाहे तुम दोनों किसी भी दशा या देश में रहो, पर (नासत्या) असत्य

न्यवहार कभी न करने वाले होकर रही। (अर्थः सुदास्तराय दिवः नेपाता) और जिस प्रकार वैश्य अपना माल सब से उत्तम मूल्य देने वाले को देता है उसी प्रकार (वां अर्थः) तुम दोनों में जो स्वामी है वह (सुदास्तराय) अधिक सुख देने वाले दूसरे अंगकें लिये (दिवः नपाता) परस्पर की कामना या प्रेम को कभी नीचे न गिरने देना वाला ही रहे। श्चस्मे ज षु वृषणो मादयेथामुत्वणीं हैतमूम्यी मदन्ता। श्रुतं मु अच्छोकिभिर्मद्वीनामेष्टां नर्ा निचेतारा च कर्णैः ॥२॥

भा०-हे ( वृषणा ) बलवान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों वर्ग ( अस्मे-पणीन् उ सु मादयेथाम् ) ब्यवहार करने में कुशल हम लोगों को प्रसन्न, आनन्दित रक्लो। ( ऊर्ग्या ) रात्रि काल में या हृदय की प्रेम तरंग या उमंग से दोनों ( मदन्ता ) सुप्रसन्न रहते हुए ( पणीन् ) उत्तम उपदेश करने वाले विद्वानों तक उठकर ( उत् इतम् ) उनको आदर से प्राष्ठ करो, उन तक उत्साह युक्त होकर पहुंचो । हे (नरा) उत्तम नायको ! (निचे-तारा) प्राप्त संपदाओं, ज्ञानों का संचय करने वाले और अच्छी प्रकार ज्ञान संग्रह करने वाले खी पुरुषो ! (मतीनाम्) मननशील विद्वान् पुरुषों की (अच्छो क्तिभिः) उत्तमर सुप्रशस्त वचनों से (एष्टा) मैं आप दोनों को प्राप्त करता हूं। आप दोनों (मे) मेरे वचनों को (कर्णों:) कानों से ( श्रतम् ) श्रवण किया करो । (२) हे दो वीर नायको ! राजन् ! सेनापते ! आप दोनों बलवान् होकर हम राष्ट्र वासियों में प्रसन्न रहें। (पणीन् )असुरों को (अम्या) उठती सेना से ( उत् हतम् ) उखाड़ दो। (मे) मुझ से ज्ञान के मनन शील विद्वानों की उत्तम वचनावलियें (निचेतारा) संज्ञयशील होकर कानों से सुनो, (अतं में ) मुझ प्रजा की बात ध्यान से सुनो।

श्चिये पूर्वन्निषुकृतेव देवा नासन्या वहुतुं सूर्यायाः। बच्यन्ते वां ककुहा ऋष्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरे: ॥३॥ भा० है ( पूचन् ) पालन पोषण करने वाले वर वधू के माता

विता जन ! (इपुकृता इव) जिस प्रकार कोई जन्तु वाण से विंध कर तन्स-ब होजाता है इस प्रकार एक दूसरे के प्रति उत्पन्न अनुराग, प्रवल मिलने की ( इपु ) इच्छा या मनोकामना रूप बाण से आहत हुए, अति अनुरक्त (देवा) एक दूसरे की कामना करने और एक दूसरे का हृदय जीतने बाले जी और पुरुष दोनों यदि ( नासत्या ) कभी परम्पर असत्य आचरण असत्य भाषण चोरी आदि न करके धर्म पूर्वक रहने वाले हों तो वे दोनों ( श्रिये ) एक दूसरेकी शोभा और एक दूसरे के आश्रय के लिये होते हैं। जिस प्रकार ( अप्सु जाताः ककुहाः सूर्यायाः भूरेः वरुणस्य च वहतुं बच्यन्ते ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के स्थूल रूप धारण करलेने पर उनके कीच उत्पन्न या प्रकट हुई दिशाएं सूर्य की कान्ति और बड़ेभारी वरुण अर्थात न्यापक जलके धारण करने के कार्य को स्पष्ट बतलाती हैं और जिस प्रकार (जूर्णा इव युगाः) ये दिशाएं ही अतीत वर्षों की गाथाएं बतलाते हैं उसी प्रकार (अप्सुजाताः ककुहः ) प्रजाओं में प्रसिद्ध र विद्वान् वाग्मी पुरुष भी ( सूर्यायाः ) सूर्य की कान्ति या उषा के समान सूर्यवत् तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करने वाली वधू और (भूरेः) बहुत से सामर्थ्यों से युक्त महान् (बहजस्य ) स्वयंवत पति इन दोनों के (बहतुं ) परस्पर के धारण रूप विवाह को लक्ष्य करके ( जूणी इव युगा ) गुजरे हुए अतीत काल के जोड़ों की भी (बच्यन्ते) प्रशंसा किया करते हैं। अर्थात् उत्तम वर वधू का उत्तम बोड़ा दना देख कर प्रायः लोग विद्वान् , कविजन, ऐतिहासिक उत्तम रामर्ीता, संकरपार्वती, नलदमयन्ती आदि का भी वर्णन किया करते हैं और उनकी याद धरते हैं। इसलिये उत्तम माता पिताओं को चाहिये कि वे अपने बालक बालिकाओं के विवाह, स्वयंवर द्वारा अच्छे जोड़े बना कर ही किया करें।

श्रूरमे सावा माध्वी गतिरंस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः। श्रुतु यहाँ श्रृष्ट्यां खदान् सुवीयाय चर्षणयो मदन्ति ॥ ४॥

भा०-हे उत्तम स्त्री पुरुषो ! हे (सुदान् ) उत्तम दानशील, एक दूसरे को अच्छी प्रकार समर्पण करने वाले वर वधू ! ( चर्पणयः ) विद्वान पुरुष ( श्रवस्था ) यश की कामना से ही ( सुवीर्याय ) उत्तम वीर्यवान् पुत्र को प्राप्त करने के लिये अथवा ( वां ) तुम दोनों में से ( सुवीर्याय ) उत्तम वीर्यवान् पुरुष के उत्साह वृद्धि के लिये ही (वां अनुमदन्ति) तुम दोनों को देख र कर प्रसन्न होते हैं, तुभ दोनों की खुशी के साथ लोग खुशी मनाते हैं। हमारी कामना है। कि ( वां ) तुम दोनों की (सा) वह उत्तम ( रातिः ) दानशीलता या परस्पर समृद्धि ( अस्मे ) हमारे बीच में हुमारे लिये ( मीध्वी ) मधुर, रम्य और उत्तम फलजनक ( अस्तु ) हो। आप दोनों (मान्यस्य) प्रमाण भूत, ज्ञानमय शास्त्रों में प्रवीण और माननीय आप्त, (कारोः) क्रिया कुशल, अनुभवी पुरुष के (स्तोमम्) कहे उपदेशों को (हिनोतम् ) प्रसन्नता से प्राप्त करो।

पुष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुवृक्ति। यातं वृतिस्तनयाय तमने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥ ४॥

भा०-माननीय लक्षण-प्रमाणज्ञ, वेदज्ञ विद्वान् का क्या उपदेश है सी बतलाते हैं। हे (अधिनौ) खी पुरुषो ! (वां) तुम दोनों को (मानेशिः) ज्ञानवान् पुरुषों ने ( सुवृक्ति ) पाप के मार्ग से बचाने के लिये ( एषः ) यह ( स्तोमः ) वेदमन्त्रों द्वारा उपदेश ( अकारि ) किया है । हे ( मध-वाना ) ऐश्वर्ययुक्तो ! आप दोनों ( नासत्या ) कभी असत्य आचरण नः करते हुए ( अगस्त्ये ) पाप या विघ्न वाधाओं को दूर करने में समर्थ पुरुष के अधीन या विद्यादि से रहित मार्ग में (मदन्ता) अति प्रसन्न होते हुए (तन-ें याय) अपने सन्तान और (त्मने) अपने आपकी उन्नति के लिये ( सुवृक्ति ) उत्तम, दुःख से रहित ( वर्तिः ) मार्ग और गृह या शरण को ( बातम् ) श्राप्त करो । 

अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तामो अश्विनावधायि। पह यति पृथिभिदेवयानैविद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥ ६॥१॥

भा० - ब्याख्या देखो सूक्त १८३। मन्त्र ६॥ इति प्रथमो वर्गः ॥

द [ १८४ ] बगस्त्य ऋषिः ॥ यावाप्राथिन्यों विते ॥ छन्दः-१, ६, ७, ८, १०, ११ विष्टुप्। २ विराट् त्रिडुप्। ३, ४, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुष् एकादशर्चस्क्य ॥

कृतुरा पूर्वी कतुरापरायोः कथा जाते कवयः को विवेद विश्वं त्मना विभृतो यद नाम वि वर्तेते ऋहनी चुकियेव ॥१॥

भा० - द्यात्रा पृथ्वी रूप से माता पिता के कर्त्तव्यों का वर्णन। (अयोः) साता और पिता इन दोनों में से ( कतरा पूर्वा ) पहले कौन उत्पन्न हुई और ( कतरा अपरा ) बाद में कौन उत्पन्न हुई अथवा (पूर्वा कतरा और अपरा कतरा ) मुख्य कीन और गौण कीन ? या पहले मातृ रूप बनक रूप से कौन और 'अपर' अर्थात् पीछे कार्य रूप से कौन है ? और यह भी बतलाओं कि (कथा जाते ) वे दोनों क्यों, किस प्रयोजन से उत्पन्न हुए हैं ? हे ( कवयः ) दीर्घदर्शी विद्वान् पुरुषो ! आप लोग बतलावें कि इस तत्व का रहस्य (कः विवेद ) कौन भली प्रकार से जानता है यह तत्व किसने साक्षात् किया है, वस्तुतः ये दोनों ही स्त्री पुरुष माता और पिता (तमना ) स्वयं अपने आप अपने देह से और अपनी आतमा से (विश्वं ) सब जगत् को या समस्त 'विश्व' अर्थात् जीव-मात्र को (बिमृतः) विविध प्रकार से धारण पोषण करते हैं। और जिस प्रकार सूर्य और पृथ्वी ( त्मना विश्वं नाम विश्वतः ) अपने सामर्थ्य खें समस्त जल को धारण करती हैं उसी प्रकार, (अहनी) रात और दिन के समान और ( चिक्रया-इव ) रथ के दो पहियों के समान (बि वर्त्तेते) विविध प्रकार से वर्त्तते हैं।

भूरि द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्धन्तुँ गर्भमपदी द्धाते। नित्युं न सूनुं पित्रोष्ट्पस्थे द्यावा रत्त्रंतं पृथिवी नो अभ्वात्॥२॥

भा० - जिस प्रकार (हे) दोनों (अचरन्ती) विचलित न होते हुए (अपदी) स्वयं पादों से रहित स्थावर होकर भी सूर्य पृथ्वी दोना ( चरन्तं ) विचरणशील जंगम, (पद्दन्तं) ज्ञान साधनों या चरणों से युक्त जीव संसार को ( गर्भम् ) अपने भीतर ( दधाते ) धारण करते हैं उसी प्रकार (हें) दोनों माता पिता भी ( अचरन्ती ) अधर्म पथ पर न चलते 'हुए और धर्म मार्ग या गृहस्थ में स्थिर रहते हुए (अपदी) स्वयं विशेष पद या महत्वाकांक्षा या सुखों से रहित होकर भी ( चरन्तं) स्पन्दनशील (पद्दन्तं) विशेष चेतना युक्त चरणों से युक्त (गर्भम्) गर्म को ( दधाते ) धारते हैं । और ( पित्रोः ) माता पिताओं के (उपस्थे) गोद में ( सूनुं न ) पुत्र के समान ही पृथिवी और आकाश दोनों ( नित्यं ) स्थायी ( सूनुं ) सर्वप्रेरक सूर्य को धारण करते हैं । वे दोनी आकाश और पृथ्वी, उनके समान माता और पिता दोनों (नः) हमें ( अभ्वात् ) असत्याचरण से उत्पन्न दुःख तथा ( अभ्वात् ) असामर्थ्यं, उत्तम योनि में और उत्तम संस्कारों के न उत्पन्न होने आदि बुरे भाग्य से (रक्षतम् ) हमें बचावें।

श्चनेहो दात्रमिदतरनर्व हुवे स्वर्वद्वधं नमस्वत्।

तद्वीदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रत्ततं पृथिवी नो अभ्वात् ॥३॥ भा०- जिस प्रकार आकाश और पृथिवी दोनों का (दात्रं) बीवों के प्रति प्रकाश, वायु, जल, जीवनीप्रयोगी अन्नादि का दान (अदितेः ) उस अखण्ड आकाश, सूर्य, अन्तरिक्ष और पृथिवी से ही उत्पन्न होता और वह (अनर्वं) अविनाशी, (अवधं) पीड़ा न देने बाला, (नमस्वत् ) अन्नादि से सम्पन्न, (स्वर्वत् ) सुखजनक, (अनेहः ) निष्काम, निष्पाप होता है उसी प्रकार (अद्तिः) अखण्ड शासन,

अखण्ड चिरित्रवान् माता पिता का भी (दात्रम्) दिया हुआ जीवन् और धन (अनेहः) निष्पाप, (अनर्थम्) अक्षय, (अवधं) वध आदि हारा जीवन नाश के संकटों से रहित, बिना किसी का वध किये ही प्राप्त होने वाला, (नमस्वत्) अन्न, शस्त्रास्त्र बल से युक्त, (स्वर्वत्) अति सुखकारी हो। (तत्) वैसे सभी प्राह्यय पदार्थों को (द्यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान माता पिता (रोदसी) उपदेश दाता होकर (जिरत्रे) गुण स्तुति या परोपदेश करने वाले पुत्र के हितार्थ ही उसको (जनयतम्) उत्पन्न करें। (द्यावा पृथिवी) सूर्य और पृथिवी के समान माता और पिता दोनों (नः अभ्वात्) हमें बड़े अपराध से (रक्षतं)बचार्वे। अतिप्यमाने अवसा अवस्ति स्तुत्रे प्याम रोदसी देवपुत्रे। असे देवान मुभये। भिरहां द्यावा रचतं पृथिवी ने अभ्वात्। । ।।।

भा० जिस प्रकार (अवसा) अचादि पालन सामर्थ्य से (रोदसी) हो और पृथ्वी, आकाश या सूर्य और पृथ्वी, होनों (देवपुत्रे) प्रकाशवान् सूर्य को पुत्र के समान धारण करते हुए या देव अर्थात् परमेश्वर के पुत्र के समान रह कर या देव विद्वानों और सूर्यादि लोकों को पुत्र के समान रखते हुए, (अवन्ती) सब का पालन करते हुए भी (अतप्यमाने) कभी पीड़ित होकर अपने कार्य से शिथिल नहीं होते। उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी के समान ही माता और पिता भी (अवसा) अच आदि पालन और रक्षा के सामर्थ से पुत्रों और प्रजाओं की (अवन्ती) पाललना और रक्षा करते हुए (अतप्यमाने) कभी संताप और दुख अनुभव करने वाले न हुआ करें। वे दोनों (रोदसी) सन्तानों को उपदेश करने और जुप्यों से रोक थाम करने वाले हुआ करें। वे दोनों (देवपुत्रे) विद्वान् पुत्रों के माता पिता बनें, अर्थात् उत्तम सन्तानों को जनें। जिस प्रकार (उभे द्यावापृथिवी) पूर्व कहे दोनों आकाश और पृथ्वी (देवानां अहाम्) सूर्य से प्रकाशमान दिन और चन्द्र के प्रकाश वाली रात्रि दोनों

के, (उभयेभिः) दोनों रूपों से (अभ्वात् रक्षतः) जीवों की कष्ट से रक्षा और पालन करते हैं उसी प्रकार ( उमे ) दोनों माता पिता भी ( देवा-नाम अह्नाम् ) प्रकाशवान् दिनों के दिन रात्रि दोनों रूपों से (नः) हमें (अभ्वात् ) उत्तम योनि में न होने रूप महानु कष्ट से (रक्षतं )बचावें, वे सन्तानों को उत्तम रीति से पैदा और पालन करें।

संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी प्रित्रोहपस्थे। श्रभिजिन्न सुवनस्य नाभि दावा रचतं पृथिवी नो श्रभवात् ॥ ४॥ २॥

भा०- जिस प्रकार ( द्यावा पृथिवी ) आकाश और भूमि दोनों परस्पर ( संगच्छमाने ) एक दूसरे से सदा मिली हुई ( युवती ) अति बलशालिनी, (समन्ते ) सीमा भागों में मिले हुए, (स्वसारा ) बहनों या भाई बहन के समान, या (जामी) एक पेट से उत्पन्न सन्तानों के समान बन्धु होकर ( भुवनस्य नाभिम् ) संसार के केन्द्र को सब प्रकार से धारण करती हैं। इसी प्रकार पिता और माता दोनों भी ( संगच्छमाने ) परस्पर एक घर में संगत होकर ( युवर्ती ) युवा अवस्था में विद्यमान (स्वसारा) स्वयं एक दूसरे को प्राप्त होने वाले (पित्रोः) अपने माता पिताओं के (उपस्थे) समीप (जामी) अति बन्धुवत् बाळक वालिका के समान (समन्ते) उत्तम परिणाम या उद्देश्य को धारण करने वाळे होकर भी (भुवनस्य नाभिम्) उत्पन्न बालक की नाभि को (अभि जिघन्तौ) प्रेंस वश बार २ सूंघते या चुम्बन करते हुए (नः ) हमें (अभ्वात् ) असामर्थ्य से उत्पन्न दुःखों से मुक्त करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ उर्वी संबनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जानेत्री।

दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात ॥६॥

भा० - जिस प्रकार आकाश और पृथिवी, ( उर्वी ) बहुत दूर तक फैली हुई, ( सदानी ) समस्त लोकों और जनों का आश्रय देने वाकी (षृहती) बहुत बड़ी, (क्रतेन) जल और अब के द्वारा और (अवसा) तें जोर रक्षण, तृप्ति आदि नाना साधनों से (देवानां) उत्तम पुरुषों उत्तम दिन्य पदार्थों को (जिनत्री) उत्तम करने वाली और (सुप्रतीके) उत्तम ज्ञान, चेतना देने वाली होकर (असृतं दधाते) जल और तेज को धारण करती हैं उसी प्रकार छी पुरुष, पित पत्नी या माता पिता भी (उवी) बड़ी विशाल हृदय वाले, (समनी) घरके समान सबको अपनी शरण में लेने वाले, (बृहती) प्रजाओं को बढ़ाने वाले, (क्रतेन) धन बब्ब और सत्य ज्ञान से (देवानाम्) विद्वानों और उत्तम गुणों, पदार्थों और प्रिय बन्धुजनों की (अवसा) तृप्ति, इच्छा पूर्ति, प्रेमालिंगन, अवगम, प्रवेश, स्वाम्य, रक्षण आदि द्वारा (जिनत्री) माता के समान उनको उत्पन्न करने हारे हों। उनको में (हुवे) आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं। (ये) जो वे दोनों (असृतं) पुत्र, प्रजा आदि को और अब जल आदि को देखाते। धारणकरते हैं वे (सुप्रतीके) उत्तम सुख और ज्ञान प्रतीति वाले (द्यावा पृथिवी) सूर्य पृथिवी के समान होकर (नः) हमें (अम्वां) कष्ट से (रक्षतं) रक्षा करें।

डवीं पृथ्वी बहुले दूरेश्चन्ते उप बुवे नर्मसा युक्ते श्रम्मन् । इघाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावा रत्नतं पृथिवी नो श्रभ्वात् ॥ ७॥

भा०—आकाश और पृथिबी के समान माता पिता, राजा और राज सभा (उबीं) बहे, (पृथ्बी) अति विस्तृत, यशस्वी, (बहु-ले) बहुत से पदार्थों के ला देने वाले, (दूरे अन्ते) दूर और समीप सर्वत्र विद्य-मान हैं और जो (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यवान् (सुप्रतृत्तीं) अति वेगवान् , कार्य कुशल होकर विना विलम्ब के (दधाते) हमारा पालन पोषण करते हैं, मैं उनको (अस्मिन् यज्ञे) इस सत्संग और आदर सत्कार के अवसर पर (नमसा) बड़े आदर भाव से (उप धुवे) बुलाऊं। वे ही

( द्यावापृथित्री ) आकाश और पृथिती के समान माता पिता ( नः अभ्वात् रक्षतम् ) हमें दुःख से बचावें।

देवान्वा यसकृमा कच्चिदागुः सखायं वा दमिजास्पति वा। इयं धीभूया ऋवयानमेषुां घावा रत्ततं पृथिवी नो अभ्वात्॥८॥

भा० - हमलोग (देवान्) विद्वानों के प्रति (यत् वा) जो भी (कत् चित् आगः) किसी प्रकार का, कभी भी अपराध करें, और कोई भी अपराध (सखायं वा) मित्र के प्रति या (जास्पतिम् वा) पत्नी पति, जामाता या किन्हीं भी वर वधू के प्रति कोई अपराध करे ( एपाम् ) उन सब अपराधों को ( अवयानम् ) दूर करने का उपाय ( सदम् इत् ) सदा ही (इयं) यह (धी) धरणा, कर्म, यह दृढ़ बत हो। ( द्यावा पृथिवी ) सूर्य और पृथिवी के समान माता पिता गुरु आचार्य राजा प्रजा आदि सभी (नः) हमें (अभ्यात् रक्षतम्) पाप से बचावें।

उमा राखा नर्या मामविष्ठामुभे मामूती अवसा सचेताम्। भूरि चिदुर्यः सदास्तरायेषा मदन्त इष्येम देवाः ॥ ६॥

भा० - पूर्वोक्त आकाश और पृथिवी के समान (उभा ) दोनों माता पिता, राजा प्रजा, गुरु या गुरुपत्नी या सावित्री, दोनों ( शंसा ) स्तुतियोग्य और ( नर्या ) मनुष्यों की हितकारक होकर ( माम अविष्टा-म् ) मेरी रक्षा करें । मुझे प्राप्त हों, मुझे प्रसन्न, तृप्त करें और मुझ से प्रेम करें। और (उभे) वे दोनों (ऊती) उत्तम रक्षक शत्रुनाशक प्रजा तर्पक, वृद्धिकारक होकर (अवसा ) रक्षण, ज्ञान, कान्ति आदि गुणों से (सचेताम्) हमें प्राप्त हों (अर्थः) विणग् जन जिस प्रकार उत्तम धन देने वाले को ( भूरि ) अधिक पदार्थ प्रसन्न होकर देता है उसी प्रकार हम (अर्थः ) स्वामी, ऐश्वर्यवान् होकर (इषा ) अन्नादि से यथेच्छ ( मदन्तः ) नृप्त, प्रसन्न होकर ( भूरि चित् इपयेम ) बहुत अधिक धन और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा और यत करें। अपूर्त दिवे तद्वीचं पृथिव्या श्रीभश्रावायं प्रथमं सुमेधाः। पातामंब्रुचादुं रितादभीके पिता माता चं रज्ञतामवीभिः॥१०॥

भा०—में (सुमेधाः) उत्तम ज्ञानवान् होकर (दिवे) सूर्य के समान तेजस्वी राजवर्ग (पृथिन्ये) पृथ्वी के समान उसके आश्रय प्रजा-गण के हित के लिये ही (प्रथम) सब से प्रथम और सबसे उत्तम (तत्) उस (क्रतम्) सत्य ज्ञान, सत्य न्यवस्था वा वेद वचन का (अवोचम्) उपदेश करता हूं जो (अभि श्रावाय) सबको श्रवण करने योग्य है। दोनों ही (अभीके) परस्पर प्रेम युक्त होकर हमें (अवद्यात् दुरितात्) निन्दा योग्य पाप से (पाताम्) पालन करें। और (अवोभिः) नाना रक्षण तर्पण, गृहप्रवेश, प्रसादन, शत्रुवध आदि उपायों से (पाताम्) पालन करें और वेही दोनों (रक्षताम्) हम सब की रक्षा करें।

हुदं घोवापृथिवी सत्यमस्तु पितृमीत्वर्यदिहोपेबुवे वाम्। भूतं देवानाम<u>व</u>मे श्रवीभिर्विद्यामेषं वृजन<mark>ीजीरदोन्रम् ॥११॥३॥</mark>

भा०—हे ( द्यावा पृथिवी ) सूर्य और पृथिवी और उनके समान ( पितः मातः ) पिता और माता ! ( यत् इह ) जो भी मैं यहां इस छोक में ( वाम् उप वृवे ) आप दोनों के सम्बन्ध में अन्यों को उपदेश करूं या आप दोनों को जो कुछ कहूं ( इदं ) वह ( सत्यम् अस्तु ) सत्य ही हो । आपके प्रति और आपके विषय में असत्य न कहूं । आप दोनों सदा ( देवानाम् ) विद्वानों और उत्तम गुणों के ( अवोभिः ) रक्षण आदि साधनों और गुणों से ( अवमे ) सदा समीप और आश्रयक्षण आदि साधनों और गुणों से ( अवमे ) सदा समीप और आश्रयक्षण होकर ( भूतम् ) रहो । जिससे हम सब छोग ( इपं वृजनं जीर-दानुम विद्याम ) अन्न, उत्साह, बछ, और जीवन प्राप्त करें । इति वृतीयो वर्षः ॥

### १८६]

ब्रगस्त्य ब्रापिः ॥ विश्वेदेवा ॥ छन्दः—१, ८, १ त्रिष्टुप् । २, ४ निचृतः नि॰टुप्। ११ भुरिक् त्रि॰टुप्। ३, ४, ७ भुरिक् पङ्किः ६ पङक्ति । १० स्वराट् पङ्किः ॥ एका दशर्चं स्क्रम् ॥

आ न इळाभिर्विद्थे सुगुस्ति विश्वानरः सविता देव एतु। अपि यथा युवानो मृत्स्या नो विश्वं जगद्भिपित्वे मनीषा ॥१॥

भा०-समस्त विश्व के प्राणियों को सन्मार्ग पर लेजाने वाला (सवि-ता) सूर्य के समान सबका उत्पादक, प्रेरक और प्रकाशक परमेश्वर (देवः) सब सुखद पदार्थों और ज्ञानों का दाता, प्रकाशस्वरूप, (अभिपित्वे) सब प्रकार और सर्वत्र प्राप्त करने योग्य, व्यापक ( विद्थे ) ज्ञान के स्वरूप में (विश्वं जगत्) समस्त संसार को न्यापता है। वह ( सुशस्ति इळाभिः ) उत्तम स्तुतियों और स्तुत्य विभूतियों से उत्तम, मुक्त प्रसु (नः आ एतु ) हमें भी प्राप्त हो । हे ( युवानः ) बलवान् युवा पुरुषो ! आप लोग भी ( मनीपा ) उत्तम मन की प्रेरणा, प्रबल इच्छा शक्ति और ब्रज्ञा द्वारा (विश्वं जगत्) समस्त जगत् को और (नः) हमें भी ( मत्स-थ ) आनन्द प्रसन्न करो। (२) इसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान् या राजा भी उत्तम ( इळाभिः ) विद्याओं से (विद्धे) ज्ञान यज्ञ अर्थात् ब्रह्मदान के लिये हमें प्राप्त हो। विद्वान् होकर हमारे युवक जन सब को आनन्दित करे।

श्रा नो विश्व श्रास्त्रा गमन्तु देवा मित्रो श्रर्यमा वर्षणः सजीषाः। भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः करेन्त्सुषाहा विशुरं न शर्वः ॥२॥

भा०-(मित्रः) न्यायाधीश, (अर्थमा) शत्रुओं का नियन्ता, (वरुणः ) अति श्रेष्ठ राजा (विश्वे ) सभी (आस्क्राः ) शतुओं पर आक्रमण करने वाले अन्य भी जो (देवाः) उत्तम विद्वान् और तेजस्वी, विजयेष्ठ्वक पुरुष हों वे (सजोषाः) सभी समान प्रेम से युक्त होकर (नः आगमन्तु) हमें प्राप्त हों। हम प्रजाजनों के बीच में रहें, (यथा) बैसे भी होवे हर प्रकार से (विश्वे) सब (नः) हमें बढ़ाने वाले हों। बे (शवः) बल और अब को उत्तम रीति से शत्रु विजय और दुष्टों को दमन करने वाला (करन्) वनावें। वे उस साम्राज्यपालक बल को (विश्वरं) प्रजा को व्यथा, पीढ़ा देने वाला, दुःखदायी (न करन्) न बनावें। मित्रः सत्यानामधिपतिः। वरुणोऽपामधिपतिः। अर्थमा यमः प्रथिव्या अधिपतिः। देवाः मरुतो गणानामधिपतयः।

प्रेष्ठ वो श्रातिथि गृणीष्ऽग्निं शृहित भिस्तुर्वणिः सुजीषाः ।

श्रम्यथ्यां नो वरुणः सुकीतिरिष्ध्र पर्षद्रिगूर्तः सुरिः ॥ ३ ॥

भा० हे विद्वन् ! उत्तमं जन ! तुम लोग (तुर्वणिः) शीघ्र सन्मार्गं पर जाने हारे, या चारों पुरुषार्थीं का स्वयं सेवन और अन्यों को ऐश्व-पर्गिद का अविलम्ब से विभाग करने हारे (सजोषाः) प्रेम से युक्त होकर (वः) आप लोगों में से (प्रेष्टं) सबसे अधिक प्रिय (अग्निं) अग्रणी, अग्नियां वीपक के समान सबके आगे चलने और मार्ग दिखाने वाले, सर्व प्रकाशक, (अतिथिं) अतिथि के समान पूच्य, या सबसे से बद्दकर उच्च पद पर स्थित विद्वान् एवं प्रभु की भी (गृणीषे) स्तुति करों। (यथा) जिससे (वरुणः) वह सर्वश्रेष्ठ (नः) हममें रहकर (सुकीर्त्तिः) उत्तम कीर्तिमान् (असत्) हो। वह (नः) हमारी (इषः च) अन्नादि समृद्धियों, और हमारी इच्छाओं को (पर्षत्) पूर्णं करें और मेघ के समान वर्षावे। (अरिगूर्त्तः) शत्रुओं पर उद्यत होकर (सूरिः) सूर्यं के समान सर्वप्रेरेक, सञ्चालक होकर (इषः पर्पत्) आयुधों और सेनाओं को भी प्रेरित करें।

उप व प्ये नर्मसा जिगीषोषासानका सुदुर्घव धेनुः। सुमाने श्रहीन्विमिमानो श्रुकं विषुक्षे प्रयसि सस्मिन्न्ध्रीन्॥४॥

भा०-जिस प्रकार (उपासा नक्ता ) प्रातः और सायं दोनों काछ ( सस्मिन् ऊर्धाने ) उस ही अन्तरिक्ष में ( विषुरूपे ) नाना रूप के जड़ों के वर्षण के निमित्त (समाने अहन्) एक जैसे दिन में भी (अर्क वि-मिमाना उ) सूर्य को विषेश २ रूपों का बना देते हैं और कारुपर्यंग विशेष से ( नमसा उपेतः ) अन्न सस्यादि सहित प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार ( सुदुधा इव धेनुः ) उत्तम दोहने योग्य गौ ( सस्मिन् ऊर्धान ) अपने एकही स्तन मण्डल में (विपुरूपे प्यसि) नाना रूप में बदलने वाला दूध-प्रदान करने के लिये ( समाने अहन् ) एकही दिन में ( अर्क विभिमाना उ ) सूर्य से युक्त दिन को न्यतीत करके ( नमसा उप एति ) विनय भाव से घर को आजाती है उसी प्रकार हे विद्वान् पुरुषों ! मैं ( सिस्मिन् ऊध-नि ) एक समान अन्तरिक्ष के नीचे (विपुरूपे पयसि ) नानारूप के प्रष्टिकारक अन्न के निमित्त (समाने अहनि) एक समान दिन में ही ( अर्कं विमिमानः ) अर्चना करने योग्य पूज्य विधान् , वाणी, या तेजस्वी पद, उत्तम अन्नादि ऐश्वर्यं, या उत्तम उपदेश प्रकट करता हुआ (नमसा) सब राष्ट्र और मित्र प्रजाओं को नमाने वाले अस्य बल और विद्याबल या विनय से और ( जिगीपा ) विजय करने की इच्छा से ( वः उप एषे ) आप प्रजाजन और विद्वान लोगों के सभीप राजा वा शिष्य के समान प्राप्त होता हूं।

उत नाऽहिर्वुधन्यो मयस्कः शिशुं न पिप्युषीय वेति सिन्धुः। येन नपतिमपां जुनाम मनोजुवा वृष्णो यं वहन्ति ॥ ४ ॥ ४ ॥

भा०—( उत ) और जिस प्रकार (पिप्युषी ) दूध आदि से बहा-ने वाली माता (शिद्यु न ) बालक के समीप आती है उसी प्रकार (सिन्धुः) वेग से बहने वाली जलधारा, नदी, प्रजागण, या लेटी हुई

इसी भूमि को मानो तृप्त करने वाली होकर (वेति ) आती है। और ( बेन ) जिस मेघ के द्वारा ( अपां ) जलों के ( नपातं ) न गिरने देने बालै या न्यर्थ न बहने देने वाले, बन्ध, सेतु आदि को (जुनाम) जलों से भर कर प्राप्त हों उसका सेवन करते हैं अथवा- (येन ) जिसके वरस जाने पर (अपां मध्ये नपातम्) जलों से हमें न गिरने देने वाले नाव आदि को ( जुनाम ) जल में चलाते हैं और ( यं ) जिस मेघ को ( वृषणः ) वृष्टि करने वाले बलवान् ( मनोजुवः ) मन के समान वेग वाले वायुगण (वहन्ति ) आकाश में उड़ा ले जाते हैं वह (बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में स्थित (अहिः ) मेघ (नः ) हमें (मयः कः ) सुख प्रदान करें। इसी प्रकार (बुध्न्यः) सब के परम मूल में स्थित, सर्वाश्रय (अहिः ) वह अविनाशी, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर (नः मयः कः ) हमें सुखी करें। जो (सिन्धुः) सब को व्यवस्था में बांधने वाला, परमेश्वर (पिप्यु-षी इव शिशुं न ) दूध पिलाने वाली माता के समान हम सुख की नींद सोने वाले बालकों को (बेति) सदा प्राप्त होता वा रक्षा करता है। (येन) जिसके बल से ( अपां नपातम् ) प्राणों को न गिरने देने वाले देह को, वा प्रजाओं को न गिराने वाले राजा को हम ( जुनाम ) अपने वश करते और (यं) जिसको (वृषणः) बलवान् (मनोजुवः) मन की गति से चलने वाले जीवगण या इन्द्रियगण आत्मा रूप से अपने ऊपर धारण करते हैं। इति चतुर्थों वर्गः ॥

डत ने हुँ त्वष्टा गुन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिर्भिष्टि सजोषाः। स्रा वृञ्चहेन्द्रश्चर्षाणुप्रास्तुविष्टमो नुरा ने हुह गम्याः॥६॥

भा०—जिस प्रकार (त्वष्टा सूरिभिः) सूर्य अपनी किरणीं सिहत (अभिपित्वे स्मत्) ज्यापने के कार्य में उत्तम है और जिस प्रकार ( वृत्रहा इन्द्रः ) मेवों को आघात करने वाला सूर्य या विद्युत ( चर्पणिप्राः ) क्षेत्र कर्षण करने वाले किसानों के मनोरथों को प्रा कर देता है

इसी प्रकार (त्वष्टा) शत्रुओं का नाश करने वाला तेजस्वी पुरुष (सर्जो-षाः) प्रजा के प्रति अति स्नेहवान् होकर (अभिपित्वे) राष्ट्र पर सब प्रकार से व्यापने और (अभि-पित्वे) सब प्रकार से उसकी रक्षा और पालन करने के लिये (स्रिंगः) विद्वान् पुरुषों सहित (नः) हमारे (ई) इस राष्ट्र को (स्मत्) अच्छी प्रकार, प्रशंसनीय रूप से (अच्छ आ गन्तु) प्राप्त हो। वह ही (चर्षाणप्राः) प्रजाजनों और विद्वानों को सब प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण करता हुआ, (वृत्रहा) बढ़ते और घरते हुए विप्तकारी शत्रु और दुष्ट पुरुषों का नाशक होकर (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा (नरां) सब नायकों में से (तृत्विस्तमः) बहु विध शक्तियों और ऐश्वर्यों से सब से महान्, बल्वान् होकर (नः इह आगम्याः) हसारे इस राष्ट्र में आवे, हमें प्राप्त हो। (त्वष्टा) सब विश्व का कर्जा प्रमेश्वर विद्वानों के उपदेशों द्वारा हमें प्राप्त हो। वह सब विधों का नाशक, सर्वकामनापुरक है।

इत ने ई मृतयोऽश्वेयोगाः शिशुं न गाड्स्तरुणं रिहन्ति । तमीं गियो जनयो न पत्नीः सुर्भिष्टमं नुरां नेसन्त ॥ ७॥

भा०—(नरां) समस्त नायकों में से (सुरिभस्तमं) उत्तम प्रशंसनीय, सब से अधिक बलवान पुरुष को जिस प्रकार (अश्वयोगाः) घोड़ों को रथों में जोतने वाले और (मतयः) बुद्धिमान, सारथी या अश्वों के साथ सेना में योग देने वाले (मतयः) वा शत्रुस्तम्भनकारी वीर प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार (गावः) गौवें (शिशुं तरुणं रिहन्ति) नन्हें बच्छे को प्रेम से चाटकी हैं और जिस प्रकार (गावः) गौवें (तरुणं) तरुण, युवा (सुरिभस्तमम्) सर्वोत्तम, सुगन्धयुक्त, वीर्यवान् सांड को (रिहन्ति) काक्मा वश्च चाटती हैं और जिस प्रकार (जनयः पत्नीः) सन्तानाभिलाकी श्वियां (नरां सुरिभस्तरं) सब मनुष्यों में सब से उत्तम काम करने या आलिङ्गनादि चतुर, सुदृढ़ पुरुष को (नसन्त) प्राप्त होती व संग रहती हैं

उसी प्रकार (नः) हमारे (मतयः ) मनन शील मनुष्य भी (अश्वयोगाः) शीव्रगामी अश्व आदि साधनों से युक्त होकर (तरुणं) कष्टों से पार करने वाले ( नरां ) सब मनुष्यों में ( सुरभिस्तमं ) उत्तम से उत्तम कार्य करने बाळे नायक पुरुष को (नसन्त) प्राप्त होते हैं। (तम् ई) उसको ही (गिरः) सब स्तुति वाणियां भी (नसन्त) प्राप्त होती हैं। (२) परमेश्वर के पक्ष में —(नः अश्वयोगाः मतयः) हमारी मन और आत्मा से ्युक्त बुद्धियां और वाणियां, बच्छे के प्रति गीवों के समान ( तं रिह-िन्त ) उसीका आस्वाद हेती, उसीको ह्य कर उस तक पहुंचती हैं। प्रभु सब से बड़ा, बलवान् , सृष्टिकर्त्ता होने से 'सु रिभस्तम' है। डुत ने ई मुरुती वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु। पृषद्वासोऽवनयो न रथा शिशादसो मित्रयुजो न देवाः ॥८॥ ् भा०—(बृद्ध-सेनाः) खुब सैन्य बल को बढ़ा कर (मरुतः) मनुष्य गण या सैनिकों के अधिपति नायक लोग ( समनसः ) एक समान मन वाले, एक चित्त होकर, आकाश और पृथ्वी के बीच वायुगण के समान ( रोदसी ) राजा और प्रजावर्ग दोनों के बीच में निष्पक्ष रह कर (नः) हमारे ( ईंम् ) इस राष्ट्र को अवश्य (सदन्तु) प्राप्त हों । (अवनयः न) भूमियों के समान देश की रक्षा करने वाली (रथाः) रथसेनाएँ (पृपदश्वासः) हृष्टपुष्ट प्रवल अर्थों से युक्त होकर और शत्रु को नाश करने वाले, ( मित्र-युजः देवाः न ) सूर्यं के साथ लगे किरणों के समान ( देवाः ) अन्धकार वत् शत्रु पर विजय की इच्छा करने वाले राजा लोग और ( देवाः ) प्रजा को ऐश्वर्य देने बाले धनाढ्य लोग (नः ई सदन्तु) हमारे राष्ट्र को प्राप्त हों।

प्र ज यदेपां महिना चिकित्रे प्र युञ्जते प्रयुज्रस्ते सुवृक्ति । अध् यदेपां सुदिने न शरुर्विश्वमरिणं प्रपायन्त सेनाः ॥ ६॥ भा०—(यत्) जो (एपां) इन वीरों और विद्वानों के बीच में (महिना) अपने बड़े विज्ञान और बल के सामर्थ्य सें (चिकिन्ने) विशेष ज्ञान प्राप्त करते और रोग और शत्रुओं को दूर करने का उपाय करते हैं (ते) वे (प्रयुजः) उत्तम प्रयोगों में कुशल पुरुष (सुवृक्ति) शत्रुओं को अच्छी प्रकार दूर करने के बल और साधन का (प्रयुक्ति) प्रयोग करते हैं। (अध) और (सुदिने शरुः न) उत्तम सुप्रकाश युक्त दिन में जिस प्रकार हिंसक व्यक्ति शिकार को अच्छी प्रकार मार लेता है उसी प्रकार (यत्) जो (एपां) इनकी (सेनाः) नायक सहित सेनान एं हैं वे (हरिणं) अन्न से युक्त (विश्वम्) समस्त देश को (आप्रुपायन्त्र ) मेघों के समान सींचते और उनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार (इरिणं) भय से कांपते हुए शत्रु को (आ प्रुपायन्त्र ) सब ओर से शक्ता खं वरसते मेघ के समान निरन्तर प्रहार करते हैं। इसी प्रकार (इश्चिन् वरसते मेघ के समान निरन्तर प्रहार करते हैं। इसी प्रकार श्रु ख्राबन वर्च से छर्णु ख्रु प्रयुगं स्वत्व युगे हि सन्ति। अब्रुखे विष्णुवर्ति ऋ अुन्ता अच्छा सुम्नार्य ववृत्तिय देवान ॥१०॥

भा० — हे राजा, प्रजा जनो ! आप सब लोग (अधिनो ) राष्ट्र में ब्यापक अधिकार वाले सभापति, सेनापति, राजा प्रजा, एवं उत्तम स्वी पुरुषों को (अवसे ) राष्ट्र के पालन आदि कार्यों के लिये (प्रो कृणुध्वम्) उत्साहित करें। (पूपणं) सब प्रजा को पोपण करने वाले राजा को और जो (स्वतवसः हि सन्ति) स्वयं बल्झाली हैं और (अद्वेषः विष्णुः) द्वेष रहित ब्यापक, बल्बान् और पर्वतों व देश के प्रकोटों का स्वामी, (वातः) वायु के समान बल्बान् (ऋभुक्षाः) ज्ञानवान् पुरुप इन सभी को (प्रो कृणुध्वं) आगे र, उत्तम पदों पर रखो। इन सब (देवान्) देव अर्थात् विद्वान् पुरुषों को मैं राष्ट्रपति (सुम्नाय) प्रजा के सुख की वृद्धि के लिये (अच्छा ववृतीय) राष्ट्र कार्य में लगाता हूं। इयं सा वो श्रूममे दी चितियंजना श्राप्टिपाणी च सदनी च भूयाः। वि या देवेषु यत्तते वसूयुर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥११॥४॥

भाट—हे (यजताः) दानशील, यज्ञ, सत्संगति और ईश्वरोपासना करने वाले पुरुषो! (इयं) यह (सा) वह परमेश्वरी वाणी और शक्ति (वः अस्मे) तुम्हारी और हमारी सब की (दीधितः) सूर्य की किरण के समान अज्ञान को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश करने वाली, (अपिप्राणी) सब से उत्कृष्ट प्राण और बल देने वाली और (सदनी च) सबको शरण देने वाली, सर्वाश्रय, सर्वव्यापक (भूयाः) हो। (या) वह जो (देवेपु) विद्वानों, विजयेच्छु जनों और अग्नि आदि समस्त लोकों में (वस्युः) वस्यु होकर (नि पतते) गृह रूप से चेष्टा करती, गति देती है। विद्वान लोग 'वस्यु' अर्थात परमेश्वर और आचार्य के अर्थान रहते हैं। उनमें उसकी और उसके गुणों को प्राप्त करने की इच्छा 'वस्यु' है। विजयार्थियों में धन की ऐपणा 'वस्यु' है। गृहस्थों में वसने वाले पुत्र कल त्रादि वसु हैं, उनकी इच्छा, कामना 'वस्यु' है। लोकों में 'वसु' समस्त लोक हैं, उनकी स्वामिनी शक्ति 'वस्यु' है। हम उसी शक्ति की उपासना कर (इयं वृजनं जीरदानुं विद्याम) अज्ञ, बल और जीवन प्राप्त करें। इति पश्चमों वर्गः॥

## [ 250 ]

अगस्य ऋषिः ॥ ओषधयो देवता ॥ छन्दः — १ उष्टिएक् । ६, ७ मुरिगुष्णिक् । २, ५ निचृद गायत्री । ४ विराट् गयात्री । १, १० गायत्री च । ३, ५ निचृदनुष्टुष् । ११ स्वराङनुष्टुष् ॥ एकादरार्चं स्कृम् ॥

पितं नु स्तीयं महो धर्माणं तर्विषीम्। यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत्॥१॥

भा०—में (पितुं) अल के समान पालक (महः) महान् (धर्माणम्) समस्त जगत् को धारण करने वाले (तविषीम्) बल, शक्ति स्व रूप परमेश्वर की (नु) निरन्तर (स्तोषं) स्तुति करूं (यस्य) जि॰ सके (ओजसा) बल पराकम से (त्रितः) वाक्, काय, मन तीनीं के किये कर्मों में फंसा यह जीव ( वृत्रम् ) आवरणकारी अज्ञान की ( विपर्वम् ) एक २ पोरु २ छिन्न भिन्न करके ( विअर्द्यत् ) विविध रूप से नाश करने में समर्थ होता है। अथवा ( त्रितः ) तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मी और बलों से पुरुष (विपर्व वृत्रम्) विविध अंगों से पूर्ण और पालन करने में समर्थ धनैश्वर्य को ( विअर्दु-यत् ) विविध उपायों से प्राप्त करता है।

> स्वादो पितो मधी पितो व्यं त्वा ववृमहे। श्रसाकमिविता भव ॥ २॥

भा० -हे (पितो ) सबके पालक अन्न के समान (स्वादो ) स्वादु आनन्द देने वाले और 'स्वादु' अर्थात् स्वयं अपने आत्मा द्वारा स्वीकारने और अनुभव करने योग्य, अन्तरात्म-प्रत्ययवेद्य, स्वानुभूतिमात्र एक प्रमाण से जानने योग्य ! हे ( मधो पितो ) अन्न के समान मधुर एवं ( मधो ) अति आनन्ददायक ! ( त्वा ) तुझे ( वयं ) हम ( ववृमहे ) वरण करते हैं। तुझे ही हम सब से श्रेष्ठ जानकर उपास्य रूप से चुनते हैं। तू ही (अस्माकम्) हमारा (अविता) रक्षक, प्रकाशक, प्रिय, तृप्तिकारक, वृद्धिः कारक, शरण में लेने हारा स्वामी (भव) हो । 'अविता'—अव रक्षण, गति, कान्ति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थयाचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धिषु ॥ भ्वादिः ॥

उप नः पित्रवाचर श्रिवः शिवाभिकृतिभिः।

मुबोभुरदिषेुएयः सर्खा सुरोबो अर्द्धयाः ॥ ३॥

भा० - हे (पितो) पालक ! तु (शिवः) अति कल्याणकारी होने से 'शिव' है, तू (शिवाभिः ) सुखदायी ( ऊतिभिः ) रक्षा, तृष्ति, श्रीति, कान्ति, दीप्ति, बृद्धि, श्रुति, आदि उपार्थों से (नः आचर) हमें प्राप्त होता । कैसा है ? तू (मयोभुः) सुख आनन्द का एक मात्र उत्पत्तिस्थान, आनन्द की जननी है। तू (अद्विपेण्यः) कभी द्वेप न करने हारा और द्वेष न करने योग्य, सबका प्यारा (सखा) मित्र (सुशेवः) उत्तम सुखस्बरूप (अद्वयाः) दो के भेद से रहित अर्थात् अनन्य, अद्वितीय है। तब तये पित्रो रसा रज्ञांस्यनु विष्ठिताः।

दिवि वाता इव श्रिताः ॥ ४॥

भा०—हे (पितो) अन्न के समान सर्वपालक ! अन्न के नाना प्रकार मधुर आदि रस जिस प्रकार सब पदार्थों में विद्यमान हैं और जिस प्रकार (दिवि वाताः इव) आकाश में वायु स्थित हैं उसी प्रकार (रजांसि अनु) समस्त लोकों में (तव) तेरे (त्ये) वे नाना प्रकार के अद्भुत २ (रसाः) रस, बल और आनन्द धाराएं (वि स्थिताः) विविध रूपों में स्थित हैं और (थ्रिताः) उनमें शोभा रूप से विद्यमान हैं।

तब त्ये पितो दद्तस्तव स्वादिष्ट ते पितो

प्रस्वाद्याने रसानां तुर्विग्नीयां इवेरते ॥ ४ ॥ ६ ॥
भा० — हे (पितो) सर्वपालक प्रभो! (ददतः तव) तेरे प्रदान
करते हुए (त्ये) वे नाना रस (ते) तेरेही अलौकिक स्वरूप हैं। हे
(स्वादिष्ठ) सब से अधिक स्वादु, अन्तःकरण से जानने योग्य! हे (पितो)
पालक! (रसानां स्वाद्यानः) रसों का स्वाद लेने वाले (तुर्विग्नीवाः)
प्रबल गर्दन वाले होकर, उसको उत्सुकता से ऊपर उठाए हुए वे मानो
(प्र ईरते) तेरी नित्य स्तुति किया करते, तेरे रसों का वर्णन करते, गर्दन
उठा 'उद्गीव' होकर, मानो तेरे रसों का ग्रहण करते हैं। इति पष्टो वर्गः॥

त्वे पितो महाना देवाना मनी हितम्। अकारि चार्र केतुना तवाहिमवसावधीत्॥ ६॥

भा०—हे (पितो) अन्न के समान पालक ! परमेश्वर ! जिस प्रकार (दिवानां मनः त्वे हितम्) ग्राह्म विषयों का प्रकाश करने वाली इन्द्रियों का मन' अर्थात् ज्ञान कराने वाला साधन अन्तः करण या समस्त बल इस

भजन करें।

अन्न में स्थित है इसी के आधार पर वह पुष्ट होता है और जिस प्रकार अक्रके (केतुना चारु अकारि) विज्ञानपद शक्ति से मन देह भर में सञ्चरण शील होता है, और जिस प्रकार अन्न के ( अवसा ) तृप्ति करने वाले गुण से यह जीव (अहिन्) सर्प के समान मूर्जित करने वाले, अमिट भूख प्यास को नाश करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! (त्वे ) तुझमें ही ( महानां ) बढ़े २ ( देवानां ) प्रकाशमान लोकों का ( मनः) स्तम्भनवल और ज्ञान (हितम्) धरा है। (केतुना) तेरेही ज्ञान से यह जगत् ( चारु ) सुन्दर, गतिमान् ( अकारि ) बना है । (तव अव-सा ) तेरी शक्ति से ही सूर्य (अहिम् अवधीत् ) मेव को छिन्न भिन्न करता है, तेरेही दिये ज्ञान से जीव अज्ञान का नाश करता है। यददो पितो अजगिन्ववस्व पर्वतानाम्।

अर्वा चिन्नो मधो पितोऽर भूनार्य गम्याः॥ ७॥

भा०-हे (पितो) पालक प्रभो! तू (पर्वतानां) पालन करने वाले मेब, विद्युत, पर्वत, अन्न, आदि सभी पदार्थों में (वि वस्त्र) अन्न के समान विविध रूपों में विद्यमान है। इसी लिये हे प्रभो! (अदः) उस अदृश्य, सर्वद्यापक तुझको (अजगन्) उन पदार्थी में तुझे ही भी प्राप्त करते हैं। हे ( मधो ) आनन्दमय ! हे प्रकृति मधुर ! हे ( पितो ) पालक अन्न के समान हृदय के तृप्तिकारक ! तू (अत्र चित्) यहां इस लोक में, इस जन्म में, इस हृदय में भी (नः) हमारे ( अक्षाय ) खाने वा तृप्ति के लिये ( अरं गम्याः ) खूब पदार्थ प्राप्त करा। अथवा तू स्वयं ( भक्षाय ) उपभोग या सेवन के लिये खूब हमें प्राप्त हो। हम तेरा नित्य सेवन और

यदपामीषधीनां परिशमारिशामहै। वातिषे पीव इद्भव॥ = ॥ भा०--( यत् ) जो हम ( अपाम् ) जलों और ( ओपधीनाम् ) Supplie is nowing

अत और सोम आदि ओपधियों का (परिशम्) शरीर में सर्वत्र व्या-पत्ने वाला अंश (आरिशामहे) रवा लेते हैं इसलिये हे (वातापे) वात अर्थात् प्राण से बलवान्, पुष्ट होने वाले तू (पीवः इत्) पुष्ट ही (भव) रह। अथवा (ओपधीनाम्) देह की उप्मता को धारण करने वाले (अपाम्) प्राणों के व्यापक अंश को सर्वत्र फैलाते हैं अतः हे प्राण से पुष्ट देह ! तू दृढ़ बना रह (३) अथवा (अपाम् ओपधीनाम्) हे राजन् ! तू प्रजाओं और संतापक अन्तों के धारक सैनिकों के राष्ट्र में व्या-पक भाग को हम सर्वत्र स्थापित करें, तो हे राजन् ! हे (वातापे) वायु के समान बलवान् ! तू (पीवः इद् भव) सुदृढ़ बना रह और हमारा पृष्टि कर हो।

यत्ते सोम गर्वाशि यवाशि मजामहे। वाति पे पीव इन्हें वाशि भा० हैं (सोम) सोम! ओपधे! (यत्) जो (ते) तेरा (गवाशिरः) गौ के दूध से मिला और (यवाशिरः) जौ आदि से मिला रस है उसको हम (भजामहे) सेवन करें हे (वातापे) हे वायु अर्थात् प्राण से पुष्ट होने वाले देह! तू (पीवः इत् भव) परिपुष्ट हो। अथवा है (सोम) सर्वोत्पादक प्रभो! तू (पीवः इत्भव) हमारा पोषक हो। (२) हे (सोम) राजन्! (गवाशिरः, यवाशिरः) भूमि और अवादि के बल से शत्रुओं का नाश करने वाले सैन्य बल को हम विभक्त करते हैं अतः तू पुष्ट हो, राष्ट्र को पुष्टिकारक हो। अथवा गौ आज्ञा, वाणी, और यव अर्थात् छेदक भेक अख इनके बल से शत्रु के हिंसक बल का सेवन करते हैं।

करम्भ श्रीषधे भव पीवी वृक्क उदाराधिः। वार्तापे पीव इद्भव ॥ १०॥

भा० है (ओपधे) ओपधे! अज्ञादि! तू (करम्भः) शरीर का रचने हारा है। तू (पीवः) स्वयं पुष्टिकारक और स्वयंपरिपुष्ट (बृक्कः) होगों को दूर करने वाला, शक्तियों और वीर्य आदि धातुओं का (उदार्थः)

उद्दीपक है। हे (वातापे) वायु या प्राण के समान देह में फैलने हारे ओपधे ! तू (पीवः भव) पुष्टि कारक हो। अथवा, हे प्राण से पुष्ट होने वाले देह ! तू पुष्ट हो। इसी प्रकार राज्यादि का कर्ज़ा राजा 'करम्म' है। तेज धारण करने से वह 'ओपधि' है। शत्रु वर्जक होने से 'बृक्क' है। सब को उत्तेजना देने से 'उदारिधः' है। वायु के समान बलवान् पुरुषों से परिपुष्ट होने से, या वायु के समान न्यापक बल होने से 'वातापि' है। वह स्वयं पुष्ट हो और राष्ट्र को भी पुष्ट करे।

तं त्वी वयं पितो वचीभिगोंबो न हज्या सुषूदिम । देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमादम् ॥ ११ ॥॥

भा० — हे (पितों) पालक अन्न के समान राजन ! प्रभों ! (गावा-हत्या न) गौएं या बैलगण जिस प्रकार खाने योग्य दूध और अन्न आदि पदार्थ (सूदयन्ति) बहाते और खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं और जिस प्रकार हम लोग (देवेभ्यः) विद्वान् पुरुषों और (अस्मभ्यम्) अपने लिये भी अन्न को (वचोभिः) उत्तम वाणियों सहित (सुपूदिम) प्रदान करते हैं उसी प्रकार हे स्वामिन्! (वयं) हम (वचोभिः) उत्तम वाणियों और स्तुतियों से (तं त्वा) उस उपास्य तुझको (सुपूदिम) प्राष्ठ होते हैं, तुझे द्वित करते हैं, प्रेम और दया से पूर्ण करते हैं। (त्वा) तुझको (देवेभाः) उत्तम गुणों को प्राप्त करने और (अस्मभ्यम्)अपने हित के लिये (सधमादं) एक साथ संयोग से अति आनन्द देने वाला जान कर (त्वा सुपूदिम) तुझे प्राप्त होते हैं। इति सक्षमों वर्गः॥

# [ १८८ ]

अगस्त्य ऋषिः ॥ आप्रियो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, ७, १० निचृद्गायत्री । २,४,८,६,११ गायत्री ॥ एकादशर्च स्क्रम् ॥

समिद्धो श्रद्ध राजिस देवो देवैः सहस्रजित्। दूतो हृव्या कृविवैह ॥ १॥

भा०—( समिद्धः देवैः ) खूब तेज से युक्त होकर सूर्य और अग्नि जिस प्रकार किरणों से युक्त होकर सहस्रों को अपने वश करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! हे राजन् ! तू भी (देवः) स्वतः प्रकाशमान् , तेजस्वी, दानशील, ( समिद्धः ) अति तेजस्वी होकर (देवैः) ज्ञानी और वीर, विज-योत्सुक पुरुषों द्वारा ( सहस्रजित् ) सहस्रों शत्रुओं को जीत कर ( राजिस, ) सब से अधिक प्रकाशित हो । तू ( दूतः ) दुष्टों का सन्ताप देने हारा, मित्रों से प्रशंसित, ( किवः ) क्रान्तदर्शी होकर (हब्या वह) उत्तम खाद्य पदार्थों को प्राप्त करा ।

तन्नपादृतं यते मध्यो यज्ञः समज्यते।
दधत्सहस्त्रिणीरिषः॥२॥

भा०—( ऋतं यते ) अन्न प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले पुरुष का (यज्ञः) 'यज्ञ' अर्थात् जीवनमय श्रेष्ठ कर्म ( सहस्निणीः ) सहस्तों सुखेश्वर्यों के देने वाले ( इषः ) अन्नों को ( दधत् ) अपने में धारण करता हुआ ( तन्नपात् ) देह को न गिरने देने वाला होकर ( मध्या ) मधुर अन्न और जल से ( समज्यते ) अच्छी प्रकार कान्तिमान् , उज्वल, होजाता है इसी प्रकार ( तन्नपात् ) देह का न गिरने देने वाला आहमा और राष्ट्र विस्तार को कम न होने देने वाला (यज्ञः) प्रजापति, राजा ( ऋतंयते ) वेद और ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाले के लिये ( मध्या ) मधुर अन्न, जल तथा आनन्द से अच्छी प्रकार चमकता है । वह ( सहस्तिणीः ) हज़ारों की ( इषः ) सेनाओं को और आध्यात्म में सहस्तों इच्छाओं और वासनाओं को ( दधत् ) धारण करता है ।

श्राजुड्डानो न ईडयो देवाँ स्नावित युनियान्। अपने सहस्रसा स्रस्थित ॥ ३॥

भा०-हे (असे) असे ! तेजस्विन् ! अग्रणीनायक ! तू (आजुह्वानः) यज्ञाहुति करता हुआ, या आमन्त्रण पाकर, ( ईड्यः ) स्तुति पात्र होकर ( यज्ञियान् ) यज्ञ अर्थात् राष्ट्र पालन करने वाले ( देवान् ) विद्वान् पुरुषों को ( नः आविश्व ) हमें प्राप्त करा । तू ( सहस्रसाः असि ) सहस्रों का देने और विभाग करने वाला है।

प्राचीन वर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्त्रणन्। यत्रीदित्या विराज्य ॥ ४॥

भा०-( यत्र ) जहां ( ओजसा ) बल से, पराक्रम से ( प्राचीन ) आगे की ओर बढ़ने वाले (सहस्र-वीरम्) सहस्रों, बलवान् वीरों से युक्त (बहिंः) वृद्धि शील राष्ट्र वा प्रजाजन को (आदित्याः) तेजस्वी पराक्रमी पृथिवी के स्वामी नरपति जन ( अस्तृणन् ) विस्तृत करते, उस पर शासन करते हैं, हे विद्वान् पुरुषों ! आप लोग वहां (विराजध) अच्छी प्रकार रहो।

विराट् सुम्राइ विभवीः प्रभविर्द्धीश्च याः भिर्यासी दुरो घृतान्यं चरन् ॥ ४ ॥ ८ ॥

भा०—( विराट् ) विविध गुणों, कर्मों से प्रकाशमान, ( सम्राट् ) जो चक्रवर्त्ती के समान सर्वत्र अच्छी प्रकार प्रकाशित है वह सूर्य के समान तेजस्वी राजा और ( विभ्वीः ) राष्ट्र भर में फैली हुई, ( बह्वीः ) बहुत सी, ( याः च भूयसीः ) और जो बहुत बहुत होकर ( दुरः ) द्वारों के समान शतुओं को वारण करने हारी प्रजाएं और सेनाएं हैं वे (प्रभ्वीः) उत्तम सामर्थ्य वाली होकर ( घृतानि ) बलप्रद, दुग्धादि खाद्य पदार्थीं और तेजों को भी ( अक्षरन् ) प्रवाहित करें, अधिक मात्रा में उत्पन्न करें। इत्यष्टमो वर्गः॥

सुरुक्मे हि सुपेशसाधि श्रिया विराजतः। उषासावेह सींदताम् ॥ ६ ॥

भा०—( उपासौ ) दिन रात्रि के समान हे राजा प्रजावर्गी !

शासक शास्य प्रजाओ ! आप दोनों ( इह सीदताम् ) इस देश में एक साथ रहो । आप दोनों (सुरुम्मे) उत्तम कान्तिमान् , एक दूसरे की रुचि चाले, प्रेमयुक्त (सपेशसा ) उत्तम सुवर्णादि ऐश्वर्यदान् , या पित-पत्नी के समान उत्तम रूप और अंगसौष्टत में युक्त होकर (श्रिया ) लक्ष्मी से खूब शोभा को प्राप्त होवो । इसी प्रकार गृह में स्त्री पुरुष परस्पर कान्तिमान् शोभा युक्त होने और नित्य सदा प्रसन्न, नवीन प्रभातमुख के समान आकर्षक हों । वे (सुरुक्मे ) उत्तम सुवर्णालंकार धारण करने वाले, उत्तम रूप रंग, अवयवों वाले, होकर शोभायमान हों ।

प्रथमा हि सुवार्चमा होतारा दैव्या कवी। युक्त नी युक्ततामिमम् ॥ ७॥

भा०—(हि) जिस कारण से (दैन्या) विद्वानों में उत्तम, ज्ञानादि में कुशल, (कवी) बुद्धिमान्, दीर्घदर्शी, (होतारा) दान शिल और गुणग्राही, (सुवावसा) उत्तम वाणी बोलने वा (प्रथमा) विद्या बल के विस्तार करने वाले, या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष, राजा प्रजा या उत्तम नायक विद्वान् जन (नः) हमारे (इमम् यज्ञं) इस सकल अभीष्ट फलदायक गृहस्थ, प्रजापालन आदि कार्यं को (यक्षताम्) सम्पादन करें।

भारतीले सरस्वति या वः सर्वी उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये॥ ५॥

भा० हे (भारति) भरत अर्थात् पालन पोषण करने वाले मनुष्यों की सभे ! हे (इके) भूमि सम्बन्धी प्रवन्ध करने वाली धर्मसभे ! हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों की विद्वत्सभे ! और भी जो नाना प्रकार की सभा समितिएं हैं (सर्वाः वः उपबुवे) मैं तुस सबको प्रार्थना करता हूं कि (ताः) वे आप सब (नः) हमारी (श्रिये) राज्य लक्ष्मी की बृद्धि के लिये (चोदयत) हमें सदा सन्मार्थ में प्रेरणा करती रहों। (२) इसी प्रकार बालकों को पोषण करने में

कुशल खी 'भारती', उत्तम ज्ञान निष्ठ वा कर्मनिष्ठ खी 'इळा' और उत्तम ज्ञान विज्ञान का ब्याख्यान करने वाली 'सरस्वती' इत्यादि नाना गुणवती स्त्रियां भी हमारे राष्ट्र और गृह की शोभा की वृद्धि के लिये पुरुषों को पेरित किया करें। ऐसा उनको में उपदेश करूं।

त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पुश्चन्विश्वान्त्समानुजे । तेषां नः स्फातिमा यज्ञ ॥ ६॥

भा०- हे विद्वन् ! (त्वष्टा) समस्त संसार का निर्माता परमेश्वर जिस प्रकार ( प्रभुः ) सबको उत्पन्न करने में समर्थ, प्रभु होकर ( रूपा-णि ) समस्त रूपों को, रुचिकर पदार्थी और (विश्वान् पश्चन्) समस्त पशुओं को ( सम् आनजे ) अच्छी प्रकार प्रकट करता है और जिस प्रकार ( व्वष्टा ) सूर्य समस्त ( रूपाणि ) रूपों को और ( पश्चन् ) रूप दिखाने वाली किरणों को भी (आनुजे) प्रकट करता है और दोनों ही (तेषां स्फातिम् आ यजित ) उनको प्रचुर वृद्धि प्रदान करते हैं उसी प्रकार तू भी (त्वष्टा) शिल्पकार पदार्थों को गढ़ने में कुशल होकर (रूपाणि) नाना रुचिकर, सुन्दर पदार्थी और (पश्चन्) नाना प्रकार के उपयोगी पशुओं को भी वैज्ञानिक उपायों से (सम्आनजे) प्रकट कर और ( तेपां स्फातिम् ) उनकी प्रचुर समृद्धि को (नः) आयज हमें प्रदान कर।

उपु तमन्या वनस्पते पाथी देवेभ्यः सूज। श्राशिहें व्यानि सिष्वदत् ॥ १०॥

आo-जिस प्रकार जलों और प्रकाशों या रश्मियों का पालक सर्य ही (पाथः) पान करने योग्य जलों को मेघ द्वारा उत्पन्न करता है। (अग्निः) सूर्यं का ताप और अग्नि परिपाक करके (हच्यानि) अन्नों और खाने योग्य फलों को स्वाद युक्त करता है उसी प्रकार हे ( वन-स्यते ) वनों भौर जलों और ऐश्वर्यों के पालक पुरुष ! तू ( देवेभ्यः ) विद्वानों, करप्रद प्रजाजनों के हित के लिये (त्मन्या ) अपने सामर्थ्य से (पाथः ) उत्तम जल, उत्तम अन्न और उत्तम पालन का उपाय (उपन् सृज ) किया कर । (अग्निः ) अग्रणी नायक और विद्वान् पुरुष (हव्यानि ) खाने योग्य पदार्थों को (सिष्वदत ) उत्तम स्वाद युक्त बनावे । पुरोगा श्रुग्निर्देवानां गायत्रेण समज्यते । स्वाहां कृती श्रु रोचते ॥ ११ ॥ ६ ॥

भा०—(अझः गायत्रेण समज्यते ) अझि, ज्ञानवान् परमेश्वर जिस प्रकार गायत्री मन्त्रों से अच्छी प्रकार से प्रकट होता है और अझि जिस प्रकार (स्वाहाकृतीपु) स्वाहाकारों और स्तुतियों में (रोचते ) अच्छी प्रकार प्रकट होता है। उसी प्रकार (अझः) सबका अग्रणी नायक विद्वान् (प्ररोगाः) सबके आगे चलने हारा, (देवानां) देव अर्थात् विद्वानों और वीर विजेता पुरुषों के बोच (गायत्रेण) वेद ज्ञान से (सम् अज्यते) भली प्रकार प्रकाशित होता है और वही (स्वाहाकृतीपु) उत्तम वचन, भाषण, उत्तम हव्यादि पदार्थों के उपयोगों में (रोचते) नियुक्त होकर भला और शोभा युक्त प्रतीत होता है। इति नवमो वर्गः॥

# [328]

भगस्य ऋषिः ॥ अग्निदंवता ॥ छन्दः—१,४, म निचृत त्रिष्टुष् । २ सुरिक्
पङ्किः ।३, ४, ६ विराट् पङ्किः ॥ ७ पङ्किः ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥
अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्य स्मर्ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्मजिक्तं विधेम ॥१॥
भा०—हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! त् विद्वान् मार्गदर्शक के
समान (अस्मान् ) हमें (राये) ऐश्वर्य और आनन्द को प्राप्त करने के लिये
(सपथा) उत्तम धर्मानुसार, सुखपद मार्ग से (नय) छे चल,
हे (देव) सर्वप्रकाशक ! त् (विश्वानि वयुनानि ) सव ज्ञानों, जानने

योग्य विद्याओं को (विद्वान् ) जानने हारा है। तू (अस्मत् ) हमसे (जुहुराणम् ) कुटिल कर्मों से उत्पन्न (एनः ) पाप को (युगोधि ) दूर कर। (ते ) तेरे लिये हम (भूयिष्ठां ) बहुत २ (नमः उक्तिम् ) नमस्कार बचन, सत्कार सहित उत्तम गुण स्तृति (विधेम ) करें। (२) (अग्नि) विद्वान् पुरुष भी सब विद्याओं को जाने, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये उत्तम धर्मानुसार मार्ग पर चले। पापों, कुटिल वृत्तियों को दूर करे, सब लोग उसका अधिकाधिक आदर और उसे नमस्कार किया करें। अश्चे त्वं पार्या नव्यों श्रम्मान्त्स्वास्तिभिराति दुर्गाणि विश्वां। पृश्चे पृथ्वी बहुला ने उर्वी भवा तोकाय तनयाय रां योः।।।।।

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् विद्वन् ! परमेश्वर ! त् (नव्यः) सदा नवीन, कभी पुराना न होने हारा, सदा स्तृतियोग्य है। त् (विश्वा) सब (दुर्गाणि) दुःखों से पार जाने योग्य संकटों को (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी, सुखदायक मार्गों और उपायों से (अस्मान्) हमें (अति पारय) पार कर। त् (बहुला) बहुत से सुखों को देने वाली (पूः) नगरी के समान पालक, (पृथ्वी न) पृथ्वी के समान आश्रय और (उवीं) विस्तृत (अव) हो। और हमारे (तोकाय) नन्हे २ बच्चों और (तनयाय) बड़े पुत्रों को भी (शं) सुख और शान्तिदायक (योः) सव कष्टों का निवारक हो। अथवा (शं योः) शान्ति सुख का प्राप्त कराने वाली हो।

अशे त्वमस्मद्येयोध्यमीवा अनिश्चित्र अभ्यमन्त कृष्टीः। पुनरसम्यं सुवितायं देव क्षां विश्वीभर्मतेमिर्यजत्र ॥ ३॥

भा० है (असे) ज्ञानवन् विद्वन् ! हे परमेश्वर ! (त्वम्) तू उन (अमीवाः) रोगकारी, पीड़ादायक रोगों और दुष्ट पुरुषों को (अस्मत्) इमसे (युयोधि) पृथक् कर । जो (अनिसिन्नाः) विपत्तियों, उपर से अपकट इवर को रखते हुए भीतरी ज्वर से (कृष्टिः) मनुष्यों को (अभि-अमन्त) सब प्रकार से पीड़ित करते हैं । इस प्रकार वे दुष्ट पुरुष जो (अनिप्रित्राः) अग्नि अर्थात् विद्वान् पुरुष और नायक द्वारा सुरक्षित न रह कर उच्छृखलता से (कृष्टीः) कृपक प्रजाओं को लुटमार और अपने अनाचारों से सताते हैं। (पुनः) और हे (देव) सर्वप्रकाशक, सर्व सुख प्रद! हे (यज्व) दानशील! हे सत्संग योग्य, सुसंगतिकारक उत्तम स्नेही! त् (सुविताय) हमें उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम गित प्राप्त करने के लिये (विश्वेभिः) समस्त (अमृतेभिः) अमृतस्वरूप, प्राणप्रद, जीवन-दाता औषिप्रयों से (अस्र भ्यम्) हमारे (क्षाम्) निवास भूमि को हमारे उपयोग के लिये पूर्ण कर।

पाहि नो असे पायुभिरजस्मैष्ट्त प्रिये सदीन आ श्रीशुकान । मा ते भ्यं जीरितार यविष्ठ नुनं विदन्मापर सहस्वः ॥ ४॥

भा० — हे (आने) अग्नि के समान प्रकाशक विद्वन् ! परमेश्वर ! राजन् ! तू (नः) हमें (अजस्तैः) निरन्तर, कभी नाश न होने वाले, स्थायी (पायुभिः) पालन करने के नाना उपायों से (पाहि) पालन कर (उत) और तू (ग्रुगुकान्) अग्नि के समान कान्ति और ग्रुग्ब तेज से चमकता हुआ हमारे (ग्रिये सदने) प्रिय गृह में और देश में (आ) आ। हे (यविष्ठ) दुखों से छुड़ाने हारे ! हे बलवन् ! (नृनं) निश्चय से (जिरितारं) स्तुतिशील विद्वान् पुरुष को (ते भयं) तेरा भय (मा विदत्) न प्रतीत हो और हे (सहस्वः) सहनशील ! बलवन् ! और (अपरम्) अन्य भी किसी प्रकार का उसको (भयं मा विदत्) भय न प्राप्त हो । मा नो श्रुग्ने उन्ने सुजो श्रुग्वयाविष्यवे िपवे दुच्छुनाये ।

सादत्वते दर्शते मादते नो मारीपते सहसावन्परा दाः ॥४॥१०॥ भा०-हे (अग्ने)अग्ने ज्ञानवन्! अग्नि के समान तेजस्विन्! शतु और दुष्ट पुरुषों को अग्नि के समान संताप देने हारे राजन्! परमेश्वर! तू (नः) हमें (अवाय) पापाचारी हत्यारे (अविष्यवे) हिंसा करने की इच्छा करने वाले, (रिपवे) शत्रु और (दुच्छुनाये) दुःख-दायी, सुखनाशक (द्वते) दांत वाले, ज्याघ्र आदि और (दशते) काटने वाले सर्प, वृश्चिक आदि (अदते) खाजाने वाले और (रिपते) हिंसा करने वाले, इनके लिये (नः) हमें (मा अवस्ज) कभी न छोड़ और इनके सुख के लिये, हे (सहसावन्) बलवन्! हमें (मा परा दाः) कभी मत त्याग कर। जैसे अग्नि के सिमीप रहते हुए, चौर, सर्प, ज्याघ्र आदि से भी कोई भय नहीं रहता उसी प्रकार उत्तम नायक और विद्वान् वैद्य तथा बलशाली रक्षक के रहते हुए भी इन सब कष्टदायी पदार्थों से भय नहीं रहता।

वि घ त्वावाँ ऋतजात यंसद् गृणानो असे तुन्वे वर्षथम्। विश्वादि दिचो कृत वा निनित्सोरि भिह्नुतामासि हि देव विष्पद्॥६॥

भा०—हे (ऋतजात) सत्यज्ञान, धनैश्वर्य और बल में विशेष रूप से प्रसिद्ध ज्ञानवन्! ऐश्वर्यवन्! हे अग्ने ! तेजस्विन्! विद्वन्! प्रभो! (व्या-वान्) तुझ सहायक को प्राप्त होकर तेरे समान बलवान् पुरुप (गृणानः) स्तुति या उपदेश करता हुआ (तन्वे) शरीर की रक्षा के लिये (वरूथं) वरण करने योग्य, आच्छादन करने योग्य कवच को (वियंसत्) विशेष रूप से बांधता है और वह (विश्वात्) सब प्रकार के (रिरिक्षोः) हिंसाकारी शतु (उत्तवा) और (निनित्सोः) निन्दक पुरुप से (वियंसत्) बचाता है। हे (देव) देव! विद्वन्! विजय शील ! तू (अभि हुताम्) कुटिलाचारी लोगों का (विष्यद् असि) विविध उपायों से बाधक है। त्व ताँ अप्र उभयान्वि विद्वान्चोष प्रपित्वे मनुषो यजत्र। आधिपित्वे मनुषे शास्यों भूर्मभूजेन्य उशिरिभुनोक्तः ॥ ७॥

भा० है (असे) अप्रणी! असि के समान तेजस्विन्! शासक! है (यजत्र) दानशील एवं सत्कार, मान पूजा के योग्य (त्वं) तू (तान्)

उन (उभयान्) दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे ज्ञानी और अज्ञानी छोटे और बड़े (मनुष्) सब मनुष्यों को (विद्वान्) जानता हुआ (प्रिपत्वे) प्राप्त होने पर (विवेषि) विवेक पूर्वक न्याय करता है और (अभिपित्वे) सब तरफ़ से प्राप्त होने वाले देश में या अधिकार प्राप्त होजाने पर (मनवे) तू मनुष्यों के हित के लिये (शास्यः भूः) शासन करने योग्य और शास अर्थात् खड़ आदि शस्त्र धारण करने में कुशल हो। और (उशिग्भिः) तुझे चाहने वाले अपने प्रिय सहयोगियों से (मर्मुजेन्यः) सजाने योग्य, अलंकारों से सुभूपित करने योग्य होकर तू (न अकः) मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर।

अवोचाम निवर्चनान्यस्मिन्मानस्य सूतुः संहसाने श्रुग्नौ । व्यं सहस्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥८॥११

भा०—जो (मानस्य) ज्ञानवान् पुरुषों और शतुनाशक सैन्यों का (स्तुः) स्ट्रालक है (अस्मिन्) उस (अग्नौ) अप्रणी, ज्ञानवान् नायक के निमित्त हम (निवचनानि) निश्चित सत्य वचनों का (अवोचाम) उपदेश करें और उस (सहसाने) शतु पराजयकारी पुरुष के अधीन रहकर (वयम्) हम लोग (ऋषिभः) विद्वान् वेदमन्त्रार्थ-द्रष्टा पुरुषों और वेदमन्त्रों से (सहस्रम्) सहस्रों ज्ञान और ऐश्वर्य (सनेम) प्राप्त करें और हम (इप) अन्न, (वृजनं) पाप निवारक बल और (जीरदानुम्) उत्तम जीवन (विद्याम) प्राप्त करें। इत्येकान्द्रशोवर्गः॥

## [038]

अगस्य ऋषिः ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ छन्दः—१, २, ३ निचृत्, त्रिष्टुप् । ४,५ विष्टुप् ।

श्रुनुर्वार्षं वृष्ट्भं मुन्द्रजिह्नं वृहुस्पति वर्धया नव्यमकैः। गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा श्राशृगवन्ति नवंमानस्य मतीः॥१॥

 भा०—हे विद्वान् ! त् ( अनर्वाणम् ) अश्वादि से रहित होकर भी ( बूपमं ) जो मेव के समान शस्त्रादि वर्षण करने में चतुर, ( मन्द्रजिह्नं) हर्षोत्पादक, गम्भीर वाणी बोलने हारे, (बृहस्पतिम्) बड़े शास्त्रज्ञान और चेदवाणी और बड़े राष्ट्र के पालक, (नन्यं) स्तुति योग्य, ज्ञानी और वीर पुरुष को (अर्कें: वर्धय) अन्नों द्वारा बढ़ा, उसका पालन कर। (गाथान्यः) 'गाथा' अर्थात् उत्तम वेदादि शास्त्र की कथा या ज्ञानवाणी को दूसरों तक पहुं-चाने वाले, और स्वामि की वाणी को धारण करने वाले वीर (सुरुवः) उत्तमकान्तिमान् ! तेजस्वीं, ( नवमानस्य ) मान करने योग्य पुरुष की (देवाः मर्ताः) विद्वान् और साधारण पुरुष भी (आशुण्वन्ति) सब प्रशंसा करते और कीर्त्ति सुनते हैं। (३) परमेश्वर पक्ष में-परमेश्वर अन्य पर आश्रित न होने से 'अनर्वा' है या उससे बढ़ कर न्यापक दूसरा न होने से भी वह 'अनर्वा' है, समस्त सुखों की वर्षा करने ये 'वृपभ' है उसकी वेदवाणी कृषकों को मेघ ध्वनि के समान हर्षजनक होने से वह 'मन्द्रजिह्न' है महान् ब्रह्माण्ड भा पालक होने से 'बृहस्पति' है । हे विद्वन्! तू उसको ( अर्कें: ) उत्तम अर्चना करने वाले वेदमन्त्रों से ( वर्धय ) बढ़ा । उसके गुणों को प्रचारित कर । वह आचार्य के समान वेदवाणी को हम तक पहुंचाने वाला, सूर्य के समान उत्तम कान्तिमान स्तुति करने योग्य है। उसकी सब लोग कथा को रुचि करके सुनें। बृहस्पतिर्बह्मणो-्धिपतिः। वेद का पालक 'बृहस्पति' है।

तमृत्विया उप वार्चः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि । चृहस्पतिः स हाञ्जो वरासि विभ्वाभवत्समृते मात्रिश्वा ॥२॥

मा०—जिस प्रकार (सर्गः देवयताम्) जल की कामना करने वाले कृपकों के लिये जल बड़ा हर्पकारी होता है और (ऋत्विया वाचः तम् उप सचन्ते) या पात्रस ऋतु की वाणियां उस मेघ को लक्ष्य करके उपस्थित होती हैं और जिस प्रकार (मातरिश्वा ऋते विभ्वा वरांसि अञ्जः



सम् अभवत्) वायु या आकाशस्य मेघ जल या अन्न के नि मेत्त बड़ा बल-शाली होकर, उत्तम जलों को देकर अन्न उत्पन्न करता, या उत्तम जलों को ही प्रकट करता है। उसी प्रकार (यः) जो पुरुप (सर्गः न) जुलों के समान या उत्पन्न सृष्टि या सन्तित के समान (देवयताम्) विद्या आदि की क़ामना करने वाले या अपने को 'देव' विद्वान् बनाना चाहने वाले, या 'देव' परमेश्वर की उपासना करने वालों को हर्ष जनक ( असर्जि ) होता है (तम् ) उसको (ऋत्वियाः) ज्ञानवान् सदस्य पुरुषों की सभी (वाचः) वाणियां (उप सचन्ते) श्रप्त होती हैं। वह ही (बृहस्पतिः) बड़े राष्ट्र और वेद के पालक आचार्य ब्रह्मवेत्ता है। (सः हि) वहीं निश्चय से (मात-रिश्वा ) वायु में श्वास के समान निरन्तर चलने वाले वायु के समान (मातरिश्वा) ज्ञान करने वाले प्रमाता आत्मा वा परमेश्वर के अधीन गति करने वाला विद्वान (ऋते) उस सत्य स्वरूप परमेश्वर में (विभवा )उसी विसु परमेश्वर के साथ ( सम् अभवत्) जा मिलता है। (२) इसी प्रकार राजा को (ऋत्वियाः वाचः ) सदस्यों की सभी वाणियां (तम् ) उसी समापति को लक्ष्य करके प्रस्तुत होती हैं, जो विधाता के समान विद्वानों के बीच सभापति बना दिया जाता है। वह राजा या सभापति बड़े भारी ज्ञान से(ऋते)राष्ट्रैश्वर्य और सत्य न्याय के बलपर (सम् अभवत्) अच्छी प्रकार अधिकार करे वह ही ( वरांसि अञ्जः ) उत्तम वातों को प्रकट करने वाला कान्तिमान् होकर वरने योग्य उत्तम वचनों, ज्ञानों और कर्मों को प्रकट करें 🌃 (३) सूर्य के समान परमेश्वर भी सृष्टि कर्त्ता होने से 'सर्ग' है। सब ऋतुओं से युक्त सूर्य के सब्पाणों के नाम भी उस पर संगति खाते हैं। वह सब श्रेष्ठ पदार्थों को प्रकट करता है वह बड़े सामर्थ्य से ज्ञान में एक अद्वितीय है। उपस्तुति नमसु उद्यति च श्लोक यंसत्सवितेव प्र बाहू। श्रस्य कत्वाहुन्यो यो श्रस्ति मृगो न भीमो अर्चस्तु विष्मान्॥ ३॥

भा०-(यः) जो (मृगः न) सिंह के समान (भीमः) भयंकर ( तुविष्मान् ) बहुत से बलों और बलवान् पुरुषों का स्वामी और (यः) जो (अहन्यः) कभी किसी से मारा नहीं जा सके (अस्य) उस (अरक्षसः ) बाधक शत्रुओं से रहित पुरुष के (करवा ) उत्तम कर्म और ज्ञान बल से मनुष्य ( सविता इव ) सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी होकर (बाहू ) अपनी दोनों बाहुओं द्वारा ही (उपस्तुति) प्रशं-सा और (नमसः) शस्त्र बल के ( उद्यति ) उत्थान और (श्लोकञ्च) वेदा-दि योग्य वाणी अर्थात् ब्रह्मज्ञानी लोगों को भी ( प्रयंसत् ) अच्छी प्रकार अपने वश करता है। (२) परमेश्वर अमर होने से 'अहन्य' है। खोजने योग्य और ग्रुद्ध होने से 'मृग', दुष्टों के प्रति भयकारी होने से 'भीम' है। विव्यनाशक होने से 'अरक्षस' है। उसके ज्ञान बल से मनुष्य भी स्तुति पावे, अन्नादि बल का अभ्युद्य और वेद ज्ञान प्राप्त करे। श्चस्य श्लोकी दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यसचन्तभृद्विचेताः। सगाणां न हेतयो यन्ति चेमा वृहस्पतेरहिमायाँ श्रभिद्यन् ॥४॥ भा०-( श्लोकः दिवि ) जिस प्रकार मेघ की गर्जना अन्तरिक्ष में होती है उसी प्रकार ( अस्य बृहस्पतेः ) इस वेद पालक विद्वान् पुरुष की

भा०—(श्लोकः दिवि ) जिस प्रकार मेव की गजना अन्तरिक्ष में होती है उसी प्रकार (अस्य बृहस्पतेः ) इस वेद पालक विद्वान् पुरुष की (श्लोकः ) वेदवाणी, वेदोपदेश भी (यक्षश्रुत् ) उपासना करनेवालों को अधिक पालन पोपण करने वाला और (विचेताः ) विविध ज्ञानों से युक्त होकर (पृथीन्याम् अत्यः न) पृथिवी में वेगवान् अश्व के समान (दिवि ) ज्ञान की कामना करने वाले और (पृथिन्याम् ) पृथिवी के समान ज्ञानरूप जल को धारण करने वाले शिष्य की चित्त भूमि में (ईयते ) प्राप्त होता है। और (चून् ) दिनों दिन (बृहस्पतेः ) वेदज्ञ विद्वान् की (इमाः ) ये वेदवाणियां (मृगाणां हेतयः न) इंढ २ कर शिकार करने वालों का वाणों के समान (अहिमायान् ) सर्प के समान कुटिलाचारों तथा मेव के समान चेष्टा वाले, आत्मा को दक लेने वाले

अज्ञानी पुरुपों को भी ( यन्ति ) पहुंचती है ओर इनकी कु.टिलता और अज्ञान का नाश करती हैं। (२) अथवा छान्दसो वर्णविपर्ययः। (अहिमायान् अधिमायान् ) उस परमेश्वर की वेद वाणियां अधिक बुद्धि-मान् पुरुषों को प्राप्त होती हैं। उसका वेद ज्ञान (दिवि) ज्ञानवान् , विद्वान् और इस भूलोक में वेगवान् अध के समान ज्ञानप्रदान करता <mark>है। वह उपासकों का पालक,</mark> विशेष ज्ञानप्रद है।

ये त्वां देवोछिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपुर्जावंति पुजाः। न दूढ<u>यें त्र</u>ेत्रु द्वासि बामं वृह्हस्पते चर्यस इत्पियारुम्।।।।१२॥

भा0-जैसे क्रपक वा शकट के स्वामी सांड को या बैल को आदर से देखकर उसपर आजीविका करते हुए भी (पच्चाः) पैट्ल चलते २ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं उसी प्रकार हे ( देव ) दानशील बहादान के देने वाले विद्वन् ! ( बृहस्पते ) वेदज्ञ ! ( ये ) जो ( पापाः ) पापी जन भी ( त्वा ) तुझ को (उल्लियम्) गौओं के साथ विचरने वाले सांड के समान ज्ञान पदान करने वा वेद वाणियों के साथ विचरने वाले ज्ञानवर्षक, गोतम, विद्वान् ( मन्यमानाः ) जानते हुए आदरपूर्वक ( भद्रम् ) सुखकारी तेरे ( उप जीवन्ति ) समीप आकर रहते हैं, तेरी ही उपासना करते हैं वे भी (पजाः) ज्ञानवान् हो जाते हैं और उत्तम पद तक पहुंच जाते हैं। परन्तु हे ( बृहस्पते ) विद्वन् ! तू भी ( वामम् ) उत्तम ज्ञान को (ढ़्ढ्ये) दुष्ट चित्त वाले पुरुष में (न अनु दासि) अनुकूल, सुखप्रद रूप में प्रदान नहीं करता है। प्रत्युत (पियारुम् ) हिंसक दुष्ट पुरुष को ( चयसे इत् ) नाश ही कर देता है। अथवा (पियारुम्) ज्ञान रस के पान करने वाले को भी ( चयसे इत् ) तू प्राप्त होकर ज्ञान का पान करा देता है। (२) हे परमेश्वर जो पापी जन भी तुझे गौ के समान समझ तेरी सेवा करते हैं वे भी तुझे प्राप्त होते हैं, दुई दियों को तू सुख नहीं देता। दुष्ट को तु नाश कर डालता है।

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स्रि। शश्चद्रवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मद्यक्तः प्रणश्यति ॥गीता॥ इति द्वादशो वर्गः॥
सुप्रैतुः सूयवेसो न पन्था दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न सित्रः।
ग्रानवांगी ग्राभि ये चत्तेते नोऽपीवृता ग्रापोर्श्वनती ग्रास्थः॥६॥

भा० हे विद्वन् ! हे परमेश्वर ! (पन्थाः न) मार्ग जैसे (सुप्रेतुः सूय-वसः ) उत्तम साधन रथ आदि से जाने वाले और उत्तम अन्नादि साथ लेकर चलने वाले को सुख पूर्वक उद्देश्य तक पहुंचा देता है उसी प्रकार तू भी (सुप्रैतुः) उत्तम सदाचार से, सत्कर्भ से आगे बढ़ने वाले और ( सुयवसः ) उत्तम अन्न आदि भक्ष्य पदार्थों को उपभोग करने वाले को या उत्तम रीति से विपयों को त्याग करने का साधन करने वाले वैराग्य वान् को छक्ष्य तक पहुंचा देता है। ( मित्रः न ) मित्र जिस प्रकार ( परिप्रीतः ) अति प्रसन्न होकर (दुर्नियन्तुः) दुःख से शासन करने वाले, अन्याय मार्ग मे जाने वाले राजा को भी हित से बुरे मार्ग से हटाकर न्याय मार्ग में चलाता है उसी प्रकार तू भी (परिप्रीतः) अपनी इन्द्रिय आदि को नियम में रखने से असमर्थ स्विलित पुरुष को सन्मार्ग में चलाता है। (ये) जो (अनर्वाणः) उत्तम धर्म मार्ग से जाने वाले, तेरा साक्षात् करते हैं या ( अभि चक्षते ) अन्यों को उपदेश करते हैं वे ( अपीवृताः ) सत्य मार्ग में स्थिर होकर या उत्तम वस्त्रादि से ढके रहकर भी (अप-ऊर्णुवन्तः ) किसी सत् तत्व को आच्छादित न करते हुए हमारे सामने ( अस्युः ) रहें। वे सब तत्व खोल २ कर कहें। सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न स्रवतो रोधचकाः। स विद्वा उभयं चष्टे अन्तर्वृहस्पतिस्तर् आपश्च गुर्धः॥ ७॥ भा०-जिस विद्वान के पास (स्तुभः) ब्रह्मचर्य से बीर्य

का स्तम्भन करने वाले ब्रह्मचारी गण, (स्तुभः अवनयः न ) उत्तम भूमियां जिस प्रकार स्वामी को प्राप्त होती हैं और (स्रवतः) बहती हुई (रोधचकाः) तटों और भंवरों वाली निद्यां (समुद्रं न) समुद्र को जिस प्रकार आप से आप पहुंच जाती हैं उसी प्रकार (अवनयः) विद्या दान के लिये उत्तम भूमि, बत और ज्ञान के पालक, (स्तुभः) वीर्य का स्तम्भन करने हारे विद्या-र्थी ( स्रवतः ) उदार हृदय, आगे बढ़ने वाले, प्रगति शील ( रोधचकः ) निरोध, इन्द्रिय संयम के करने वाले होकर (यं) जिस (समुद्रं) विद्या के अगाध सागर रूप प्रजापति, आचार्य विद्वान् को ( यन्ति ) प्राप्त करते हैं। (सः) वह (विद्वान्) विद्वान् (वृहस्पतिः) बड़े राष्ट्र के स्वामी के समान वेद वाणी या बहा ज्ञान का पालक (गृधः) विद्यार्थियों को हृद्य से चाहता हुआ, या उपदेश योग्य ज्ञान को धारण करने हारा होकर (उभयं) ऐहिक पारमार्थिक विज्ञान दोनों का ( चष्टे ) उपदेश करता है। वह स्वयं विद्वान् अज्ञानी विद्यार्थियों के लिये (तरः) ज्ञान बढ़ाने और अज्ञान से पार ऊतारने वाला होने से 'तर' अर्थात् नौका के समान है और (आपः च) आप्त और जलों के समान उनके आचार चरित्र ग्रुद्ध करने हारा होने से 'आपः' है। (२) राजा के पक्ष में—( अवनयः न स्तुभः ) भूमियों के समान स्तुति शील बली और हिंसाकारी सेनाएं और ( दोधचकाः स्रवतः न) बहती निद्यों के समान वे वेग से जाने वाले पर राष्ट्र चक्र की रोकने वाली आप से आप प्राप्त होती हैं वह विद्वान् राजा, (गृध्रः) लक्ष्मी का आकांक्षी, ( बृहस्पतिः ) बड़े राष्ट्र का स्वामी ( उभयं अन्तः ) स्वपक्ष और परिपक्ष दोनों के बीच खड़ा देखता है। वह स्वयं शत्रुनाशक होने से संग्राम के पार पहुंचाने से दूर है और (आपः च) जलों के समान शत्रु दल के हाल जानने और वज्र समान होने से 'आपः' है। आपी वै वज्रम्। रात॰ ॥ (३) परमेश्वर को (स्तुभः) सब स्तुति शील एवं स्तुति-यां भी स्वामि को भूमियों के समान और समुद्र को बहती नदियों के समान पहुंचाती हैं। स्तुतियां भी कैसी ? जो बहती हुईं और 'चक' अर्थात् कर्त्तापन को निरोध करती हुईं। सर्वज्ञ प्रभु सब लोकों का स्वामी स्वयं तराने वाला स्वयं जलों के समान शान्ति कर एवं प्राप्त करने योग्य परम वैद्य है वह दोनों हो भीतर अन्तः करण में दिखाई देते हैं। अथवा (तरः आपश्च) वहीं समुद्र और वहीं नाव है।

्यवा महस्तुविजातस्तुविष्मान्वहस्पतिर्वृष्मो धायि देवः। सनः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥५॥१३॥

भा०—वह (महः) महान् , (तुविजातः) अपने से बढ़े विद्यावृद्ध से उत्पन्न, (तुविप्मान्) शरीर आत्मा से बलवान् , (वृहस्पतिः)
वेदन्न विद्वान् (देवः) विद्यादाता होकर (वृप्मः) वर्षणशील मेघ
के समान एवं सर्व श्रेष्ट रूप से (धायि) धारण किया जाता है। (सः)
वह (स्तुतः) प्रशंसायोग्य पुरुष (नः) हमें (वीरवत्) उत्तम वीरों,
पुत्रों से युक्त और (गोमत्) उत्तम भूमि, वाणी और पशुओं से युक्त
ज्ञान और ऐधर्य (धात्) स्वयं धारण करे और हमें प्रदान करे। हम
(इपं वृजनं जीरदानुं विद्याम) अन्न या मनोकामना, वल, और जीवन
प्राप्त करें। (२) परमेश्वर के पक्षमें—(तुविजातः) बहुत से ज्ञानों
से प्रसिद्ध या बलशाली, सुखों का वर्षक, दाता, प्रकाशक, धारण किया
जाता है। इति त्रयोदशो वर्षः।

## [ \$3\$]

श्रगस्त्य ऋषिः ॥ श्रवोषधिस्यां देवताः ॥ छन्द—१ जिष्णक् । २ सारगुष्णक् ३, ७ स्वराङ्गिष्णक् । १३ विराङ्गिष्णक् ४, ६, १४ चिराङनुष्टुष् । ५, ५, १५ विराङ्गिष्टुष् । १०, ११ निचृत् ब्राह्मयनुष्टुष् । १२ विराङ्

कर्न्नतो न कंकतोऽथी सर्तानकंद्भतः द्वाविति प्लुषी इति न्य देहण अलिप्सत ॥ १॥

भा०-(कंकतः न) अति चञ्चल के समान (कंकतः) विष वाला जीव होता है। (अथो ) और (सतीन कङ्कतः) वह विषैला जीव जल धारा के समान कृटिल चाल से चलने वाला होता है। (हो इति) इन दोनों ही प्रकारों के जीव देखे जाते हैं। और वे दोनों ( प्रपी ) काटने पर भिन्न २ प्रकार से दाहकारी होते हैं । वे जीव (अदृष्टाः) प्रायः देखने में नहीं आते तो भी (नि अलिप्सत) वे छुपे रूप से अपने शिकार को पकड़ते हैं और काट लेते हैं। डांस आदि उड़ने और फुदकने <mark>वाले जानवर और जल के समान तरल</mark> वा कुटिल गति से जाने या सरकने वाले सांप गोह आदि विवेले जन्तु छुपे ही रहते हैं, वे काट भी लेते हैं।

> <mark>ऋद्यान्हन्त्यायत्यथी हन्ति परायती।</mark> अथो अवष्नुती हन्त्यथी पिनष्टि पिषुती ॥ २॥

भा - विपनाशक ओषधि कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के गुण रखती है । जैसे ओपधि (आयती ) समीप आती हुई (अदृष्टान् ) न दीखने वाले विष जन्तुओं को (हन्ति ) नाश कर देती है।।अथो) और (परायती) दूरं जाती हुई भी वह (हन्ति) अपने पूर्व प्रभाव या मादकता से उनका नाश कर देती है। (अथो) और वह उनको (अवव्रती हन्ति) ऐसे मारती है जैसे मानो कृट कृट कर आघात करती है। वे उसके प्रभाव से तड़प २ कर मरते हैं । अथवा औषधि (अवध्नती) कूटी जाती हुई भी अपने उम्र गन्धों से विषेले जन्तुओं को (हन्ति) नाश कर देती है और ( पिंशती ) पीसी जाकर, और भी सूक्ष्म होकर वह ( पिनष्टि ) विष जन्तु को मानो पीस डालती है। उनका सर्वथा नाश कर देती है।

शरासः करारासो दर्भासः सैर्या उत ।

मौज्जा श्रद्धा वैरिणाः सर्वे साकं न्यलिप्सत ॥ ३॥

भा०-( शरासः ) शर अर्थात् सरकण्डे के समान, ( कुशरासः ) छोटी जात के सरकण्डे के समान, (दर्भासः) दाभ या कुशा घास के समान, (सैर्या उत) निद्यों, तालाबों के तटों में उत्पन्न घासों के बीच, (मीञ्जाः) मूंजों में रहने वाले (बैरिणाः) वीरण नाम तृणों में रहने वाले ये नाना प्रकार के (अदृष्टाः) उनके बीच न दीखने वाले विपेले जन्तु (सर्वे) सब (सार्क) उन र तृण आदि पदार्थों के साथ ही (नि अलिप्सत) चिपटे रहते और उनमें छुपे रहते और घात लगाये रहते हैं।

नि गावो गोष्ठे असद्ति मृगासो अविज्ञत । नि केतवो जानानां न्यर्टेट्टा अलिप्सत ॥ ४॥

भा॰—(गावः) गौएं जिस प्रकार (गोष्ठे) गोशाला में (नि असदन्) शान्त होकर खड़ी रहती हैं। (मृगासः) हिंसक जन्तु जिस प्रकार वन में (नि अविक्षत) छुपे र घुसे रहते हैं (केतवः जनानां) जिस प्रकार मनुष्यों के बीच में ज्ञान या ज्ञानी पुरुप शान्त भाव से रहते हैं उसी प्रकार विषेले जीव भी अपने र स्वभाव अनुसार (अदृष्टाः) छुपे रहकर (नि अलिण्सत) पड़े रहते हैं।

पृत उत्ये प्रत्येदश्चन्प्रद्वोषं तस्करा इव । अर्द्या विश्वेद्याः प्रतिबुद्धाः अभूतन ॥ ४॥ १४॥

भा — ये सभी विषधारी जीव जो दिन को छुपे रहते हैं (एते उ त्ये) वे पूर्वोक्त सब (प्रदोपं) रात्रि के प्रारंभ समय में (तस्कराः इव) चोरों के समान (प्रति अद्दश्रन्) प्रत्यक्ष रूप में दीखा करते हैं। (अद-ष्टाः) जो जीव प्रायः नहीं भी दीखते, वे भी (विश्वद्याः) सब की दृष्टि में आकर पा स्वयं सब कुछ देखते हुए (प्रतिवुद्धाः) खूब अपने तर्ई साव-धान, सचेत (अभूतन) होकर रहते हैं। अथवा रात्रि में न दीखने वाले जीव भी सबको नहीं दीखते, इसिलये हे पुरुषो ! आप सब सचेत होकर रहो। इति चतुर्दशो वर्गः॥

द्यौवः पिता पृथिवो माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । अद्यु विश्वदृष्टास्तिष्ठेतेलयेता सु कम् ॥ ६॥ भा०—( द्यौः ) सूर्य या आकाश, मेघादि वृष्टि द्वारा पालक होने से (वः पिता) तुम जीवों का पालक, पिता के समान है। (पृथिवी माता) ं<mark>यह पृथिवी सबकी माता के समान है । (सोमः भ्रातः) ओषधि गण और</mark> चन्द्रमा भरण करने वाला होने से सबके भ्राता के समान है। (अदितिः) ये सब उत्पन्न जीव जन्तु (स्वसा) सब अपने २ सामर्थ्य से चलने, सरकने वाले या सुख से रहने वाले होने से 'स्वसा' अर्थात् भगिनी के समान है। ये (अदृष्टाः ) कुछ जो देख नहीं पड़ते, दूसरे (विश्व हृष्टाः ) जो सबको देख पड़ते हैं वे सभी (तिष्ठत ) हे जन्तु गणो ! तुम रहो और ( सुकम् इळयत ) अच्छी प्रकार सुख पूर्वक विचरो । ये अंस्या ये अङ्ग्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः। अदृष्टाः किं चुनेह वः सर्वे सार्क नि जस्यत ॥ ७॥

भा०—(ये) जो (अंस्वा) कन्धों के वल सरकने वाले, (ये अंज्ञया ) जो अंग अर्थात् पावों के वल चलने वाले, (सूचीका) सूई के समान कांटे से काटने वाले और (ये) जो (प्रकङ्कताः) अति चंचल, अति वेगवान, अति तीव वेदना देने वाले हैं जो (किंचन) कुछ भी (इह) यहां (अदृष्टाः) दिखाई नहीं पड़ते, हे (सर्वे) सब जीवो ! (वः) तुम सब (साकं) एक साथ ही ( नि जस्यत ) हमें छोड़ जाओ या नष्ट हो जानी । उत्पुरस्तात्स्य एति विश्वहिष्टा अहिष्टा।

त्र्यदृष्टान्त्सर्वाञ्जमभयुन्त्सर्वाश्च यातुष्टान्यः ॥६॥

भा०—( विश्वदृष्टः ) सबके देखने योग्य, ( अदृष्टहा ) न दीखने वाले दोपों को भी नाश करने वाला, ( सूर्यः ) सूर्य ( पुरस्तात् ) आगे, पूर्व की ओर ( उत् एति ) उदय होता है। वह ( सर्वान् ) सब ( अद-ष्टान् ) न दीखने वाले प्राणियों और ( सर्वाः च ) सब प्रकार की ( या नुधान्यः) पीड़ा देने और कुटिल चाल धारने वाली जीव जातियों को भी ( जम्भयन् ) दूर करता हुआ प्रकट होता है।

उद्देपप्तद्सौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन् । ज्यादित्यः पर्वतेभ्या विश्वदृष्टो अदृष्ट्हा ॥ ६ ॥

भा०— जिस प्रकार (सूर्यः) सूर्य (पुरु) नाना बहुत से विषों और (विधानि) सभी अन्धकारों को (जूर्वन्) नाश करता हुआ (उत् अपसत्) ऊपर उठता है। उसी प्रकार (पर्वतेभ्यः) पर्वतों से (आदि-व्यः) नाना प्रकार के रस ओपधियों का संग्रह करने वाला विष वैद्य (विश्व-दृष्टः) सब प्रकार जन्तुओं और ओपधियों के गुण दोपों को प्रत्यक्ष परी-क्षण से देखने हारा होकर (अदृष्टहा) न देखे हुए विषों और रोगों को भी नाश करने में समर्थ होता है।

सूर्ये विषमा सजामि <u>दिते सुरावतो गृहे ।</u> सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजन हरिष्ठा मर्घु त्वा मधुला चंकार ॥ १०॥ १४॥

भा॰ सुरावतः) सुरा अर्थात् आसव वनाने वाले के घर में (हति) पात्र जिस प्रकार रखा रहता है और उसमें भाप बना आसव बूंद २ टपकता है, उसी में सब समाता जाता है उसी प्रकार मैं भी (विषम्) विष को (सूर्य) सूर्य में (आ सजामि) विलीन करता जाऊं (सो चित्) वह जिस प्रकार (न मराति) नहीं नष्ट होता और (नो वयं गराम) न हम ही प्राण त्याग करते हैं। (अस्य योजनं) इसका लगाना विष को (आरे) दूर करता है। (हरिष्ठाः) विष हरने के कार्य में यह पदार्थ बड़ा उपयोगी होकर हे पुरुष! या हे विष! (त्वा) तुझको भी (मधु चकार) मधुर, सहय कर देता है। इसी प्रकार हे मनुष्य रोगिन्! (मधुला) यह मधु देने वाली ओषधि या यह विष वैद्य भी तुझे सुख दे। इति पञ्चदशो वर्गः॥

ह्यचिका शकुन्तिका सका ज्ञास ते विषम्। सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हिएष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥११॥ a your work

भा०—( इयत्तिका ) इतनी छोटी सी ( शकुन्तिका ) पंख वाली ( सका ) वह चिड़िया ( ते विपम् ) तेरे विप को खा जाती है । ( सो चित् नु ) वह भी तो ( न मराति ) नहीं मरती है । ( नो वयं भराम ) इसी प्रकार हम भी न मरें । ( अस्य योजनम् ) इस जन्तु का योग भी ( आरे ) विप को दूर करता है ( हरिष्ठाः ) वह भी विप को हरने वाले पदार्थों के आश्रय है । उसी प्रकार हे विप ! 'मधुला' विप को मधुर करने वाली ओषधि ही ( त्वा मधु चकार ) तुझे मधुर या सहय कर देती है ।

तिः सप्त विष्णुलिङ्गका विषस्य पुष्पमत्तन् । ता श्चिन्नु न मरिन्ति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥ १२॥

भा०—( त्रिः सप्त ) २१ प्रकार की ( विष्पुलिङ्गकाः ) विष खा जाने वाली छोटे पक्षियों की जातियां हैं जो (विषस्य) विष के ( पुष्पम् ) अति पुष्ट या प्रवल अंश को ( अक्षन् ) खा जातो हैं। और वे भी नहीं मरतीं। इसी प्रकार के विष नाशक कारण के विद्यमान रहते हुए भी हम नहीं मर सकते। अस्य योजनं इत्यादि पूर्ववत्।

> नुवानां नेवतीलां विषस्य रोपुंषीणाम्। सर्वीसामग्रमं नामारे श्रम्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चेकार ॥ १३॥

भा०—मैं ( नवतीनां नवानां ) ९० + ९ = ९९ निन्यानवे ( वि-पस्य ) विष को ( रोपुषीणाम् ) हरने वाली ( सर्वासाम् ) समस्त ओष-धियों का (नाम) नाम और स्वरूप (अग्रभम् ) ॡं , उनको जान्ं , उनका अन्यों को उपदेश कहं। ( आरे अंद्य योजनम् ) इत्यादि पूर्व वत्! विष के ९९ प्रकार और उनके ९९ ही प्रकार के प्रतिबन्धक उपाय हैं। ि जिः सप्त मंयूर्यः सप्त स्वसारो श्रुग्रुवः । तास्ते विषं वि जिम्रिर उद्देकं कुम्मिनीरिव ॥ १४ ॥

भा०—( जिः सप्त मयूर्यः ) ३ × ० = २१ प्रकार के मयूर जाति के पिक्ष हैं और ( सप्त स्वसारः ) सात प्रकार की स्वयं गति करने वाली (अग्रुवः) निद्यां या नाड़ियां होती हैं । वे सब ( विष विजिन्निरे ) विशेष रूप से विष का ऐसे दूर करती हैं, जैसे कहारियां या निद्यां जल को हर ले जाती हैं । उनके पुनः स्पर्श से विष दूर हो जाता है । मुर्गी की जातियों का गुदा भाग सप के काटे के विष को वार २ लगाने से चूस लेता है। कम से एक के बाद एक लगाने से २१ मुर्गियों के डाद विष शमन हो जाता है । ऐसे पिक्षियों की २१ प्रकारें होना सम्भव हैं।

इयक्तकः कुषुम्भकस्तकं भिनुक्रवश्मना । ततो विषं प्र बावृते पराकृरिनु सुंवतः ॥ १४॥

भा०—(कुसुम्भकः) वहने वाला भी (इयत्तकः) इतना छोटा सा होता है। ((तकं अश्मना भिनिध्धि) उसके विप के प्रस्तर या शख से छेद दूं। (ततः) उससे (विषम्) विप (पराचीः संवतः अनु) दूर २ तक जाने वाली धाराओं में (प्रवावृते) फूट निकलता है। कुषुम्भकस्तद्ववीद् गिरेः प्रवर्तमानकः। वृश्चिकस्यार्सं विषम्रसं वृश्चिक ते विषम् ॥१६॥१६॥२४॥१॥

भा०—( कुपुम्भकः ) छोटा सा नेवला ही जो (गिरेः प्रवर्त्तमानकः)
पर्वत से ही पला हुआ आता है वह (तत् अववीत् ) यह उपदेश करता
है। ( वृश्चिकस्य ) वृश्चिक का (विषम् ) विष उससे (अरसम् ) निर्वल
है। तो फिर हे (वृश्चिक ) काटने वाले जन्तु! विच्छू! (ते विषम् अरसम् ) तरा विष अव प्रवल विष नहीं है। तेरी भी ओषधि नकुल आदि
प्राणियों में विद्यमान है। इस सूक्त के ८वें मन्त्र में सूर्य को जहां विष
नाशक वतलाया है वहां सूर्य वर्ग में पठित अर्क पत्री, आदित्यभका

and of Smake Cole

आदि ओषधियों का भी उपदेश विष प्रयोग पर जानना चाहिये। 'अर्क' के अनुभूतःचिकित्सा सागर में नीचे लिखे गुण प्राप्त होते हैं—

- (१) सर्प का विष उतारने के लिये उसके दंश पर आकड़े का दूध टपकाता रहे जब तक शरीर में विष रहेगा तब तक दूध सुखता रहेगा जब विष का दोष शरीर में न रहेगा तब दंश पर भी दूध न सूखेगा। (अनु० चि० २८। ७६।)
- (२) अर्क की तीन कॉपलें गुड़ में लपेट, खिलाकर ऊपर वी पिलाने से सांप का विप उतरता है। अनु० चि० २८। ७८॥
- (३) विच्छू के दंश पर अर्क का दूध लगाने से उसका विप उतर जाता है। अनु० चि० २८। ७९॥

इसकी जड़ पानी के साथ पीसकर पिलाने से सांप का विप उतरता है। (अनु० चि० २८। ८०)

(४) अर्कपत्री-इसको घिस कर लगाने से विच्छू का विष उतरता है।
(५) इसको सर्पदंश पर लगाने और खिलाने से सर्प का विष

उत्तरता है (अनु० चि० ३०। ३, ७)

मन्त्रों में 'हरिष्ठाः' शब्द है। कदा चित् वह हरीठा हो। हरीठा के गुण—इसकी गिरी को पानी में पीसकर पिलाने से विष उतर जाता है। इस सम्बन्ध में अथवेंबेद के निम्न लिखित सूक्त भी विशेष प्रकाश डालते हैं। अथवें० (५।१३।१-११), (५।२३।१-१३), (४।२३।१-१३), (४।३१।१-१२), (१।३१।१-१२) (६।१२।१-१२) (६।५२।१-१२) (६।५२।१-१२) (६।५२।१-१२) (६।५२।१-१२) (६।५२।१-१६) इनमें सर्प विष के प्रकार, अन्य विषे ले जन्तु, उनकी ओपधियों, सर्पों की जातियों, वृश्चिक, तथा विश्वदृष्ट, सूर्य आदि का प्रकारान्तर सेन्यूनाधिक वर्णन है। इति पोडशो वर्गः॥ इति चतुर्विशोऽनुवाकः॥

\* इति प्रथमं मगडलं समाप्तम् \*

### क्ष त्रो३म् क्ष

## अथ दितीयं मगडलम्



#### [ ? ]

आक्षिरसः शोनहोत्रो भार्गवो गृत्समद ऋषिः॥ अग्निदेवता॥छन्दः—१ पङ्किः। ६ भुरिक् पर्झक्तः। १३ स्वराट् पङ्क्तिः। २, १४ विराट् जगती। १६ निचृज्जगती। ३, ४, ८, १० निचृत् त्रिष्टुप्। ४, ६, ११, १२, १४ भुरिक् त्रिष्टुप्। ७ विराट् त्रिष्टुप्॥ षोडशार्चं सृक्षमः॥

त्वमग्ने द्यभिस्त्वमाश्रशुचाण्यस्त्वमद्भयस्त्वमश्मन्स्परि । त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥१॥

भा०—है (अप्ने) अप्नि के समान तेजस्वी ! हे (नृपते) मनुष्यों और नायकों के भी पालक ! राजन् ! विद्वन् ! प्रभो ! (त्वम् ) तू (द्युभिः) प्रकाशों से सूर्य या अप्नि के समान, अपने सद् व्यवहारों और उत्तम कमनीय गुणों, तेजस्वी कमों से (जायसे) प्रसिद्ध हो। (त्वम्) (आश्रुक्षणः) जिस प्रकार अप्नि शीघ्र सहसा दीप्ति से अन्धकार को नाश करता और गृह को चमका देता है उसी प्रकार तू भी अतिशीघ्र, दीप्ति युक्त तीक्ष्म शक्यों, अस्त्रों और उपायों से दुष्ट पुरुषों का नाश करने हाराऔर सब प्रकार से तेजस्वी हो। (त्वम् अद्भयः) जलों से जिस प्रकार मेच सब पर बर्स्ता है या मेच के जलों में अप्नि जिस प्रकार विद्युत्त रूप से उत्पन्न होता है या समुद्र के जलों से जिस प्रकार वाड्वानल उत्पन्न होता है, वह जलों के नीचे भी शान्त नहीं होता, उसी प्रकार तू भी आप्त पुरुषों से और प्रजा जनों से अधिक शक्ति शाली रूप से प्रकट हो। (त्वम् अश्मनः परि) जिस प्रकार अप्नि पत्थरों की रगड़ से उत्पन्न या प्रकट होता है उस प्रकार

पत्थर से रत्न के समान हे राजन् ! विद्वन् ! तु ( अश्मनः परि ) 'अश्मा' अर्थात् वज्र, शास्त्रास्त्र वल से उसके भी ऊपर अध्यक्ष रह कर प्रकट हो। (त्वं वनेम्यः) वनों, जंगलों से, उनके वृक्षों से जिस प्रकार महान् दावानल उत्पन्न होता है और जिस प्रकार 'वन' अर्थात् जलों से, विद्युत् उत्पन्न होता है उसो प्रकार तू भी वन अर्थात् सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों से या बहुत सी संख्या में विद्यमान सेना दलों से प्रकट या प्रसिद्ध हो । (स्वम् ओपधीभ्यः) जिस प्रकार अग्नि ओषधियों के तापधारी रसों, तेज़ाबों आदि से उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू भी रोगों को ओपि से वैद्य के समान 'ओपि अर्थात शतु, को संताप देने वाले वीर पुरुपों की सेनाओं से राष्ट्र के कण्टक, स्वरूप रोगों केसमान पीड़ा दायक जनों को दूर करने हारा हो। हे ( नृपते ) मनुष्यों के पालक ! ऐश्वर्यवन् ! (त्वं ) तू ( नृणां ) मनुष्यों के बीच ( ग्रुचिः ) शुद्ध मन, वाणी और काय, तीनों में पवित्र हो। दण्ड नीति के अनुसार चार प्रकार से शुचि रहने का उपदेश है धर्म, अर्थ, काम और भय में राजा को चारों में ग्रुद्ध रहना चाहिये। वह अधर्म से किसी को न सतावे, अन्याय से धन न छीने, दूसरों की खियों, कन्याओं का कामी होकर अपहरण न करे, शत्रुओं से संग्राम काल में भयभीत न हो। इसी प्रकार ज्ञानवान बाह्मण भी ज्ञान प्रकाशों से प्रकाशित हो । शीव्र अज्ञानों को नांश करने वाला, प्राणवत् प्रजाओं से शास्त्र बल सें, ऐश्वर्यों से और ओपधियों से ज्ञानवान् हो, सब के बीच धर्मात्मा और पवित्र हो। तवांग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तव नेष्ट्रं त्वमृग्निदेतायतः। तवं प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च ने। दमे॥२॥

भा० — हे (अम्रे) विद्वन् ! नायक ! (तव होत्रम् ) दान देने योग्य उत्तम सकार भी तेरा ही है, (पोत्रम् तव) यज्ञ के समान पवित्र कार्य तेरा है। ( ऋत्वियं ) प्रति ऋतु के अनुकूल यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के योग्य आदर सत्कार और (नेष्ट्रम् ) यज्ञ में नेष्टा के समान नायकपन अर्थात् अन्यों को सन्मार्ग में ले चलने का कार्य (तव) तेरा ही हो। और (त्वम् अग्नित्) तू ही अग्नि को प्रकाशित करने वाला, अपने समान अन्य विद्वान् और तेजस्वी को उत्पन्न करने वाला अग्नियों को प्रव्वलित एवं उनसे यज्ञ करने हारा हो। (ऋतायतः) सत्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, अन्न और वेदानुकूल न्याय व्यवस्था को कहने वाले (तव) तेरा ही (प्रशास्त्रम्) सबसे उत्तम सर्वोपिर प्रधान शासन हो। (त्वम् अध्वरीयसि) तू अध्वर अर्थात् प्रजाओं की पीड़ा का नाश और अहिंसा का पालन करना चाहता है। तू राष्ट्र पालन के कार्य को यज्ञ के समान करना चाहता है। तू ही (ब्रह्मा च असि) चारों वेदों के जानने वाले ब्रह्मा के समान सबका स्वामी हो। (दमे) घरों में (नः) हमारे बोच (गृहपितः) गृहस्वामी के समान राष्ट्रका घर के समान पालक हो।

त्वमृष्ट इन्द्रो वृष्टभः सतामास् त्वं विष्णुरुरुगयो नेमस्यः। त्वं ब्रह्मा रिष्टिविद्वह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरेन्ध्या॥३॥

भा०—हैं (अझे) सूर्य के समान प्रकाशमान ? (त्वम्) तू (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, (वृपभः) बलवान् सब उत्तम सुखों को देने हारा, (सताम् नमस्यः) समस्त सत्पुरुपों के बीच नमस्कार और पूजा करने योग्य है। (त्वं) तू (विष्णुः) व्यापक सामर्थ्यवान्, (उरुगायः) बहुतों से स्तुति किया जाय । (त्वं) तू (ब्रह्मा) मुख्य २ कार्य करने हारा, वेदों का विद्वान् (रियवित्) सब पदार्थों का जानने हारा है)। हे (ब्रह्मणः पते) वेद, महान् राष्ट्र, अब धन आदि के पालक! हे (विधर्त्तः) विविध धर्मों और उत्तम गुणों, विविध उपायों से राष्ट्र के धारण करने हारे! तू (पुरन्ध्या) पूर्ण विद्या और पुर, राष्ट्र को धारण करने वाली बुद्धि और राजनीति के साथ, ख्री के साथ गृहपति के समान रहता हुआ (सचसे) बलवान्, समवाय बना कर रह। (२) परमेश्वर ब्रह्म अर्थात् वेद का

पालक और ब्रह्माण्ड को धारण करने वाली शक्ति से युक्त है। वह स्वयं 'ब्रह्मा' सब से महान् ; ऐश्वर्यवान् , ब्यापक, सर्वस्तुतियोग्य सबका उपास्य है । त्वमेरे राजा वर्षणो धृतवेतस्त्वं मित्रो भविसि दुस्म ईड्यः। त्वर्मर्थमा सत्पतिर्थस्य सम्भुजं त्वमंशो विद्थे देव भाज्युः॥॥

भा० हे (अग्ने) तेजित्वन्! सब पदार्थों के प्रकाशक! विद्वन् राजन् ! प्रभो ! ( त्वं ) तू (राजा) गुणों से प्रकाशमान, राजा, (वरुणः) सबसे श्रेष्ट ,सब दुःखों के वारक! ( धतव्रतः ) सत्य कर्मों के धारण करने वाला, (मित्रः) सब का स्नेही, प्राणवत् प्रिय, ( दस्मः ) दुःखों और दुष्टों का नाशक और (ईडयः) सबके स्तुति करने और सबसे चाहने योग्य (भवसि) है। (त्वम्) तू (अर्थमा) शत्रुओं का नियन्ता, न्यायकारी, बहुत अधिक दानशील, (सत्पितः) सज्जनीं का प्रतिपालक, और ( यस्य ) जिस राष्ट्र के ( संभुजं ) उत्तम रीति से भोग और पालन करने के लिये (त्वम् ) तू ( अंशः ) प्रेरक, मुख्य आज्ञापक होता है, हे (देव) राजन् ! विजिगीषो ! उसी के (विदये) संग्राम, परस्पर विवाद या ज्ञानपूर्वक ,धनादि प्राप्त करने के निमित्त (भाजयुः) न्यायपूर्वक विभाग करने हारा (भवसि ) हो। (२) परमेश्वर (यस्य संभुजं) जिसकी रक्षा के लिये उद्यत होता है उसके ( विद्ये भाजयुः ) हृदय में ज्ञान प्रदान करने हारा होता है। वही उसके ज्ञान में (अंशः) प्रेरक होता है। वहीं (भाजयुः) भाज अर्थात् भजन, सेवन की आकांक्षा करता और उसका पात्र होता है।

त्वमग्ने त्वष्टा विध्वेत सुर्वीर्यं तव ग्नावी भित्रमहः सजात्यम्। त्वमाशुहेमा रिष्वे स्वश्ब्यं त्वं नुरां शधी श्रसि पुरूवसुःशा९७

भा०-हे (अम्रे) अमि, विद्युत् और सूर्य के समान तेजस्विन्! प्रभो ! (त्वम् ) तू (त्वष्टा ) सबको बनाने हारा तीक्ष्ण, काटने वाले

कुल्हाड़े या शस्त्र के समान ( विधते ) काम करने वाले विद्वान को ( सु-वीर्यम् रिरपे ) उत्तम वल पदान करता है। हे ( प्रावः ) स्तुति वाणियों के स्वामिन् ! विद्यावन् ! हे ( मित्रमहः ) मित्र के समान सबका आदर करने वाले ! और मित्र, प्राण और सूर्य के समान तेजस्विन्, उनके समान दातः ! उस कार्यं कर्त्तां के साथ (तव सजात्यम्) तेरा ही बन्धुभाव है । तु ही उसका बन्धु है । ( त्वम् ) तू ( आग्रुहेमा ) बहुत शीघ्र ऐश्वर्य आदि से बढ़ाने वाला, होकर ( सु-अश्वयम् ) उत्तम अश्वादि रथादि सैन्य और वाहनों से युक्त ऐश्वर्य को (रिरिषे) प्रदान करता है। (त्वं) तू (पुरुवसुः) बहुत सी, अनेक, प्रजाओं का बसाने वाला, तू (नरां) मनुष्यों का, उनके बीच में ( शर्धः ) शत्रुनाशकारी शस्त्रास्त्रों का धारण करने वाला, बल स्वरूप, (असि) है। (२) अध्यातम में आतमा (विधते) काम करने वाले मन, प्राण आदि को बल देता, उनसे प्रेम करता, उनको अति वेग से चलाता, (स्वध्यं) उत्तम प्राण बल देता, प्राणों के बीच ( शर्धः ) स्वयं बल स्वरूप है । इति सप्तदशो वर्गः ॥ त्वमंने रुद्रो असुरो मुहो दिवस्त्वं शर्धों मारुतं पृत्त ईशिषे। त्वं वातेर्रुणैर्यासि शङ्ग्यस्त्वं पूषा विधतः पर्सि नु तमन्॥६॥

भा०—हे (अग्ने) आग के समान जलाने हारे! तेजस्विन् राजन्! प्रभो! तू (रुद्रः) दुष्टों को रुलाने हारा, शिष्टों को उपदेश करने हारा, मेघ के समान गर्जन करने हारा, (असुरः) 'असुर' अर्थात् शत्रुओं का उखाड़ फेंकने वाले वीर पुरुपों के बीच प्राणों के बीच आत्मा के समान मुख्य भोक्ता होकर रमण करने वाला, वा मेघ के समान बल, प्राण, जीवन देने वाला, (महः) महान् है। (त्वम्) तू (दिवः) सूर्य के (मारुतः पृक्षः शर्थः) वायुओं के वर्षाकारी बल के समान ही (दिवः) विजय करने वाले विजिगीपु के (मारुतम्) शत्रुमारक सैनिकों के (पृक्षः) परस्पर सम्मिलित या शस्त्रास्त्र वर्षण करने वाले (शर्थः) बल का (ई॰

शिषे ) स्वामी, प्रभु हो । जिस प्रकार अग्नि ( अरुणे: वातै: ) वेगवान् वायुओं से बढ़ता है उसी प्रकार हे राजन् ! तू ( वातै: ) वायु के समान वेग से जाने वाले ( अरुणे: ) अश्वों से ( यासि ) प्रयाण कर । ( त्वं शंग्यः ) तू सबको शान्ति सुख पंहुंचाने वाला, शान्ति सुख, कल्याण का गृह स्वरूप ( पृषा ) सबका पोषक, होकर ( तमना ) आत्मसामर्थ्य से ( विधतः पासि नु ) सेवा करने वाले, कार्य कर्ताओं की रक्षा करता है । ( २ ) परमेश्वर भक्त वत नियमादि के अनुष्ठान करने वालों की रक्षा करता है । वह सूर्य, वायु, अन्न, वर्षा आदि सब के बलों का स्वामी, सूर्य वायु आदि से, व्यापक शान्तिदायक, पोषक, होकर सब भक्तों का पालक है ।

त्वमंग्ने द्विणोदा श्रंग्रङ्कृते त्वं देवः संविता रत्नधा श्रसि। त्वं भगी नृपते वस्वं ईशिषे त्वं पासुईमे यस्तेऽविधत्॥ ७॥

भा०—हे (अझे) सूर्य के समान प्रकाशक, सब सुखों के देने हारे !
(त्वं) तू (अरंकृते) खूब पुरुपार्थ करने वाले को (द्विवणोदाः) धनों,
ऐश्वर्यों का देने वाला है। (त्वं देवः) तू देव, सर्वप्रद, (सिवता)
उत्पादक, (रलधा असि) सब रमणीय रत आदि पदार्थों को धारण।
करने वाला (असि) है। हे (नृपते) मनुष्यों के पालक ! (त्वं) तू
(भगः) सब ऐश्वर्यों का स्वामी, सुख और कल्याणकारी, होकर (वस्वः
ईशिपे) समस्त ऐश्वर्यों का और बसी प्रजा का स्वामी हो। (यः) जो
(ते) तरे (दमे) दमनकारी शासन में, गृह में (अविधत्) काम
करता, तरी सेवा परिचर्या करता है तू उसका (पायुः) पालन करने
हारा है।

त्वामेशे दम श्रा विश्पति विश्वस्त्वां राजानं सुविद्रत्रमञ्जते । त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रति ॥८॥

भा० - हे (अम्रे ) अम्रणी नायक! सूर्य के समान तेजस्वी राजन् !

(विशः) प्रजाएं (त्वां) तुझको (दमे) दमन कार्य में (विश्पतिं)
प्रजा पालक (ऋक्षते) बनाती हैं। और वे ही (त्वां) तुझको (सुविदत्रम्) उत्तम दानशील, उत्तम प्राप्त ऐश्वर्य का रक्षक, उत्तम ज्ञान का
रक्षक (राजानं) राजा (ऋक्षते) बनाती हैं। हे (स्वनीक) सौम्य मुख !
हे उत्तम सैन्य के स्वामिन् ! (त्वं) त् (विश्वानि) सब पदार्थों का (पत्यसे) स्वामी है। और त् (सहस्राणि दशशता प्रति) दस सौ हज़ार
अर्थात् दस लाख १००००००, सैन्यों पर भी (पत्यसे) स्वामी है।
त्वामेशे पितरिमिष्टिभिनर्स्त्वां भ्रात्राय शम्यां तनूरुचम्।
त्वं पुत्रो भविधि यस्तेऽविधत्वंसखा सुशेवः पास्याधृषः ॥ ६॥

भा० —हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हे राजन् !
(नरः) लोग (इष्टिभिः) यज्ञों और सस्कारों से (स्वां) तुझको (पितरम्)
पालक माता पिता जानकर तेरी सेवा करते हैं। (तन्रुचम् त्वां) अग्नि
के समान प्रत्येक देह में कान्ति स्वरूप तेरी (शम्या) उत्तम कर्मानुष्टान से
(आत्राय) भाई के समान बन्धुता उत्पन्न करने के लिये सेवा करते हैं।
(यः ते अविधत्) जो तेरी अच्छी प्रकार से सेवा करता है तू उसका (पुत्रः
भवसि) पुत्र के समान, बहुतों का पालक, आश्रय, प्रिय और सहायक हो
जाता है। (त्वं सखा) तू ही सखा (सुशेवः) तू ही उत्तम सुख देने वाला,
होक्रर (आध्यः) तिरस्कार और बलात्कार करने वालों से उसकी (पासि)
रक्षा करता, उसे बचाता है। और राजा देह में तेजस्वी या विस्तृत राष्ट्र
राष्ट्र में शोभायमान होने से 'तन्रुच' है।

त्वमंग्ने ऋभुराके नेमस्य स्त्वं वार्जस्य क्षुमती राय ईशिषे। त्वं वि भास्यनु दिन्न दावने त्वं विशिक्तुरिस यज्ञमातिनः १०।१८

भा० - हे (अग्ने) अग्नि के सभान तेजस्विन् ! प्रतापिन् ! ज्ञान प्रकाश से युक्त विद्वन् ! वा परमेश्वर ! राजन् ! (त्वम् ) तू (ऋसुः ) सूर्य के समान खूब प्रकाशमान् तेजस्वी, सत्य के बल से चमकने वाला, महान सामर्थ्यवान है। तू ( आके ) समीप विद्यमान और ( नमस्यः ) सबके नमस्कार करने योग्य है। (त्वं ) तू ( क्षुमतः ) प्रचुर अन्न आदि भोग्य सामग्री से युक्त ( वाजस्य ) वल और विज्ञान तथा ( रायः ) ऐश्वर्य का ( ईशिपे ) स्वामी है। (त्वं विभासि ) तू विशेष रूप से चमकता है, शोभा पाता है, (त्वं ) तू ( अनु धिक्ष ) कम से अपने शतुओं को भस्म कर देता है। और ( दावने ) शिष्य या सम्पन्न जिज्ञास के समान दानशील, वा आत्मसमर्पक पुरुप के हित के लिये ( विशिक्षः ) विविध विद्याओं को सिखाने वाला, और ( विशिक्षः ) विविध उपायों से दण्ड द्वारा, दमन करने वाला ( असि ) होता है। तू ( यज्ञम् ) यज्ञ, विद्या और धन प्राण आदि के दान कार्य को (आतिनः) सदा करता है। इत्यष्टादशो वर्गः ॥

त्वमण्ते अदितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा। त्वमिळा शतिहमासि दत्तसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥११॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन्! प्रकाशस्त्ररूप! हे (देव) सव सुखों के दातः। हे तेजस्विन्! कान्तिमन्! (दाशुपे) दानशील पुरुप के लिये (त्वम्) तू (अदितिः) सूर्यं के समान अक्षय शक्ति, जीवन और ऐश्वर्यं का भण्डार है। (त्वं) तू ही (होत्रा) सब सुखों और ज्ञानों को देनेवाली वाणी, (भारती) मनुष्यों की या सूर्यं की दीसि के समान सब तत्व को प्रकाशित करने वाली वाणी होकर (गिरा) वेद वाणी से (वर्द्धसे) उसे बढ़ाता है। (त्वम्) तू (दक्षसे) बल और किया शक्ति को बढ़ाने के लिये (शतिहमा इडा असि) सौ बरसों की आयु तक श्राप्त होने वाली, भूमि, या स्तृति योग्य, अक्षय अन्नसम्पदा के समान जीवनप्रद है। (त्वं) तू हे (वसुपते) ऐश्वर्यं के पालक! हे बसे प्रजाजन के पालक! बन्तेवासि के पति, आचार्यं विद्वन्! तू (वृत्रहा) शतु, विष्ठकारी तथा अज्ञान के नाश करने हारा और (सरस्वती) नदी

के समान उत्तम ज्ञान जल से सब को पवित्र करने हारा, स्त्री के समान हृदय को आश्वासन देनेवाला है!

स्वमंग्ने सुभृत उत्तमं वयस्तवं स्पार्हे वर्णे आ सुन्हाश थियः। न्वं वार्जः प्रतर्रणो वृहन्नीस त्वं र्यिवेहुलो विश्वतंसपृथुः॥१२॥

भा० - हे (अमे) अधि के समान तेजिस्वन्! बलवन्! (त्वं सुम्हतः)
तू सुख से बालक के समान धारण करने योग्य, एवं अपने आश्रितों का
उत्तम रीति से पोषक है। (तव) तेरे (संदिश ) अच्छी प्रकार दर्शनीय,
उत्तम, (स्पार्हें वर्णे) चाहने योग्य वरण करने में ही (उत्तमं वयः)
उत्तम वल और उत्तम (श्रियः) शोभाएं और लक्ष्मी (आ) प्राप्त
होती हैं। (त्वं) तू (वाजः) ज्ञान और ऐश्वर्य का साधक
अथवा (वाजः प्रतरणः) संग्रामों से पार तराने वाला, नौका के समान
है। तू (बृहन् असि) सदा बढ़ने वाला, और प्रजा को बढ़ाने वाला, महान्
है। (त्वं रियः) द्रव्यसम्पदा के समान अपने में सबको रमाने वाला
है। तू (बहुलः) बहुत से सुख ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला और (विश्वतःपृथुः) सब प्रकारों से विस्तृत, महान् और अति विस्तारवान् है।
त्वामग्न ग्रादित्यासं ग्रास्यं वृत्वां जि्हां ग्रुचंयश्रकिरे कवे।
त्वां रातिषाचों श्रध्वरेषु सिश्चिरेत्वे देवा हाविरदुन्त्याहुतम्॥१३॥

भा० — हे (असे) असे ! विद्वन् ! (आदित्यासः) अदिति माता पृथिवी के पुत्र प्रजागण, पृथिवी के स्वामी तेजस्वी राजा गण, और 'अदिति' अखण्ड ब्रह्म और अविनाशिनी वेद वाणी के उपासक जन (त्वाम्)
तुसको (आस्य चिकिरे) अपना मुख बना छेते हैं, तुझे अपना प्रमुख,
अपना प्रतिनिधि और आदेश देने वाला नियत कर छेते हैं और (शुचयः)
शुद्ध चित्त वाले जन, हे (कवे) विद्वन् ! मेधाविन् ! (त्वां जिह्नां
चिकिरे) तुझे अपनी जिह्ना, अर्थात् वाणी बना छेते हैं। अर्थात् तेरी हीः

वाणी उनके अभिप्राय को स्पष्ट करे यह उनको अभिमत होता है। राजा लोगों के मुख और वाणी विद्वान दूत होते हैं। (रातिपाचः) दान आदि सत्कर्मों में स्थित लोग भी (अध्वरेषु) हिंसादि से रहित प्रजा पालन आदि उत्तम कार्यों में, यज्ञों में अग्नि के समान तेजस्वी (त्वां) तुसको ही (सिश्चरे) प्राप्त होते हैं और (देवाः) विद्वान् लोग (त्वे) तेरे अधीन रहकर ही (आहुतम्) सब प्रकार से प्राप्त (हविः) अन्न धन पृथ्वर्यादि का ही (अदन्ति) भोग करते हैं। यज्ञ पक्ष में अग्नि, जल आदि दिन्य पदार्थ अग्नि में आहुति किये पदार्थ को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। आदित्य की किरणें भी अग्नि (अर्थात् ताप) के द्वारा ही जल सुखाने या पी जाने का कार्य करती हैं और उसी के द्वारा (जिह्ना) जलको ले लेने का कार्य करती हैं। वे शुद्ध होने से 'श्चिव' हैं। त्वे श्चर्म विश्वे श्चमृतांसो श्चर्द्ध श्चासा देवा हाविरद्दन्त्याहुतम्। त्वया मतीसः स्वदन्त श्चास्त्रीतं त्वं गभी ब्रिधा जिल्ले श्चिवे। ॥ १४॥

भा०—हे (अप्ने) अग्नि के समान प्रकाशवन् ! विद्वन् ! राजन् ! प्रमो ! (त्वे) तेरे अधीन रहकर (विश्वे) समस्त (अमृतासः) अविनाशी, चिरंजीवी, (अदुहः) परस्पर दोह न करते हुए, (आसा) तुझ अपने प्रमुख पुरुप के साथ या तुझ द्वारा (आहुतम्) प्राप्त हुए (हविः) अज्ञादि प्राह्मय उपात्त पदार्थों का (अदन्ति) भोग करते हैं। और (त्वया) तेरे द्वारा ही (मर्जासः) सब मनुष्य (आसुति) ऐश्वर्य का (स्वदन्त) भोग करते हैं। (त्वं) तृ हो (वीरुधां) छता वनस्पति आदि के बीच में अग्नि के समान (बीरुधां गर्भः) विशेष रूप से, विविध रूप से शतु दहों को आक्रमण करने से रोकने वाली तथा (बीरुधां) बलवीर्य धारण करने वाली सेनाओं और प्रजाओं का (गर्भः) प्रहण, स्वीकार और वश्च करने हारा होकर (श्विचः) शुद्ध पवित्र, रूप में

(जिल्लिपे) प्रकट हो। (२) हे परमेश्वर ! (त्वया मर्त्तासः आसुतिं स्वदन्तः) तेरे द्वारा जीवगण व्यवस्थित होकर नाना ऐश्वर्य या (आसुतिं) जन्म लेकर जीवन धारण के सुख दुख का भोग करते हैं। (वीरुधां गर्भः) बलवीर्य धारक सूर्यादि के बीच में बल रूप से व्यापक, या विविध रूपों में उत्पन्न होने वाले जीवों में व्यापक, या उनको अपने शरण में लेने हारा है। शेष पूर्ववत्—

द्वं तान्त्सं च प्रति चासि मुज्मनार्त्रे सुजात प्रच देव रिच्यसे। पृत्तो यदत्रे महिना वि ते सुबदनु द्याचापृथिवी रोदसी उभे॥१४॥

मा० है (अग्ने) प्रकाशस्वरूप, सब ज्ञानों के प्रकाशक ! (त्वं )
त (तान्) उन सबके (सम् असि च) साथ मिलने पर भी सबके
समान है और (प्रति असि च) प्रत्येक के भी बरावर है। और (मज्मना) बल से हे (सुजात) उत्तम गुणों से प्रसिद्ध ! हे (देव) दान
शील ! तेजस्विन् ! कमनीय ! तू सबसे (प्र रिच्यसे च) अधिक बढ़ जाता
है। तू सबसे अधिक शक्तिशाली है। (यत् अत्र) और जो (पृक्षः) पृथ्वी
पर अत्र आदि नाना भोग्य पदार्थ विरुद्ध स्वभाव के जनों और पञ्च भूतों
का परस्पर सम्पर्क, संगति भी इस लोक में (ते महिना) तेरे महान्
सामर्थ्य से ही (वि भुवत्) विविध रूपों में उत्पन्न होता है। और (ते
अनु) तेरे ही बश में (उमे) ये दोनों (रोदसी) सब दुष्टों को रूलाने
वाले, एक दूसरे की मर्यादा को सीमित करने वाले और सर्वोपदेशपद
(द्यावा पृथिवी) सूर्य और पृथिवीया सूर्य पृथिवी के समान राजा, प्रजा वर्ग
या माता पिता और गुरु शिक्षक वर्ग हैं। वे भी (ते अनु) तेरे ही अधीन
तेरे से उत्तर कर पूज्य हैं। तू सब से अधिक पूज्य है। (२) परमेश्वर उत्तम
गुणों और महान कर्मों से प्रसिद्ध होने से 'सुजात' है।

ये स्तोतृभ्यो गोत्र्ययामध्येपेशसमग्ने रातिमुपसृजानित सूरयः। श्रमाञ्च तर्श्चप हि नेषि वस्य आ वृहद्वेदेम विद्ये सुवीराः १६।१६

भा०—(ये) जो (स्रयः) विद्या जल से स्नान करने के इच्छुक विद्यार्थी जन, और विद्वान् पुरुष ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता, नाना विद्याओं को उपदेश करने वाले विद्वानों के हित (गो-अग्राम्) अपनी उत्तम वाणी वा चक्षु आदि इन्द्रियों को आगे किये, सावधान, (अश्वपेशसम्) आग्रुगामी मन के उत्तम रूप वाली, मनन किया से युक्त, (रातिम्) चित्त वृत्ति का दान (उपस्जन्ति) गुरुओं के अति समीप आकर करते हैं उनके प्रति सब कुछ समर्पण करते हैं और जो विद्वान् (सूरयः) ऐश्वर्यवान् पुरुष ( स्तोतृभ्यः ) विद्वानों को ( गो अग्राम् ) उत्तम सन्कार युक्त वाणी को आगे रखकर (अश्वपेशसम् ) अश्व अर्थात् राजसी सम्पति का (रा-तिम् उपस्जन्ति ) दान करते हैं। या जो यजमान दानी उत्तम विद्वान् मूमि, गौ, अश्व, आहि रूप दान करते हैं, हे (असे) विद्वन् ! प्रभो ! (अस्मान् च ) हमें और (तान् च ) उन प्रतिप्रह देने और लेने वाले दोनों को (हि) निश्चय से (वस्यः) उत्तम ऐश्वर्यं, आवास आदि, ( प्र नेषी ) प्रदान कर । हम सब ( सुवीराः ) उत्तम वीर्यवान् वीर पुत्र आदि से सम्पन्न होकर (विदथे) ज्ञानयज्ञ, अध्ययन, अध्यापन और संप्राम और यज्ञ के अवसर में भी ( बृहत् ) बड़े महत्त्व पूर्ण, वृद्धिकारी वचन और वेदमन्त्र रूप बृहती वेद वाणी का भी (आ वदेम) कहें,. उचारण करें। अभ्यास करें और उपदेश करें। एकोनविंशो वर्गं।

[ ? ]

गृत्समद ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २, ७, १२ विराट् जगती । ४ जगती । ४, ६, ६, १३ निचृष्जगती । ३, ८, १० ११ भुरिक् त्रिष्डुण् ॥ त्रयोदशर्च स्क्रम् ॥

युक्षेन वर्धत जातवेदसमृग्निं यंजध्वं हुविषा तना गिरा। समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं युक्तं होतारं वृजनेषु धूर्षदम्॥१॥ भा०—(यक्षेन समिधानं अग्निस् यजध्वम् हविषा तना गिरा)

जिस प्रकार यज्ञ अर्थात् आहुति दान से, हिव से और वेद मन्त्र द्वारा प्रदीप्त अग्नि में यज्ञ किया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान पुरुषो ! प्रजा-जनो ! आप लोग भी ( जातवेदसम् ) ज्ञान और धनैश्वर्यों में विख्यात ( सम् इधानं ) अति प्रदीप्त, अति तेजस्वी, ( सु-प्रयसम् ) उत्तम अन्न सम्पदा से पूर्ण, सबको प्रसन्न करने हारे, (स्वर्णरं) सुख के मार्ग में और सुख से उद्देश्य तक ले जाने वाले, ( द्यक्षं ) प्रकाशमान् , (होतारं) सबको अपनी शरण लेने और सबको अन्न बेतनादि देने हारे, (वृजनेषु) जाने योग्य मार्गों में और शतु को वर्जन करने में समर्थ सैन्य बलों के बीच में ( धूर्पदम् ) समस्त धुरा के भार को उठाकर ले चलने वाले वृपभ के समान समस्त राष्ट्र के कार्य भार को उठाने वाले और (धूर्षदं) 'धुर् अर्थात् मुख्य पद पर विराजने वाले ( अग्निम् ) अग्नि के समान तेजस्वी, वीर, विद्वान् नायक पुरुष को (यज्ञेन) परस्पर प्रेम सत्संग, संगठन से, ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य उत्तम अन्न और कर से, (तना ) विस्तृत राष्ट्र और ( गिरा ) वाणी से ( यजध्वम् ) उसका सत्कार करो । ये सब पदार्थ उसको प्रदान करो । (२) सर्वेश्वर्यमान् सर्व ज्ञानमय होने से परमेश्वर 'जातवेदाः' है, वह प्रकाश स्वरूप होने से 'अग्नि' सबका तृष्तिकारी होने से 'सुप्रया', सुखप्रद आनन्दमय परम पुरुष होने से स्वर्णर, सब बलों और लोकों का धारक होने से 'धूर्पद्' है।

श्राभि त्वा नक्तीरुषसी ववाशिरेऽग्ने वृत्सं न स्वसरेषु धेनवः। दिव इवेद्रितिर्मानुषा युगा चपी भासि पुरुवार संयतः॥२॥

भा०—(धेनवः स्वसरेषु वत्सं न) गौषुं जिस प्रकार गोशालाओं में बछड़ों के प्रति प्रेम से बद्ध होकर हंभारती हैं उसी प्रकार हे (असे ) विद्वन् ! राजन् ! परमेश्वर ! मनुष्य प्रजाजन भी (नक्तीः उपसः ) सब दिन रात (त्वा अभि ) तुझे लक्ष्य करके (ववाशिरे) नाना स्तुति करते, तेरे प्रति अपने निवेदन और प्रार्थनाएं किया करते हैं। हे (पुरुवार)

बहुतों से वरण करने योग्य और बहुत से संकटों और शत्रुजनों के दारण करने में समर्थ, तू ( अरितः ) सब ऐश्वर्यों का स्वामी ( संयतः ) अच्छी प्रकार दृढ़ होकर (मानुपा युगा) मनुष्यों के जीवन के वर्षों तक (दिवः इव क्षणः ) दिनों के समान रात के समयों में भी ( भासि ) चमकता है। राजा का प्रवन्ध दिन के समान रात्रि में भी बराबर रहे। नगर में प्रकाश का प्रवन्ध करे। (२) परमेश्वर (संयतः) अच्छी प्रकार उत्तम नियन्ता है। (अरितः) अति ज्ञानवान् , स्वामी है। (३) ध्यानी विद्वान् (संयतः) उत्तम जितेन्द्रिय होकर (अरितः) भोगों में दत्तचित्त न होकर दिन रात्रि मनुष्य जीवन के पूर्ण १०० वर्षों तक, जीवन भर तेजस्वी होकर रहता है। 1

तं देवा वुध्ने रजसः सुदंससं दिवस्पृथिक्योरर्गतं न्येरिरे। रथंमिव वेद्यं शुक्रशोचिषमाप्तिं मित्रं न चितिषु प्रशंस्यम् ॥३॥

भा॰-( देवाः रजसः बुझे सुदंससं रथम् इव न्येरिरे ) विद्वान् लोग लोकों के आश्रय भूत पृथिवी पर उत्तम किया, गति करने वाले रथ को जिस प्रकार चलाते हैं और जिस प्रकार वे ( सुदंससं ग्रुकशोचिप अग्निम् नि एरिरे ) उत्तम कर्म, गति और क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले, शीघ केंग के उत्पादक तेज से युक्त अग्नि को यन्त्रों से प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार (तं) उस (सुदंससं) उत्तम कर्म करने वाले, किया-कुराल ( बुन्ने ) अन्तरिक्ष में ( रजसः ) इस लोक के बीच में और (दिवः पृथिव्योः मध्ये अरितम् ) आकाश या सूर्य और भूमि के बीच में व्यापक शक्तिशाली सूर्य या वायु के समान (दिवः पृथिक्योः ) तेजस्वी राजा और आश्रय रूप पृथ्वी के प्रजाजनों के बीच में (अरतिं) अतिमतिमान् सामर्थ्यवान् (रथम् इव वेद्यम्) रथ के समान सन्मार्ग से ले जाने वाले उत्तम धन और ज्ञान से युक्त उसके प्राप्त करने योग्य, (शुक्रशोचिपम् ) वीर्य की रक्षा ब्रह्मचर्य के तेज से तेजस्वी,

अति कान्तिमान् (क्षितिषु) भूमियों में सूर्य के समान भूमि निवासी प्रजाओं के बीच (मित्रम् न) मित्र के समान खेहवान् द्याशील (प्रशंस्य) सबसे श्रेष्ठ, (अग्निम्) ज्ञानी, नायक को (रजसः मूले) सब लोकोंके आश्रय भूत परम पद पर (न्येरिरे) नियत करते हैं, उसको उत्तम पद प्रदान करते हैं। (२) परमेश्वर समस्त उत्तम कर्मों का कर्ता होने से 'सुदंसा' है। व्यापक ईश्वर और असंग होने से 'अरित' है। रसमय होने 'रथ' है। तेज स्वरूप होने से 'श्रुकशोचिः' है। उसी के। (रजसः बुझः) राजस भाव के बांधने के निमित्त या समस्त लोकों के आश्रय में स्थित (नि एरिरे) निरन्तर कहा करते, उसी की स्तुति किया करते हैं। तमुन्तमाणं रजिस् स्व त्रा दमें चुन्द्रमिव सुरुचं ह्वार त्रा देधुः। पृश्नयाः पत्रं चित्रयंन्तम् स्वितः प्राथों न पायं ज्ञानसी उमे अनु ४

भा०—(तम् उक्षमाणं, सुरुचम् ह्वारे आद्धुः) जिस प्रकार बड़े भारों को दूर तक ढो ले जाने में समर्थ, अतिकान्तिमान् अग्नि को 'ह्वार' अर्थात् गुप्त स्थान में रखते हें और (पृष्ठन्याः पतरं अक्षिभः चितयन्तम् पायुं) पृथ्वी पर वेग से चलने वाले अग्नि या तप्त (गैस) आदि पदार्थं को (अक्षिभः) नाना धुरों से गित देने वाले, सुरक्षित अग्नि को विद्वान् लोग यन्त्र में स्थापित करते हैं उसी प्रकार (तम्) उस (उक्षमाणं) राष्ट्र के कार्यभार को उठाने में समर्थ और (उक्षमाणं) मेघ के समान समृद्धि की वर्षाओं से सबको सींचकर पुष्ट करने हारे पुरुष को (स्वे दमे) अपने गृह में आहवनीय, या गाईपत्य या गृहपित के समान (रजिस) प्रजाजनों के हितार्थ या सबके रंजन करने वाले (स्वे दमे) अपने निजु शासन कार्य में (आद्धुः) विद्वान् लोग स्थापित करते हैं। उसी प्रकार (सुरुचं) उत्तम कान्तिमान्, उत्तम रुचि वाले, सुस्वभाव, उत्तम प्रकृति के (चन्द्रम् इव) चन्द्र या सुवर्ण के समान सबके आव्हादक पुरुष को (ह्वारे) कुटिल कार्यों के दमन करने के लिये (आद्धुः) स्थापित करें। (पाथः न पायुं)

जल पान का इच्छुक पुरुप जिस प्रकार जल को पान कर लेता है उसी प्रकार । ( पृश्न्याः पतरं ) पृथ्वी को ऐश्वर्य युक्त करने वाले और ( अक्षिमः ) इन्द्रियों से ज्ञान करने वाले आत्मा के समान ( चित-यन्तम्) अध्यक्षीं द्वारा प्रजाजन को ज्ञानवान्, सदा सावधान करने वाले ( पाथः न पायुं ) जलके समान ऐश्वर्य के भोक्ता, एवं जल के रक्षक बन्ध या सेतु के समान ( पाथः पायुम् ) राष्ट्रपालक बल को पालन करने वाले ( तम् ) उस नायक पुरुप को ( उभे जनसी अनु ) दोनों राजा और प्रजा वर्ग के जनों के अनुकृल अभिमत करके ( आद्धः ) विद्वान् लोग स्थापित करें।

स होता विश्वं परि भूत्वध्वरं तम्रु हृब्यैर्मनुष ऋञ्जते गिरा। हिरिशिपो वृधसानासु जर्भुग्द्यौर्न स्तुभिश्चितयद्रोदंसी अर्नुधार०

भा०—( होता अध्वरं पिर ) होता नाम ऋत्विक जिस प्रकार यज्ञ को सब प्रकार से सम्पादन करता है ( मनुषः गिरा हन्ये ) और उसको अन्य सहायक जन वाणी और हन्य चरुओं से सुशोभित करते हैं उसी प्रकार ( सः ) वह परमेश्वर ( विश्वं ) समस्त विश्वरूप ( अध्वरं ) कभी नाश न होने वाले, अनादि काल से वर्त्तमान सनातन शाश्वत, यज्ञ को (पिर भूत ) सब प्रकार से सम्पादन कर रहा है। उसे चला रहा है। ( मनुषः ) मननशील मनुष्य, ( तम् उ ) उस ही परमेश्वर को (हन्योः) प्रहण करने योग्य उत्तम गुणों और ज्ञानों से तथा ( गिरा ) वेद वाणी या स्तृति हारा ( ऋञ्जते ) सुभूषित करते हैं। वह ( हिरिशिपः ) हरणशील, नाश करने या खा जाने वाले दाहों से युक्त पुरुप के समान समस्त जगत् को प्रलयकाल में परमाणु २ करके ग्रस जाने वाला अथवा अति प्रकाशमान स्वरूप वाला वह प्रभु ( बृधमानासु ) बढ़ती हुई नाना लोकों की प्रजाओं में ( जर्भरत् ) सबका पालन पोषण करता है। ( होः न ) आकाश या सूर्य जिस प्रकार ( स्तृभिः रोदसी चितयत् )

नक्षत्रों से या विस्तृत प्रकाशों से आकाश और पृथिवी दोनों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह परमेश्वर (द्योः) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान होकर (रोदसी) आकाश और भूमि दोनों को (अनु-चितयत् न) मानो चेतना से युक्त कर रहा है उनमें जानसी डाल देता है। उनको अपने वश में संचालित करता है। (२) इसी प्रकार उत्तम विद्वान् राजा शिल्पादि यज्ञको करे, विचारवान्, मननशील विद्वान् विद्योपदेश उत्तम साधनों और इन्यों से उसे सहायता करें। वह उत्तम साधनों वाला होकर वृद्धि शील प्रजाओं में (रोदसी) छी पुरुषों को सूर्य के समान (स्तृभिः) विस्तृत उपायों से (जर्जुरत्) पुष्ट करे और (चितयत्) उनको ज्ञानवान् बनावे।

सनि देवत्सिभिधानः स्वस्तथे सन्दर्भवात्रियमस्मार्स् दीदिहि। श्रा नंः क्रणुष्व सुविताय रोदेंसी असे ह्व्या मनुषो देव-

भा०—(समिधानः) प्रदीस होता हुआ अग्नि विद्युत् जिस प्रकार (अस्मासु रियम्) हममें बहुत ऐश्वर्य प्रदान करता है उसी प्रकार हे बिद्वन् ! हे प्रभो ! (सम् इधानः) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता हुआ (रेवत्) बहुत ऐश्वर्य युक्त (रियम्) धन सम्पदा को (नः) हमें हमारे कल्याण के छिये (संदर्खान्) प्रदान करता हुआ (अस्मासु) हमारे वीच (दीदिहि) प्रकाश कर। और (रोदसी) आकाश और पृथ्वी, साता पिता तथा राजा प्रजावगों को (नः) हमारे (सुविताय) उक्तम ऐश्वर्य प्राप्त करने और जन्म लाभ करने के लिये (आ कृणुष्व) हमारे अनुकूल बना। और हे (अम्ने) ज्ञानवन् ! प्रकाशक ! हे (देव) सब सुखों के देने वाले ! तू (मनुषः) समुष्यों को (हन्या नाना भक्ष्य और प्राह्म पृदार्थों को (वीतये) प्राप्त करने के लिये (आ कृणुष्व) समर्थ कर।

दा नी अग्ने बहुतो दाः सहिस्रिणी दुरो न वाजं अत्या अपी वृधि । प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृषि स्वर्धण शुक्रमुषसो वि दिंद्युतुः॥ ७॥

भा०—हे ( अझे ) ज्ञानवान् ! विद्वन् ! प्रभो परमेश्वर एवं राजन् ! तू हमें ( वृहतः ) हमारी वृद्धि करने वाले बड़े २ अक्षय भोग्य पदार्थ वड़े २ पुरुष भी (दाः) प्रदान कर । त् हमें (सहस्त्रिणः दाः) सहस्रों, <mark>अनेक, सुखों के देने वाले पदार्थ और दा</mark>नी पुरुष भी दे । (श्रुत्थें) श्रवण करने के लिये हे विद्वन् ! ( नः ) हमारे लिये ( दुरः न ) द्वारों के समान ( वाजं अपा दृधि ) ज्ञान के पट खोल दे । और ( ब्रह्मणा ) ऐश्वर्य, धन ज्ञान और महान् सामर्थ्य से ( द्यावापृथिवी ) राजा प्रजा, गुरु शिष्य, आकाश और सूमि इनको (प्राची ) उत्तम प्रेम युक्त, ज्ञानवान्, पूजनीय और उत्तम प्रकाश से युक्त ( कृणुष्व ) कर । ( ग्रुक्रम् स्वः न ) ग्रुद्ध सूर्य का प्रकाश को जिस प्रकार ( उपसः विदिद्युतुः ) प्रभात वेळाएं विशेष रूप से प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार ( उपसः ) कमनीय गुणों से युक्त प्रजाएं भी सूर्य <mark>के</mark> समान ही ( विदिद्युतुः <mark>ो</mark> विशेष तेजस्वी वर्ने । अथवा (उषसः शुक्रंस्वः न) जिस प्रकार उपाएं तेजस्वी सूर्य को प्रकट करती हैं उसी प्रकार उत्तम प्रजाएं तुझ तेजस्वी को चमकावें।

स इंधान उपसा राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुना । होत्राभिरुक्षिर्मनुषः स्वध्वरो राजा विशामतिथिश्चारुरायवे॥॥॥

भा ॰ — जिस प्रकार (स्वः न) सूर्य (इधानः) स्वयं प्रकाशित होता हुआ (राम्याः अनु उपसः) रात्रियों के पीछे आने वाली उपा वेलाओं को (अरुषेण भानुना) अति उज्ज्वल प्रकाश से (दीदेत्) प्रकाशित करता है और (न) जिस प्रकार (अग्निः) अग्नि ( उत्रसः राम्याः अनु) दिन और रात अपने ( अरुषेण भानुना ) उज्बल, सुन्दर प्रकाश से (स्वः

दीदेत् ) सब प्रकार सुखों को तथा ताप शक्ति को (दीदेत् ) प्रकट करता या चमकाता है वह विद्वान पुरुष (उपसः राग्या अनु ) सब दिन और रात अपने (अरुपेण ) कोध आदि कुटिल भाव से रहित (भानुना) ज्ञान के तेज से (स्वः) समस्त सुख तथा (स्वः) उत्तम उपदेश (दीदेत् ) प्रकट करे। (२) इसी प्रकार (इधानः अग्निः) तेजस्वी राजा अपने उज्ज्वल तेज से दिन रात (स्वः) प्रजा के सुख को चमकाता रहे, बराबर बढ़ाता रहे। (स्वध्वरः) उत्तम पूजनीय प्रजा को पालन करने हारा, प्रजा की हिंसा न करने वाला (राजा) राजा (विशास्) समस्त प्रजाओं में (अतिथिः) अतिथि के समान पूजनीय तथा सब को लांबकर सर्वोपिर बैठने वाला (आयवे चारुः) गमनागमन के लिये उत्तम चलने वाले रथ या रथादि चलाने वाले अग्नि के समान (आयवे चारुः) मनुष्य मात्र के लिये उत्तम, सञ्चालक (अग्निः) अग्रणी विद्यावान्, तेजस्वी पुरुष (होत्राभिः) कर आदि लेने के कार्य और उत्तम आज्ञा वाणियों से (मनुषः) मनुष्यों को उत्तम मार्ग पर ले चले।

एवा नो असे श्रमृतेषु पूर्व्य धीष्पीपाय वृहदिवेषु मानुषा। दुर्हाना धेनुर्वृजनेषु कारवे त्मना शृतिन पुरुरूपीमुषि॥ ६॥

भा०—है (अग्ने) अग्नि के समान विद्वन् ! तेजस्विन् ! हे (पूर्व्य) पूर्व विद्वानों से विद्वान् हुए तू (नः) हमारे (असतेषु) तपाने वाले, दीर्घ जीवी (बृहद्-दिवेषु) बड़े भारी ज्ञान और प्रकाश से युक्त और (बृजनेषु) बलशाली जीवों में तू (मनुषा) मनुष्योचित नाना सुखों और ऐश्वर्यों और (धीः) कमों और बुद्धियों की (पीषाय) वृद्धि कर । (त्मना) स्वयं आत्म सामर्थ्य से (बुहाना धेनुः) दूध देने वाली गाय के समान तू (कारवे) पुरुषार्थ करने वाले पुरुष के हित की (इषणि) उसकी इच्छा होने पर (शितनं) सैकड़ों सुखों वाले (पुरुह्णम्) बहुत से रूपों के ऐश्वर्य की भी (पीषाय) वृद्धि कर । (२) परमेश्वर सबसे

पूर्व और पूर्ण होने से 'पूर्व्य' है। वह (अमृतेषु) अमृत, अविनाशी (बृहद्-दिवेषु) बड़ी कामना वाले जीवों में ज्ञान और कमें का उपदेश करता, पुरुषार्थी को उसकी वित्तेषणा, लोकेषणा आदि होने पर (त्मना) कर्त्ता के आत्म-सामर्थ्य के अनुसार नाना रूप ऐश्वर्य प्रदान करता है। व्यमें ग्रे प्रविता वा सुवीर्य प्रहाणा वा चित्रयेमा जन् प्रति। श्रुक्ता के सुवीर्य प्रह्माक सुवीर्य प्रह्माक सुवीर्य प्रह्माक सुवीर्य कृष्टिप्चा स्व र्ण श्रुज्वीत दुष्टरम्॥१०॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् नायक! अग्रणी पुरुष! नेतः! (वर्षम्) हम (अर्वता) अश्वों और विद्वान् पुरुषों के बल सं, (ब्रह्मणा) अन्न और धनैश्वर्य और ब्रह्म अर्थात् वेद ज्ञान से भी (जनान् अति) सब मनुष्यों को अतिक्रमण करके, बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य में उनमें अधिक होकर अपने (सुवीर्यम्) अपने उत्तम बल, वीर्य, और ज्ञान का अन्यों को (चितयेम) ज्ञान करावे, उसका अन्यों के उपकार में प्रयोग करें, उनको बढ़ावें। (अस्माकं) हमारा (बुन्नम्) तेज और बल तथा ऐश्वर्य, यश (कृष्टिषु) मनुष्यों के बीच (दुस्तरम्) अपार होकर (स्वः न) सूर्य के समान (शुग्जचीत) प्रकाशित हो। और (पञ्च) पांचों जनों को (उच्चा स्वः न पञ्च कृष्टिषु अग्निः अस्माकं बुन्नं दुस्तरं शुग्जचीत) सूर्य के समान उपर स्थित होकर नायक हमारे पाचों प्रकार के प्रजाजनों के बीच अपार अन्न, यश, बल को प्रकाशित करे। (२) परमेश्वर विद्वान् और वेद द्वारा सबको चेतानावान् वा ज्ञानवान् करता। वह हमें अक्षय अन्न और तेज आदि देता है।

स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्त्सुजाता दृषयन्त स्रयः। यमग्ने युक्कमुप्यन्ति बाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे ॥११॥

भा०—हे ( सहस्य ) बल शालिन् ! ( अम्रे ) विद्वन् ! हे राजन् ! तेजस्विन् ! ( वाजिनः ) ज्ञानवान् , बलवान् पुरुष ( नित्ये ) अविनाशी, अक्षय, (ताके) अति स्वल्प सूक्ष्म (स्वे दमे) अपने गृह में दीपक के समान अपने दमन करने हारे, वा (दमे = मदे) अति हर्ष जनक, आनन्द मय स्वरूप में (दीदिवांसं) चमकने वाले जिसको (उप यन्ति) प्राप्त होते हैं और (यस्मिन्) जिसमें या जिसके अधीन रहकर (सुजाताः) राम, दम आदि उत्तम कमों में प्रसिद्ध, उत्तम (सूरयः) विद्वान् पुरुष (इपयन्त) नाना काम्य सुख प्राप्त करते हैं, वह तू हे (अग्नि) विद्वन् ! (नः) हमें उस यज्ञ का (बोधि) उपदेश कर। (२) अन्तरात्मा ही 'स्व दम' स्वयं आत्मा प्राणों का दमनकारी, वा मद 'हर्ष' आनन्द से युक्त है। दहरा का रशरूप होने से वही 'तोक' या 'दम्न' या 'दहर' है। वह नित्य है उसमें 'यज्ञ' सर्वोपास्य प्रमु को विद्वान् ज्ञानी प्राप्त करते हैं 'अग्नि', ज्ञानी पुरुष हमें उस उपास्य परमेश्वर का उपदेश करे जिसमें उत्तम विद्वान् गण (इपयन्त) सदा कामनावान् रहते हैं, जिसको प्राप्त करने का वे सदा यह करते हैं।

डुभायांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो श्रग्ने सूर्यश्च शर्मीणि। वस्वी रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूर्यसः प्रजावतः स्वपृत्यस्य शग्धि नः॥१२॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! हे (ज्ञातवेदः) ज्ञान में
प्रसिद्ध ! हम लोग (स्तोतारः) तेरी स्तुति करने वाले और (सूरयः च)
अन्यों को सन्मार्ग पर ले जाने वाले विद्वान् पुरुष (उभयासः) दोनों ही
(ते शर्मणि) तेरे शरण, तेरे सुखमय गृह या आश्रम में (स्याम) रहें।
और तू (पुरु-चन्द्रस्य) बहुत सुवर्णादि युक्त (प्रजावतः) उत्तम प्रजा
से युक्त (सु-अपत्यस्य) उत्तम सन्तानों से युक्त (वस्वः) वसने योग्य
गृह भूमि आदि ऐश्वर्य और (रायः) दान देने योग्य धन को (नः)
हमें (शाधि) प्रदान करने में समर्थ हो। (२) परमेश्वर वेदों का और
ज्ञानों का उद्भव होने से 'जात-वेदाः' है हम सब उसके (शर्मणि) शरण में

या सुखमय परमानन्द स्वरूप में लीन रहें। वह हमें (पुरुचन्द्रस्य) बहुतों को सुखी करने में समर्थ बहुत से उत्तम प्रजा सन्तान आदि वाले लोकों ऐश्वर्यों और धनों को देने वाला है।

ये स्ट्रोतृभ्यो गोश्रयामश्र्वपेशसमग्ने रातिमुपसृजान्ते सूरयः। अस्माँश्र्व ताँश्र्व प्र हि नेषि वस्ष् आ वृहर्द्वदेम विद्धे सुवीराः॥ १३॥ २१॥

भा०— ह्याख्या देखो मण्डल २ । सू० १ । म० १६ ॥ इत्येकः विंशो वर्गः ॥

#### [3]

गृत्समद ऋषिः ॥ झन्दः—१, २ विराट् विन्छप् । ३, ४, ६ भुरिक् विन्छप् । ४, ६, ११ निचृत् विन्छप् । ८, १० विन्छप् । ७ जगती ॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥ समिद्धो ऋक्षितिः पृथिव्यां पृत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्थात्। होतां पावकः पृदिवः सुमेधा देवो देवान्यं जत्वक्षिरहीन् ॥ १॥

भा०—(सिमद्धः अग्निः) अति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी, पुरुष (निहितः) स्थापित होकर (पृथिव्यां) पृथिवी पर (प्रत्यङ्) प्रत्येक पदार्थ पर अपना वश करता हुआ साक्षात् (विश्वानि भुवनानि) समस्त लोकों पर (अस्थात्) अध्यक्ष रूप में स्थित है। वह विद्वान् तेजस्वी पुरुष (होता) सबको अपने अधीन कर लेने और उनको इष्ट पदार्थ देने वाला, (पावकः) अग्नि और सूर्थ के समान पापाचारों से पवित्र करने हारा, (प्रदिवः) उत्तम ज्ञान, व्यवहार, तेज और रक्षा के साधनों से युक्त होकर (सुमेधाः) उत्तम प्रजावान्, उत्तम शत्रु हिंसाकारी, (देवः) प्रकाशक, विजयेच्छु होकर (अग्निः) अग्रणी, तेजस्वी नायक (अर्हन्) अन्यों का सत्कार करता हुआ (देवान्) अन्य उत्तम विद्वानों का (यज्ञतु) सत्कार करे और उनको अपने साथ मिलावे। (२) परमेश्वर

'प्रत्यक्' सर्व व्यापक होकर सब भुवनों, पदार्थों पर अध्यक्ष है। परम पावन उत्तम ज्ञानमय प्रज्ञावान् दाता, प्रकाशक होकर सब ( देवान् ) सूर्यादि लोकों और विद्वानों और उत्तम गुणों को प्राप्त है।

नराशंसुः प्रति धामान्युअन् तिस्रो दिवः प्रति मुद्धा स्वर्चिः। घृत्युषा मनसा हृव्यमुन्दन्सूर्धन्यज्ञस्य समनकु देवान् ॥ २ ॥

भा०-जिस प्रकार (धामानि अञ्जन् ) सब स्थानों को प्रकाशित करता हुआ ( स्वर्चिः ) उत्तम ज्वाला वाला अग्नि (मन्हा) अपने महान् सामर्थ्य से (तिस्रः दिवः) तीनों प्रकार की, अग्नि, विद्युत्, सूर्य, या आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिण अग्नियों को प्रकट करता हुआ ( घृत प्रपा मनसा ) घृत से युक्त मन्त्र या तेज से युक्त विज्ञान से (हन्यम् उन्दन् ) हुच्य चरु को युक्त कर (यज्ञस्य मूर्धनि देवान् सम् अनिक्त ) यज्ञ के मूर्धा भाग कुण्ड में उत्तम प्रकाशमय किरणों को प्रकट करता है। और जिस प्रकार ( नराशंसः ) सबसे स्तुति किया गया सूर्य ( तिस्रः दिवः धामानि मन्हा स्वर्चिः अंजन् ) पृथिवी, अन्तरिक्ष, और आकाश तीनों लोकों को और सब स्थानों को अपने महान् सामर्थ्य से प्रकट करता हुआ और ( घृतप्रपा ) उदक को वर्षाने वाले ( मनसा ) स्तम्भक मेघ से ( हब्यम् ) अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को ( उंदन् ) सींचता हुआ ( यज्ञस्य मूर्धन् ) महान् जगत् के मूर्धास्थान आकाश में ( देवान् सम् अनक्ति) दिन्य प्रभावों, किरणों को प्रकट करता है उसी प्रकार (नरा-शंसः ) सब मनुष्यों से स्तुति करने योग्य आत्मा और परमात्मा और विद्वान् पुरुष ( धामानि ) अपने धारण सामध्यों और तेजों को और (तिस्रो दिवः) तीनों प्रकार के तेजों एपणाओं और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि व्यवस्थाओं को (मन्हा ) अपने महान् सामर्थ्य से प्रकट करता हुआ, ( स्वर्चिः ) उत्तम दीप्तिमान्, ( घृतपुषा मनसा ) दीप्तियुक्त ज्ञान और मननकारी अन्तः करण से ( हब्यम् उन्दन् ) ज्ञान के योग्य आत्म

भूमि को आई करता हुआ, उसपर स्नेह धाराऐं वरसाता हुआ ( यज्ञस्य मूर्धनि ) जगत् के प्रजा पालक सर्वोच स्थान में स्थित होकर ( देवान् सम् अनन्तु ) दिन्य पदार्थीं, प्राणों, ज्ञानों, गुणों, किरणों और विद्वानों को अच्छी प्रकार प्रकाशित करे।

इं ळितो अग्ने मनसा नो अहीन्द्वान्याचि मार्जुपात्पूवी श्रदा। स आ वह सुरुतां शर्धों अच्युत्मिन्द्रं नरो वर्हिषदं यजध्वम् ॥३॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन्, तेजस्विन्! तु ( म्रानुपात्पूर्वः ) स्वयं-सू मनुष्यों से पूर्व, सब से अधिक पूननीय, सब से अधिक पूर्ण, सब का पालन करने हारा, (ईळितः) सब से वन्द्रना करने योग्य है। तू (मनसा) मन से और ज्ञान से (अद्य) आज के समान सदा ही (देवान्) सब देवों, विद्वानों को (यिक्षि) सत्कार योग्य पदार्थ देता हैं और इसीलिए ( अर्हन् ) त् अन्यों का सत्कार करनेहारा है। (सः ) वह तू ( मरुतां ) सब मनुच्यों वीर पुरुषों और वेगवान् वायु के समान पदार्थों के (शर्घः) वल को और (अच्युतम्) कभी परास्त न होनेवाले, <mark>दृढ़, समस्त प्रजा पर और उत्तम राज्यासन पर बैठने वाले,</mark> अध्यक्ष (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् राजा या सेनापति और जल या रस में स्थित विद्युत् को (आ वह) धारण कर। हे (नरः) विद्वान् नायक पुरुषो ! आप लोग उस उत्तमासन पर विराजे ऐश्वर्यवान् पुरुष की ( यज-ध्वम्) उपासना और आदर सत्कार करो । (२) परमेश्वर सर्व स्तुति योग्य, विज्ञान से हमें योग्य बनावे। वह हमें सब सुख दे। वह (देवान्) स्र्यादि लोकों को भी शक्ति देता है। वह वायुओं के वल और सूर्य विद्युत् आदि को भी धारण करता है। उस महान् विश्व में व्यापक ऐश्वर्यवान् की उपासना करो।

देव वर्हिवधीमानं सुवीर स्तीर्णं गये सुभगं वेद्यस्याम्। घृतेनाक्तं वंसवः सीद्तेदं विश्वे देवा ग्रादित्या युज्ञियांसः ॥४॥ भा०—हे (देव) कर आदि देने वाले, और अपने नाम को हृदय से चाहने और कमनीयगुणों से युक्त (विहः) वृद्धिशील, स्वामी को बढ़ाने हारे प्रजाजन ! तू (वर्धमानम्) बढ़ता हुआ (सुवीरम्) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त होकर (स्तीण ) खूब विस्तृत (अस्यां वेद्याम्) इन सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाली पृथ्वी में (सुभरं) उत्तम रीति से सब का भरण पोपण करता हुआ (राये) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए यत्नवान् हो। यद्य में विछे हुए और जल से प्रोक्षित कुशासन पर जिस प्रकार वेदी में विद्वान् जन विराजते हैं उसी प्रकार हे (वसवः) राष्ट्रिनवासिजनो ! हे (विश्वदेवाः) सब विद्वान् पुरुषों और हे (आदित्याः) हे तेजस्वी राजा गणों और ज्ञान धनेश्वर्यादिके दान प्रति दान करने हारो ! 'अदिति' भूमि के शासक, और अखण्ड ब्रह्म के पालक और उपासको ! और हे (यिज्यासः) यज्ञ करने और यज्ञ प्रजापित राजा और परमेश्वर की सेवा करने हारो ! आप सब लोग (धृतेन अक्तं विहिः) जल से सिचे इस राष्ट्र में (सदत) विराजो, तेज और अन्नादि पुष्टिकारक पदार्थों से सम्पन्न प्रजाजन पर अध्यक्ष होकर विराजो।

वि श्रयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारी देवीः सुप्रायणा नमीभिः। व्यचस्वतीर्वि प्रथन्तामजुर्या वर्णी पुनाना युशसं सुवीरम् धारर

भा०—(द्वाराः उर्विया सुप्रायणाः) जिस प्रकार बड़े बड़े द्वार सुख से आने जाने योग्य हों उसी प्रकार विद्वान् पुरुषो ! आप लोग द्वारों के समान ही (सुप्रायणाः) सुख से उत्तम गृहस्थ कार्य में प्रगति करने वाली, (उर्विया हूयमाना) पृथ्वी के साथ स्पर्श में आने वाली अर्थात् भूमि के समान उदार एवं सन्तित उत्पन्न करने में समर्थ, घर गृहस्थ का आश्रय, (देवीः) उत्तम कमनीय, हृदय से अपने पुरुषों को चाहने वाली खियों को (नमोभिः) अन्न आदि सत्कारों, और नियमों आदि गुणों सहित (विश्रयन्ताम्) विशेष रूप से प्राप्त करों। उनका सेवन करों।

(ब्यचस्वतीः) विविध पदार्थों सुखों को प्राप्त करने कराने वाली और विविध प्रकार से पूजा सत्कार योग्य हे (अजुर्याः) ज्वरादि रोगों से रहित रहती हुई (वर्णं) अपने वर्ण, कुल, वृत पति और अपने स्वरूप को, (यशसं) कीर्ति और अब और (सुवीरम्) अपने उत्तम पुत्र से युक्त गृह को (पुनाना) पित्र करती हुईं और भी उत्तम बनाती हुईं उत्तम खियों को (विप्रथन्ताम्) विशेष ख्याति लाभ करावो और आदर दो। (२) इसी प्रकार प्रजाजन और सेनायें भी (द्वारः) शत्रुओं को वरण करने में समर्थ हों। (सुप्रायणाः) उत्तम प्रयाण करने उत्तम 'अयन' अर्थात् पदों से युक्त हों। वे (नमोभिः) शस्त्रों द्वारा (उर्विया विश्रयन्तां) पृथ्वी पर विशेष शोभा पावें। वे (व्यचस्वतीः) विविध राष्ट्रों पर अधिकार करती हुईं शत्रु से नाश न की जाकर (वर्णं यशसं सुवीरं) अपने क्षात्र पेशे को, यश को और उत्तम वीर सेनापित और वीरों से युक्त सेन्य को पित्रत्र करती हुईं और उत्तम बनाती हुईं (विश्रयन्ताम्) यशस्विनी हों। इति द्वाविशो वर्गः॥

माध्वपंसि मनता न उत्तिते उपामानको बुरुयेव रिखते। तन्तुं वृतं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुधे पर्यस्वती॥६॥

भा०—(उपासानक्ता) दिन और रात्रिकाल जिस प्रकार (साधुअपांसि) उत्तम कर्मों को करवाती हैं। (उक्षिते) जलादि से सींचती रहती
हैं। (रिण्वते) नाना शब्दों से गुंजित रहती हैं। दोनों ही (यज्ञस्य
पेशः संवयन्ती) यज्ञ का स्वरूप बनाती हुई पट बुनने वाली (वय्या इव)
बरणी के समान चलती है उसी प्रकार घर में खी और पुरुष, पित पत्नी
दोनों (उपासानक्ता) उपा काल के समान कान्ति युक्त, एक दूसरे के
लिये कमनीय गुण और कामना योग्य कर्मों वाले और नक्त अर्थात् रात्रिकाल
के समान एक दूसरों को सुख-निद्रा, रित आदि देनेवाले हों। वे दोनों
(नः) हमें (सं-नता) अच्छे विनय युक्त उक्तम (अपांसि) कर्मों को

(साधु) मली प्रकार से करावें और स्वयं भी करें। वे दोनों (उक्षिते) सुखों के वर्षाने वाले एक दूसरे के प्रेम से सिक्त, हृष्टपुष्ट, निषेक करने और धारने में समर्थ हों। वे दोनों (रिण्वते) रमणीय मनोहर शब्दों को बोलते हुए (यज्ञस्य) एक दूसरे के प्रति आत्मदान एवं सुसंगति जनक गृहस्थ यज्ञ के (पेशः) स्वरूप को और (ततं तन्तुं) विस्तृत प्रजातंतु को भी (वय्या इव) बुनने के यन्त्र बरणियों के समान (समीची) परस्पर मिलकर (संवयन्ती) बुनती हुई, उत्पन्न करती हुईं, (सुदुधे) परस्पर की कामना और इच्छाओं को भली प्रकार से पूर्ण करती हुईं (पयस्वती) पुष्टि कारक अन्न और दुग्धादि से भरपूर होकर रहें। वव्या होतारा प्रथमा विदृष्टिर ऋज यज्ञतः समुचा वपुष्टिरा।

दब्या होतारा प्रथमा बिदुष्टर ऋजु यत्त्रीतः समृचा वपुष्टरा । देवान्यजन्तावृतुथा समेश्वतो नाभा पृथिव्या अधि साउषु बिषु ॥ ७ ॥

भा०—( दैव्या ) विद्वानों, देव तुल्य पूज्य पुरुषों के प्रति उत्तम सत्कार करने और परस्पर की कामना करने में कुशल, (होता) एक दूसरे को इच्छा पूर्वक स्वीकार करने वाले (प्रथमा) उत्तम कोटि के (विदुस्तरा) अति विद्वान् (वयुन्तरा) सुन्दर शरीर वाले, रूप लावण्य युक्त (ऋचा) एक दूसरे का सत्कार करने वाले, होकर (ऋचु) सरल निष्पक्ष होकर (सं यक्षतः) एक दूसरों को समर्पण करें और परस्पर संगत होंवे। वे दोनों खी पुरुष (ऋतुथा) ऋतु २, प्रत्येक उपयुक्त अवसर में, समय समय पर (देवान् यजन्तौ) विद्वानों का सत्संग करते हुए (पृथ्वच्या नाभौ) पृथिवी के बीच (त्रिषु सानुषु) तीनों सेवने योग्य धर्म, अर्थ, और काम तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के निमित्त (ऋतुथा) प्रति ऋतु के अवसर में (सम्-अञ्जतः) परस्पर एक दूसरे की चाहना करें और संग करें।

सर्यस्वती साध्यन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः। तिस्रो देवीः स्वधयां वृहिरेदमाच्छदं पान्तु शर्गं निषद्य ॥=॥

भा०—(सरस्वती) सरस्वती देवी (नः धियं) हमारी बुद्धि और कर्म को (साधयन्ती) सत्कर्म में प्रवृत्त कराती हुई और (इळा देवी) अभिल-षित सुख देने वाळी इडा देवी (विश्वत्तिः भारती) समस्तों को अति शीघ लेजाने या कार्य करने वाली और स्वयं शीव्र कार्य करने वाली 'भारती' (तिस्रः देवीः) ये तीनों देवियें (स्वधया) स्वधा अर्थात् अन्न के द्वारा (शरणं निषद्य) आश्रय को प्राप्त करके (अच्छिद्रं) दृटिरहित, सावधानता से (इदं बर्हिः) इस वृद्धिशील गृहस्थ को (आ पान्तु) अच्छी प्रकार पालन करें । 'सरस्वती'—उत्तम ज्ञान वाली विदुपी, 'इला' अन्न दात्री, भूमि के समान सब सुर्खों को उत्पन्न करने वाली, 'भारती' मनुष्यों को सुख और आश्रय देनेवाली अर्घांगिनी, स्त्री ही के तीनों गुण हैं विदुषी, अन्न साधिका और गृहस्थ सुख देनेवाली इन तीनों गुणों में स्थित तीनों गुणों से युक्त की स्त्रियाँ गृहस्थ वसा कर घर का पालन करें। राष्ट्र पक्ष में विद्वत्समा, भूमि या अन्न की उपज आदि की प्रवन्ध कर्ती 'समा और समाज की सुव्यवस्था करने वाली सभा क्रम से सरस्वती ( Legislative) इळा (Revnue) भारती (Municipality) वे तीनों ही राष्ट्र में अपना स्थान पाकर दोप रहित कार्य सम्यादन करें और प्रजा की रक्षा करें।

प्रिशक्तं रूपः सुभरी वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः ।

प्रजां त्वष्टा विष्यंतु नाभिमस्मे श्रथा देवानामप्यंतु पार्थः ॥६॥

भा०—(पिशंगरूपः) सुवर्णं के समान उज्ज्वल, गौर वर्णं का,
(सुभरः) अच्छी प्रकार भरण पोषण करने में समर्थं, (वयोधाः)
बीर्यं, वल और अब को धारण करने वाला, वा उत्तम प्रजनन या संता-

नोत्पादन के सामर्थ्य को धारने वाला, (देवकामः) विद्वानों और उत्तम गुणों की कामना करनेहारा (वीरः) वीर्यवान्, विद्यावान्, पूर्णयुवा पुरुष और खी (श्रृष्टी) अति शीघ्र ही (जायते) उत्तम सन्तान रूप से उत्पन्न हो। अथवा—उक्त गुण विशिष्ट (वीरः) वीर पुत्र उत्पन्न हो। (त्वष्टा) जगत् कर्त्ता परमेश्वर (अस्मे) हमें (नाभिम्) कुल सन्तित को बांधने वाली (प्रजाम्) उत्तम सन्तान (वि ध्यतु) प्रदान करे। (अथ) और वह सन्तित (देवानाम्) देवों, इन्द्रियों, अग्नि जल वायु आदि जीवनोपयोगी, कामना करने योग्य अपने माता पिता आदि विद्वानों के लिये (पाथः) रक्षा करने वाले साधन अन्न आदि ऐश्वर्य को (अप्येतु) प्राप्त करे।

वनस्पतिरवसृजन्नपं स्थाद्दग्निर्द्धविः स्दयाति प्रधीभिः। त्रिधा समेक्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोपं हृव्यम्।१०।

भा०—( वनस्पतिः ) जलों का पालक मेघ जिस प्रकार (अवस्जन् उपस्थात्) वृष्टि रूप में जल धाराएं छोड़ता हुआ उपस्थित होता है और (वनस्पतिः) जिस प्रकार रिक्रमयों का पालक सूर्य (अव स्जन् उपस्थात्) रिक्रमयों द्वारा प्रकाश दान देता हुआ उपस्थित होता है और जिस प्रकार (वनस्पतिः) 'वन' अर्थात् सैन्यदल का पति (अव स्जन् उपस्थात्) शरवर्णण करता हुआ उपस्थित है और जिस प्रकार (वनस्पतिः) वट आदि महा वृक्ष (अवस्जन्) अपने फलों को दूसरों के उपकारार्थ प्रदान करता हुआ (उप स्थात्) खड़ा रहता है उसी प्रकार गृहस्थ पुरुष (वनस्पतिः) नाना भोग और संविभाग करने योग्य दाय धन का स्वामी (अवस्जन्) अगले पुत्र, पौत्रादि तथा पात्र, ब्राह्मण, अतिथि आदि को अपना अन्न धन आदि (अवस्जन्) त्याग करता हुआ (उप स्थात्) सदा उपस्थित है। और (अग्निः) अग्नि जिस प्रकार (धीभिः क्रियाओं से (हिवः सूदयित) अन्न को अन्न्छी प्रकार पका देता और

दूसरों के खाने योग्य बना देता है, सिजा देता है, उसी प्रकार (अग्निः) ज्ञानी पुरुष (धीभिः) ज्ञानों उत्तम कमों के द्वारा (हिवः) प्रहण करने योग्य अब और गृह ज्ञानों को भी (प्र सूद्यति) अच्छी प्रकार अन्यों को प्रदान करे। (सः) वह (प्रजानन्) अच्छी प्रकार स्वयं ज्ञानवान् होकर उस ज्ञान आदि पदार्थ को (त्रिधा) तीनों प्रकार से अर्थात् वाणी द्वारा, किया द्वारा और उपयोग व व्यवहार द्वारा (सम् अनक्तु) अच्छी प्रकार प्रकाशित करे। और (दैव्यः) विद्वानों का हितेषी (शिमता) दोषों को शान्त करनेहारा योग्य पाचक पुरुष (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (हव्यं) भोग्य अन्नादि पदार्थ को (उपन्यतु) प्राप्त करावे। अथवा—(शिमता) यज्ञों द्वारा देवी विद्वां और उपद्वों को शान्त करने में कुशल पुरुष (देवेभ्यः) अग्नि जल वायु आदि पदार्थों का (हव्यं) आवश्यक पदार्थ आहुतिद्वारा प्राप्त करावे।

युतं मिमिन्ने यृतमस्य योनिर्धृते थ्रितो यृतम्वस्य धामे । अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ विन्न हृज्यम्११।२३

भा०— जिस प्रकार ( घृतं मिमिक्षे ) अग्नि में घृत का सेचन किया जाता है (अस्य योनिः घृतम्) बढ़ने का आधार घृत है । ( घृतं श्रितः ) घृत अर्थात् स्निग्ध पदार्थं पर ही वह आश्रित है । ( घृतं उ अस्य धाम ) स्निग्ध पदार्थं से उत्पन्न तेज ही अग्नि का तेज है । वह ( अनुस्वधं माद्यति ) अन्न के साथ घी को प्राप्त कर तृष्ति करता घृत के साथ ही स्वाहा किये चरु को जलादि पदार्थों तक पहुँचा देता है उसी प्रकार यह प्रजापित, मेघ ( घृतं ) जल को (मिमिक्षे) भूमि पर सेचन करता है । और ( अस्य ) इस मेघ का (योनिः) उद्भवस्थान भी ( घृतम् ) जल ही है । वह मेघ भी ( घृते श्रितः) जल के रूप में ही स्थित है । ( अस्य धाम ) उसकी स्थित, उत्पत्ति, लय तीनों ( घृतम् उ ) जल ही है । हे मेघ ! तृ

( अनु-स्वधम् ) अन्न को उत्पन्न करने के लिये ( घृतम् आवह ) जल को ही प्राप्त करा और ( मादयस्व ) समस्त प्रजावर्ग को हर्षित कर और ( स्वाहा कृतम् ) उत्तमरूप से प्रदान किये इस प्रकार के ( हन्यम् ) अज को जल के रूप में तूहे ( वृषभ ) वर्षणशील मेघ ! तु सर्वत्र ( विक्षि ) प्राप्त कराता है। तू धन्य है। इसी प्रकार हे ( बृषभ ) वीर्य सेचन में और गृहस्थ धारण करने में बलवान् युवक पुरुष ! तू ( घृतं ) सेचन करने योग्य वीर्य का (मिमिक्षे) सेचन कर। (अस्य) इस पुरुष का ( योनिः ) मूल उत्पादक कारण ( घृतम् ) वीर्य ही है । यह पुरुष ( घृते श्रितः ) उस निषेक योग्य वीर्य ही के आश्रय में स्थित हैं। इस पुरुष शरीर का (धाम) धारण करने वाला तेज, ओज या जन्म, स्थिति और स्वरूप तीनों 'घृत' अर्थात् यह वीर्य ही है। तू उस ओज, वीर्य को (अनुस्वधम्) उत्तम अनुकूल अन्न खाकर, अन्न के अनुरूप ही (आवह) धारण कर और ( मादयस्व ) अन्य संगिनी को भी तृप्त, सुप्रसन्न कर । हे ( वृषभ ) वीर्य सेचन में समर्थ तू उस ( हव्यम् ) धारण करने योग्य वीर्य को (स्वाहाकृतं) उत्तम रीति से प्रदान करने की विधि से यथाविधि (विक्षि) धारण करा। इति त्रयोविंशोवर्गः॥

## [8]

सोमाहितिर्मार्गव ऋषिः ॥ अग्निदेंवता ॥ बन्द'—१, द स्वराट् पिकः । २, ३, ४, ६, ७ आषी पंकिः । ४ बाह्ययाच्याक् । ६ निचृत् विच्छप् ॥ नवर्च स्क्रम् ॥ हुवे वेः सुद्योत्मानं सुवृक्ति विशामित्रमितिथि सुप्रयस्म् । भित्र इव यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जने जातवेदाः ॥ १॥

भा०—(यः) जो (आदेवे) अल्प व्यवहारज्ञ, स्वल्पविद्या प्रकाश से युक्त (जने) मनुष्यों के हितार्थ (मिन्नः इव) सूर्य के समान या स्नेही सखा के समान सहायक, (जातवेदाः) सब उत्पन्न पदार्थों का जानने वाला और (दिधिपारयः) उनके अपने आश्रय धारण करनेवाला (देवः) विद्या और ऐश्वर्य का देनेवाला (भूत्) होता है। (वः) आप लोगों के बीच (सुद्योत्मानं) उत्तम रीति से प्रकाशित होने वाले (सुवृक्तम्) पापों और दुराचारों को अच्छी प्रकार से वर्जने और छुड़ाने हारे, (अतिथिम्) अतिथि के समान पूज्य, सब से उच्च अध्यक्ष पद पर स्थित, (सुप्रयसम्) अच्छी प्रकार सब को प्रसन्न करने वाले, उत्तम अन्नादि सामग्री और विद्या और प्रेमादि सद्गुणों से युक्त (विशाम्) प्रजाओं के बीच में (अग्निम्) अग्रणी, नायक, प्रमुख, आचार्य को (वः) आपके हित के लिये (हुवे) प्रशंसा करता हूँ। (२) अग्नि, विद्युत्, उत्तम प्रकाशवान् होने से 'सुद्योत्मा' है। रोगहारी और तमोनाशक होने से 'सुद्युक्ति', (आ देवे जने जातवेदाः) अति विद्वान् पुरुषों के वीच नाना प्रयोगों में आंकर बहुत ऐश्वर्य के उत्पादक मित्र के समान सबका पालक पोषक हो जाता है। (३) परमेश्वर प्रकाशस्वरूप, पापहारी, पूज्य, आनन्दमय, मित्र, सर्वज्ञ, सर्वब्यापक, सब को धारण करने वाला है।

हुमं विधन्तो श्रुपां सुधस्थे द्विता देधुर्भृगवो विद्वार्थेयोः। एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामुक्षिरेरतिर्जीरार्थः॥ २॥

भाо-(भूगवः) विद्युत् या अग्नि विद्या के विद्वान् लोग जिस प्रकार (इमं) इस अग्नि को (विधन्तः) विशेष उपाय करते हुए (अपां सधस्थे) जलों के स्थान और (आयोः) वेगवान् पदार्थ (द्विता) इन दोनों स्थानों से ही (विक्षु) प्रजाओं के हितार्थ (अद्धः) प्राप्त करते हैं (एषः) यह अग्नि, विद्युत् (भूमा) बहुत से पदार्थों में व्यापक होकर (देवानां) विद्वान् पुरुषों के (विश्वानि) प्रायः सभी कार्यों में (अभि अस्तु) प्रयुक्त हो। वह (अग्निः) प्रकाशमान् (अर्तिः) कार्यों में शक्ति स्वरूप, गति-उत्पादक, (जीराश्वः) वेगवान् व्यापक

गुणों वाला है। (२) उसी प्रकार (भृगवः) तपस्वी लोग (विक्षु) प्रजाओं के बीच (आयोः) मनुष्य के लिये (इमं) इस विद्वान् की ( विधन्तः ) परिचर्या करते हुए इसको ( अपां सधस्थे ) प्रजाओं के समीप (द्विता अद्धुः ) दोनों रूप धारण करें। एक विद्यादाता का दूसरा आचार शिक्षक का। वह ( भूमा ) बहुत सामर्थ्यवान् ( विश्वानि अभि अस्तु ) सब प्रकार की विपत्तियों और शत्रुओं को वारण करने में समर्थं हो । वह ( देवानाम् ) विद्वानों के बीच ( अरितः ) ऐश्वर्यवान् , या निःसंग ( जीराश्वः ) वेगवान् अश्वों से युक्त हो । ( ३ ) (भृगवः) तपस्वी लोगों ने इस आत्मा की सेवा करते हुएं इसे व्यक्तऔर अव्यक्त, जीव और ईश्वर दोनों रूपों में जाना। एक जीव (अपां सधस्थे आयोः) आवागमन करने वाले मनुष्य के प्राणों, लिंग शरीरों के सदा साथ रहता है, वहीं ( भूमा ) भूमा है। वह ( विश्वानि अभि अस्तु ) सब इन्द्रियों में ब्यापक है । वह ( देवानान् अरितः ) इन्द्रियों का स्वामी, (जीराश्वः) वेगवान् मन का भी स्वामी है। ( ४ ) दूसरा रूप आत्मा का परमेश्वर है । वह भी ( अपां सधस्थे ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं में व्यापक, ( विक्कु आयोः सघस्थे ) प्रजाओं, जीवों के भीभीतर 'भूभा' है, वह सर्व पदार्थों में व्यापक, सब जलादि देवों का स्वामी, वेगवान् सूर्यादि में भी व्यापक है।

श्रुप्तिं देवासो मार्चषीषु विद्यु प्रियं धुः चेष्यन्तो न सित्रम् । स दीदयदुशतीरूम्या श्रा द्चाय्यो यो दास्वेते दम श्रा ॥३॥

भा०—( क्षेष्यन्तः ) सुख से निवास करने की इच्छा करते हुए ( देवासः ) विद्वान् लोग ( मानुपीपु विक्षु ) मननशील प्रजाओं में (अग्निं) अप्रणी नायक और ज्ञानवान् विद्वान् पुरुष को (मित्रं न प्रियम् ) प्राण और मित्र के समान अतिप्रिय बनाकर ( धुः ) रखें। ( यः ) जो (दास्त्रते) दानशोल पुरुष के ( दमे )गृह में ( दक्षाय्यः ) बलवान् , विपत्तियों का नाशकारी, विरोधियों को भस्म करने वाला, सब समृद्धियों का बढ़ाने हारा है। (सः) वह (अर्म्याः) रात्रियों को दीपक के समान (उशतीः) कामना वाली, प्रजाओं को भी (दीदयत्) प्रकाशित करता है। (२) परमेश्वर को मित्र के समान प्रिय जानकर उसकी उपासना करते हैं। वह शक्तिमान् सित्रयों को चन्द्र, स्य या अग्नि के समान (दास्वते) अपने आहमसमर्पक के (दमे) हृदय में सब (उशतीः) शुभ कामनाओं को प्रकाशित कर देता है।

श्चस्य रुग्वा स्वस्येव पुष्टिः सन्दंष्टिरस्य हियानस्य द्त्तीः । वि यो भरिभुदोषंधीषु जिह्नामत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान्॥ ४॥

भा०— अग्नि जिस प्रकार (ओपधीपु) ओपधि वनस्पतियों में अपनी (जिह्नाम्) ज्वाला को (भिरिश्नद्) पुष्ट करता है, काष्टादि प्राप्त कर अधिक बढ़ता है और वालों को घोड़ के समान (वारान् दोधवीति) आवरण करने वाले किरणों या ज्वालाओं को कंपाता है उसी प्रकार (यः) जो नायक (ओपधीपु) पर सैन्य को भस्म करने के सामर्थ्य को धारण करने वाले सैन्यों और प्रजाओं के वीच (जिह्नाम्) वाणी को (ि भिरिश्नत्) विविध प्रकार से धारण करता है, विविध आज्ञाणुं धारण करता है और वेरने वाले शत्रुओं को कंपाता है। और जो विद्वान् (ओपधीपु) तेज को धारने वाली प्रजाओं और विद्वानों और ब्रह्मचारिगण के बीच उनमें (जिह्नाम्) वाणी विविध रूपोंमें या विशेष रूप से (भिरिश्नत्) धारण कराता है उनके बीच वेद पाठ आदि करता, वेद वाणी की शिक्षा देता और (वारान् दोधवीति) आवरणकारी दोषों को दूर करता या घेरने वाले प्रिय शिक्षों को (दोधवीति) स्वच्छ, गुद्ध, पवित्र बनाता है। और (रथ्यः अश्वः न) जिस प्रकार रथ में लगने योग्य, हष्ट पुष्ट, सुशिक्षित अश्व (वारान् दोधवीति) पृंछ और गर्दन के वालों को कंपाता है और (ओष-

धीपु जिह्वाम् विभरिभ्रत् ) ओषधि, घास आदि पर विशेष रूप से जीम चलाता है और उसे तृप्त करता है, उसी प्रकार जो पुरुष ( ओपधीपु ) अन्नादि ओपिधयों पर ही ( जिह्नाम् वि भरिश्रत् ) अपनी रसना को तृप्त कर लेता है, हिंसा पूर्वक मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों पर मन नहीं चलाता और (वारान्) सत्त्व को आवरण करनेवाले राजस और तामस आवरणों को (दोधवीति) कंपा कर धूल के समान झाड़ देता है उसी प्रकार ( अस्य पुष्टिः ) इस अप्रणी, नायक एवं विद्वान् पुरुप का पोपण करना और पुष्ट होना भी (स्वस्य पुष्टिः इव ) अपने देह के पोषण के समान (रण्वा) सबको र्जात रमणीय, सुन्दर, एवं प्रिय, सुखप्रद होनी चाहिये । और जिस प्रकार (दक्षीः ) जलते हुए और (हियानस्य) बढ़ते हुए अग्नि में ( संदृष्टिः ) अपने प्रकाश से अच्छी प्रकार मार्ग आदि दिखाने का विशेष गुण सबको प्रिय होता है इसी प्रकार ( दक्षोः ) अपने विरोधी जनों को भस्म करने वाले, अति तेजस्वी (हियानस्य ) बल और ऐश्वर्यं में निरन्तर बढ़ते हुए, ( अस्य ) उस नायक पुरुष की ( सम्-दृष्टिः ) सम्यक् दृष्टि अर्थात् तस्व दर्शन करने वाली बुद्धि हो सबको (रण्वा) प्रिय लगती है। ऐश्वर्य सम्पन्न और शत्रुनाशक राजा प्रतापी होकर भी यदि मूर्ख और अविवेकी हों तो वह अपनी शक्ति और ऐश्वर्य से प्रजा का पीडन करता है और सबको प्रिय नहीं लगता। त्रा यन्मे अभवं वनदः पर्नन्तोशिग्भ्यो नार्मिमीत वर्णम् । स चित्रेर्ण चिकिते रंस्र मासा जुंजुर्वा यो मृहुरा थुवा भ्त्रा२४

भा०—( वनदः ) जिस प्रकार जलों के देने वाले मेघ भी ( मे )
मुझ विद्युत् रूप अग्नि के ( यत् ) जिस ( अभ्वं ) जलसय या महान्
स्वरूप को ( आ पनन्तः ) बतलाते हैं ( उशिग्भ्यः ) अग्नि की इच्छा करने
वालों के लिये मेरावह ( वर्णं ) स्वरूप ( न अग्निमीत ) कभी भी प्रतीत
नहीं होता। ( यः जो ( जुजुर्वान् ) जीर्ण होकर भी ( मुहुः ) वार र

( युवा अभूत् ) युवा व पुनः पुनः बलशाली हो जाता है । (सः) वह अग्नि अपने (रंसु) रमणीय स्वरूप को (चित्रेण) अद्भुत (भासा) दीप्ति से ( चिकिते ) प्रकट करता है। उसी प्रकार यह जीव भी है। ( यः ) जो ( जुजुर्वान् ) एक शरीर में वृद्ध होकर भी ( मुहुः युवा अभूत् ) वार र युवा हो जाया करता है ( मे ) जिस 'अहं' पदवाच्य आत्मा के (अभ्वं) अन्यक्त महान् रूप को (वनदः) ज्ञानप्रद गुरु या (वनदः) स्तोता छोग ( उशिग्भ्यः ) ज्ञान के जिज्ञासुओं को ( आ पनन्तः ) बराबर बतलाते हैं पर तो भी (वर्णं न अमिमीत) उसका स्वरूप नहीं प्रतीत होता। वह आत्मा (रंसु ) अपने अति मनोहर स्वरूप को (चित्रेण) आश्चर्य जनक या चित् स्वरूप में रमण करने वाले (भाष्ता) तेज से (चिकिते) जनाता है। (३) इसी प्रकार नायक की बड़ाई को कविजन श्रोतृ जनों को वर्णन करते हैं तो भी उसका गूड्रूप नहीं पता चलता। वह अनु-भवी वृद्ध होकर भी कार्य करने में सदा युवा रहता है, वह अद्भुत तेज से अपने रम्य रूप प्रजामनोहारी रूप को प्रकट करता है, वही नायक होने योग्य है। अथवा — सूर्य के समान (रंसु) रमणीय चमकीले तेजस्वी पदार्थों या कार्यों में वह अपने रूप को प्रकट करता है। चतुर्विको वर्गः ॥ या यो वना तातृषाणो न भाति वार्ण पथा रथ्येव स्वानीत्। कृष्णाध्वा तपू रुगवश्चिकेत द्यौरिव स्मर्यमानो नभीभिः ॥६॥ भा०—( तातृषाणः वना न ) जिस प्रकार पियासा जीव जलों को चाहता है उसी प्रकार (यः) जो अग्नि अति बुभुक्षितसा होकर (वना)

भा०—( तानुषाणः वना न ) जिस प्रकार पियासा जाव जला का चाहता है उसी प्रकार (यः) जो अग्नि अति बुभुक्षितसा होकर (वना) वनों को (भाति) चमकाता, उनको खाजाना चाहता है, उनको प्रज्वलित कर देता है। (वाः न) जिस प्रकार मार्ग से जाता हुआ जल-प्रवाह घरघराता हुआ आगे बढ़ता है और ( रथ्यः इव ) जिस प्रकार रथ में जुता हुआ अश्व ( पथा ) मार्ग से जाता हुआ ( स्वानीत् ) ध्वनि करता, हिनहिनाता या पैरों की पटपट ध्वनि करता है उसी प्रकार ( अग्नि ) भी आगे बढ़ता

चला जाता है। (स्वानीत्) चटचट ध्वृति किया करता है। (नमोभिः द्यौ इवः ) चमकते अन्धकारों या आकाश प्रदेशों या मेघ खण्डों सहित सूर्य जिस प्रकार मानों ( स्मयमानः ) मुस्कराया करता है उसी प्रकार यह अग्नि भी (नमोभिः) नील आकाश प्रदेशों से या जलों से (समयमानः) विशेष स्फुलिंगों द्वारा मुस्कराता सा है। वह ( कृष्णाध्वा ) काले रंग के धूआं रूप मार्ग से जानेवाला, (तपुः) सब को तपाने वाला, (रण्वः) रमणीय रूपवान् होता है उसी प्रकार वह नायक भी (वना) संविभाग करने योग्य ऐश्वर्यों के प्रति (ततृपाणः) पियासे के समान सदा अर्थ लिप्सु होकर ही (भाति) प्रकाशित हो।(वाः न) वह जल भवाह के समान अदम्य वेग से प्रयाण करे। वह ( रथ्यः इव स्वानीत् ) रथ में लगे अश्व के समान शब्द करे, उसके समान रम्य लक्ष्मी को देखकर स्वयं (रथ्यः) रथसेना का स्वामी होकर हर्ष सूचक शब्द करता हुआ (पथा) मार्ग से जावे। सूर्य के समान या नक्षत्रों से मण्डित आकाश के समान अपने ( नभोभिः ) बन्धुजनों से मुस्कराता, सुप्रसन्न होता रहे । वह ( कृष्णाध्वा ) चित्ताकर्षक, या शत्रु को काट गिरा देनेवाले मार्ग पर चलता हुआ और (तपुः) शत्रुजनों के संताप जनक और स्वयं भी तपस्वी होकर भी (रण्वः) अतिरम्यरूप में (चिकेत) जाना जावे । अग्नि जिस पदार्थ पर से गुजर जाता है वह कोयल होकर या धूआं लगकर काला हो जाता है। और राजा नायक चित्ताकर्षक या शत्रु-निकृन्तन के मार्ग से जाने से 'कृष्णाध्वा' है। वह दुष्टों का संताप दायी होकर भी रमणीय रहे। अर्थात् जैसे रघुवंश में लिखा है—

भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभ्वोपजीविनाम् । अञ्चल्यश्चामिगम्यश्च यादोरानैरिवार्णवः ॥ रघुवंशे ॥ रघु/भयानक और सुन्दर गुणों से असद्ध और जल जन्तुओं और रहीं से समुद्र के समान शरणीय हो गया था । स यो व्यस्थाद्भि दत्तंदुर्वी पशुनैति स्वयुरगोपाः। श्रुग्निः शोचिष्माँ श्रद्धसान्युष्णन्कृष्णव्यिथरस्वद्यन्न भूमी।।।।

भा०—(अग्निः) अग्नि जिस प्रकार (बि अस्थात्) विविध दिशाओं में लग जाता है, ( उर्वी अभि दक्षत् ) पृथिवी पर के पदार्थी को जलाता है और (स्वयुः) स्वच्छन्दचारी (अगोपाः) बिना गवाले के (पशुः न) पद्यु के समान (वि, अभि एति) विविध दिशाओं में जा पहुँचता है। वह ( शोचिष्मान् ) ज्वालाओं से युक्त हो ( अतसानि ) सूखे काष्टों, नाना झाड़ीदार बृक्षीं को (उष्णन्) जलाता हुआ (भूम) अपने बड़े सामर्थ्य से ( कृष्णन्यथिः ) सब न्यथाकारी कण्टकों को काला कोयला करता हुआ ( अस्वदयत् न ) मानों स्वयं सब खा जाता है। उसी प्रकार (यः) जो उत्तम नायक, सेनापति ( उर्वीम् अभि दक्षत् ) पृथ्वी पर पराक्रम करता, शत्रु की बड़ी भारी सेना को भस्म कर दे, जो (स्वयुः) स्वयं प्रयाण करनेहारा, (अगोपाः ) अपने से अन्य किसी रक्षक की अपेक्षा न करता हुआ, ( पद्युः ) स्वयं सब को भली प्रकार देखता हुआ, (वि अस्थात् ) विविध देशों में ठहरता (अभि एति) शत्रु पर अभियोक्ता या आक्रमक होकर चढ़ाई करता है और जो (शोचिष्मान्) सूर्य के समान तेजस्वी होकर (अतसानि) निरन्तर आक्रमण करने वाले सैन्यों को ( उळान् ) अपने तेज से संतप्त करता हुआ ( भूम ) बड़े सामर्थ्य से (कृष्णन्यथिः) अपने न्यथादायी शत्रुओं को उच्छित करता हुआ ( भूम अस्वदयत् न ) बड़े भारी ऐश्वर्य, या राज्य को मानी भोग करने में समर्थ होता है। (सः) वहीं तेजस्वी पुरुष (अग्निः) यथार्थ में 'अग्नि' कहाने योग्य है।

न् ते पूर्वस्याविसो श्रधीतौ तृतीये विद्धे मन्मे शंसि । श्रम्मे श्रेग्ने संयद्वीरं वृहन्ते क्षमन्तं वाजं स्वपृत्यं रुपि दोः॥॥ भा०—हे (अग्ने) विद्वन् ! (तु) अब (पूर्वस्य) हमसे पूर्व विद्यमान ( ते ) तेरे (अवसः) व्रत या रक्षण कार्य के ( अधीतौ ) अधीन, अध्ययन अनुशीलन में ( तृतीये ) तृतीय संख्या के (विद्धे ) यज्ञ या सवन काल में तु हमें (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान का (शंसि) उपदेश कर । और (अस्मे ) हमें ( संयत्-वीरं ) संयमशील वीरों और पुत्रों शिष्यों से युक्त (वृहन्तं ) बड़े भारी (क्षुमन्तं ) उत्तम अन्नादि समृद्धि से युक्त ( वाजं ) बल और ज्ञान और (सु अपत्यं) उत्तम संतान या उत्तराधिकारी से युक्त (रिवं) गृह, पशु, धनधान्य सुवर्णादि स्थायी सम्पत्ति (दाः) हमें प्रदान कर । राजा आदि शासक वर्ग अपने तीसरे सवन अर्थात् नौकरी के काल के उपरान्त अपने पहले प्राप्त शासन के अनुभव अन्यों को दें। अन्य जो उसका अध्ययन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको वे विचारपूर्ण अनुभव प्रदान करें। इसी प्रकार आचार्य आदि भी तीसरे वानप्रस्थकाल में अपने पूर्व के प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन कार्य में नयों के मननयोग्य विज्ञान प्रदान कर इसी तीसरे काल में 'संयत्' सुप्रबन्ध से युक्त बड़ा राज्यैश्वर्य अपने से अगले को दें और आगे आने वालों को अपना समस्त धन उत्तराधिकारी सहित त्याग कर पृथक् हो जावें।

त्वया यथा गृत्सम्दासी अग्ने गुह्य वन्वन्त उपरा अभिष्यः। सुवीरसि अभिमातिषाहः स्मत्सूरिभ्यो गृणते तद्वयो धाःशर्या।

भा० — हे (अग्ने) विद्वन् ! (यथा) जिस प्रकार से (गुहा) आकाश में वायु गण या सूर्य की किरणें (वन्वन्तः) मेघों को और जलों को छिन्न-भिन्न करते हुए (उपरान् अभि स्युः) मेघों को भी निर्वल कर आप उन से प्रवल हो जाते हैं, उनको परास्त कर देते हैं। उसी प्रकार (गृत्समदासः) विद्वानों के समान ज्ञान और मनन में आनन्द लेनेहारे उत्तम पुरुष (गुहा) अपनी बुद्धि में ही (वन्वन्तः) ज्ञानों का विभाग अर्थात् पृथक् विवेचन करते हुए (उपरान्, उपरतान्)

अपने से पूर्व के जो लोग उस कार्य ले उपरत हो चुके हैं उनसे भी (अभि स्युः) अधिक विद्वान हों। वे (गृत्समदासः) रथों पर आनन्द से युद्ध करने हारे वीरों के समान (स्मत्) ही (सुवीरासः) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, (अभिमातिषाहः) अभिमानी शत्रु को पराजित करनेवाले हों। जो पुरुष (गृणते) उपदेश करते हैं तु उन (सूरिभ्यः) विद्वान पुरुषों को (तत्) वह नाना प्रकार का (वयः) कामना करने योग्य ऐश्वर्य वा दीर्व जीवन (धाः) प्रदान कर। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

## The second [X]

सोमाहुतिर्भागव ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ६ निचृदनुष्टुप् २, ४, ४ अनुष्टुप् । ८ विराडनुष्टुप् । ७ मुरिगुष्णिक् ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥

# होत्।जनिष्टु चेत्नः पिता पितःभयं ऊतये । प्रयच्छेन्यं वसुं शकेमं वाजिनो यमम् ॥ १ ॥

भा०—( चेतनः ) ज्ञानवान पुरुष ( पितृभ्यः ) अपने पालक मा वाप, गुरु, आचार्य आदि पितृतुल्य जनों से (होता) धनैश्वर्य और विद्या को प्राप्त करके स्वयं ( ऊतये ) उनकी भी रक्षा करने के लिये ( पिता अजिनष्ट ) उनका भी पिता हो जाता है और ( चेतनः ) स्वयं ज्ञानवान पुरुष ( होता ) ज्ञानदान करने वाला होकर ( ऊतये ) ज्ञान से तृप्त करने के कारण ( पितृभ्यः पिता ) अपने पालक पिता तुल्य पुरुषों का भी पिता ( अजिनष्ट ) होता है वह उनको ( जेन्यं वसु ) सब दुखों पर विजय करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, विद्याधन का प्रदान करता है इसी कारण हम लोग ( वाजिनः ) इन्द्रियों और शत्रुओं पर ज्ञान और ऐश्वर्य सेसम्पन्न होकर ( यमं ) संयम या वश करने में समर्थ, ( जेन्यं ) विजय करने वाले ( वसु ) ऐश्वर्य और क्षात्र बल को ( प्र यक्षन् ) जिस प्रकार विद्वान्

जन प्रदान करते हैं उसी प्रकार हम भी ( शकेंम ) दान देने में समर्थ हों । ( २ ) रात्रिः पितरः । श॰ २।१।३।१॥ ( पितृभ्यः पिता होता अतये अजनिष्ट ) रात्रि से सर्वपालक सूर्य दीप्ति वा रक्षा के लिये उत्पन्न होता है। (३) ओपधिलोको वै पितरः श० १३।८।१।२०॥ ओषधि में से जीवों की रक्षा के लिये 'पिता' पालक अन्न उत्पन्न होता है। ( ४ ) यमो वेवस्वतो राजा इत्याह तस्य पितरो विशः। श० ३।४।३।६॥ क्षत्रंवे <mark>यमो विशः</mark> पितरः । श० ७।१।१।४॥ प्रजाओं में ही पालक क्षत्र बल या राजा उत्पन्न होता है। ( ५ ) उसी प्रकार ( पितृभ्यः ) पालक भाणों में के बीच उनके पालन, चेतन, दीप्ति, तृप्ति आदि के लिये (चेतनः होता ) चेतन जीव सब शरीर का बलदाता और 'मैं' करके स्वीकर्त्ता प्रकट होता है। जिस (यमं जेन्यम्) देह के नियन्ता विजयशील, (वसु) देह में वसने वाले चेतन की (प्रयक्षन्) उपासना करते हुए हम (वाजिनः) ज्ञानी लोग ( शकेस ) आनन्द लाभ कर सकें। (६) अवान्तर दिशः पितरः ( श० १।८।१।४०॥ ) इन समस्त दिशाओं में सब के पालक सर्वचेतन, सर्वंपद प्रभु विद्यमान है। हम ( यमं ) सर्वेनियन्ता सर्वेत्र वासी, सर्वोपरि विजयी की (प्रयक्षन्) खूब उपासना करें और (शकेम) सब कार्य करने में समर्थ हों।

श्रा यस्मिन्त्स्र रश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरि । मनुष्वदैव्यमष्टमं पोता विश्वं तदिन्वति ॥ २ ॥

भा०—( यस्मिन् ) जिस ( यज्ञस्य नेतिर ) यज्ञ के नायक में ( सप्त रश्मयः ) सात रश्मिणं ( आ तताः ) जुड़े हैं वह ( मनुष्वत् ) मनुष्य के समान ही स्वयं ( अष्टमं दैश्यम् ) आठवां, देवों में देव, परम देव है। ( तद् ) वह (पोता ) सबको पवित्र करने और प्रेरनेवाला होकर ( विश्वम् इन्वति ) समस्त जगत् में व्यापक है। यज्ञ में सात ऋत्विजों पर एक 'पोता' उसी प्रकार देह में सात प्राणों पर उनका

प्रेरक आत्मा या मन । संसार में सात ऋतुओं पर एक सूर्य उसमें आठवां परमेश्वर परम पावन सर्वत्र ब्याप्त है ।

> दुधन्वे वा यद्यीमनु वोचद् ब्रह्माणि वेष्ट् तत्। परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभवत्॥ ३॥

भा०—(यत्) जो (ईम्) इस समस्त विश्व को सूर्य के समान धारण सामर्थ्य से (दघन्वे) धारण करता है और जो भी विद्वान् जन (ब्रह्माणि अनु वोचत्) वेदादि सत् शास्त्रोक्त ब्रह्मज्ञानों का उपदेश करता है वह (तत्) उन सब को (वेः उ) निश्चय से व्यापता और जानता है। वह (विश्वानि) समस्त (काव्यानि) विद्वान्, मेधावी, कान्तदर्शी, तत्वज्ञानी पुरुषों के जानने और करने योग्य कार्यों और ज्ञातव्य ज्ञानों के (पिरि) उपर (चक्रम् इव नेमिः) चक्र पर चढ़े हाल के समान (पिर अभवत्) विद्यमान है। वह सब में व्यापक है सबको अपने भीतर लिये हुए हैं, या सब को (नेमिः) अपने अधीन वश करने वाला, सब का प्रापक, नायक है।

<mark>साकं हि श्रुचिना श्रुचिः प्रशास्ता कतुनार्जनि ।</mark> विद्वाँ श्रुस्य <u>बता ध्रुवा वया इ</u>वार्चु रोहते ॥ ४ ॥

भा०—(हि) जिस कारण ( शुचिना ) पवित्र ( कतुना साकं ) ज्ञान और कर्म के साथ वह ( प्रशास्ता ) सर्व श्रेष्ठ शासनकर्ता परमेश्वर ( शुचिः अजिन ) सब प्रकार से पवित्र है । इसिल्ये ( अस्य ) उस परमेश्वर के ( श्रुवा बता ) नियत, स्थिर सनातन से चले आये, शाश्वत बतों, धर्मों को ( विद्वान् ) जानने पौर पालन करने वाला पुरुष ( वयाः इव ) वृक्ष की शाखाओं के समान ( अनु रोहते ) बराबर वृद्धि को प्राप्त होता और यथाक्रम से बराबर ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता है ।

ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टुः सचन्त धेनर्यः। कुविच्चिस्रभ्य आ वर्रं स्वसारो या इदं ययुः॥४॥

भा०—( याः ) जो ( स्वसारः ) बहिनों के समान परस्पर प्रेम करने वाली, 'स्व' अर्थात् धनैश्वर्य को प्राप्त करने वाली प्रजाएं (तिस्भ्यः) तीनों प्रकार की भूमियों, जलस्थ, पर्वंत, या पृथिवी-अन्तरिक्ष, आकाश, तीनों से ( कुवित् ) बहुत प्रकार के ( इटं ) इस ( वरं ) वरणीय, उत्तम धन को (आ ययुः) प्राप्त करती हैं (ताः) वे (आयुवः) मनुष्य प्रजाएं ( अस्य नेष्टुः ) इस अपने नायक के ही (वर्णं) स्वीकार्य धन को ( धेनवः ) दुधार गौ के समान ( सचन्ते ) प्राप्त करती हैं । प्रजाएं जो भी धन मिलकर प्राप्त करती हैं वह एक प्रकार से राजों का ही ऐश्वर्य है। (२) जो (स्वसारः) 'स्व' आत्मा की तरफ जाने वाली प्रजाएं या चित्त वृत्तियाँ (तिस्भ्यः ) कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों से (वर ) श्रेष्ठ इस आत्म तत्व को प्राप्त करती हैं या (तिस्म्यः) वेदत्रयी से इस श्रेष्ठ आत्म ज्ञान को प्राप्त करती हैं वे ( आयुवः ) आत्मा को प्राप्त होने वाली वाणियों या गौवों के समान, (अस्य नेष्टुः वर्ण ) इस नायक, सर्वं प्रणेता, परमेश्वर के ही श्रेष्ट स्वरूप को ( सचन्ते ) प्राप्त करती और अन्यों को प्राप्त कराती हैं। (३) लोक में—(स्वसारः) तीनों बहनें ( तिस्म्यः ) तीन भिन्न र गोत्रों से जब वर को प्राप्त करती हैं तो वे भी अपने नायक, वृत पति के वर्ण को ही प्राप्त करती हैं। अर्थात् एक ही कुल की बहनें भिन्न २ स्वभाव और ऐशों के पति को पाकर फिर तदनुरूप हो जाती हैं।

यदी मातुरुप स्वसा घृतं भर्न्त्यस्थित । तासामध्वर्युरागेतौ यवी वृष्टीव मोदते॥ ६॥

भा०—( घृतं भरन्ती ) जल को धारती मेघमाला को पृथ्वी के समीप आते देख जिस प्रकार कृषक प्रसन्न होता है ( यदि ) जब ( मातुः उप ) माता के समीप ( स्वसा ) स्वयं पति को प्राप्त होने वाली स्वयंवरा कन्या ( घृतं ) ब्रह्मचर्य द्वारा तेज और वीर्य तथा घृत को

(भरन्ती) धारती हुई (अस्थित) प्राप्त हो तो (तासाम्) ऐसी कन्याओं में से किसी के (आगती) आ जाने पर (अध्वर्धः) अहिंसा शील, प्रेम युक्त पुरुष, गृहस्थ यज्ञ का कर्त्ता (वृष्टि इव यवः) वर्षा पाकर जों के समान (मोदते) अति प्रसन्न होता है। (२) (स्वसा) आत्मा की तरफ जाने वाली चित्त वृत्ति जब (मातुः) प्रमाता आत्मा के समीप (वृतं) वीर्य या तेज को धारती हुई पहुंचती है तो उन वृत्तियों के उदय होने पर (अध्वर्धः) अविभाशी आत्मा (यवः) सब संग दोशों से दूर रहता हुआ, वृष्टि से यव क्षेत्र के समान खूब प्रसन्न हो आनन्द लाम करता है।

स्वः स्वाय धार्यसे कृणुतामृत्विगृत्विज्ञम्। स्तोमं युन्नं चादरं वनेमा रारेमा वयम्॥ ७॥

भा०—(स्वः) स्वयं मनुष्य (ऋत्विक्) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले ऋत्विज्ञ के समान (स्वाय धायसे) अपने ही धारण पोपण करने वाले की (ऋत्विजम्) प्रति समय सत्संगति, (यज्ञं) उपासना और (स्तोमं) स्तृति (कृणुताम्) करे, अथवा वह (स्वाय धायसे) अपने ही को पुष्ट करने के लिये (ऋत्विग् कृणुताम्) ऋत्विक् बनावे स्तृति और यज्ञ को करे। (आत् च) और अनन्तर इस प्रकार (वयम्) हम (स्तोमं) उस स्तृति योग्य (ऋत्विग) सदा संगति योग्य (यज्ञं) उपास्य परमेश्वर को (आ वनेम) खूब भजन करें और (रिरम) उसके प्रति दान और अपने को समर्पण करें।

यथा विद्वाँ अर् कर्द्धिश्वेभ्यो यज्तेभ्यः।

श्रुयमंग्ने त्वे श्रिप् यं युज्ञं चकुमा व्यम्॥ ८॥ २६॥ भा०—(यथा) जिस प्रकार (अयं विद्वान्) यह विद्वान् पुरुष (विश्वभ्यः) सब (यजतेभ्यः) उपासना सत्कार और दान करने योग्य आदरणीय पुरुषों के लिये (अरं करत्) खूब अन्न आदि प्रदान

करता है उसी प्रकार (यं) जिस भी (यज्ञं) यज्ञ, उपासना आदि कर्म को (वयम्) हम (चक्रम) करते हैं वह सब हे (अग्ने) पर-मेश्वर! (त्वे अपि) तेरे ही निभित्त करते हैं। इति पड्विंशो वर्गः॥ ८

#### [ ६ ]

सोमाहुतिभाँगव ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ५, ५ गायत्री । २, ४, ६ निचृद्गायत्री । ७ विराड्गायत्री ॥ ऋष्टर्च स्क्रम् ॥

इमां में अक्षे समिधिमामुपसदं वनेः। इमा ऊषु श्रृंधी गिरः॥१॥

भा०—जिस प्रकार अधि (समिधम्) प्रदीप्त होने के लिये समिधा, काष्ट जो उसके अति समीप रख दी जाती है को से लेता है और जला देता है उसी प्रकार हे (असे) ज्ञानवन्! गुरो ! ईश्वर ! आप भी (इमाम्) इस (सिमधम्) अच्छी प्रकार प्रकाशित होने वाली सिमिधा को जो (उपसदं) शिष्य रूप से आपके समीप प्राप्त है उसे (वनेः) स्वीकार करें प्रेम पूर्वक अपनावें उसे ज्ञान अग्नि से प्रज्वलित करें। और हे शिष्य ! (इमाः गिरः) इन वेद वाणियों को (उ) भी तू (सु श्रुधि) उत्तम रीति से श्रवण कर।

श्रुया ते श्रग्ने विधेमोर्जी नपादश्वीमिष्टे। एना सूक्तेन सुजात ॥ २॥

भा० — हे (अश्विमष्टे ) शीव्रगामी साधनों में वेग देने वाले (अग्ने) अग्नि पदार्थ ! तू (ते ) तेरा (अया ) इस किया से (विधेम ) यन्त्र बनावें और हे (ऊर्जा नपात् ) बल शक्ति को न गिरने देने वाले । हे (सुजात ) उत्तम गुणों में प्रसिद्ध ! तेरा हम (एना स्केन ) इस स्क अर्थात् अग्नि विद्या के उपदेश से (विधेम ) सम्पादन, संचालन, और प्रयोग करें।

## तं त्वा गोभिंगिंवेणसं द्रिविणस्युं द्रविणोदः । सुपर्येमे सपुर्यवेः॥ ३॥

भा०—हे (इविणोदः) इविण, ऐश्वर्य या जल को देने वाले! विद्युत्! अझे! (इविणस्युं) इत गमन करने वाले (गिर्वणसं) वाणी या विशेष शब्द के साथ विभक्त होने वाले (स्वा तं) उस तुझको हम (सपर्यवः) उत्तम सपर्या, सेवा या प्रतिष्ठा चाहने वाले (गीर्भिः) वाणियों से (सपर्योम) सेवा करते हैं।

# स वेधि सूरिर्मधबा वर्षुपते वसुदावन् । युयोध्यर्भसम् द्वेषांसि ॥ ४ ॥

भा० है ( वसुपते ) अपने अधीन बसने वाले शिष्यों और प्रजा-जनों के पालक ! हे (वसुदावन्) उत्तम ऐश्वर्य के देने वाले ! ( सः ) वह तृ ( मधवा ) उत्तम ऐश्वर्यवान् और ( सूरिः ) विद्वान् होकर ( वोधि ) ज्ञान सम्पादन कर और औरों को ज्ञान सम्पादन करा । ( अस्मत् ) हम से ( द्वेपांसि ) द्वेष युक्त धर्मों और व्यवहारों को (युयोधि) पृथक् कर और करा । ( २ ) इसी प्रकार शिष्य भी ज्ञानवान् तेजस्वी होकर गुरु जनों से द्वेष न रखें।

### स नी वृष्टिं दिवस्परि स नो वार्जमनवर्णिम्। स नी सहस्रिणीरिषीः॥ ५॥

भा०—जिस प्रकार विद्युत रूप अग्नि (दिवः पिर वृष्टिम्) आकाश से वृष्टि देता है। और (अनर्वाणम् वाजम्) बिना अश्व के वेगवान् रथ देता है और (सहस्निणी इषः) सहस्रों सुखप्रद अन्न और कामनाएं पूर्ण करता है इसी प्रकार (सः) वह विद्वान् (नः) हमें (दिवः) अपने ज्ञान प्रकाश से (वृष्टिम्) सुखों का वर्षण करे, (अनर्वाणम् वाजम्) दोष रहित ऐश्वर्य और ज्ञान और हिंसक योद्धा से रहित संग्राम का

विजय प्राप्त करावे, बिना अश्व के वेगवान् रथ को संचालित करे और (सः नः) वह हमें (सहित्रणीः) सहस्रों सुख देनें वाली (इषः) अन्नों, कामनाओं और सेनाओं को भी प्रेरित करे।

ईळानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। यजिष्ठ होतुरा गीहि॥६॥

भा०—(दूत, यिवष्ट यिजष्ट, होतः) जिस प्रकार अग्नि सूर्य तापवान् होने से 'दूत' है, जल कणों को पृथक् करनेसे 'यिवष्ट' है। वृष्टि अन्न आदि देनेसे 'यिजष्ट' और प्रकाश आदि देने और जल आदि लेने से 'होता' है। वह (ईळानाय) इळा अर्थात् अन्न के इच्छुक (अवस्थवे) अपनी रक्षा चाहनेवाले को (गिरा) पर्जन्य वाणी के साथ प्राप्त हो। उसी प्रकार हे (दूत) दुष्टों के संतापक, हे (यिवष्ट) बलशालिन् ! अति युवा! हे (यिजष्ट) दानशाल ! हे (होतः) अधिकार आदि देने वाले! तू (ईळानाय) अपनी स्तुति करने, चाहने और (अवस्थवे) रक्षा, ज्ञान हर्ष आदि के इच्छुक पुरुष और (नः) हमको भी (गिरा) वाणी सहित (आगहि) प्राप्त हो।

श्रुन्तर्ह्यग्न ईयंसे विद्वाञ्जनमोभयां कवे। दूतो जन्येव मिःयः॥७॥

भा०—हे (कवे) कान्तदर्शिन् ! त् ( दूतः ) दुर्षों को संतापकारी ( जन्य इव ) सर्वजनों के हितकारी के समान, ( मित्र्यः ) मित्रों का भी हितकारी, मित्रों में सर्वश्रेष्ठ ( विद्वान् ) विद्वान् होकर हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! त् ( उभया अन्तः ) दोनों पक्षों के बीच में ( जन्म ) मनुष्यों को या कारणों को प्राप्त हो। ( २ ) परमेश्वर हम इस और उस दोनों जन्मों के बीच को जानता है।

स विद्वाँ त्रा च पिप्रयो यित्त चिकित्व त्रानुषक् । त्रा चास्मिन्त्सित्स वृहिषि ॥ ८ ॥ २७ ॥ भा०-हे (चिकित्वः ) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! ईश्वर् ! (सः ) वह (विद्वान् ) विद्वान् सब कुछ जानता हुआ त् (अपिप्रयः ) सबको प्रसन्न और पूर्ण करता और (आनुषक् ) सबके अनुकूल पदार्थ निरन्तर (आ यक्षि ) देता है। तू (अस्मिन् बर्हिपि ) इस महान् ब्रह्माण्ड और पृथ्वी लोक में और उत्तमासन पर (आ सित्स ) आकर विराजता है। इति सप्तिविद्यो वर्गः ॥

## [9]

सोमाहुतिर्भार्गव ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः--१, २, ३ निचृद् गायत्री । ४ त्रिपाट्गायत्री । ५ त्रिपाट् पिपोलिका मध्या । ६ विराड् गायत्री ॥ पड्रतस्क्रम ॥

# श्रेष्ठं यविष्ठ भरताग्ने द्युमन्त्रमा भर। वसी पुरुस्पृहं रुथिम्॥१॥

भा०—हे (यिवष्ट) अति युवा पुरुप हे (असे) असि के समान तेजस्विन्! हे (वसो) गृहस्थ में बसने और बसाने हारे, विद्वन्! हे (भारत) पालन पोषण करने हारे उत्तम मनुष्य! राजन्! मनुष्यों में श्रेष्ठ! त (श्रेष्ठ) सर्वोत्तम (पुरुस्पृहं) बहुतों के चाहने योग्य (रियम्) ऐश्वर्य को (आ भर) सब तरफ से प्राप्तकर और ला। बहुतों का पालन करने वाले पुरुष को सबके अभिमत पदार्थ सब स्थान से मंगाकर रखने चाहिये।

#### मा नो अरोतिरीशत देवस्य मत्यस्य च। पर्षि तस्यो उत द्विषः ॥ २॥

भा०—हे विद्वन्! राजन्! हे भारत! सबके पालक पोपक, प्रजाजनों के स्वामिन्! प्रभो ! (नः) हमारे (देवस्य) ज्ञानप्रकाशक और धन ज्ञान के दाता ज्ञानी और दानी पुरुष तथा (मर्त्यस्य) साधारण प्रजाजन पर (अरातिः) शत्रु (मा ईशत) अपना स्वामित्व प्राप्त न करे। (उत) प्रत्युत त् ही (तस्याः द्विषः) उस शत्रु से हमें (पर्षि) पार्कर, उस पर विजयी बना।

विश्वा उत त्वया वयं घारा उद्न्या इव । अति गाहेमहि द्विषः ॥ ३॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! विद्वन् ! (त्वया) तेरे द्वारा (वयं) हम लोग (उदन्या धारा इव) जल की धाराओं के समान (विश्वाः) सव (द्विपः) शत्रुओं और अप्रियों को (अति गाहेमहि) पार कर जावें।

शुचिः पावक वन्दोऽन्ने बृहद्धि रोचसे। त्वं घृतेभिराहुतः॥ ४॥

भा० — हे (पावक) पवित्र करने हारे ! हे (अप्ने) अग्नि के समान तेजिस्वन् ! संतापजनक ! पश्चात्ताप अनुभव कराने हारे विद्वन् ! ( घृते- भिः आहुतः ) घृतों से आहुति किये अग्नि के समान अति तेजों से युक्त होकर तू ( ग्रुचिः ) पवित्र, ग्रुद्ध आचारवान् ( वन्द्यः ) स्तुतियोग्य, सत्कार योग्य होकर ( बृहत् ) बड़े रूप में (वि रोचसे ) विविध दिशाओं में प्रकाशित हो ।

त्वं नी त्रसि भारताप्ते वृशाभिठ्वभिः। त्रुष्टापदीभिराहुतः॥ ५॥

भा०—हे (भारत) मनुष्यों के हितकारक ! सबके पालक पोपक ! (अग्ने) ज्ञानवन् ! तेजिस्वन् ! (त्वं) त् (नः) हमारी (वशाभिः) सुन्दर मनोहर गौओं, (उक्षिमः) सांडों तथा (अष्टापदीभिः) बछड़े सहित आठ पेर की गौओं द्वारा (आहुतः) आदर पूर्वक सत्कार युक्त होकर (असि) रह। (२) राजा (वशाभिः) उत्तम पृथिवियों से (उक्षिः) मेघों से, (अष्टापदीभिः) आठ सचिव रूप पदाधिकारी लोगों से बनी राजसभाओं से (आहुतः) सभापति रूप से स्वीकृत हो। परमेश्वर (वशाभिः) दिव्य वाणियों और उत्तम खियों, (उक्षिभः) वीर्यवान् पुरुषों, (अष्टापदीभिः) आठों प्रमाणों से युक्त या आठों उच्चारण स्थानों वाली सत्य वाणियों से उपासित, पृजित है।

द्वीतः सुर्पिरास्नितः प्रत्नो होता वरिएयः। सहसम्पुत्रो अद्भुतः॥ ६॥ २८॥

भा०-अन्ति विद्वान् के समान है। अर्थात् जिस प्रकार अन्ति ( हु-अन्नः ) काष्ट को अन्न के समान खाता है। उसी प्रकार विद्वान् भी ( दु-अन्नः ) बृक्ष वनस्पति के ही अन्न अर्थात् वानस्पतिक भोजनः करनेवाला हो। । जिस प्रकार अग्नि ( सर्पिरासुतिः ) वृत से सब प्रकार सेंचा जाकर खूब बढ़ता है इसी प्रकार विद्वान् पुरुष भी ( सर्पिरा-सुतिः ) वृत, दुग्ध आदि सारवान् पदार्थों का आसेचन, सेवन करनेवाला हो । यह अग्नि (प्रत्नः ) अतिपुरातन, अविनाशी है तो विद्वान् भी ( प्रतनः ) दीर्घजीवी, सर्वश्रेष्ठ हो । ( होता ) अग्नि सब को भस्म करने वाला हो। विद्वान् ( होता ) उत्तम पदार्थीं को लेने और विद्यादि को देने वाला हो। (वरेण्यः) अग्नि सदा स्वीकारने योग्य, श्रेष्ठ है। विद्वान् ( वरेण्यः ) सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ मार्ग में ले जाने वाला हो। ( सहसः पुत्रः ) अग्नि बलवान् वायु से उत्पन्न होने और अरणियों द्वारा बल पूर्वक मथन करने पर उत्पन्न होने से बल का पुत्र है। विद्वान् ( सहसः पुत्रः ) बळवान् , वीर्यवान् माता पिता का पुत्र हो । ( अद्भुतः ) अग्नि विद्युत् आदि अद्भुत गुणों वाला है । विद्वान् (अद्भुतः ) आश्चर्यकारी विद्या और चमकारी गुणों से युक्त ऐसा हो जैसा पहले कोई न हुआ हो। (२) इसी प्रकार परमेश्वर संसार बृक्ष को अन्न के समान प्रलयाप्ति में खाजाने से 'द्रु-अन्न' है। ( सर्पिः-आसुतिः ) सर्पणशील सूर्यआदि लोकों को प्रेरने वाला है। शेष विशेषण स्पष्ट हैं। इत्यष्टाविंशो वर्गः।।

#### [ = ]

गृत्समद ऋषिः ॥ श्राग्निदेवता ॥ छन्दः — १ गायत्री । २ निचृत् पिपीलिकामध्या गायत्री । ३, ५ निचृद्गायत्री । ४ विराड् गायत्री । ६ निचृदनुष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

#### वाज्यन्निव नू रथान्योगा श्रुग्नेरुपं स्तुहि। यशस्तमस्य मीळ्डुषंः॥१॥

भा०—जो अग्नि (रथान्) रथों के प्रति (वाजयन् इव) अश्व के समान आचरण करने वाले (रथान्) रमणीय, आनन्दप्रद मेघों या रसों, जलों को (वाजयन् इव) प्रचुर अज्ञ उत्पन्न कराने में समर्थ हो उस (यशस्तमस्य) जल से युक्त, या अति प्रचुर अज्ञ देने वाले (मीळुपः) अति जल वर्णाने वाले विद्युत् या अग्नि के (योगान्) अनुकृल अवसरों का (उप स्तुहि) वर्णन कर।

यः सुनीयो द्दाशुषेऽजुर्यो जरयेत्रुरि चार्हपतीक आहुतः॥२॥

भा०—(यः) जो सूर्य (ददाशुपे) दानशील मेघ को (सुनीथः) उत्तम रीति से लाने में समर्थ होता है वह स्वयं भी (अजुर्यः) नाश न होकर तीव्रता से (अरिम्) जल को (जरयन्) वाष्प के रूप में जीर्ण करता हुआ, जठर में अब के समान वायु में विलीन करता हुआ, (आहुतः) प्रदीप्त अग्नि के समान (चारुप्रतीकः) उत्तम उपक्रम वाला होता है। इसी प्रकार नायक और विद्वान् भी कर और वृत्ति आदि देने वाले या आत्म समर्पक पुरुष को (सुनीथः) सन्मार्ग में लेजाने वाला, हो वह (अजुर्यः) स्वयं युवा, सदा दृद चित्त, (अरिम्) शत्रुको (जरयन्) नाश करता हुआ (आहुतः) अहुति से तीव्र अग्नि के समान (चारु-प्रतीकः) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों से, उत्तम रीति से कर्य्यारम्भ करने वाला, उत्तम गुणों से प्रतीत, प्रसिद्ध हो।

य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्यते । यस्य वृतं न मीयेते ॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि, सूर्य, विद्युत आदि ( दमेषु ) घरों में, गृहकार्यों में ( श्रिया ) अपनी कान्ति से ( दोषा उपिस ) दिन रात उत्तम ही कहा जाता है ( यस्य वर्त न मीयते ) जिसका वर्त, कर्म और

स्वभाव, प्रकाश दाह आदि कभी नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार (यः उ) जो पुरुष (दमेषु) गृहों में, गृहस्थों में (दोषा उपिस) दिन और रात (श्रिया) उत्तम लक्ष्मी, धनैश्वर्य सम्पदा से रहता है और (यस्य वर्त न मीयते) जिसका वत, नित्य धर्माचरण कभी खण्डित नहीं होता है वह ही (प्रशस्यते) प्रशंसा के योग्य होता है। उसी प्रकार जो राजा (दमेषु) प्रजा और शत्रुओं के दमन कार्यों में (श्रिया) शोभा, शान या बड़ी राजलक्ष्मी सहित समर्थ रहे और जिसका (वतं) आज्ञा या नियम, कानून न दूरें वह दिन रात प्रशंसनीय है।।(३) परमेश्वर का वत, नियम कभी नहीं दूरता वह (दमेषु) हर्षावसरों में (श्रिया) सेवा भजन द्वारा दिन रात (प्रशस्यते) स्तुति किया जाने योग्य है।

या यः स्वर्ॄर्ण भावना चित्रो विभात्यर्चिषा । ख्रुञ्जाना श्रुजरेंराभि ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि (स्वः न ) सूर्य के समान (भानुना )
तेज से (अर्चिषा ) ज्वाला से (विभाति ) चमकता है और (अजरेः
अभि अञ्चानः ) अपने अविनाशी गुणों से चमकता रहता है उसी प्रकार
(यः ) जो पुरुष (स्वः न ) सूर्य के समान ही (चित्रः ) अति आश्चर्यकारी, (अर्चिषा ) तेज से और (भानुना ) प्रकाश से (अजरेः)
अपने स्थायी गुणों से (अञ्चानः ) अपने को प्रकट और सब के प्रति
प्रिय रूप प्रकट करता हुआ (आ विभाति ) सर्वत्र प्रकाशित होता है वह
प्रशंसा योग्य है। (३) परमेश्वर (चित्रः ) आर्यश्चमय है। सब के
चित्तों और आत्माओं में एमण करने हारा होने से 'चित्र' है। वह अपने
अजर, अविनाशी गुणों से प्रकाश से सूर्य के समान प्रकट होता है।

अग्रिय-

अञ्चिमत्तुं स्वराज्यं मुग्निसुक्थानि वावृधुः। विश्वा अधि श्रियो द्धे॥ ४॥

भा9-जिस प्रकार (अत्रिम् ) सब पदार्थी में विद्यमान्, स्वयं-

प्रकाश, अग्नि को लक्ष्य कर ( उनथानि) यज्ञादि में उत्तम वचन बढ़ते हैं और वह ( विश्वाः श्रियः दधे ) शोभा कान्तियों को धारता है उसी प्रकार यह जो ( विश्वा श्रियः ) समस्त राज्य लक्ष्मियों को ( अभि दधे ) अपने वश में रखता है । उस ही ( अत्रिम् ) ऐश्वर्य के भोक्ता ( स्वराज्यम् ) अपनी राजसत्ता के स्वामो, ( अग्निम् ) अप्रणी नायक को ( अनु ) लक्ष्य करके ( उनथानि ) नानास्तुति वचन ( वाबृधुः ) बढ़ते हैं । यहां, हृदय में सर्वत्र विद्यमान् होने से परमेश्वर 'अत्रि' है । वह स्वयंप्रकाश होने से 'स्वराज्य' है । उस अप्रणी अनादि प्रभु को लक्ष्य करके सब (उक्थानि) वेद वचन उसको बढ़ाते, स्तुति करते हैं । वह सब विभूतियों को धारण करता है ।

श्रुग्नेरिन्द्रेस्य सोमस्य देवानामूतिभिर्व्यम्।
श्रिरंध्यन्तः सचेमह्यभि ष्याम पृतन्यतः ॥६॥२६॥४॥
भा०—(वयम्) हम (अग्नेः) ज्ञानमय प्रभु, विद्वान्, अग्नि, सूर्य
(इन्द्रस्य) आचार्य, ऐश्वर्यवान् (सोमस्य) शान्त, ओषधि के समान
दुःखों के नाशक राजा इन (देवानाम्) दानशील तेजस्वियों के (ऊतिभिः)
रक्षाओं, ज्ञान के प्रकाशकों, विद्वानों, ज्ञानों और सत्कारों, आशीर्वादों से
(अरिष्यन्तः) कभी नाश को न प्राप्त होते हुए (सचेमहि) हम संघ
वना कर सब कार्यों में समर्थ हों। और (प्रतन्यतः) सेवा की इच्छा वाले

# [3]

शत्रुओं को भी हम (अभि स्थाम) पराजित कर लें। इत्येकोनित्रंशद्वर्गः॥

गृत्समद ऋषिः ॥ श्राग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप् । ४ विराट् त्रिष्टुप्। ५, ६ निचृत् त्रिष्टुप्। २ पङ्किः ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

निः होता होतृषदेने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ श्रसदत्सुदत्तः। श्रदंध्यवतप्रमिविधिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्रो श्रक्षः॥१॥ भा०—(होतृसदने होता) होता आदि ऋत्विजों के बैठने के स्थान, वेदि में (होता) चरु आदि का प्रहण करने वाला अग्नि जिस प्रकार (दीदिवान्) प्रकाशित होकर विराजता है उसी प्रकार (होतृसदने) शासन के अधिकार देने और लेनेवाले विद्वानों के विराजने के स्थान, सभाभवन में (होता) सब राज्यभार को स्वीकार करने वाला (अग्निः) ज्ञानी और तेजस्वी, अग्रणी नायक पुरुष (विदानः) विद्वान् (त्वेषः) तेजस्वी, (दीदिवान्) प्रकाश करता हुआ, (सुदक्षः) उत्तम बल से युक्त, कार्यकुशल, (अद्भ्य-व्रतप्रमितः) अपने कर्त्तव्य कर्मों और उत्तम शील, आचार के नाश न होने से उत्तम बुद्धि और ज्ञान से युक्त सदाचारी, उत्तम मननशील, (विसष्टः) राष्ट्र वासियों में सब से श्रेष्ठ और अन्यों को सुख से बसाने वाला, (सहस्रम्भरः) सहस्रों का भरण पोषण करने में समर्थ, (ग्रुचिजिह्नः) पवित्र, सत्य वाणी बोलने हारा, होकर वेदी में होता या अग्नि के समान (असदत्) मुख्य आसन पर विराजे।

त्वं दूतस्त्वमु नः पर्स्पास्त्वं वस्य श्रा वृष्भ प्रग्रेता। श्रिप्ते तोकस्य नस्तने तन्नुनामप्रयुच्छन्दीर्यद्वोधि ग्रोपाः॥२॥

भा०—अग्नि, सूर्य जिस प्रकार (दूतः) संतापकारी, (वृषभः) वर्षणशील, (प्रणेता) सब कार्यों का प्रवर्त्तक, दीपक के समान सन्मार्ग में ले जानेवाला, (गोपाः) किरणों और भूमियों का रक्षक है उसी प्रकार हे (अग्ने) अप्रणी नायक! राजन्! और विद्वन्! प्रभो! (त्वम्) तू ही (नः) हमारा (परः-पाः) परम पालन पोषण करने और रक्षा करनेहारा है और हे (वृषभ) समस्त समृद्धियों को मेघ के समान वर्षा करने हारे निष्पक्षपात! दयालों! तू ही (वस्यः) सब से श्रेष्ठ वसु, सब का बसाने हारा और (प्रणेता) सन्मार्ग में प्रजाओं को चलानेहारा है। हे (अप्ते) अप्रणी! तू ही (नः) हमारे (तने) विस्तृत राष्ट्र में

( तोकस्य ) पालकों के और ( नः ) हमारे भी ( तनुनाम् ) शरीरों का ( अप्रयुच्छन् ) प्रमाद रहित होकर ( गोपाः ) रक्षक और ( दीद्यद् ) प्रकाशक हो और हमें (बोधि) ज्ञान प्रदान कर। विधेम ते पर्मे जन्मेन्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सुधस्थे। यस्माद्योनेट्दारिथा यजे तं प्र त्वे हुवींषि जुहुरे समिद्धे ॥३॥ भा०—हे ( अग्ने ) विद्वन् !हे तेजस्विन् ! नायक ! हम ( ते ) तेरे (परमे ) सर्वोत्कृष्ट (जन्मन् ) विद्या सम्बन्धी जन्म के निमित्त (ते विधेम ) तेरा विशेष आदर करें और (सधस्थे ) तेरे साथ रहते हुए सभा आदि स्थानों में तेरे ( अवरे जन्मन् ) उससे कम महत्व के जन्म अर्थात् माता पिता से हुए जन्म के सम्बन्ध की भी (स्तोमैः) स्तुति युक्त वचनों से (विधेम) चर्चा करें। उस सम्बन्ध में भी तेरी मान हानि न करें। तु (यस्मात्) जिस (योनेः) योनि अर्थात् गृह या मातृकुल से (उत् आरिथाः) उत्पन्न हो (तं यजे) उसका भी आद्र करूँ। (सिमिछे हुवींषि) खूब प्रदीप्त अग्नि में जिस प्रकार चरु घृत आदि की आहुति देते हैं उसी प्रकार (सिमिछे) खूब तेजस्वी ( त्वे ) तुझ में प्रजाजन (हवींपि) अन्न और कर आदि उपादेय पदार्थ (प्र जुहुरे) अच्छी प्रकार प्रदान करें। अहा यर्जस्व ह्विषा यजीयाञ्छूष्टी देष्णमाभि गृणीहि रार्घः। त्वं ह्यसि रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता ॥ ४ ॥ भा०-हे (अग्ने) अग्ने ! नायक ! विद्वन् ! (यजीयान्) त द्वानशील होकर (हविषा) अन्न आदि देने और विद्वानों से स्वीकार करने योग्य पदार्थों को ( यजस्व ) दान दे और उसके द्वारा अन्यों से मैत्री भाव उत्पन्न कर। (श्रुष्टी) शीघ्र ही, (देष्णम्) देने योग्य (राधः) धन को (अभि गृणीहि) देने का आदेश कर। (त्वं हि)

निश्चय तू ही (रयीणां) ऐश्वर्यों का (रियपितः) स्वामी (असि) है।

(त्वं) तू ( ग्रुकस्य वचसः ) शीघ्र कार्यं कराने में समर्थं, अति तेजस्वी वाणी का ( मनोता ) आज्ञापक, प्रवक्ता है ।

डुभयं ते न ज्ञीयते वसुव्यं दिवेदिवे जार्यमानस्य दस्म। कृषि जुमन्तं जरितारमञ्जे कृषि पति स्वपृत्यस्यं गयः॥ ४॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! नायक ! (हे दस्म) दर्शनीय ! हे प्रजा के दुःखों को नाश करने वाले ! (दिवे दिवे) प्रति दिन (जायमानस्य) उत्तरोत्तर प्रकट करने वाले, बढ़ते हुए (ते) तेरा (उभयं) दोनों प्रकार का, इस पृथिवी और आकाश का (वसन्यं) ऐश्वर्यं कभी (न क्षीयते) क्षीण नहीं होता है। तू (जिरितारम्) विद्वान् उपदेष्टा पुरुष को (क्षुमन्तं) अन्न आदि से युक्त (कृष्वि) कर और उसको (सु-अपत्यस्य) उत्तम पुत्र वाले (रायः) धन का (पतिम्) स्वामी (कृष्वि) कर।

सैनानीकेन सुबिद्त्री ग्रस्मे यष्टा देवाँ आयंजिष्ठः स्बस्ति । अदंब्धो गोपा उत नः परस्पा अग्ने द्युमदुत रेविद्दिविहि॥६॥१॥

भा०—हे (अग्ने) अप्रणी, सेनानायक ! तू (सः) वह (एना) इस (अनीकेन) ज्ञान और सैन्य बल से (सु विदन्नः) उत्तम ज्ञानवान् और उत्तम ग्रीति से प्राप्त धन की रक्षा करने हारा, (आ यजिष्ठः) सब से सत्संगति और मैत्रीभाव रखता हुआ, (देवान्) विद्वानों और विजयेच्छुक वीर पुरुपों को (यष्टा) मिलाता और वेतनादि देता हुआ (अदब्धः) कहीं भी हिंसित न होकर, (नः) हमारा (गोपाः) रक्षक और (परस्पाः) संग्राम आदि संकटों से पार करने वाला एवं (द्युमत्) तेजस्वी और (रेवत्) ऐश्वर्यवान् होकर (दिदीहि) प्रकाशित हो और ऐश्वर्य का दान कर। इति प्रथमों वर्गः॥

## [ 20]

गृत्समद ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २, ६ विराट् त्रिष्टुप् ३ त्रिष्टुप्। ४ पङ्किः ॥ षड् च सून्तम्।

जोहूत्री श्रुग्निः प्रथमः पितेवेळस्पदे मर्जुषा यत्समिदः । श्रियं वसानो श्रमृतो विचेता मर्मृजेन्यः श्रवस्यः स वाजी॥१॥

भा०—अग्नि जिस प्रकार (मनुषा) मननशील पुरुष द्वारा (इडस्पदे ) पृथ्वी पर (सिमिद्धः ) प्रज्वलित किया जाकर (जोहून्नः ) नाता सुख देने वाला, नाना कार्यों में प्रयोग करने योग्य, (प्रथमः) विस्तृत गुणशाली (पिता इव ) पिता के समान पालता है। वहीं (श्रियं वसानः ) कान्ति, शोभा को धारण करता हुआ, (अमृतः ) नित्य (विचेताः) ज्ञान चेतना से रहित, जड़ अग्नि भी (मर्मुजेन्यः) सब पदार्थों को स्वच्छ करने हारा (वाजी) वेगवान् (श्रवस्यः) अन्नों को उत्तम खाने योग्य बना देता है । उसी प्रकार ( अग्निः ) अग्रणी विद्वान्, नायक ( जोहूत्रः ) नाना ज्ञानों और ऐश्वर्यों का देनेवाला, युद्ध में शत्रुओं को ललकारने वाला विपत्ति-कालों में प्रजाओं द्वारा, उत्सवों में मिन्नों द्वारा पुकारे जाने और निमन्त्रित किये जाने योग्य, (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ, अति प्रसिद्ध है, ( यत् ) जब ( मनुषा ) मननशील गुरु, वा मनन करने योग्य सचिवादि के गुप्त मन्त्र द्वारा (सिमद्धः) बल और ज्ञान में खूब प्रदीप्त, प्रचण्ड होता है तब (इड़-पदे) इस पृथिवी पर, राजा और (इड:-पदें) अन्नादि के लाभ में पिता और ( इड़:-पदें ) वाणी, वेद विद्या के प्राप्त कराने में आचार्य (पिता इव) पालक पिता के समान हो जाता है। वह (असृतः) कभी न मरने वाला, स्थायी, चिरजीवी (श्रियं) राज्यलक्ष्मी को (वसानः) वस्त्रों के समान बाह्य शोभा रूप से धारण करता हुआ या ( श्रियं वसानः ) लक्ष्मी को स्वयं आच्छादन अर्थात् उसकी रक्षा करता

हुआ ( वि-चेताः ) विविध ज्ञानों से युक्त ( मर्म्यजेन्यः ) न्याय व्यवहारों द्वारा विवेकशील और दुष्टों से राष्ट्र को कण्टक ग्रून्य करता हुआ (श्रवस्यः) श्रवण करने योग्य, ज्ञानवान् और यश का पात्र और (वार्जा) बलवान् हो।

श्रुया श्रुक्षिश्चित्रभानुईवं मे विश्वाभिगींभिंग्मृतो विवेताः। रयावा रथं वहतो रोहिता बोतारुषा है चके विभूतः॥ २॥

भा०-यह भौतिक अग्नि (चित्रभानुः) अद्भुत कान्ति वाला, (अमृतः) नित्य, (वि-चेताः) विविध पदार्थों का ज्ञान कराने वाला है। उसके (रथं) रमणीय या वेगवान् स्वरूप, (इयावा) जामनी रंग के किरण और ( रोहिता ) लाल रंग के और ( अरुपाः ) अति दीप्ति वाले, चमकीले किरण, रथ को अश्व के समान (वहतः) धारते हैं वह नाना कार्य करता और (विभन्नः) विविध रूप में विचरता और विविध पदार्थों को पुष्ट करता है। इसी प्रकार हे विद्वन् ! तू ( मे हवं श्रूयाः ) त् मेरे प्राह्म उपदेश का श्रवण कर । (अग्निः) ज्ञानवान् पुरुष (चित्रभानुः) व चित्र दीप्तिवाले सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी होकर (विश्वाभिः गीर्भिः) सब प्रकार की वाणियों से (वि-चेताः) विविध ज्ञानों का देने वाला (अमृतः) शिष्य और पुत्र परम्परा से नित्य, सदा अमर हो जाता है। वह (विभृतः) विविध विज्ञानों को धारण करने हारा, विविध विद्यार्थियों का और प्रजाओं का पालक पोषक होकर (चक्रे) कार्य सम्पादन करता है। उसके (रथं) रथ को (क्यावा रोहिता उत अरुपा) 'श्याव' जामनी, लाल या चमकीले श्वेत अश्वों के जोड़े (वहतः) ढो ले जाते हैं। आर्य विद्वान् का रमणीय, ज्ञानप्रद उपदेश रूप 'रथ' को धारण करने वाले, (अरुपा) रोप, हिंसादि से रहित (रोहिता) आदित्य के समान तेजस्वी, (श्यावा) वृद्धिशील या ज्ञानवान स्त्री पुरुप धारण करते हैं। अथवा 'इयाव' अर्थात् ज्ञानी बाह्मण, 'रोहित'

लाल, क्षत्रिय, 'अरूप' अहिंसक वैश्य स्त्री पुरुष धारण करते हैं। ये ही उक्त प्रकार के स्त्री पुरुष (रथं) रमण करने योग्य राज्य रूप रथ को धारण करते हैं।

उत्तानायामजनयन्त्सुषूतं भुवंदिग्नः पुंच्वेशासु गर्भः ।
शिरिणायां चिद्कुना महीभिरपरीवृतो वसित प्रचेताः॥ ३॥

भा०-जिस प्रकार लोग ( उत्-तानायाम् ) 'उतान' पत्नी में ( सुसूतम् ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने योग्य पुत्र को (अजनयन्) उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार विद्वान् जन ( उत्-तानायां ) 'उतान' पड़ी अरणि में ( सुसूतम् ) उत्तम रीति से प्रकट होने वाले अग्नि को भी ( अजनयन् ) उत्पन्न करते हैं। (अग्निः) यह अग्नि (पुरुपेशासु) बहुत सी रूपवती खियों में (गर्भः) गर्भ के समान (पुरुपेशासु) नाना रूप की ओष-धियों में (गर्भः) गुप्त रूप से ( भुवत् ) रहता है । वह ( शिरिणायां ) अग्नि रात्रि में (अक्तुना) अपने प्रकाश के कारण (महोभिः) बहुत से अन्धकारों से (अपरीवृतः) न विरता और (प्रचेताः वसति) अन्धकारों में भी अन्यों को भली भांति ज्ञान कराता रहता है। उसी प्रकार विद्वान् लोग नायक को ( उत्तानायां ) ऊपर उठने वाली, अभ्युद्य शालिनी प्रजा के बीच ( सुसूतं ) उत्तम रीति से ऐधर्य युक्त और अभिषिक्त ( अजनयन् ) करते हैं । और वह ( पुरुषेशासु ) बहुत से सुवर्ण वाली, ऐश्वर्य से सम्पन्न प्रजाओं के बीच (गर्भः) उनका भी वश करने हारा होकर ( भुवत् ) रहे । ( शिरिणायां चित् ) शत्रुओं द्वारा पीड़ित हुई प्रजा में भी वह अपने ( अक्तुना ) तेज के कारण ( महोभिः अपरीवृतः ) बहुत बड़े २ बलों और सहायकों से न विरा रहकर भी स्वयं ( अचेताः सन् ) उत्तम चित्त वा उत्तम ज्ञान वाला तथा अन्यों को उपाय बतलाने वाला होकर (वसति) रहता है।

जिघम्येप्रिं ह्विषां घृतेन प्रतिचियन्तं भुवनानि विश्वा। पृथं तिरुश्चा वर्यसा बृहन्तं व्यचिष्टमन्नै रभसं दर्शानम् ॥ ४॥

भा०—( विश्वा भुवनानि ) समस्त प्राणियों में जाठर रूप से और समस्त लोकों में अग्नि रूप से या व्यापक रूप से (प्रतिक्षियन्तं) विद्यमान, (तिरश्चा वयसा) तिरछे जाने वाले धूम से (पृथुं) फैलने वाले, (ब्यचिष्ठं) और खूव फैलनेवाले, (अन्नैः रभसम्) खाद्य, काष्ठ आदि पदार्थों से वेग से बढ़ने वाले, (दशानं) दीप्ति से दिखाई देने वाले अग्नि को (हविपा) चरु से और ( घृतेन ) बी से ( जिघिमें ) सीचकर बढ़ाता हूं। उसी प्रकार (विश्वा भुननानि प्रतिक्षियन्तं) समस्त प्राणियों में रहने वाले ( तिरश्चा ) तिर्यंग् योनि में व्यापक (वयसा) जीवन रूप से (पृथुं) और भी अधिक विस्तृत (बृहन्तं) सदा बढ़नेवाले (वि-अचिष्टं) विविध रूपों में व्यापक (अन्नैः) अन्नों द्वारा (रभसं) कार्य करने वाले (दशानं) दृष्ट्रशक्ति, जीवात्मा रूप अग्नि को हम ( हविषा ) अन्न से और ( घृतेन ) जल से (जियर्मि) सींचते, पुष्ट करते हैं। नायक जो सर्वत्र रहता है, बड़े व्यापक बल युक्त सैन्य से महान् है, खाद्य पदार्थों ऐश्वर्यों से विस्तृत, तेजस्वी बलवाम् है उसको हम प्रजाजन कर और जल से अभिपिक्त करें।

श्रा विश्वतः प्रत्यश्चं जिघर्म्यर्क्षमा मनसा तज्जुषेत । मर्थिथीः स्पृह्यद्वेणीं श्रुग्निनीभिमृशे तुन्वा जर्भुराणः॥ ५॥

भा०—(अग्निः) यह भौतिक अग्नि ( मर्यश्रीः ) मनुष्यों के लिये श्री अर्थात् शोभा और लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाला या मनुष्य के समान ही कान्ति वाला या, उनसे सदा सेवने योग्य, (स्पृहयद्-वर्णः) दीप्ति के कारण मन छुभालेने वाले रूप वाला, ( तन्वा जर्भुराणः ) विस्तृत रूप से खूब पुष्ट होकर ( न अभिमृशे ) किसी के स्पर्श को नहीं सहता है। जिस प्रकार उच्च जाति का पुरुष सुन्दर स्वच्छ रहकर किसी के मलिन स्पर्श को नहीं सहता उसी प्रकार अग्नि भी किसी के स्पर्श को नहीं सहता।

ताप की अधिकता से उसे कोई छू नहीं सकता। उसी प्रकार (अग्निः) नायक अग्रणी पुरुष (मर्यश्रीः) साधारण मनुष्यों से आश्रय करने योग्य (स्पृहयद्-वर्णः) चाहने योग्य वर्ण रूप रंग और उद्योग वाला (तन्वा) अपने शरीर से (जर्भुराणः) खूब हृष्ट पुष्ट (न अभिमृशे) पर शत्रु को कभी सह नहीं सकता। उस (प्रत्यञ्चं) प्रति देश में व्यापक शक्तिशाली को (विश्वतः) सब प्रकार से (आ जिविमि) मैं प्रजाजन अभिषिक्त करता हूं और वह (अरक्षसा) दुष्ट, राक्षसों से भिन्न उत्तम भद्र पुरुष के से (मनसा) चित्त से (तत्) उस मेरे दिये ऐश्वर्य को (जुषेत) प्रेम से सेवन करे।

ब्रेया भागं संहसानो वरेण त्वा द्तासो मनुवर्द्धेम । अर्नूनमुग्नि जुह्मं वचस्या मधुपृचं धनुसा जोहवीमि ॥६॥२॥

भा०—(वचस्या जुह्वा मधुपृचं) शब्द करने या गर्जने वाली, अन्तरिक्ष में प्रकट वाणी विद्युद् गर्जना से जल और अब को देने वाली है और यज्ञ में जुह्वा-नाम पात्र से अग्नि मधुर अब, वृत आदि को लेता है। उसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञानवन् विद्वन्! नायक! तू (वरेण) श्रेष्ठ एवं शत्रु के निवारण करने वाले बल से (सहसानः) शत्रुओं का विजय करता हुआ (भागं) अपने सेवनीय अंश राष्ट्र को (ज्ञेयाः) जान, प्राप्त कर। हम लोग (त्वा दूतासः) तुझको अपने प्रमुख मानने बाले अथवा (दूतासः) हम दूत गण (त्वा) तुझको (मनुव्यत्) विचारने योग्य मन्त्र के समान यह हित उपदेश करते हैं। (वचस्या जुह्वा) उत्तम वचनों से युक्त वाणी से तुझको में (धनसाः) ऐश्वर्य का विभाग करने हारा विचारपित, (अन्नं) न्यून भाग न लेने वाले (मधुपृचं) अब से सम्पर्क रखने हारे अर्थात् भोग्य पदार्थ का भागी (जोहवीमि) स्वीकर करता हूं। इति द्वितीयो वर्गः॥

### [ 33]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ८, १०, १३,१०, २० पङ्किः। २, ६ मुरिक् पङ्किः । ३, ४, ११, १२, १४, १० निचृत पङ्किः । ७ विराट् पङ्किः। ५, १६, १७ स्वराड् बहती मुरिक् बहती १५ बहती। २१ तिष्टुप् ॥ एकविँशाचँ स्क्रम् ॥

श्रुधी हर्वमिन्द्र मा रिषएयः स्यामं ते द्वावने वस्नाम्। इमा हि त्वामूजी वर्धयन्ति वसूयवः सिन्धवो न चरन्तः॥१॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन्! शत्रुहन्तः। तू (हवम्) हमारे पुकार या निवेदन को सुन। (मा रिपण्यः) हमें पीड़ा मत दे। हम (ते) तुझे (वस्नां दावने) ऐश्वर्यों के दान देने के लिये (स्याम) सदा उद्यत रहें। (इमाः) ये (हि) निश्चय से (वस्नाम्) बसे प्रजाजनों के बीच ( ऊर्जः ) अन्न और बल-पराक्रम और उनसे युक्त (वस्यवः) धनों के स्वामी (क्षरन्तः) बहते हुए (सिन्धवः) महा नदों के समान ( त्वाम् वर्धयन्ति ) समुद्र के समान तुझ को बढ़ाते हैं। अथवा (वस्यवः) धनाभिलापी सेवक वीर पुरुष तेरी वृद्धि करते हैं। सुजो महीरिन्द् या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना श्रूर पूर्वीः। अमर्त्यं चिद्वासं मन्यमानुमवाभिनदुक्यैवीवृधानः॥२॥

भा०- जिस प्रकार ( अहिना परिस्थिताः ) मेघ द्वारा धारण की गयी और ( पूर्वी: ) अन्तरिक्ष में पहले से भी विद्यमान सभी जलों को ( इन्द्रः पिन्वति ) सूर्यं ही प्राप्त करता है और फिर वही इन्द्र मध्य-स्थानीय विद्युत् उस मेघ को (अवाभिनत्) छिन्न भिन्न कर देता है। उन ही जलों को ( मही: सुजः ) भूमियों पर बहा देता है। उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन्! हे ( शूर ) शूरवीर ! तू ( याः ) जिन (पूर्वीः) पूर्व से विद्यमान् और पूर्वजों से शासित (महीः) भूमियों को स्वयं (सजः) प्राप्त हुआ और जिनकी (अपिन्वः) मेघ के समान सिंचाई करता रहा है वे भूमियां यदि (अहिना) मुकाबले पर मारने योग्य शत्रु ने (पिर स्थिताः) घेर ली हों तो उस (अमर्थं) चित्) न मरने हारे आत्मा के समान अपने को अमर अविनाशी मानते हुए शत्रु को तु (उक्थेः वाब्धानः) उत्तम विद्योपदेशों से बढ़ता हुआ अवश्य (अव अभिनत्) छिन्न भिन्न कर नीचे गिरा डाल । उक्थे चित्र सुर्यो च्याकन्स्तोमें विवन्द्र कृदियेषु च। तुभ्येदेता यास्त्री मन्दसानः प्र वार्यवे सिस्नते न शुभाः॥ ३॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! निर्भय सेनापते ! ( येषु ) जिन ( उनथेषु ) उत्तम वचनों में और ( रुद्रियेषु ) उत्तम उपदेष्टाओं के ( स्तोभेषु ) स्तृति वचनों या उपदेशों में तृ ( चाकन् ) कामनावान् हो और ( यासु मन्दसानः ) जिन प्रजाओं में खूब हर्ष लाभ करता है ( एता ) वे सब ( शुभ्राः ) उत्तम शुभ फल देने वाले, उत्तम वचन, उपदेश और वे सब उत्तम प्रजाएं दीप्ति वाली विश्रुतों के समान भी ( वायवे तुभ्य इत् ) वायु के समान बलशाली तेरे उपकार के लिये ही ( सिस्रते ) फैलती हैं ।

शुभ्रं तु ते शुष्मं वर्धयन्तः शुभ्रं वर्ज्ञं बाह्वोर्दधानाः । शुभ्रस्त्वमिन्द्र वावृधानो श्रस्मे दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरे (ग्रुअम्) अति तेजस्वी, चमचमाते (ग्रुप्मं) बल को (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए और (बाह्वोः) बाहुओं में (ग्रुअं) ग्रुअ, चमचमाते (बज्रं) शस्त्र समूह को (दधानाः) धारण करने वाला ग्रुरवीर पुरुप तुझे प्राप्त हो। और तू उनसे (ग्रुअः) अति तेजस्वी सूर्य के समान (वर्धमानः) बढ़ता हुआ (असमे) हमारी (विशः) प्रजाओं को (दासीः) नाश करने वाली

शत्रु सेनाओं को ( सूर्येंण ) सूर्य के समान संतापदायी नायक हारा (सद्याः) पराजित कर । अथवा (अस्मै विशः दासीः च सद्याः कुरु) हमारी प्रजाओं और सेविका भृत्याओं को भी (सह्याः) शत्रु बल को पराजित करने योग्य बना।

गुहां हितं गुहां गूळहम्प्सपीवृतं माथिनं क्षियन्तम्।

उतो ख्रुपो द्यां तस्तुभ्वांसमद्वाहि ग्रूर वृथिंग ॥ ४ ॥ ३ ॥ भा० - जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् ( वीर्येण ) अपने वल से (गुहा-हितम् अन्तरिक्ष में स्थित, ( गुद्धं ) छुपने में कुशल, ( अप्सु गृढं ) जलों में छुपे ( द्यां तस्तभ्वांसम् ) आकाश को घेरने वाले, ( अहिं ) मेघ को ( अहन् ) छिन्न भिन्न करता है। उसी प्रकार हे ( ग्रूर ) निर्भय वीर ! तू (वीर्येण) अपने वल पराक्रम से (गुहा हितम् ) गुहा अर्थात् छुपने के स्थान में स्थित, (गृह्यं) अपने को छिपा लेने में कुशल (गूड्म्) गुप्त और ( अप्सु अपीवृतं ) प्रजाओं के बीच ढके ( मायिनं ) मायावी ( ढत अपः क्षियन्तं ) और प्रजाओं को ही क्षीण करते हुए या (अपः क्षियन्तं) प्रजाओं में घर किये हुए ( द्यां तस्तभ्वांस ) प्रकाश युक्त प्रजा के ज्ञानी, दानशील और ज्यवहारशील भाग को स्तिन्भित अर्थात् विव्रों से कार्य करने में असमर्थ बनाने वाले (अहिं) अवश्य हन्तन्य, दण्डनीय शत्रु को (अहन् ) विनाश कर।

स्तवा नु तं इन्द्र पूर्व्या महान्युत स्तवाम नूतना कतानि । स्तवा वर्ज बाह्ये हरान्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केत्॥ ६॥

भा०-हे ( इन्द्र ) प्रशंसा युक्त ! ऐश्वर्यवन् ! ( ते ) तेरे (पूर्व्या) भाचीन, पहले किये ( महानि ) बड़े, पूज्य कार्यों की हम स्तुति करें (उत ) और (नृतना ) नये (कृतानि ) किये गये कार्यों की भी स्तुति करें। (बाह्वोः) बाहुओं में (बज्रं) बज्र, शखाखसमूह (उशन्तं) धारण करना चाहते हुए आपकी या बाहुओं में ( उद्यान्तं ) चमकते हुए

शस्त्र की हम ( स्तवा ) स्तुति करें। ( सूर्यस्य ) सूर्य के (हरी ) धारण और आकर्षण या ताप और प्रकाश दोनों प्रकार के (केतू) किरणों के समान तेरे भी (केतू) शौर्य को बतलानेवाले (हर्रा) दोनों अश्वों की हम (स्तवा) स्तुति करते हैं। हरी नु त इन्द्र वाजयन्ता घृत्रश्चतं स्वारमस्वार्धाम्। वि संमना भूमिरप्रथिष्टारंस्त पर्वतश्चितसरिष्यन्।। ७॥

भा०- निस प्रकार सूर्य या विद्युत् के (हरी) ताप और प्रकाश या धारण और आकर्षणशील दोनों प्रकार के किरण (वाजयन्ता) अन्न उत्पन्न करने की इच्छा वाले, (धृतश्रुतं) जल को लानेवाले, (स्वारं) ताप और गर्जन को (अस्वार्षाम् ) उत्पन्न करते हैं और उस समय (समना) समस्थलवाली भूमि (वि अप्रथिष्ट) ख्व फैली रहती है और (पर्वतः) मेघ (सरिष्यन्) दौड़ता हुआ (अरंस्त) विहार करता है । उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) सूर्य या विद्युत् के समान तेजस्विन् ! (वाजयन्ता ते हरी ) वेगवान्, संग्राम में प्रयाण करने की इच्छावाले तेरे दोनों अश्व ( घृतश्चुतं ) बहते जल से निकलते, या तेज, प्रताप को दुर्शानेवाले (स्वारं) शब्द को या गर्जन को (अस्वार्धाम्) करते हैं। मनुष्यों सहित (भूमिः) भूमि (वि अप्रथिष्ट) विद्योष रूप से विस्तृत हो, तेरा राष्ट्र बढ़े, (अरस्त ) वह खूब प्रसन्न हो, तू (सरिष्यन् ) शत्रु पर चड़ाई की इच्छा करता हुआ ( पर्वतः चित् ) मेघ के समान प्रजा पालन करनेहारा (समना) संप्राम कर और (अरंस्त) राष्ट्र में रमण कर, उसका सुख से उपभोग कर।

<mark>नि पर्वतः साद्यर्पयुच्छन्त्सं मातृभिर्वावशानो अ</mark>कान्।

हूरे पारे वाणी वर्धयन्त इन्द्रेषितां धमानी पप्रथानि ॥ = ॥

भा०-जिस प्रकार (पर्वतः ) मेघ (नि सादि ) आकाश में ठहरता है। और (मातृभिः) शब्द करनेवाली गर्जती हुई विजु- लियों से ( वावशानः ) शब्द करता हुआ ( अक्रान् ) जाता है। और कृपकगण ( दूरे पारे वाणीं वर्धयन्तः ) दूर दूर तक वाणी वोलते हुए ( इन्द्रेपितां धर्मानं ) इन्द्र-मेघ या विद्युत् की गर्जना को (नि पप्रथन्) और विस्तृत करते हैं। उसी प्रकार ( पर्यतः ) पर्वत के समान अचल और मेघ के समान शत्रुओं पर और अपनी प्रजाओं पर शरों और ऐश्वर्य, सुखों की वर्षा करनेहारा तथा ( पर्वतः ) पालन करने के साधनों से सम्पन्न पुरुष सदा ( अप्रयुच्छन् ) अप्रमादी रहता हुआ ( नि सादि ) निरन्तर उच्च आसन पर बैठे। वह ( मातृिक्षः ) उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों से और माता के समान पालन पोषण करनेवाली प्रजाओं और घोर गर्जन करनेवाले तोप आदि साधनों से ( वावशानः ) राष्ट्र को निरन्तर वश करता हुआ ( सम् अकान् ) एक साथ अच्छी प्रकार आक्रमण करे। ( दूरे पारे ) बहुत दूर दूर तक ( वाणीं वर्धयन्तः ) वेद वाणी की वृद्धि करते हुए विद्वान् पुरुष (इन्द्रेषिताम्) परमेश्वर, गुरु की प्रेरित, उपदिष्ट वेदशास्त्र या राजा से प्रोक्त वाणी आज्ञा को ( नि पप्रथन् ) निरन्तर विस्तृत करें।

इन्द्री महां सिन्धुंमाशयानं मायाविनं वृत्रमंस्फुर्न्नः। अरेजेतां रोदंसी भियाने कनिकदतो वृष्णो अस्य वज्रात्॥॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्य या वायु या विद्युत् जिस प्रकार (महाम् सिन्धुम् आशयानं) बड़े भारी अन्तरिक्ष में छोटे (वृत्रम्) मेघ को (निः अस्फुरन्) बढ़ाता या आघात करता और (किनिकदतः) ध्वनि करनेवाले (अस्य वृष्णः) इस वर्षणशील मेघ के (वज्रात्) विद्युत् प्रताप से (भियाने) भयभीत से होकर (रोदसी) आकाश और पृथिवी दोनों (अरेजेताम्) कापते हैं उसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शावुहन्ता राजा यहां बड़े भारी (सिन्धुम्) वेग से जाने वाले अश्वसैन्य का आश्रय लेकर (आशयानं) आलस्य प्रमाद में पड़े हुए, (मायाविनं) मायावी, छली कपटी, (वृत्रम्) बढ़ते हुए शत्रु को (निः अस्फुरत्)
सर्वथा विनाश करें। और (किनकदतः) सिंह गर्जना करनेवाले (अस्यवृष्णः बज्ञात्) इस बलवान् पुरुष के वज्र या शस्त्रास्त्र बल से (रोदसी)
राजवर्ग और प्रजावर्ग स्वसैन्य और शत्रुसैन्य दोनों (भियाने अरेजेताम्) भय
से कापें। (२) अध्यात्म में सिन्धुप्राणमय कोश उसमें व्यापनेवाला मायावी
बुद्धि का स्वामी (वृत्रम्) बलवान् मन है इसको (इन्द्रः) आत्मा ही
(निः स्फुरत्) प्रेरित करता है। धर्ममेव समाधि में आनन्द वर्षा करनेवाले
इस आत्मा के ज्ञानवज्र या चेतना से प्राण अपान दोनों चलते हैं।
अरोप्वीद्रृष्णी अस्य वज्रोऽमानुषं यन्मानुषो निजूवीत्।
निमायिनो दानवस्य माया अपादयत्पिवान्त्सुतस्य ॥१०॥४॥

भा०—( वृष्णः वज्रः ) जिस प्रकार वरसते मेघ का विद्युत् वज्र (अरोरवीत् ) घोर गर्जन करता है । और (यत् ) मानो जिस प्रकार (अमानुषं) मनुष्य के बल से अधिक शक्तिशाली पशु को (मानुषः) मनुष्य ( निज्वीत् ) अपने बुद्धि के बल से मार डालता है और जिस प्रकार (सुतस्य पिवान् ) जल का पान करनेवाला वायु ( मायिनः ) घोर गर्जते ( दानवस्य ) दानशील मेघ की (मायाः) मायाओं, गर्जनाओं को (निः अपाद्यत् ) उत्पन्न करता है उसी प्रकार (अस्य ) इस (वृष्णः) बलवान्, शस्त्रवर्षणकारी पुरुष का (वज्रः ) शस्त्रास्त्रवल (अरोरवीत् ) घोर गर्जन करे और (यत् मानुषः ) जो मननशील ज्ञानवान् है वह (अमानुषम् ) मनुष्य से अधिक, या उसले भिन्न पाशव बल को (निज्वीत् ) विनाश करे । (मायिनः ) दृष्टभाषण करनेवाले (दानवस्य ) व्रताद्वि खण्डन करनेवाले कुटिल की (मायाः ) समस्त मायाओं को वह (सुतस्य) ओषधिरस और अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य का (पिवान् ) पान एवं पालन करनेवाला वीर ( निः अपादयत् ) विनाश करे, नीचे गिरावे । इति चतुर्थों वर्गः ॥

पिविष्यिदिनद् शूर् सोमं मन्दन्तु त्वा मुन्दिनः सुतासः। पृ्णन्तस्ते कुत्ती वर्धयन्तिवृत्था सुतः पौर इन्द्रमाव ॥ ११ ॥

भा०-हे (शूर) शूरवीर ! जिस प्रकार (सोमं) सोम, ओषधिरस या प्राणक युका पान किया जाता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! त् (सोमं) ऐश्वर्य का ( पिब पिव इत् ) बराबर उपभोग कर, या बराबर पालन किया कर । (सुतासः) उत्पन्न सोमरसों के समान या (सुतासः) उत्पन्न अपने पुत्रों के समान (मिन्द्नः) अति हर्षजनक (सुतासः) अभिषेक प्राप्त अधीन अध्यक्ष जन (त्वा मन्दनतु) तुझे हर्षित करें। (कुक्षी पृणन्तः ) कोखें पूरनेवाले प्राण वायु गण भोजनों के समान (ते) वे सभी अध्यक्ष जन (ते कुक्षी) तेरी कोखों, या दलों को पूर्ण करें अर्थात् दांये वांये रह कर तेरे वल को बढ़ावें। (इत्था) इस प्रकार (सुनः) अभिषिक्त (पौरः) पुर का अध्यक्ष पुरुष (इन्द्रम्) राजा और समृद्ध राज्य दोनों की ( आव ) रक्षा करें और तुझे बढ़ावें।

त्वे इन्द्राप्यमूम् विष्ठा धियं वनम ऋत्या सर्पन्तः। <u>श्रुवस्यवी धीमहि प्रशस्ति सद्यस्ते रायो दावने स्याम ॥१२॥</u>

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! विद्यावन् ! प्रभो ! (त्वे ) तेरे अधीन रहकर हम (विपाः) विविधविद्या और धनों को पूर्ण करनेवाले विद्वान् मेधावीजन (ऋतया सपन्तः) सत्य वाणी से सम्बद्ध, एक भाव होते हुए (अभूम) रहें। (धियं) उत्तम कर्म और ज्ञान का (वनेम) सेवन और आचरण करें। (अवस्यवः) ज्ञान रक्षा और उत्तम आनन्द लाभ की इच्छा करते हुए हम ( ते प्रशस्तिम् ) तेरी उत्तम स्तुति को धारण करें और तेरे उत्तम शासन को बनाये रखें। ( ते दावने ) तेरे दान की वृद्धि के लिये हम प्रजाजन (सदाः ) शीघ्र ही (ते रायः ) तेरे ऐश्वर्य रूप (स्याम ) हों। (२) विद्वान् परमेश्वर में रहकर उसका ध्यान घरें। (ऋतया) वेदवाणी से उसका भजन करें।

रक्षार्थी, शरणार्थी होकर उसकी (प्रशस्ति) उत्तम स्तुति करें, उसके दिये ऐश्वर्थ दान में सन्तुष्ट रहें।

स्याम ते ते इन्द्र ये ते ऊती अवस्यव ऊर्ज वर्धयन्तः।

शुध्मिन्तम् यं चाकनाम देवास्मे रुपिं रासि वीरवन्तम् ॥१३॥

भा०—जिस प्रकार मेघ ( शुष्मिन्तमं वीरवन्तं रियं रासि ) सब से अधिक वल वीर्यं से युक्त अन्न देता है और प्रजागण ( अवस्यवः ) अन्न की कामना करते हुए (ऊती) जल द्वारा की गयी तृप्ति से (ऊर्जं वर्धयन्तः) अन्न की वृद्धि कृषि से करते रहते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ये ) जो हम लोग ( ते ) ( ऊती ) तेरी शक्ति, पालनसामर्थ्यं से ( अवस्यवः ) रक्षा, ज्ञान, प्रीति, शत्रुनाश, वृद्धि आदि की कामना करते हुए ( ऊर्जं वर्धयन्तः ) वल पराक्रम को वहाते रहते हैं ( ते ) वे हम ( ते स्थाम ) तेरे होकर रहें । ( यं ) जिस ( शुष्मिन्तमं ) बहुत अधिक वलवाले, ( वीरवन्तम् ) वीर्यवान् पुत्र मृत्य मित्रादि से युक्त, ( रियम् ) ऐश्वर्थं को ( चाकनाम ) चाहते हैं, हे ( देव ) राजन् ! त् वही ( अस्मे ) हमें ( रासि ) प्रदान करता है ।

रासि च्यं रासि सित्रमस्मे रासि शर्ध इन्द्र मार्रतं नः। स्जोबसो ये च मन्दसानाः प्रवायवः पान्त्यप्रणितिम् ॥१४॥

भा०—हे (इन्द्र) इन्द्र! ऐश्वर्यवन्! देव! त् हमें (क्षयं रासि)
निवास करने योग्य घर दे। (अस्में) हमें (मित्रम्) मित्र (रासि)
प्रदान कर, (नः) हमें (मारुतं रार्थः) वायुओं का सा प्रवल दृशों की
तरह से बायुओं को उखाड़ देने में समर्थ सैनिकों और विद्वानों का बल (रासि)
प्रदान कर। (ये च) और जो (मन्दसानाः) मेघयुक्त वायुओं के
समान सब को सुप्रसन्न हर्षदायक, (सजोषसः) समान रूप से परस्पर
ग्रेम करने वाले हैं और जो (अयणीतिम्) सर्व श्रेष्ठ नीति और युद्ध

में आगे बढ़ती सेना की (प्रपान्ति) रक्षा करते हैं वे (वायवः) विज्ञानवान् और बलवान् होने से 'वायु' नाम से कहाने योग्य हैं। व्यन्त्विञ्ज येषु मन्द्सानस्तृपत्सोमें पाहि द्रह्यदिन्द्र।

श्रुस्मान्त्सु पृत्स्वा तेष्ट्र वर्धयो द्यां बृहा द्विप्तिः॥ १४॥ ४॥ भा० — (येषु) जिन पूर्व कहे विद्वानों और वीर पुरुषों के आश्रय होकर प्रजाजन (सोमं) ऐश्वर्य की (व्यन्तु) कामना करते और उसको प्राप्त करते और भोग करते हैं। उन पर ही निर्भर रह कर हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन्! त् भी (तृपत्) पूर्ण तृप्त और (द्रह्यत्) दृ होकर (सोमं पाहि) उस ऐश्वर्य की रक्षा कर। हे (तरुत्र) संकटों और अविद्या से पार उतारने हारे! सूर्य जिस प्रकार (बृहद्धिः अकेंः) बढ़े र प्रकाशों से और अन्नों से (द्यां अवर्धयः) भूमि और आकाश को बढ़ाता, समृद्ध करता है, उसी प्रकार हे विद्वन्! राजन्! त् (अस्मान्) हमें (पृत्सु) संप्रामों के वीच (बृहद्धिः अकेंः) बढ़े उत्तम र विचारों और तेजस्वी पृज्य वीर पुरुषों से (आ अवर्धयः) बढ़ा। इति पञ्चमो वर्गः॥ बृहन्त इन्नु ये ते तरु श्रोक्थोभिर्वा सुम्नमाविवासान्।

स्तृणानासी वृहिं: पुस्त्यावृत्त्वोताः इदिन्द्र वाजमगमन् ॥ १६ ॥ भा॰ — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! हे (तस्त्र) दु:खों से पार उतारने वाले ! (ये) जो पुरुष (उक्थेभिः) उत्तम वेदोक्त वचनों से (सुम्नम्) सुख स्वरूप तेरी (आविवासान् ) सेवा करते, तेरी उपासना करते तेरे सुख का आनन्द अनुभव करते हैं (ते) वे (बृहन्तः इत् नु) निश्चय से बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। (ते) वे (वा ऊताः) तेरी रक्षा में रहते हुए, (पस्त्यावत्) गृह के समान (बिहः) बृद्धिशील राष्ट्र को (स्तृणानासः) विस्तृत करते या (पस्त्यावत् बिहः) उत्तम प्रजा से सम्पन्न बड़े राष्ट्र या इस लोक को आसन के समान (स्तृणानासः) विस्तृत करते हैं वे भी

(वाजम्) ज्ञान और ऐश्वर्य को (अग्मन्) प्राप्त होते हैं अथवा वे (वाजम् अग्मन्) संग्राम में जाने में समर्थ होते हैं। उग्नेष्विञ्च शूर मन्द्मानस्त्रिकंदुकेषु पाहि सोमीमन्द्र। प्र दोधुंबच्छ्मश्रुषु प्रीग्रानो याहि हरिभ्यां सुतस्य पीतिम् १७

भा०—हे (शूर) शूरवीर पुरुष ! तू ( डेंग्रेषु ) तेजस्वी वीर पुरुषों के बीच ( मन्द्सानः ) अति प्रसन्न होता हुआ ( त्रिकहुकेषु ) तीनों प्रकार के कष्टों में, तीनों लोकों में सूर्य के समान ( सोम ) ऐश्वर्य का ओषधिरस के समान पान या उपभोग कर । हे विद्वन् ! आचार्य ! तू ( उग्रेषु ) तीन्न बुद्धि वाले शिष्यों पर ( मन्द्सानः ) प्रसन्न होकर (त्रिकहुकेषु) शरीर, आत्मा और मन तीनों की तपस्याओं, वा तेजस्विता, वेदवाणी, और दीर्घ आयु इन तीनों के प्राप्त करने के लिये (सोम पाहि) वीर्य की रक्षा कर, अथवा ( सोम पाहि ) 'सोम' अर्थात् विद्या के इच्छुक शिष्य की रक्षा कर । हे शूरवीर ! तू ( शमश्रुषु ) शरीर में स्थित वालों के समान अपने शरीर पर आश्रित जनों के अर्धीन या उनपर ( प्रीणानः ) अति प्रसन्न होकर उनके ही बल पर अपने शत्रुओं को (प्र दोधुवत्) खूब अच्छी प्रकार कंपा, मयभीत कर । और (हरिभ्यां अश्वों के द्वारा ( सुतस्य ) ऐश्वर्य या राष्ट्र की अपने पुत्र के समान ( पीतिम् ) पालना कर और अन्नरस के समान भोग को ( याहि ) प्राप्त कर ।

धिष्वा शर्वः शूरु येनं वृत्रम्याभिनदार्नुमौर्णवाभम्। त्रपीवृणोज्योतिरायीय नि संव्यतः सोदि दस्युरिन्द्र ॥ १८॥

भा०—जिस प्रकार तीव वायु या विद्युत् (दानुम्) जल देने वाले (वृत्रम्) मेघ को (और्णवाभम्) आच्छादन करने वाले मकड़ी के जाले के समान (अव अभिनत्) छिन्न भिन्न कर देता है और (आर्याय) मनुष्य के लिये (ज्योतिः अपावृणोत् ) सूर्य के प्रकाश को खोल देता है और वह मेच (दस्युः ) प्रकाशों का विद्नकारक मेघ (सद्यतः ) एक ओर हट जाता है उसी प्रकार हे (शूर ) वीरपुरुष ! (येन ) जिस बल से (दानुम् ) अपने बल, सैन्य आदि काटने वाले (बृत्रम् ) बढ़ते हुए शत्रु को (दस्युः ) शत्रु का नाशकारी पुरुष (और्णवाभस् ) मकड़ी के जाले के समान (अव आभिनत् ) लिल भिन्न कर नीचे गिरा देता है त् उस (शवः ) बल को (धिष्व ) धारण कर । और तू (आर्याय ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये (ज्योतिः अपावृणोः ) प्रकाश को प्रकट कर उनको ज्ञान प्रदान कर । हे (इन्ड ) ऐश्वर्यवन् ! वह तू संकटों को नाश करने हारा होकर (सब्यतः ) दक्षिण हाथ (नि सादि ) विराज अर्थात् सब का पृत्य होकर रह । वा वह प्रजानाशक पुरुष वायें हट कर बैठे ।

सर्नेम ये ते ऊति भिस्तरेन्त्रो विश्वाः स्पृष्ट आर्थेण दस्यून् । अस्मभ्यं तत्त्वाष्ट्रं विश्वरूपमरेन्धयः साख्यस्यं जितायं ॥ १६ ॥ भा०—(ये) जो पुरुष (ते) तेरे (जितिभिः) रक्षा आदि

सा०—(य) जा पुरुप (त) तर (जातांभः) रक्षा आहं साधनों से (विश्वाः स्पृधः) समस्त स्पर्धा करने ललकारने वाली शतु सेनाओं और (दस्यून्) दृष्ट पुरुषों को (तरन्तः) पार करते हुए विनाश करते हैं हम उनको (सनेम) प्राप्त करें और सूर्य जिस प्रकार (लाष्ट्रं विश्वरूपं) अपना तेजस्वी प्रकाश प्रकट करता है हे राजन्! तु (अस्मभ्यम्) हमारे उपकार के लिये (त्रिताय) तीनों पुरुषार्थों के प्राप्त करनेवाले पुरुष के लिये (साख्यस्य) सखिभाव या मित्रता के कारण हमें (तत्) वह उत्तम (वाष्ट्रम् विश्वरूपम्) शिल्पि लोगों से प्राप्त होने योग्य सब प्रकार के रुचिकर रूप (अरन्ध्यः) हमें प्राप्त करा। (२) विद्वान् गुरु पक्ष में—(विश्वाःस्पृधः) जो समस्त तृष्णाओं और (दस्यून्) दुष्ट नाशकारी भावों को तरते हैं हम उनको प्राप्त करें। वह गुरु या प्रभु हमारे लिये (व्वाष्ट्रं विश्वरूपं) उस जगिक्रमीता का ही

मन, वचन, कर्म तीनों को वश करनेवाले शिष्य के प्रेम भाव के कारण परमेश्वरीय, सर्वदेवमयरूप का उपदेश करें। श्रम्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यबुदं वावृधानो श्रम्तः। श्रवतियतसूर्यो न चकं भिनद् वलिमन्द्रो श्रिक्षिस्वान्॥ २०॥

भा०—(इन्द्रः सूर्यः) तेजस्वी सूर्यं और विद्युत् जिस प्रकार (अंगिरस्वान्) तेज, ताप और वायु से युक्त होकर (बल्म् भिनत्) मेघ को छिन्न भिन्न करता है और (चक्रम् अवर्तयत्) चक्र, दिक्चक को कपांता या विद्युत् यन्त्र के चक्र को चलाता है, इस उत्पन्न सुप्रसन्न जगत् के उपकारार्थं (वावृधानः) बढ़ता हुआ (अर्बुदं) मेघ को (नि अस्तः) उत्पन्न करता और फैलाता है। उसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशकारी (अङ्गरस्वान्) अंगारों के समान दाहकारी, शत्रुओं को भस्म कर देनेवाले, वीर पुरुपों का स्वामी होकर (अस्य) इस (स्वानस्य) समस्त ऐश्वर्यों के उत्पन्न करने वाले या अभिपेक करने वाले (मिन्दनः) अति हर्ष से युक्त (वितस्य) संघ बल, सेन्य बल और धन बल तीनों प्रकार के साधनों से सम्पन्न राष्ट्र के हित के लिये (अर्बुदं) लक्षों सैन्य को (वावृधानः) बढ़ाता हुआ उसको (नि अस्तः) खूव विस्तृत करे। वह (सूर्यः न) सूर्य के समान (चक्रं) हादश राज चक्र को (अवर्तयत्) संचालित करे और (वलम्) घेरने वाले शत्रु को (अभिनत् ) छिन्न भिन्न करे।

नूनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दुहीयदिन्द् दिल्णा सघोनी । शिक्त स्तोत्रभ्यो माति धुग्भगी नो वृहद्वेदम विद्धे सुवीराः २१।६।१

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (सा) वह (ते) तेरी (दक्षिणा) वल और उत्साह उत्पन्न करने वाली (मघोनी) प्रभात वेला, उपा के समान अति ऐश्वर्यवती, प्रकाशमयी होकर (जिरिन्ने) स्तुति कर्ता पुरुष को (वरं) श्रेष्ठ ज्ञान (प्रति दुहीयत्) प्रत्यक्ष में प्रदान करती है। हे परमेश्वर! तथा हे ऐश्वर्यवन्! त् (नः) हमारे वीच में विद्यमान (भगः) ऐश्वर्यवान् होकर (स्तोतृम्यः) स्तुति करने वाले, विद्वान् उपदेशकों को (शिक्ष) दान दे। और (मा अति धक्) उनको अति क्रमण कर अपमानित करके संतप्त, दुःखित मत कर। हम लोग (सुवीराः) उत्तम वीर्यवान् होकर (विद्ये) ज्ञान प्राप्त कराने के लिये (वृहद्) वहुत उत्तम एवं बड़े ज्ञान वेद का (वदेम) उपदेश करें। इति सप्तमो वर्गः॥ इति प्रथमोऽनुवाकः॥

#### [ १२ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१-५, १२-१५ त्रिटुष् । ६-८, १०, ११ निचृत् त्रिष्टुप् । ६ भुरिक् त्रिष्टुप् । पंचदशर्चं स्क्रम् ॥

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कर्तुना पर्यभूषत्।

यस्य शुष्माद्रोद्धी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रंः १

भा०—(यः) जो (जातः एव) अपनी शक्तियों से प्रकट होकर
(प्रथमः) सबसे आदि में विद्यमान और सबसे महान्, (मनस्वान्)
विज्ञानवान्, मननशील, ज्ञानमय, (देवः) सूर्य के समान सबका
प्रकाशक, (कतुना) अपने ज्ञान और कर्म के बल से (देवान्) समस्त
देवों, पृथिवी आदि पदार्थों और विद्वान् पुरुषों को (पिर अभूषत्) सब
प्रकार सुशोभित करता और उनको व्यापता है। (यस्य) जिसके (शुप्मात्) बल से (रोदसी) देह में प्राण और अपान के समान, प्रवल राजा
से स्वपक्ष परपक्ष के समान, बलवान् नद से उसके दोनों तटों के समान
आकाश और पृथिवी दोनों (अभ्यसेताम्) कांपते भयभीत होते और
चल रहे हैं। हे (जनासः) मनुष्यो! (नृम्णस्य) उस ऐश्वर्य के
(मन्हा) महान् ऐश्वर्य से (इन्द्रः) 'इन्द्र' परमैश्वर्यवान् है। (२)
इसी प्रकार जो पुरुष गुणों से प्रकट होकर ज्ञानवान् विजिगीपु, अन्य

राजाओं को अपने ज्ञान और बल से पराजित करता है, जिसके बल से दोनों पक्ष कांणें, वह महान् पुरुष ऐश्वर्य के कारण 'इन्द्र' कहाता है। यः पृथिवीं व्यर्थमानामदेहुद्यः पर्वतान्प्रकृषिताँ अर्पम्णात्। यो अन्तरित्तं विममे वरीयो यो द्यामस्तभनात्स जनास इन्द्रंः २

भाव-हे (जनासः ) विहान् पुरुषो ! (यः) जो (व्यथमानाम् ) चलायमान, अति विरल,और तरल पदार्थों से बनी, मूकम्पों से कांपती हुई (पृथिवीं) पृथिवी को (अटंहत् ) टढ़ करता है। और जो (प्रकुपितान् ) खूब भड़कते हुए, आग उगलते हुए तपे पर्वतों को ( अरम्णात् ) रम्य बनाता है या सूर्य जिस प्रकार ( पर्वतान् ) मेघों को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार जो अग्निमय पर्वतों को जो शमन करता है। और (यः) जो ( वरीयः ) बहुत बड़े ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष अर्थात् बीच के आकाशः प्रदेश को (वि ममे) बनाता है ( द्याम् अस्तम्नात् ) जो सूर्य आदि लोकों से मण्डित ऊपर के आकाश को थाम रहा है (सः इन्द्रः) वह परमैश्वर्यवान् होने से परमेश्वर ही 'इन्द्र' कहाता है। (२) इसी प्रकार जो राजा ( ब्यथमानाम् पृथिवीं ) बलवान् उपद्रवकारियों से पीड़ित पृथिवीनिवासिनी प्रजा को दढ़, मजबूत उपद्रवियों का दमन करने में समर्थ, व्यवस्थित करता है और जो ( प्रकुपितान पर्वतान ) खूब कोपयुक्त पर्वत के समान अचल प्रजापालक अन्य शतु राजाओं को (अरम्णात्) दण्डित करता है, जो अन्तरिक्ष के समान अपने हृद्य और राष्ट्र को बहुत विशाल कर लेता है, जो ( द्याम् ) अपने भीतर विद्यमान कामना या तृ-प्णा को या ( द्याम् ) पृथिवी को या विद्वत् सभा को अपने वश करता है वह राजा 'इन्द्र' है।

यो हृत्वाहिमरिंगात्सप्त सिन्धून्यो गा उदार्जदप्धा बुलस्य । यो अश्मनोरन्तर्धिं जुजाने संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः ॥३॥ भा०—जिस प्रकार सूर्यं या वायु (हत्वा )आवात कर (अहिम् )

मेव को (अरिणात्) चलाता, (सप्त सिन्धून्) वेग से बहन वाले जलों को ( अरिणात् ) वेग से वहाता है ( गाः ) जीवों के निवास योग्य भूमि, मङ्गल आदि लोकों को ( उद् आजत् ) उपर आकाश में चला रहा है और ( वलस्य अपधा ) आकाश में स्थित, घेरने वाले वलयाकार आवरण को या मेघ को दूर हटा देता है, ( अइमनो अन्तः अिंग्र जजान ) वर्षण से पाषाणों के बीच अग्निको उत्पन्न करता है वा व्यापक दो मेघों के बीच में वैद्युत् आंग्न को उत्पन्न करता है, ( संवृक् ) प्रतिद्वनद्वी अन्ध-कार को दूर करता है उसी प्रकार (यः ) जो (अहिम् ) सर्वत्र व्यापक पकृति के जड़ परमाणुमय स्वरूप को ( हत्वा ) ब्यापकर उनमें आघात या गति, या प्रथम स्पन्दन उत्पन्न करके ( अरिणात् ) उनमें गति या किया उत्पन्न करता है और (यः) जो (सप्त) निरन्तर गति करने वाले (सि-न्ध्र्त् ) प्रकृति के त्रसरेणुमय अवयवों और प्राणों को भी ( अरिणात् ) चलाता है (यः) जो (गाः) वेद वाणियों को (उत् आज) उत्तम रीति से प्रकट करता है या (गाः) जो गौ, अर्थात् सूर्यों और पृथिवी आदि लोकों को (उत् आजत्) उपर आकाश में चला रहा है जो (वलस्य अपधा ) घेरने वाले अज्ञान आवरण को दूर हटाता, ( यः ) जो ( अश्म-<mark>नोः अन्तः ) परस्पर उपभोग करने</mark> वाले स्त्री पुरुष, नर मादा दोनों के वीच (अग्निं) अग्नि, जीव, चेतन को उत्पन्न करता है (यः समत्सु) जोएक साथ जीव परमेश्वर के सहयोग से उत्पन्न हर्षावसर में (संवृक्) समस्त दुखों को दूर करता है हे (जनासः) विद्वान् जनो, वह ( इन्द्रः ) इस समस्त संसार का संचालक, द्रष्टा 'इन्द्र' है। इसी प्रकार जो राजा (अहिम्) मुकाबले पर आये शत्रु का नाश करे, वेगवान् (सि-न्ध्न् ) अश्वों को संचालित करे, भूमियों को शासन करे, शत्रु के घेरे को दूर करे (अश्मनोः) शस्त्रों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में अपने ( अग्निम् ) अग्रणी नायक या ज्ञानवान् दूत को प्रकट करे, भेजे, जो

(समत्सु) संग्रामों के बीच में (संवृक्) अच्छी प्रकार शत्रुओं को परास्त करे वह राजा 'इन्द्र' कहाने योग्य है। (३) अध्यात्म में—इन्द्र आत्मा (अहिं) शरीर को चलाता, (सिन्धून्) प्राणों और देहगत रुधिर नाड़ियों को चलाता, इन्द्रियों को प्रेरित करता, तामस आवरणों को जेर के समान दूर करता, (अश्मनोः अन्तः अग्निम्) दोनों प्रकार के इन्द्रियों के बीच उनके नायक रूप मन को प्रकट करता वह अच्छा, बाधक कारणों को दूर करने वाला है।

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधं गुहा की । श्वध्नीव यो जिंगीवां लुकमादंद्यीः पुष्टानि स जनास इन्द्री।।४॥

भा०—(येन) जिसने (इमा) ये (विश्वा) समस्त (च्यवना)
गितशील पदार्थ, सूर्य आदि लोक (कृतानि) बनाये। या, जिसने इन
सवको गितमान् किया है। (यः) जो (दासं वर्णम्) देने योग्य रूप
को प्रथम (अधरम्) नीचे (गुहायाम्) बुद्धि में (कः) उत्पन्न करता
है। या जो (दासं वर्णम्) देने योग्य वर्ण अर्थात् रूपवान् देह को
(अधरम्) शरीर के अधो भाग में (गुहा) संवृत गर्भायश में उत्पन्न
करता है। (श्वती इत्र) व्याध जिस प्रकार (लक्षम् आदद्) निशाने को
नहीं चुकाता उसी प्रकार (यः) जो (जिगिवान्) सर्व विजयी, सर्वोत्कृष्ट
होकर (पुष्टानि) पोषण योग्य (लक्षम्) लाखों देहों को (अर्थः)
सव का स्वामी होकर (आदत्) अपने वश में रखता है, हे (जनासः)
लोगो! (सः इन्द्रः) वही परमेश्वर है। (२) वही राजा इन्द्र है (येन)
जिसके भय से (विश्वा) शतुद्दल कांपते हैं। (दासं वर्णम्) प्रजा के
नाशक वर्ण अर्थात् घातक ऐशे वालों को नीचे खोह में रखें। जो लक्ष्य
को न चूकने वाले व्याध के समान (पुष्टानि लक्षम् आदद्ः) लाखों
हृष्ट पुष्ट सैन्यों को रखता है वह (अर्थः) स्वामी 'इन्द्र' कहाता है।

यं समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमहिनेषो श्रस्तीत्येनम्। सो अर्थः पुष्टीविंज इवामिनाति अर्स्मै धन् सर्जनास इन्द्रं ५।७ <mark>आ०—( यं ) जिसं परमेश्वर के विषय में ( स्म ) प्रायः लोग</mark> ( पृच्छन्ति ) पूछा करते हैं बतलाओ ( कुह सः इति ) वह कहां है ? (उत) और (ईम्) इस परमेश्वर को कुछ लोग ( घोरम् ) घोर, सब का हनन करने वाला, भयानक काल (आहुः) वतलाते हैं और कुछ लोग (एनम्) इसके विषय में कहा करते हैं कि (न एपः अस्ति इति) वह है ही नहीं, परमेश्वर की कोई सत्ता नहीं। (सः) वह (अर्यः) सब का स्वामी (विजः इव) भयदायक व्याध के समान (पुष्टीः) समस्त हृष्ट पुष्ट जीवों को ( आमिनाति ) विनाश करता है ( अस्मै ) इसके विषय में ( श्रत् ) सत्य ज्ञान प्राप्त करो, विश्वास पूर्वक यह सत्य जानो कि हे (जनासः) विद्वान् लोगो (सः इन्द्रः) वही 'इन्द्र' सर्वेश्वर्य-वान् परमेश्वर है। (२) जिस प्रसिद्ध राजा के विषय में लोग सदा प्छते रहते हैं वह कहां है ? शत्रु उसे घोर हत्याकारी कहते, विपक्षी अभिमानी उसकी सत्ता से इन्कार करते और वह दुष्ट शत्रुसेनाओं को भयभीत पशुओं को व्याघ्र के समान मारता है। सच जानी वही बीर 'इन्द्र' कहाने योग्य है । इति सप्तमो वर्गः ॥ 🗠 यो रुध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः।

युक्तग्रां यो अविता सुंशियः सुतसों मस्य स जीनास इन्द्रः॥६॥ भा०—(यः) जो (रधस्य) उत्तम रीति से आराधना करने वाले उपासक और दुष्टों को दण्ड देनेवाले, दयाशील बीर पुरुप को (चोदिता) सत् शास्त्रानुकूल प्रेरणा करनेहारा है। और (यः) जो (कृशस्य) कृश, निर्वल और स्वल्प धन और शक्ति वाले को (चोदिता) साहस पूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा करने वाला है, (यः) जो (ब्रह्मणः) बहा, वेद और वेदज्ञ को, प्रेरनेवाला है, वेद का ऋषियों के हृदय में प्रकाश करने वाला, वेदज्ञ विद्वानों को उपदेश द्वारा अन्यों पर अनुप्रह करने के लिये प्रेरित करने वाला है, जो ( नाधमानस्य ) हृदय में पाप कर्मों के लिये पश्चात्ताप करने वाले को पुनः सन्मार्ग में सदाचार पूर्वक रहने की प्रेरणा करने हारा है, और जो (कीरेः) स्तुति करनेवाले और उत्तम कार्य करने वाले को उत्तम कार्य करने की प्रेरणा करता है, ( यः ) जो ( ग्रुशिप्रः ) उत्तम ज्ञानों वाला, उत्तम शक्तिशाली होकर ( युक्तप्राब्णः ) 'प्रावा' अर्थात् उपदेश करनेवाले विद्वान् पुरुषों के सन्संग करने वाले का (अविता) रक्षक और (सुत-सोमस्य) उत्तम ऐश्वयों, ज्ञानों और उत्तम शिष्यों को उत्पन्न करने वाले वैश्य विद्वान्, शिष्य और आचार्यं इनका जो व्यक्ति (अविता) रक्षक और उनकी इच्छा पूर्त्ति करने और आनन्द देने हारा है हे (जनासः) विद्वान् पुरुषो ! वस्तुतः (सः इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् 'इन्द्र' है। (२) इसी प्रकार वह राजा जो ( रधस्य चोदिता ) दुष्ट पीड़क वीर को आज्ञा देनेवाला, क्रश, निर्वल का रक्षक, ( ब्रह्मणः ) वेद, ज्ञान, धन, अन्न का दाता, याचक, ऐश्वर्य की कामना वाले, स्तुतिशील का भेरक, ( युक्त-ग्राब्णः ) ग्रावा अर्थात् शस्त्रास्त्र के बांधने में वीर सैनिक को उत्तेजित करने वाला, उत्तम बलवान् है जो ( सुतसोमस्य ) ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले या ईश्वर का भजन करने वाले का रक्षक है वह ऐश्वर्यवान् 'इन्द्र' राजा है 💵

यस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गानो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथांसः । यः सूर्ये य उषसं जजानं यो श्रुपां नेता स जनास इन्द्रेः ॥ ७ ॥

भा० — (यस्य) जिस परमेश्वर की (प्रदिशि) उत्कृष्ट रचना कौशल को अच्छा कर दर्शाने के निमित्त (अश्वासः) समस्त अश्व, शीघ्रप्रामी और व्यापक पृथिवी सूर्य आदि और विद्युत् आयु आदि हैं। (यस्य प्रदिशि-गावः) जिसके उत्तम कौशल दर्शाने के निमित्त (गावः) गौऐ, वेद

वाणियें और देह में इन्द्रियें और इस लोक की उत्तम भूमियें और जन्तु उत्पन्न करने वालो मादायों, तथा गतिमान् सभी लोक हैं। (यस्यं प्रदिशि) जिसके उत्तम रूप को दर्शन के लिये (विश्वे यामाः) समस्त 'याम' पदार्थों जनों पशु पिक्ष आदि के सब संघ है और ( यस्य प्रदिशि ) जिसको उत्तम रीति से दर्शाने के छिये रमणकारी साधन, वेग से जाने वाले भूगोल और वायु आदि तथा सब उत्तम रस हैं। और जो प्रभु पर-मेश्वर (सूर्यम्) सब के प्रेरक सूर्य और उसके समान उत्पादक वीर्यवान् पुरुप को और (यः) जो (उपसं) कमनीय कान्तिवाली प्रभात वेला और, कमनीय उत्तम गुणों से युक्त स्त्री, और सूर्य के दाह करने वाली शक्ति को (जजान) उत्पन्न करता है (यः) जो (अपां) समस्त निदियों, प्रकृति के परमाणु, कारण दशा में स्थित तत्वों, लिङ्ग शरीरों, लोकों आदि का भी (नेता) नायक, संचालक है हे (जन।सः) मनुष्यो ! (सः) वहीं (इन्द्रः) इन्द्र है। (२) राजा जिसके (पदिशि ) शासन में, प्रदेश या राज्य में, अश्व, गौ, नानाग्राम, सर्व मकार के यातायात के लिये रथ हैं, जो तेजस्वी पुरुष तथा कमनीय उत्तम स्त्री को राष्ट्र में उत्पन्न करता है, अर्थात् जिसके राष्ट्र में नपुंसक और बन्ध्यायें उत्पन्न नहीं होतीं, जो प्रजाओं का नायक है वह राजा 'इन्द्र' है।

यं कन्द्र्मी संयुती बिह्नयेते परेऽवर डुभया श्रुमित्राः । <mark>सुमानं चिद्रथमातस्</mark>थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः॥८॥

भा०—(यं) जिस परमेश्वर को (क्रन्दसी) दुखों के कारण रोने वाले (संयती) उत्तम मार्ग में यत्नशील पश्चात्तापकारी छी पुरुष (विद्वयेते) विविध प्रकार से पुकारते हैं। और जिसको (परे) उत्तम कोटि के और (अवरे) निकृष्ट कोटि के, बड़े छोटे, डँचे नीचे (उभयाः) सभी (अमित्राः) शृष्टु गण भी (विद्वयन्ते) विविध प्रकार से बुलाते हैं और (समानं चित्) एक ही (रथम्) रथ पर (आतस्थिवांसा) बैठे हुए छी पुरुष भी जिसको (नाना) भिन्न २ नामों से (हवेते) याद करते हैं है (जनासः) मनुष्यो ! (सः इन्द्रः) वहीं परमेश्वर 'इन्द्र' है। (२) जिस राजा को (क्रन्द्सी) आकाश और पृथिवी के समान (संयती) परस्पर मिलनेवाली या (क्रन्द्सी) परस्पर को ललकारनेवाली (संयती) युद्ध में संयत, सुसज्ज दोनों ओर की सेनाएँ (विद्वयेते) विविध प्रकार से अर्थात् एक नायक रूप से दूसरी प्रति पक्ष के नायक रूप से पुकारें। इसी प्रकार (परे अवरे उभया अभिन्नाः) छोटे बड़े सभी परस्पर मित्र भाव से न रहनेहारे जिसको अपनी सहायता के लिये बुलाते हैं। और (समानं रथं आतस्थिवांसा) एक समान रथ सैन्य के आश्रय पर बैठे, दोनों पक्ष के लोग भी जिसको (नाना) विविध उपायों से (हवेते) अपने २ पक्ष के विजय के लिये बुलाते हैं (सः इन्द्रः) वह 'इन्द्र' है।

यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हर्वन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं ब्रभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्रः॥६॥

भा०—( यस्मात् ऋते ) जिस परमेश्वर और वीर नायक के विना ( जनासः ) मनुष्य ( न विजयन्ते ) विजय प्राप्त नहीं करते और युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लोग भी ( यं ) जिसको अपने (अवसे) रक्षा के लिये (हवन्ते ) पुकारते हैं और ( यः ) जो ( विश्वस्य ) समस्त विश्व का ( प्रतिमानं ) मापनेवाला, नपेना के तुल्य सब को अपने ही भीतर ले लेनेवाला (बभूव) है, जो सब से बड़ा, सब के मुकाबले पर आने में समर्थ है और ( यः ) जो ( अच्युतच्युत् ) दृढ़ से दृढ़ पदार्थों और दुर्गों और शत्रुगण को भी गिरा देने और भय से विमुख कर देनेहारा है, हे ( जनासः ) पुरुषो ! ( सः इन्द्रः ) वह 'इन्द्रं है । प्रमेश्वर सब नित्य, ध्रुव पदार्थों को भी अपने अधीन चलाने वाला होने से परमेश्वर 'अच्युतच्युत् रे है ।

यः शर्थ्वतो महोनो द्घानानमन्यमानाञ्ज्वी ज्ञ्ञान । यः शर्धते नानुद्दाति शृध्यां यो दस्योहिन्ता स जनास इन्द्रः ॥१०॥८॥

भा०—( यः ) जो ( महि ) वड़ा भारी (एनः) पाप (दधानान्) करनेवालों, ( शक्षतः ) सदा से चले आये या वंश परंपरा से उस में फंसे हुओं को और (अमन्यमानान्) शासन को न मानने और उत्तम मार्ग को न जानने वाले उच्छृह्वलों और अज्ञानियों को ( शर्वा ) बाणों और शासनरूप दण्ड से ( जवान ) नाश करता है। परमेश्वर पापियों <mark>के पाप को और अज्ञानियों के अज्ञान को</mark> (शर्वा) उसके नाश करनेवाले 'शरु' प्रायश्चित्त, पश्चात्ताप और ज्ञान से दूर करता है। और (यः) जो ( अर्धते ) कुत्सित, निन्दित वाणी बोलने और निन्दित कर्म करनेवाले की ( श्रध्यां ) निन्दित वाणी को ( न अनुददाित ) अनुसार कभी फलने नहीं देता, अर्थात् दूसरे के बरे भले कहे को फलने नहीं देता, और (यः) जो (दस्योः) नाशकारी दुष्ट पुरुष का (हन्ता) नाशक है हे (जनासः) विद्वान् पुरुषो ! (सः ) वह ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् पुरुष राजा और उन ही गुणों वाला परमेश्वर 'इन्द्र' पद से कहाता है। इत्यष्टमां वर्गः।। यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वार्दिश्यां शरद्यन्वविन्दत्।

श्रोजायमानं यो श्राहि जुघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः॥११॥

भा०-सूर्य जिस प्रकार ( पर्वतेषु क्षियन्तं ) पर्व वाले मासों में विद्यमान ( शम्बरं ) चन्द्र को ( चत्वारिंश्यां शरदि ) चालीसवें वर्षे में ( अनु अविन्दत् ) पुनः पूर्व स्थान पर ही प्राप्त कराता है या सूर्य जिस प्रकार (पर्वतेषु) अभ्र अर्थात् सूक्ष्म मेघों के रूप में रहने वाले ( शम्बरं = संवरम् ) जल को वर्षा रूप में गिरने से रोक रखनेवाले बाधक पदार्थ को भी ( चत्वांरिश्यां शरिद ) चालीसवें वर्ष में, अर्थात लम्बी से लम्बी चालीस वर्ष की अनावृष्टि के बाद भी (अनु अविन्दत्) श्राप्त कराता है अथवा (पर्वतेषु क्षियन्तं शम्बरं अनुअविन्दत्) जिस प्रकार

मेघों में विद्यमान जल को इन्द्र अर्थात् विद्युत् प्राप्त कर लेता है और जिस प्रकार ( पर्वतेषु क्षियन्तं शस्यरं चत्वारिंश्यां शरदि अनुअविन्दत् ) ४० वें वर्ष के उपरान्त पालन शक्ति या पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वानों <mark>या</mark> देह के पोरुओं में विद्यमान 'शम्बर' अर्थात् 'संवर' अच्छी प्रकार से गोप-नीय या वरण करने योग्य ज्ञानराशि वेद या ब्रह्मज्ञानसय शब्दब्रह्म या जहाचर्य के पूर्ण बल को युवा पुरुष प्राप्त करता है, उसी प्रकार (यः) जो परमेश्वर (पर्वतेषु) प्राणिवर्ग को पालन करने वाले जल, वायु, अग्नि आदि तत्वों में (क्षियन्तं) विद्यमान ( शम्बरं ) शान्ति प्रदान करनेवाले एवं सबको वरण करने योग्य सर्व श्रेष्ठ स्वरूप को (अनु) निरन्तर (अवि-न्दत् ) स्वयं धारता और अन्यों को प्राप्त करता है और (यः) जो परमेश्वर (ओजायमानं) वल पकड्नेवाले (अहिम्) सर्पं के समान कुटिल, मेघ के समान हृदयाकाश पर आजानेवाले, ( दानुं ) मर्मच्छेदी, ( शयानं ) हृदय में अव्यक्त रूप से रहने बाले अज्ञान को भी विद्युत् के समान ( जघान ) नष्ट करता है हे ( जनासः ) पुरुषो ! ( सः इन्द्रः ) वहीं सर्वें श्वर्यवान् परमेश्वर 'इन्द्र' है। (२) जो राजा ( पर्वतेषु ) प्रजा के पालक अध्यक्षों के आश्रय या उनके आधीन रहने वाले (श्रव्यरं) काबुगण और प्रजागण को शमन करने वाले, शान्तिदायक बल को अपनी ४० वर्ष में अपने अनुकूल रूप से यथावत् प्राप्त करलेता है और जो बल पराक्रमशील अपने वध्य या आक्रमणकारी, अपनी प्रजा के नाशक, छुपे भीतरी और बाहरी शत्रु और काम वेग को भी नाश कर लेता है वह पुरुष पुंगव 'इन्द्र' कहाता है।

यः सुप्तरेशिमर्बुष्भस्तुविष्मान्वास्युन्त्सर्तवे सप्त सिन्धून्। यो रौद्धिणमस्प्रेष्टक्रवाहर्षामारोहेन्तं स जनास इन्द्रेः ॥१२॥ भा०—(यः) जो परमेश्वर सूर्यं के समान (सप्तरिंमः) सात रिक्मयों वाला, (वृष्भः) मेघ के समान समस्त सुखों का वर्षण करने

वाला, (तुविष्मान्) वायु के समान बहुत बलवान् होकर (सर्तवे) सर्वत्र गति करने, सब जगत् के संचालन करने के लिये (सप्तसिन्ध्न्) गति स्वभाव के नदियों तथा प्राणों के समान सात प्रकृति विकृतियों को ( अवास्त्रत् ) रचता है। (यः) जो ( वज्रवाहुः ) सशस्त्र वीर पुरुप के समान (द्याम् आरोहन्तं ) आकाश में वृद्धि पाते हुए वट के समान फैलते हुए ( रौहिणम् ) संसार को ( अस्फुरत् ) ज्ञान वज्र से विनाश करदेता है हे (जनासः ) पुरुषो ! ( सः इन्द्रः ) वह परमैश्वर्थवान् 'इन्द्र' है । ( २ ) राजा राज्य के सात अंगों से युक्त होकर 'सप्त रिंग्म' है। सूर्य के समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान् , राज्य भार को उठाने में वृषभ के समान अथवा प्रजाओं पर ऐश्वर्य की वृष्टि करने वाला होने से मेघ के समान अपने सातों ( सिन्धून् ) स्रोतों उक्त ऐश्वर्यों को बढ़ाने के लिये ही उत्पन्न करता है। वह ( वज्रबाहुः ) खड्ग हाथ में लेकर ( द्याम् आरो-हन्तं ) आकाश में फैलते बट के समान ( रौहिणं ) क्रम से अपनी जड़ें फैलाने वाले शत्रु को ( अस्फुरत् ) विनाश करता है वह विद्युत् या वायु के समान तेजस्वी होने से 'इन्द्र' है। प्रबल राजा का वायु और कुटिल, गर्वी बजबान् शत्रु राजा का शाल्मलि वृक्ष के दृष्टान्त से वर्णन देखों (महा० शान्ति पर्व अ० १५३, १५४)। अथवा—वराहवः स्वतपसो विद्य-न्महसो धूपयः । स्वापयो गृहमेधाश्चेत्येते ये च मे शिमि विद्विपः। पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिः ॥ अथर्व ० ॥ उत्तम वाणी, तप, कीर्त्ति, बंछ, और बन्धुता, वाले तथा गृहस्थ, और अनाचार के शत्रु ये सात मेघ के समान उपकारी जन प्रजा पर सुखों की वर्षा करते हैं।

द्यावा चिद्रमे पृथिवी नमेते शुष्माचिद्रस्य पर्वता भयन्ते। यः सोमुपा निचितो वर्जवाहुयों वर्जहस्तः स जनास इन्द्रः १३

भा०—( द्यावावृथिवी चित् ) आकाश और पृथिवी दोनों भी लोक (अस्मै नमेते) इसके आगे झुकते हैं। (अस्य झुन्मात्) इसके बल से (चित्) ही (पर्वताः भयन्ते) पर्वत और मेघ भी भयभीत से होकर कांपते हैं। (यः) जो (सोमपाः) समस्त जगत् का पालक और समस्त पृथ्वर्यों का पालक, (निचितः) सर्वत्र व्यापक, (बज्र-बाहुः) बज्र के समान सब पापों को वर्जन करने में समर्थ बलशाली, और (बज्रहस्तः) उस वर्जनकारी बल से ही सबको दण्ड देने वाला है। हे (जनासः) मनुष्यो! (सः इन्द्रः) वही परमेश्वर्यवान् 'इन्द्रं' परमेश्वर है। (२) राजा के पक्ष में—(द्यावादृथिवी) राज वर्ग और प्रजावर्ग या नर नारी जिसके आगे छुकें, (पर्वताः) पालन शक्ति से युक्त पर्वत के समान उने दृढ़ राजा भी जिसके बल से कांपे, बह (सोमपाः) राष्ट्रश्वर्य का मोक्ता, बज्र, शखाख युक्त सैन्य रूप बाहुओं को धारण करने वाला, स्वयं भी शखाख धारण किये हुए, शासन दण्ड को हाथ में लिये (नि-चितः) सुदृढ़ शरीर, संचित ऐश्वर्यवान् और बलवान् राजा 'इन्द्रं' है। यः सुन्वन्तुमवित यः पर्चन्तं यः शंसन्तं यः शंशामानमूती। यस्य बहुन वधिन यस्य सोमा यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः॥१४॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर ( सुन्वन्तं ) सवन, अर्थात् यज्ञ, प्रार्थना, उपासना, ज्ञानसम्पादन, ऐश्वर्य वृद्धि आदि करते हुए पुरुप की ( अवित ) रक्षा करता है। ( यः पचन्तम् अवित ) जो परमेश्वर विद्या और बल को परिपक्त करने और तपस्था से आत्मा को परिपक्त करने वाले की रक्षा करता है। ( यः ) जो ( उत्या ) अपनी रक्षाकारिणी शक्ति से ( शंसन्तं ) स्तुति करने और अन्यों को ज्ञानोपदेश करने वाले की और ( यः शशमानं ) जो उंचे गित करने वाले, अधर्म को लांघकर धर्म मार्ग में जाने वाले धर्मात्मा पुरुष की रक्षा करता है ( यस्य वर्धनम् ब्रह्म ) जिस को ब्रह्म, वेइ, और ब्राह्म बल बढ़ाता, या जिसके गुणों का महान् स्वरूप अकट करता है, ( यस्य सोमः वर्धनम् ) और जिसकी महिमा को सोम, ओपिधवर्ग, वीर्य और क्षात्र बल बढ़ा रहा है ( यस्य इदं राधः ) जिसकी

यह समस्त आराधना और ऐश्वर्य है हे (जनासः) पुरुषो ! (सः) वहीं परमेश्वर (इन्द्रः) 'इन्द्रं' है। (२) जो राजा (सुन्वन्तं) अपने अभिषेक करने वाले प्रजागण की रक्षा करता, रिपु गण को प्रताप से तपाने वाले की रक्षा या धन से तृष्ति करता, स्तृति या ज्ञानोपदेश करने और अधर्म मार्ग को लांघने वाले को पालता है। बाह्य बल और सोम क्षात्र बल, अथवा ब्रह्म-धन और अन्न और सोम ऐश्वर्य जिसका बढ़ाते, जिसका यह राष्ट्र ऐश्वर्य है वह राजा 'इन्द्रं' है।

यः सुन्वते पर्चते दुध्र त्रा चिद्वाजं दर्दिष्टि स किलासि सत्यः। वयं ते इन्द्र विश्वह प्रियासेः सुवीरसो विदश्रमा वेदेम॥१४॥६

भा०—(यः) जो परमेश्वर (दुधः) दुर्धर्ष और अजेय होकर भी (सुन्वते) सवन, यज्ञ, प्रार्थना उपासना करने वाले के लिये और (पचते) वल, ज्ञान, और वीर्य को बहाचर्य और तपस्या से परिपक्त करने वाले पुरुष को (वाजं आदद्रषिं) सब प्रकार का ज्ञान, धन अन्न और बल प्रदान करता और संप्रामों को छिन्न भिन्न करता है। (सः) वह तु (किल) निश्चय से (सत्यः असि) सत्य स्वरूष, बलवान्, सत् पुरुषों और सत् कारण में विद्यमान है, तेरी सत्ता में वस्तुतः कोई संदेह नहीं। हे (इन्द्र) परमेश्वर! (विश्वह) नित्य प्रति दिन, (वयं) हम लोगः (ते प्रियासः) तेरे प्रिय और (सुवीरासः) उत्तम वीर्यवान् एवं वीर, पुत्र सत्यादि युक्त होकर (विद्यम् आवदेम) तेरे विपयक ज्ञान का उपदेश करें। (२) जो राजा अभिषेक और शत्रु पीड़न करने के लिये शख्यादि बल और अधिकार देता है। वही निश्चय सत्य न्यायकारी और बलवान् है। हम उसके प्रेम पात्र, वीर होकर संग्राम और ज्ञान लाभ की चर्चां करें। विशेष देखों (अथववेद भाष्य का० २०। सू०३४।१–१८) इति नवमो वर्गः॥

#### [ १३ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ अन्दः—१, २, ३, १०, ११, १२ भुरिक् त्रिष्टुष् । ७, = निचृत्त्रिष्टुष् । ६, १३ त्रिष्टुष् । ४ निचृष्जगती । ४, ६ विराट् जगती ॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम् ॥

ऋतुर्जनित्री तस्यां अपस्परि मृद्ध्जात आविश्वदासु वर्धते । तदांहुना अभवत्पिष्युषी पर्योऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यम्॥१॥

भा०-जिस प्रकार (ऋतुः जिनत्री) ऋतुमती स्त्री पुत्र उत्पन्न करने हारी होती है, और ( तस्याः परि जातः ) उससे उत्पन्न हुआ पुत्र (यासु वर्धते) जिन जलों के भीतर लिपटा हुआ बढ़ता है वह उन (अपः आ अविशत् ) जलों के भीतर प्रविष्ट होकर रहता है। ( आहनाः ) वह प्रेममयी माता ही ( तत् अंशोः ) उस अपने से उत्पन्न पुत्र को ( पयः पिप्युपी ) दूध पिलाने वाली (अभवत् ) होती है । वही प्रेम वश उसको दूध पिलाया करती है। (अंशोः) किरण के समान सुन्दर उस बालक के लिये (प्रथमं) सब से प्रथम (तत्) वह (पीयूषं) दुग्ध ही पान योग्य होने से 'पीयूष' है और वह ( उक्थ्यम् ) अति उत्तम, प्रशंसा योग्य होता है। और जिस प्रकार (ऋतुः जनित्री) सब ओषधियों को उत्पन्न करने वाला मौसम ही उन ओषधियों की माता है। जिनमें वह वृद्धि पाता है उन जलों में भी वह ओषधि ( तस्याः जातः ) उस ऋतु . से उत्पन्न होकर उन जलों में प्रविष्ट होता है वही 'ऋतु' ही उसमें ज्या-पक रहकर अपने (पयः) रसका पान कराती है वह ऋतु का जल ही उस सोम आदि ओषिघ के लिये उत्तम जल है। ठीक इसी प्रकार (ऋतुः) ज्ञानवान् पुरुषों की बनी सभा ही (अंशोः जनित्री ) राष्ट्र के भोक्ता या तेजस्वी उदीयमान राजा को उत्पन्न करने वाली है । ( तस्याः परि जातः ) उससे प्रकट होकर वह उन ( अपः आ अविशत् ) आप्त पुरुषों और

प्रजाओं में प्रवेश करें (यासु वर्धते) जिनमें वह बढ़ता है। (आहना) प्रेम से प्राप्त होकर वह उत्पादक माता रूप राष्ट्र प्रजा (पयः पिप्युपी) पुष्टि कारक पदार्थों को पान करा करा उसकी वृद्धि करती है। (अंशोः) सूर्य के समान तेजस्वी और व्यापक राजा के लिये वह ही प्रजा का दिया (पीयूपं) नये पीधे के लिये जल के समान पुष्टि कारक अंश या भाग (प्रथमं) सब से उत्तम (तत् उक्थ्यम्) अति प्रशंसनीय है। सुश्रीमा येन्ति परि विश्वतीः पर्यो विश्वत्सन्याय प्र भेरन्त भोजनम्। सुमाने अध्या प्रवतामनुष्यदे यस्तार्क्षणोः प्रयमं सास्युक्थ्यः॥ २॥

ं भा०—( सधी ) एक स्थान पर ( पयः विश्वतीः ) जलों को धारण करती हुईं ( ईम् परियन्ति ) जल धाराएं सब तरफ़ बहती हैं और वे ही (विश्वप्सन्याय) समस्त विश्व को पालन करने के लिये ( भोजनम् प्रभ-रन्त ) खाने योग्य पदार्थ को खूब अधिक मात्रा में प्राप्त कराती हैं। ( प्रवतास् ) वेग से जाने वाली उन सब का ( अनुस्पदे ) अनुकूलता से बहने के लिये (समानः) एक जैसा (अध्वा) मार्ग है। (यः) जो तु (ताः ) उन जल धाराओं को (प्रथमं ) सबसे प्रथम (अकृणोः ) मेघ, सूर्य या विद्युत् के समान बनाता है (सः) वह तू (उन्ध्यः) उत्तम स्तुति योग्य (असि) है। (२) इसी प्रकार (पयः परि विश्रतीः ) दूध को स्तनों में धारण करती हुई (स्रश्रीः) सहवासिनी होकर (ईम्) सर्व प्रकार से इस पति को प्राप्त हो। सब प्रजा को पालने के लिये भोजन उपस्थित करें (अनुस्यदे ) अनुकूछ होकर चलने में सब (प्र-वता ) उत्तम आचार से रहने वालों का यही एक जैसा मार्ग है। जो (ता) उन नाना व्यवस्थाओं को, बालकों की जननियों या माताओं या देवियों को (प्रथमं) सबसे प्रथम या मुख्य रूप से उत्पन्न करता है, वहीं अशंसनीय है।

अन्वेको वदति यददाति तद्भूपा मिनन्तर्दपा एकं ईयते। विश्वा एकंस्य विनुदंस्तितिचते यस्तार्क्षणोः प्रथमं सास्यु-कथ्यः॥३॥

भा०—(यत्) जो एक परमेश्वर (ददाति) समस्त पदार्थ प्रदान करता है वही (एकः) एक (अनुवदति) समस्तपदार्थों के उत्तम अनुकृळ वेदनीय सुखकारी उपयोग का उपदेश करता है। (तत्) वह (रूपं) नाना रूपों को मूर्तिमान् और रुचि कर पदार्थों को (मिनन्) विनष्ट करता है और (तद् अपाः) उन र नाना कर्मों को करने वाला भी वह (एकः) एक अकेला ही (ईयते) जाना जाता है। (एकस्य) उस एक अद्वितीय परमेश्वर की ही (विश्वा) ये समस्त (विनुदः) विविध प्रेरणाएं हैं, वही एक (तितिक्षते) सब संसार-सञ्चालन आदि की पीड़ाओं को सह रहा है। (यः ता अकृणोः जो परमेश्वर उन सब कियाओं को (प्रथमं) पहले ही से कर रहा है और करता है, (सः उक्थ्यः असि) वही सबसे अधिक स्तुति योग्य हैं।

प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजनत आसते रियमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते । असिन्वन्दंष्ट्रैः पितुरित्ति भोजनं यस्ताकृणाः प्रथमं सास्यु-कथ्यः ॥ ४॥

भा०—( प्रजाभ्यः ) अपनी प्रजाओं के हित के लिये प्रजापित या गृहपित जन जिस प्रकार (पुष्टि विभजन्तः) पोषणकारी पशु, अन्न, भूमि आदि समृद्धि को विभाग करते हुए ( आसते ) राजा का आश्रय लेकर वैठते हैं उसी प्रकार लोग जिस परमेश्वर को ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के हित के जिये ( पुष्टि ) समस्त समृद्धिमय जानकर ( विभजन्तः ) विविध प्रकार से भजन करते, उसकी भिक्त करते हैं और जिस प्रकार ( आयते ) आगामी काल, भविष्य के लिये लोग ( रियम् ) ऐश्वर्य को ( असिन्वन् ) गांठते हैं और जिस प्रकार लोग भविष्य के लिये ( पृष्ट असिन्वन् )

अपनी पीठ, या आधार को पक्का, मजबूत बनाते हैं (इव) उसी प्रकार जिस परमेश्वर को (रियम्) सर्वस्व धन, बल रूप (पृष्ठं) देह में पीठ के समान संसार भर को थामने वाला और (प्रभवन्तं) सब का प्रभु होने वाले को (असिन्वन्) बांधते, हृदय में गांठते, उसके साथ प्रेम बना कर उसको अपने से जोड़ते हैं। और मनुष्य जिस प्रकार (दंष्ट्रें भोजनं अति) अपनी दांढों से भोजन चवाकर खाता है उसी प्रकार (यः) जो परमेश्वर (पितुः) सब संसार का पालक होकर भी दाढ़ों से भोजन के समान ही समस्तजगत को (अति) प्रलय काल में प्राप्त कर जाता है और (यः) जो (ता अकुणोः) तू हे परमेश्वर ! उन नाना कमों को सब से पहले से ही करता आ रहा है (सः) वह तू (उक्थ्यः) वेदों हारा प्रशंसा के योग्य (असि) है।

अधीरुणोः पृथिवीं सन्दर्शे दिवे यो धौतीनामहिंहुन्नारिणकपृथः तं त्वा स्तोमोभिष्टद्भिनं वाजिनं देवं देवा श्रजनन्त्सास्यु-कथ्यः ॥ ४ ॥ १० ॥

भा०—हे (अहिहन् ) मेघ के नाशक सूर्य या विद्युत् के समान अज्ञान आवरण के नाशक या प्रकृति के अविकृत तमस को दूर करनेवाले ! परमेश्वर ! तू (दिवे संदशे) सूर्य के प्रकाश के द्वारा अच्छी प्रकार से देखने के लिये (पृथिवीम्) पृथिवी को (अकृणोः) बनाता है। और (यः) जो तू (धौतीनाम्) दौड़ती हुई, वेग से जाती हुई, भूमियों, निद्धों और लोक प्रजाओं के (पथः) मार्गों को (आरिणक्) स्वच्छ, प्रकट और वेरोक कर देता है। (उद्भिः वाजिनं) जलों से सींचकर जिस प्रकार अब से युक्त क्षेत्र गत ओपधिवर्ग को उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं उसी प्रकार (देवाः) विद्वान पुरुष (स्तोमेमिः) उत्तम स्तुति यों से (देवं) सर्वप्रकाशक, सर्वदानी (वाजिनम्) बलवान् (त्वा)

तुझ को (अजनन्) प्रकट करते हैं (सः उक्थ्यः असि) वह तू सब से प्रशस्त वचन वेद वाक्यों से स्तुति के योग्य है। इति दशमो वर्गः ॥ यो भोजनं च दयसे च वर्धनमार्द्रादा शुष्कं मधुमदुदोहिथ। सः शेव्धिं नि द्धिषे विवस्वति विश्वस्यैक ईशिषे सास्यु-कथ्यः ॥ ६॥

भा०—(यः) जो (विवस्ति) सूर्य के उपर निर्भर कर परमेश्वर (भोजनं) भोजन (च) और (वर्धनं) श्रेष्ठ वृद्धिकर धन का (दयसे) प्रदान करता है और जो परमेश्वर (आर्द्रान्) गीले वृक्ष से (ग्रुष्कं) सूखे फल या काष्ठ के समान (आर्द्रान्) गीले जल-मय मेघ से (मधुमन्) अन्न से युक्त (ग्रुष्कं) बलकारी, परिपक्क, सूखा, पका, खेत (दुदोहिथ) प्राप्त कराता है वही परमेश्वर (विवस्ति) सूर्य में ही (शेविध) अपार खजाना (निद्धिषे) ग्रुप्त रूप से स्थापित करता है और जो (विश्वस्य) समस्त संसार का (एकः) अकेला ही (इशिषे) ईश्वर, स्वामी, उस पर शासन करता है। (सः उक्थ्यः असि) वह तृ प्रशंसनीय वचनों के योग्य है।

यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणाधि दाने व्यर्वनारधारयः। यश्चासमा अर्जनो दिद्यती दिव उरुद्धवी श्वभितः सास्युक्थ्यः॥॥॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (धर्मणा) अपने धारण सामर्थ्य या ईश्वरीय नियम से जगत् को पालन करने के हेतु (पुष्पिणीः च) फूलों वाली (प्रस्तः च) उत्तम फल उत्पन्न करने वाली और (अवनीः) सब प्राणियों को रोगादि से बचानेवाली, नाना ओषधि लताओं को, भूमियों और नारियों को (दाने) रोगों को काटने और खेत बनाने और धर्मपूर्वक सन्तानोत्पत्ति के लिये अन्यों को दान देने के निमित्त (अधारयः) धारण करता है। और (यः) जो (दिवः) सूर्य, अन्तरिक्ष

और पृथिवी में (असमाः दिद्युतः) एक से एक भिन्न, नाना विचित्र चमकानेवाले और पृथिवी आदि पदार्थ (अजनः) उत्पन्न करता है, और जो (उक्तः) स्वयं महान् होकर (ऊर्वान्) नाना विनश्वर पदार्थों को भी रचता है (सः उक्थाः असि) वह त् स्तुति करने योग्य है। यो नार्मरं सहवेसुं निहन्तवे पृचार्यं च दासवेशाय चार्चहः। ऊर्जयन्त्या अपरि विष्टमास्यमुतैवाद्य पुरुकुत्सास्युक्थ्यः॥ ॥॥

भा०-( यः ) जो परमेश्वर ( पुरुकुत् ) बहुत पदार्थी और लोकों को बनानेहारा है। जो (सहवसुं) वसने वाले प्रणियों और लोकों के साथ, विद्यमान या वसाने, जीवन देने वाले पदार्थों के साथ २ विद्यमान (नार्मरं) मनुष्यों को मारने वाले घातक कारण को (निहन्तवे) वि-नाश करने, और (पृक्षाय) अन्नादि के प्राप्त करने और ( दासवेशाय च) माण नाशक पदार्थों के नाश करने के लिये या ( दासवेशाय ) दास, सेवक मृत्यादि पर अनुप्रह करने के लिये ( ऊर्जयन्त्याः ) अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि के (आस्यम् ) मुख को ( उत एव अद्य ) सदा ( अप-रिविष्टम् ) किसी पदार्थं से आच्छादित नहीं (अवहः ) रखता, सदा खुला रखता है (सः उक्थ्यः असि) वह ही त् स्तुति के योग्य है। (२) राजा जो (नार्मरं सहवसुं) मनुष्यों के घातक धनाट्य पुरुष को नाश करने के लिये और अन्न और दस्युनाशक, मृत्युपोपक धन की बृद्धि के लिये ( ऊर्जयन्त्याः अपरिविष्टम् आस्यम् ) पराक्रम शील सेना के मुख को सदा अनावृत या खुला रखता है। अथवा (निहन्तवे) शत्रु नाश के लिये (नार्मरं सहवसुं च अवहः ) कोश के समान शांतु बल के नाशक सैन्य को भी धारण करता वह वीर राजा सदा प्रशंसनीय है।

शृतं वा यस्य दशं साकमान् एकस्य श्रृष्टी यद्धं चोदमाविथ । श्रुरज्जो दस्युन्त्समनब्द्भीतये सुप्राव्यो श्रभवः सास्युक्थ्यः ॥६॥

भा०-(यस्य) जिस परमेश्वर के (दश शतं) दस गुणा सौ, १००० अर्थात् सहस्रों ( साकम् ) साथ हैं, जिसकी सहस्रों योगादि द्वारा उपासना करते हैं ( यत् ह ) और जिस ( एकस्य श्रृष्टौ ) एक अद्वि-तीय परमेश्वर के गुण श्रवण और आनन्द लाभ करने के लिये ( चोदम् ) गुरु द्वारा उपदेश करने योग्य प्रभु प्रेरित वाक्य, वेद को (आविथ) ज्ञान करते और धारण करते हो, और जो (अरजों) बिना रस्सी के ही (दस्यून् ) दुष्ट पुरुषों को (सम् अनप् ) अच्छी प्रकार बांध लेता है। और जो (दभीतये) विनाश से बचने के लिये (सु प्र-अब्यः) उत्तम रीति से रक्षा करने में कुशल (अभवः ) रहा करता है। (सः उक्थ्यः असि ) वह तू हे परमेश्वर ! सबसे प्रशंसा करने योग्य है। ( २ ) जिस राजा के साथ सहस्रों वीर हों, जो तू ( एकस्य श्रुष्टौ ) प्रजा के एक र च्यक्ति के सुख के लिये भी (चोदम् आविथ) आज्ञा या कानून की रक्षा करता है। रस्सी आदि बन्धन के स्थान कैद आदि के विना ही केवल तेज से दुष्टों को दमन करता है वही विनाशकारी शत्रु के आक्रमण को रोकने और उससे बचने के लिये उत्तम रक्षक है वहीं प्रशंसनीय है। विश्वेदनु रोधना अस्य पाँस्यं दुदुरस्मै दिधरे इत्नवे धनम्। षळस्तभ्ना विष्टिरः पर्श्च सुन्दशः परि परो अभवः सास्यु-कथ्यः ॥ १० ॥ ११ ॥

भा०—( अस्य ) इस परमेश्वर के ( पौस्यम् अनु ) महान् पुरुषत्व के अधीन ही (विश्वा इत् रोधना) सब प्रकार की रुकावटें या नियम इय-वस्थाएं हैं। वे (अस्मै) उसके (पौस्यं अनु ददुः) पुरुषत्व का हमें प्रदान करती। हमें बतलाती हैं। सब मनुष्य (कृत्तवे) सब कमों को करने वाले विश्वस्वष्टा की आराधना के निमित्त ही ( धनम् दिधरे ) उत्तम ऐश्वर्य को धारण करते हैं। वह परप्रेश्वर ही ( पट् ) छहों ( विष्टिरः ) ऋतुओं को सूर्य के समान छहों विस्तृत दिशाओं को अथवा, हो, पृथिवी, दिन रात्रि, और आपः, ओषधि इन छहों को और (पञ्च) पांच (संदशः) देखने वाली इन्द्रियों को देहवान् आत्मा के समान पांचों प्रकार
के सम्यग् दृष्टि वाले तत्वज्ञ विद्वान् पुरुपों को (तथा) अच्छी प्रकार
दिखाने वाले पांचों प्रकार के प्रकाशक अग्नियों को (अस्तम्नाः) धारण
करता है और जो तू (परः) सबका पालक, पूरक और सबसे उन्हृष्ट
है (सः उक्थ्यः असि) वह तू सबसे श्रेष्ट प्रशंसनीय है। (२) राजा
की सब राज्य व्यवस्थाएं या (रोधनाः) शत्रु को थाम करने वाली
सेनाएं उसको अधीन रहकर उसके बल प्रदान करती हैं उसी कर्ता
के लिये प्रजाएं सब धन राष्ट्र रखती हैं। वह छहों दिशाओं को या अपने
से अतिरिक्त प्रकृतियों को, ६ हों अमात्य, सुदृढ़, कोश दुर्ग और बल इन
पांचों तत्वदर्शी साधन, ४ वेद और पांचवां आत्मानुभव इनको निपाद
सिहत पांचों वणों को धारण करता है या अपने वशकरता है। वह सर्वोन्हृष्ट पालक होता है। वही प्रशंसा के योग्य है।

सुप्रवाचनं तर्व वीर वृधिं₂यदेकेन कर्तुना विन्दसे वस्त्रे । जात्-ष्ठिरभ्य प्र वयः सर्हस्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यः ११

भा०—हे (बीर) विविध लोकों, पदार्थों को विविध रूपों से चलाने हारे ! परमेश्वर ! (तब) तेरा (बीर्य) बल पराक्रम (सु-प्रवाचनम्) उत्तम रीति से आदर पूर्वक गुरु जनों से उपदेश किया जाने योग्य है। (यः) जो तू (एकेन) एक ही समान महान् (कतुना) कर्म और ज्ञान के बल से (वसु) समस्त वसे जगत् को (प्रविन्दसे) अच्छी प्रकार धारण कर रहा है। यह सब (जातु-स्थिरस्य) प्रत्येक उत्पन्न एवं नश्वर पदार्थ में कारण रूप से स्थिर रहने वाले और (सहस्वतः) बलवान् तेरा ही (वयः) ज्ञान और बल (प्र) सर्वोत्कृष्ट है। (सः) वह तू (या) जिन (विश्वा) इन सब कार्यों को (चकर्ष) करता है चही तू (उक्थ्यः) प्रशंसनीय है। जो राजा एक ही कर्म से या प्रज्ञा

के बल से बहुत सा 'वसु' राष्ट्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है वह स्थिर और बलवान उत्तम है। वहीं सब कार्यों को करता और प्रशंसा योग्य होता है।

अर्रमयः सर्रपष्ट्रतराय कं तुर्वीतीये च वृष्याय च खुतिस्। चीचा सन्तुसुद्दीनयः परावृज्ञं प्रान्धं श्लोगं श्रुवयुन्त्सास्युक्थ्यः १२

भा०-हे परमेश्वर ! तू ( सरपसः ) पापों से युक्त पुरुषों को या कर्म फल को छोड़ देने वाले कर्मबन्धन से रहित पुरुषों को इस संसार के कष्टमय महासागर से (कं) सुख पूर्वक (तराय) तर जाने के लिये ( तुर्वीतये च ) बाधक कारण, कर्म बन्धनों को नाश करने और शीघ्र ही परम पद प्राप्त कराने के लिये और ( वय्याय च ) तन्तु के समान शिष्य परम्परा और पुत्र परम्परा बनाये रखने के लिये भी ( सु-तिम् ) ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को ( अरमयः ) रमणीय कर देता है। ( नीचा सन्तम् ) नीच पथ में रहते हुए को भी ( उत् अनयः ) तू ऊपर उठाता है। (परावृजं) दूर त्याग किये, जिसको बन्धु बान्धव जन छोड़कर चले गये ऐसे अनाथ को भी ( उत् अनयः ) ऊपर उठाता है। ( अन्धम् ) अन्धे, ज्ञान हीन और ( श्रोणम् ) बहरे, उपदेश विहीन पुरुष को भी ( श्रयविस ) वेद ज्ञान के उपदेश से युक्त करता है। ( सः असि उक्थाः ) वह तू प्रशंसनीय है। (२) राजा पापियों के लिये भी उनको पाप से पार होने, पाप के नाश करने और यज्ञ या उत्तम सन्तति लाभ करने के लिये सन्मार्ग प्रदान करे । नीचे गिरे और अनाथों को द्या पूर्ण हाथ से उठावे, अन्धों, बहरों को भी ज्ञान और श्रवण शक्ति देने का उद्योग करे। वह उत्तम है।

श्चरमभ्यं तर्वसो दानाय राष्ट्रः समर्थयस्य बृहु ते वस्वयम् । इन्द्र यद्मित्रं श्रेवस्या अनु चून्बृहर्द्वदेम विद्धे सुवीराः ॥१३॥१२ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! राजन् ! (ते ) तेरा (बहु) बहुतसा (वसव्यं) वसे प्राणिजनों और लोकों के हित के लिये (राधः) धन है। (यत् चित्रं) जो बहुत ही अद्भुत है, हे (वसो) सबको बसाने हारे ! (तत्) वह (अस्मभ्यं) हमें (दानाय) दान देने के निमित्त (समर्थयस्व) दो। और हम (अवस्याः सुवीराः) यश कीर्ति और ज्ञान में कुशल, (सुवीराः) उत्तम वीर्यवान् होकर (अनुबून्) सब दिनों (विद्ये) यज्ञों, ज्ञान योग्य शास्त्रों और युद्ध में राजा का (बहुत् वदेम) बहुत गुण कहें। इति द्वादशो वर्गः॥

## [ 88]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, १०, १२ त्रिष्टुप् । २, ६, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । ७ विराट् त्रिष्टुप् । निचृत्पङ्किः । ११ भुरिक् पङ्किः ॥ द्वादशर्चं सृक्षम् ॥

अर्ध्वर्य<u>को भरतेन्द्राय सोम</u>मामेत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः । कामी हि कीरः सर्दमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष वृष्टि ॥१॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) अध्वर अर्थात् हिंसा रहित, परस्पर प्रेम, सत्संग, प्रजापालन के कार्यों की इच्छा करने वाले विद्वान् पुरुषां! (अमने-भिः सोमम्) पात्रों से जिस प्रकार ओपधिरस निर्वलों को दिया जाता और उससे उनको पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार (अमन्नेः) साथ रहकर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर ऐश्वर्य का भोग करनेवाले सहयोगियों द्वारा (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् पुरुष या राष्ट्र के लिये (सोमम्) ऐश्वर्य को ही (भरत) प्राप्त कराओ। और (मद्यम्) हर्ष और तृप्ति को देनेवाले (अन्धः) अन्न को (सिञ्चत्) नहरों और वृष्टियों से खूब सेंचो अन्न की खूब खेती करो। (वीरः) वीर पुरुष (सदम्) सदा ही (अस्य) इस ऐश्वर्य उत्तम अन्न, भक्ष्य, पेय सामग्री की (कामी)

कामना करता रहता है। (वृष्णः पीतिम्) वर्षणशील मेघ या सूर्यं जिस प्रकार (अस्य पीतिम्) इस जल का पान करना चाहता है उसी प्रकार (वृष्णोः) राष्ट्र का प्रबन्ध करने और उसको बढ़ाने वाले राजा के उप-भोग के लिये (अस्य) इस ऐश्वर्य और अब को (पीतिम्) पान, उपभोग (जुहोत) प्रदान करो। (तत् इत्) वह ही (एषः) यह (विष्टि) चाहता है।

अध्वर्धवो यो अपो विविवांसे वृत्रं ज्वानाशन्येव वृत्तस्। तस्मा एतं भरत तद्वशायँ एष इन्द्रो अर्हति प्रोतिमस्य ॥ २॥

भा०—हे (अध्वर्ववः) पूर्वोक्त विद्वान् पुरुषो ! (अशन्या इव वृक्षम् ) विद्युत् जिस प्रकार वृक्ष को भस्म कर देता है उसी प्रकार (यः) जो ऐश्वर्यवान् उस (अपः) ज्ञान और प्रजा के सब कामों को (विव्वासं) घेरनेवाले विघ्नकारी (वृत्रं) बढ़ते हुए शत्रु को (ज्ञ्ञान) बाश करता है (तद् वशाय) उन २ नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को चाहने बाले (तस्मे) इसके लिये (एतं) इस ऐश्वर्य को (भरत) लाओ पूर्ण करो। (एषः इन्द्रः) यह शत्रुहन्ता वीर पुरुष ही (अस्य पीतिम् अर्हति) इस राष्ट्र के उपभोग करने के योग्य है।

अध्वर्धवो यो हमीकं जुधान यो गा उदाजदप हि वुलं वः। तस्मा एतमन्तरिचे न वातिमन्द्रं सोमैरोर्णित जूर्न वस्त्रैः॥३॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) हिंसा रहित प्रजापालन के कार्यों की चाहने वाले विद्वान पुरुषो ! (यः) जो शत्रुहन्ता वीर पुरुष (हमीकं) प्रजा को त्रास देने वाले को (जवान) नाश करता है, (यः) जो (गाः) गौओं को गोपाल के समान (गाः) भूमियों और प्रजाओं को (उत्आजत्) उत्तम मार्ग से चलावे, (वलं) नगर, पुर आदि को घेरलेने वाले शत्रु को (अप वः) मेघ को वायु के समान छिन्न भिन्न कर दूर करे। (तस्में) उस पुरुष के लिये अन्तरिक्ष में वायु के समान (एतम्) यह

समस्त ऐश्वर्य प्रदान करो (जूः न वस्त्रैः ) उत्तम वस्त्रों से जिस प्रकार वृद्ध या विद्योपदेष्टा गुरु को आदर पूर्वक सुत्रोभित करते हैं उसी प्रकार (इन्द्रं ) उस शत्रुवातक, ऐश्वर्यवान् पुरुष को (आ ऊर्णुत) अच्छी प्रकार उत्तम वस्त्रादि से आच्छादित अलंकृत करो।

अध्वर्यक्रो य उरेणं ज्ञान नवं चुख्वांसं नवति च बाहून्। यो अधुदमवं नीचा ववाधे तमिन्द्रं सोमस्य भृथे हिनोत ॥४॥

भा० — हे (अध्वर्यवः) प्रजा का हिंसा कार्य न हो ऐसा प्रबन्ध करनेवाले विद्वान् शासक पुरुषों! (यः) जो वीर पुरुष (उरणम्) दूसरे के माल को या सत्य को छुपाने, या मेध के समान प्रतिस्पर्द्धा से मुकावले पर डटने और राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले प्रतिद्वन्द्वी और (च्छ्वांसं) प्रतिद्वात करने वाले या बदलालेने वाले शान्त को भी नाश करने में समर्थ है, और जो (नव नवितं च) अकेला सौ के बीच में अपने आप एक रहकर भी शेष ९९ (बाहुन्) शास्त्रधारी हाथों को रण में (जवान) पछाड़ सके। (यः) जो (अर्जुदम्) मेघ को वायु या विद्युत् के समान (अर्जुदम्) जल के समान शान्त, सब के पान करने या उपन्मोग करने योग्य प्रजा के नाश करने वाले या (अर्जुदं) अरबों शत्रुगण को (नीचा) नीचे दबाकर (अव बवाधे) पीड़ित कर सके (तम्) इस (इन्द्रं) सेनापित को (सोमस्य मृथे) ऐश्वर्य के धारण और राष्ट्र के पालन करने के लिये (हिनोत) आगे बढ़ाओ। उसको राज्य का सर्वोत्तम पद प्रदान करो।

अध्वर्षको यः स्वश्लं ज्ञ्ञान यः शुष्णंमशुषं यो व्यंसम्। यः पिष्ठं नर्मुचिं यो रुधिकां तस्मा इन्द्रायान्धंसो जुहोत ॥४॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) प्रजा में परस्पर के नाश को न चाहने वाले ब्यवस्थापक लोगो ! (यः) जो (अश्नं) प्रजा को खाजानेवाले दुष्ट पुरुप को (ज्ञ्ञान) नाश या दण्डित करता है (यः श्रुष्णम्) जो प्रजा के रक्त शोषण करने वाले और (अशुषं) स्वयं किसी से शोषण या निर्वल न किया जा सकने योग्य अदम्य शत्रु को भी मार सके, (यः वि-अंसं) जो विविध अंसों, प्रजा पीड़क उपायों वाले दुष्ट को दिण्डित करता है। (यः) जो (पिप्रम्) अपना ही पेट अरने वाले, (नमुचि) अधर्म को न स्यागने योग्य, अथवा जिसे दण्ड दिये विना कभी न छोड़ा जा सके उस अवस्य दण्ड योग्य को दिण्डित करे। (यः) जो (रुधिकाम्) रुधि अर्थात् प्रजाओं को पाप करने से रोकने वाली नियम, मर्यादाओं, तथा, जल के सेतु बन्ध, बाड़, खाई परकोट, आदि को भी लांच जाने वाले का नाश वरे (तस्में इन्द्राय) उस शत्रुनाशक वीरपुरुप के लिये (अन्धसः) समस्त अज आदि नाना उपभोग योग्य पदार्थ (जुहोत) प्रदान करो। अध्वर्यको यः यातं शर्म्वरस्य पुरी विभेदाश्मेनेच पूर्वीः। यो वर्धिनः यातिभिन्दः सहस्रमुपावपुद्धरिता सोम्बर्मे ॥६॥१३

भा० — हे (अध्वर्धवः) युद्ध यज्ञ के सिद्ध करने में कुशल पुरुषो !
(यः) जो (शम्बरस्य) प्रजा की शान्ति और सुख को रोकने वाले
दुष्ट पुरुषों की (पूर्वी:) पहले से ही विद्यमान (शतं पुरः) सैकड़ों
नगरियों या पलने के स्थानों, या अड्डों को (अश्भना इव) पत्थर से देले
के समान अपने शस्त्र वल से (बिभेद) तोड़ डाले, और (यः)
जो पुरुष (वर्चिनः) अति तेजस्वी, शस्त्रास्त्रों से युक्त प्रतिद्वन्द्वी शहु के
(शतम्) सैकड़ों नगर तोड़े और (सहस्रम्) हजारों को (अपावपद्)
दुरे से बालों के समान काट २ कर साफ़ करदे (असमें) ऐसे बहादुर
पुरुष के लिये (सोमम्) राष्ट्र का ऐश्वर्य प्रदान करो। इति त्रयोदशो वर्गः॥
आध्वर्यको यः शतमा सुहस्त्रं भूम्या उपस्थे उचे पज्ज धन्वान्।
कुत्संस्यायोरितिथिग्वस्य वीरान्न्यवृण्यभरता सोममस्मै॥।।।

भा० — हे (अध्वर्यवः) युद्ध यज्ञ के कर्त्ता और राष्ट्र की हिंसा न चाहने वाले विद्वान् पुरुषो ! (यः) जो (भूम्याः उपस्थे) भूतल पर स्वयं (जघन्वान्) शत्रुहन्ता होकर (कुरसस्य) निन्दित आचरण करने वाले (अतिथियस्य) अतिथिवत् अपने से ऊचे पद पर स्थित पूज्य पुरुषों पर आक्रमण करने वाले (आयोः) मनुष्य के अधीन (शतम् सहस्रं) सैकड़ों, हजारों (वीरान्) वीरों को (निअवृणक्) एक दम दूर करे (असमे सोमं भरत) यह ऐश्वर्य या अभिषेक योग्य पद उसको प्रदान करो। अध्वर्यचे पन्नरः कामयांध्वे श्रुष्टी चहन्तो नश्र्या तदिन्द्रें। गर्मस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्रांय सोमं यज्यवो जुहोत॥ ॥ ॥

भा० — हे (अध्वर्धवः) यज्ञ, प्रजापालन आदि उत्तम काम करने के अभिलापी (नरः) जनो ! नायक पुरुषो ! आप लोग (यत्) जो कुछ भी स्वयं (कामयाध्वे ) प्राप्त करना चाहें, उसे (श्रृष्टी ) शीव्र (वहन्तः) धारण करते हुए (इन्द्रे नश्रथाः) उस ऐश्वर्यवान् पुरुष के अधीन होकर रहों और उसे भी प्राप्त कराओं। और (श्रुताय) जगत् प्रसिद्ध और विद्वान् (इन्द्राय) सेनापित या राजा के लिये (ग्रभस्तिपूर्त) बाहुबल से पित्रत्र हुआ (सोमं) ऐश्वर्य (भरत) लाओं। हे (यज्यवः) उसके साथ संगति और मैत्री करने या ऐश्वर्य देने वाले पुरुषो ! उसको उत्तम प्रकार का ऐश्वर्य ही (जुहोत) निःस्वार्थ भाव से प्रदान करो।

श्चार्यवेदः करीना श्विष्टिमस्मै वने निपूतं वन उन्नयध्वम् । जुषाणी हस्त्यम्भि वावशे व इन्द्राय सोमं महिरं जुहोत ॥६॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) पूर्वोक्त प्रकार के विद्वान पुरुषो ! आप लोग (अस्मै) उसके लिये (श्रुष्टिम् कर्त्तन) शीघ्र कार्य करो, (श्रु-ष्टिम् कर्त्तन) पक्त अन्न और सुखकारी समृद्धि उत्पन्न करो। (वने) वनमें (निपूर्त) अच्छी प्रकार पवित्र, स्वच्छ किये पदार्थ के समान ( वने निपूर्तम् ) सैन्य दल के आधार पर प्राप्त ऐश्वर्य (वने ) सेवन करने के निमित्त (उत् न यध्वम् ) उत्तम रीति से लाओ। वह (जु॰ पाणः ) प्रेम से सेवन करता हुआ (वः इस्त्यम् ) तुम्हारे हाथों से तैयार किये (सोमम् ) ऐश्वर्य और अभिषेक आदि कार्य को (अभिवावशे) सब प्रकार से चाहता है। इसलिये (इन्द्राय) शक्त, इन्द्र पद पर स्थित सभापति, सेनापित के लिये (मिद्रं सोमं) अति हर्ष जनक ओषि रस के समान पृष्टि प्रद एवं स्वच्छ पवित्र ऐश्वर्य (जुहोत) प्रदान करो। श्राध्वर्यवः प्रयुसोध्येथा गोः सोमेभिरीं पृण्ता भोजिमिन्द्रम्। विद्राहमस्य निर्मृतं म एतिहित्सन्तं भूयो यज्ञति हैचकेत ॥१०॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) प्रजा पालन रूप यज्ञ की इच्छा करने हारे शासक विद्वान् पुरुषों! (यथा) जिस प्रकार (पयसा) दूध से (गोः) गौं का (जधः) उथान पूर्ण रहता है उसी प्रकार (सौमेभिः) ऐश्वर्यों से (ईम्) सब प्रकार (भोजम्) पृथिवी के भोक्ता और पालक (इन्द्रम्) शत्रु और दृष्ट पुरुषों के नाशक राजा को (पृणत) खूब पूर्ण करों। (मे) मुझ (अस्य) इस राष्ट्र प्रजाजन के (निभृतम्) भरण पोषण के सामर्थ्य को (अहम्) में राष्ट्र और प्रजाजन ही (वेद) जाने और प्राप्तकरें। (यजतः) दान का पात्र, पुरुष भी (एतत्) इस (दित्सन्तं) देने वाले को (चिकेत) जाने। करादि देने वाली प्रजा स्वयं अपने सामर्थ्य को जाने कि वह कितना राजा को दे सकती है और राजा भी इस बात को ध्यान में रखे कि प्रजा कितना दे सकती है। अर्थात् प्रजा की आर्थिक दानशक्ति कितनी है। दानशक्ति अधिक होने पर यह राजा को खूब पुष्ट करे, और दिरद्र होने पर राजा भी प्रजा को पीड़ित न करे।

ब्रध्वर्थको यो दिव्यस्य वस्को यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा । तमूर्दैरं न पृण्ता यक्नेन्द्रं सोमैभिस्तद्पी वो श्रस्तु ॥ ११ ॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) प्रजा पालन को चाहने और परस्पर हिंसा को न चाहने के इच्छुक पुरुषो ! (यः) जो (दिन्यस्य) व्यवहार योग्य व्यापार से प्राप्त (वस्तः) धन का, और (यः) जो (पार्धिवस्य) पृथिवी से प्राप्त होने वाले अन्न, सुवर्ण आदि और (क्षम्यस्य) क्षमा अर्थात् भूमि से प्राप्त होने वाले क्षेत्र, सेना, पशु हस्ति आदि का भी (राजा) राजा स्वामी है। उस (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् पुरुष को (यवेन ऊर्दरं न) यव या अनाज से भड़ोले के समान (सोमेभिः) नाना ऐश्वर्यों से (पृणात) पूर्ण करो। (वः) हे नायको! नाना अध्यक्ष जनो! (वः) तुम्हारा (अपः) कर्म ही (तत् अस्तु) वह रहे।

श्रुस्मभ्यं तर्द्वसो दानाय राष्ट्रः समर्थयस्य बहु ते वसुव्यम् । इन्द्र यिचेत्रं श्रेवस्या त्रमुद्यून्बृहद्वदेम विद्धे सुवीराः॥१२॥१४ भा०—व्याख्या देखो सू० १३ । मन्त्र १३ ॥ इति चतुर्दशो वर्गः ।

# in junior [ \$A ]

मुत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ भुरिक् पङ्किः । ७ स्वराट् पङ्किः । २, ४, ४, ६, ६, १० त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् । प्रविराट् त्रिष्टुप् । पञ्च दशर्चं सक्कम् ॥

प्र घान्वस्य महुतो महानि सुत्या सुत्यस्य करणानि वोचम्। त्रिकंदुकेष्वापेवत्सुतस्यास्य मद्रे श्राहिभिन्द्रो जघान ॥१॥

भा०—(अस्य महान्) उस महान् (सत्यस्य) सत्यस्वरूप परमेश्वर, न्यायशील राजा, और सूर्य के (महानि सत्या करणानि) बढ़े र सचे र कार्यों और साधनों का (प्रवोचम् घ) अच्छी प्रकार वर्णन करता हूं। वह (त्रिकटुकेषु) परमेश्वर तीनों लोकों में अथवा सूर्य आदि और पृथिवी आदि लोकों और मनुष्य आदि प्राणियों में (सुतस्य उत्पन्न जगत् सर्व प्ररेक बल और प्राणों की (अपिबन्) रक्षा करता है। सूर्य तीनों प्रकार की किरणों से जल को पान करता है। राजा

तीनों प्रकार के राष्ट्र जन में ऐश्वर्य का या प्रत्येक उत्पन्न प्राणि की रक्षा करता और उसका उपभोग करता है। (अस्य मदे) इसके अति आनन्द-मय स्वरूप में (अहम्) प्रकृति के व्यापक सूक्ष्म रूप को (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु (जवान) विनष्ट करता अर्थात् विकृत करता उसमें व्यापता है। राजा उस ऐश्वर्य के (मदे) दमन करने के लिये (अहम्) हनन करने योग्य शत्रु या दुष्ट पुरुष का नाश करे। सूर्य जले के निमित्त मेव का आधात करता है।

श्चवंशे द्यामस्तभायद्वृहन्तमा रोदंसी श्रपृण्डन्तरित्तम् । स धारयत्पृथिवीं पुप्रथेच सोमस्य ता मद् इन्द्रश्चकार ॥ २ ॥

भा०—( अवंशे ) बांस या स्तम्भ के बिना ही जो अवलम्ब रहित आकाश में ( इहन्तम् द्याम् ) बहे भारी नक्षत्र आदि से भरे, जपर के महान् आकाश को ( अस्तभायत् ) ऐसे स्थिर कर रहा है जैसे स्तम्भ के आश्रय पर तम्बू तान दिया जाता है। इसी प्रकार बिना आश्रय के ही ( रोदसी ) सूर्य पृथिवी दोनों लोक, ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, (पृथिवीं) और पृथिवी को भी ( धारयत् ) धारण कर रहा है। और पृथिवी को (पप्रथत् च) विस्तृत बनाता है। (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर यह (ताः) सब ( सोमस्य मदे ) जगत् के सञ्जालक बल के ( मदे ) अति हर्ष, या अधिक होने के कारण ही ( चकार ) करता है।

सर्बेव प्राचो वि मिमाय मानैवेजेण खान्यंतृणखदीनाम्। वृथामृजत्प्रथिमिदीवियाथैः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार॥३॥

मा०—(मानैः सद्म-इव) माप २ कर जिस प्रकर घर बनाया जाता है उसी प्रकार (इन्द्रः ) प्रभु परमेश्वर (मानैः ) अपने निर्माण साधनों से और विज्ञान युक्त नियमों से (प्राचः ) अति वेग से चलने वाले या प्राचीन कल्प और वर्त्तमान के भी समस्त लोकों को (वि मिमाय ) विशेष इत्प से रचता है। वह (वज्रण) ज्ञान रूप वज्र से (नदीनां ) नदियों की (खानि) खुदी नहरों जल मार्गों को इक्षिनीयर के समान (अनुणत्) काटता है। और (दीर्घयायैः) दूर तक जाने वाले (पथिभिः) मार्गों से वह उन सबको (वृथा) अनायस ही (असजत्) रचता है। वह (सोमस्य) सर्व प्रेरक और उत्पादक बल के (मदे) अपने वश में रखने के कारण ही (ता) ये सब कर्म (चकार) करता है। स प्रवाळहून्परिगत्यादमीते विश्वमधागायुध भिन्दे ख़ुद्रौं। संगोभिर ख़ैरसृजुद्र थे भिः सोमस्य ता मद इन्द्रंश्चकार ॥४॥

भा०-( सः इन्द्रः) समस्त पदार्थों का संयोग और विभाग करने में समर्थ प्रकृति के परमाणु २ तक को छिन्न भिन्न करने हारा वह 'इन्द्र' परमेश्वर ( दमीतेः ) विनाश या प्रलय के ( प्रवोदृन् ) अच्छी प्रकार लाने वाले अग्नि जलादि तत्वों को (परिगत्य) व्यापकर स्वयं (अग्नी इदे) अग्नि तत्व के खूब प्रज्विलत हो जाने पर ( आयुधम् ) एक दूसरे पर आघात प्रतिघात करने वाले (विश्वम् ) समस्त संसार को (अधाक् ) युद्धाग्नि के चमक जाने पर आग्नेयास्त्रको एक महारथी के समान भस्म कर देता है। और वहीं (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् प्रभु (विश्वम्) इस जगत् को (गोभिः अधैः रथेभिः) गौओं अधों और रथादि साधनों से विश्वकर्मा शिल्पी के समान (अस्जत्) रच देता है। इसी प्रकार (विश्वम्) विश्व अर्थात् शरीर में प्रवेश करने वाले आत्मा को भी ( दभीते: प्रवोढ़न् परिगत्या ) मृत्यु लाने वाले कारणों में ज्यापक ज्वरादि से अग्नि के देह में भड़कने पर प्रभु खूब संतप्त करता है और वही (विश्वम् गोभिः अश्वः रथेभिः ) आत्मा या जीव को ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और रमण योग्य देहीं सदित (अस्जत्) उत्पन्न कर देता है। यह सब परमेश्वर कैसे करता है ? ( सोमस्य ता ) उत्पन्न होने वाले जगत् के उन २ नाना कर्मों को वह परमेश्वर ( मदे चकार ) अति आनन्द में मग्न रहता र ही करता है। अथवा (ता) उन २ कर्मों को वह प्रभु (सोमस्य) उत्पादक और

प्रेरक बल के ( मदे ) हर्ष या उत्कर्ष होने से ही करता है। ( ३ ) राजा के पक्ष में ( सः ) वह राजा ( प्रवोढ़्न् परिगत्य ) उत्तम कार्य निर्वाहकों को प्राप्त करके ( दभीतेः विश्वम् आयोधम् इद्धे अग्नौ अधाक् ) अग्नि अर्थात् प्रचण्ड युद्धाग्नि में या राजा रूप अग्न नायक के पद पर स्थित होकर स्वयं हिंसक शत्रु का सर्वस्व भस्म करदें। और ( सोमस्य ) विद्वान् सौम्य पुरुष के गृह को ( गोभिः अश्वैः रथेभिः समस्जत् ) 'गौ, अश्वों रथों से युक्तकरे। वह यह सब काम ( सोमस्य मदे ) राष्ट्र के दमन करने के बल पर करे।

स हैं महीं धुनिमेतीररम्णात्सो श्रीस्नातॄनेपारयत्स्बिस्ति । त उत्स्नाये रुथिमभि प्रतिस्थुः सोमेस्य ता मद्दन्द्रेश्चकारश्रा१५

भा०—(सः) वह परमेश्वर (धुनिम्) चलने वाले जल और (धुनिम् महीम्) चलने वाली इस बड़ी भारी पृथ्वी को भी (एतोः) वरावर चलते रहने के लिये (अरम्णात्) प्रहार करता है। उसको गति देता रहता है। और (सः) वह (ईम्) इस (महीम् धुनिम्) बड़ी भारी नदी के समान बरावर चलने वाले प्रवाह से अनादि संसार या तृष्णा रूप नदी को (एतो) पार होने के लिये (अरम्णात्) इस नदी का नाश कर देता है। उसकी सत्ता को नष्ट कर देता है और साथ ही (अस्नातृन्) उस भोग तृष्णा से पूर्ण नदी में स्नान न करने वालों, उसमें न दूवने वालों या, उसमें मज्जन न करने वालों को (स्विस्त) बड़े कल्याण और सुख के साथ (अपारयत्) पार कर देता है। (ते) वे (उत् स्नाय) उस नदी से पार निकल कर (रियम्) महान् ऐश्वर्य को (प्रतस्थुः) लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं। (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (ता) ये सब कार्य (सोमस्य) संसार के दमन में या अपने महान् उत्पादक सामर्थ्य के सर्वातिशायी होने के कारण (चकार) करता है।

सोर्दञ्चं सिन्धुंमरिणान्महित्वा वज्रेणानं उषसः सं पिपेष । अज्ञवसी जुविनीभिर्विवृश्चन्त्सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥६॥

भा०-(इन्द्रः) सूर्यं जिस प्रकार ( उद्ञं ) ऊपर की तरफ जाने-चाले ( सिन्धुम् ) जल को (महित्वा) अपने बड़े सामर्थ्य से (अरिणात् ) प्राप्त कर लेता हो, और जिस प्रकार सूर्य ( बच्च ण ) अपने प्रकाश से ( उपसः ) प्रभात वेला का (अनः) आगे बढ़ने का साधन, सवारी रूप रात्रिकाल को (सं पिपेष) अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न कर देता है। और जिस प्रकार सूर्य (अजवसः) वेगरहित होकर अपने (जवनीिमः) वेगवती तीव कियाओं से (विद्धन्) विवध रूप से छिन्न भिन्न करता है, तो वह सब ( सोमस्य मदे ) उत्पन्न हुए संसार के आनन्द के निमित्त हीं करता उसी प्रकार (सः ) वह परमेश्वर (महित्वा ) अपने महान् सामर्थ्यं से (सिन्धुम् ) बन्धन में पड़े (उद्-अञ्च अरिणात् ) उन्नत मार्ग पर चलने वाले जीव को स्वयं प्राप्त करता । उस पर अनुप्रह करता है। ( बच्चेण) अपने ज्ञान बच्च से ( उपसः अनः ) प्रभात बेला के समान कान्तिमती चेतना के शकट रूप इस देह को (संपिपेष) अच्छी यकार नष्ट कर देता है अर्थात् विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। स्वयं वह प्रमु निर्वेग, निष्क्रियं रहकर भी (जवनीभिः ) वेग वाली ज्ञान कियाओं से क़ेशों को काट डालता है। यह सब वह प्रभु (सोमस्य मदे) सोम अर्थात् उत्पन्न होने वाले एवं प्रभु के उपासना करने वाले जीव के आनन्द के निमित्त ही ( चकार ) करता है।

स विद्वाँ श्रपगोहं कुनीनामाविभवन्नद्विष्ठत्परावृक् । प्रति श्रोणः स्थाद्वयन्त्रेनगचष्ट सोमस्य ता मद् इन्द्रश्चकार ७

भा०—( इन्द्रः ) सूर्य या विद्युत जिस प्रकार (कनीनाम् ) दीहि करने वाली किरणों के (अपगोहं ) आच्छादन करने वाले अन्धकार को ( परावृक् ) दूर कर देता है और (आविर्भवन् उत् अतिद्युत् ) स्वयं तेजस्वी

रूप में उद्य को प्राप्त होता है वह स्वयं (श्रोणः = शोणः) कन्तिमान्, तेजस्वी होकर (प्रति स्थात्) प्रतिष्ठित होता (वि अनक्) विविध पदार्थों को शकट करता, (अचष्ट) सबको पदार्थ दिखाता है उसी प्रकार (सः विद्वान् ) वह परमेश्वर और विद्वान् (कनीनाम् अपगोहं ) दीप्ति वाले लोंकों या प्रकाशों के आच्छादक घोर तमको और ज्ञान के प्रकाशक सुन्दर वाणियों को ( अपगोहं ) आच्छादक मौन या अज्ञान को भी ( परावृक्) दूर करे । और स्वयं ( आविः भवन् ) प्रकट होकर ( उत् अतिष्ठत् ) उच पद पर स्थित हो। वह परमेश्वर ( श्रोणः ) सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, होकर (प्रति स्थात्) प्रत्येक स्थान में विद्यमान है। वह (वि अनक् ) विविध शक्तियों के रूप में प्रकट होता है और विविध ज्ञानों को प्रकाशित करता है। वह (वि अचष्ट) विविध कर्मों का उपदेश करता है। (सोमस्य मदे) महान् ऐश्वर्य के अति उत्कर्ष के कारण या सोम अर्थात् उत्पन्न संसार, और जीव गण के ( मदे ) आनन्द लाभ के निमित्त (इन्दः ता चकार) प्रमेश्वर यह नाना कार्य करता है। इसी प्रकार विद्वान् ( श्रोणः ) श्रवण शील बहुश्रुत होकर ( प्रतिस्थात् ) प्रतिष्ठा प्राप्त करें। (वि अनक्) विविध विज्ञानों को प्रकट करें, (वि अचष्ट) विविध उपदेश करें ( सोमस्य मदे ) सोम-शिष्य के हर्ष या आनन्द या प्रसन्तता के लिये या 'सोम' अपने आत्मा के हुए के लिये (ता) ये सब कार्य करे। (३) गृहस्थपक्ष में—(कनीनाम् अपगोहं विद्वान्) मनुष्य कन्याओं के लजाशील स्वभाव को जानकर भी उनके संकोच को (परावृक्) अपने से दूर करे। अपने गुणों को प्रकट करता हुआ सूर्य के समान उदय को प्राप्त हो। स्वयं बहुश्रुत होकर विविध गुणों को दिखावे और उत्तम वचन कहे। वीर्य और बल और ऐश्वर्य के ( मदे ) आनन्द में (इन्द्रः) संयमी पुरुष इस प्रकार के कर्म करे। इससे वह स्वयंवरा कन्याओं द्वारा वृत होकर गृहस्थ बने ।

भिनद्वलमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पर्वतस्य दंहितान्यैरत्। रिणुत्रोधांसि कृतिमारियेषां सोर्मस्य ता मद् इन्द्रश्चकार ॥॥॥

भा०- पूर्य जिस प्रकार ( अङ्गिरोभिः वलम् भिनत् ) अङ्गारों के समान दिप्तिमान किरणों से आवरणकारी मेघ या अन्धकार को छिन्न भिन्न करता है और जिस प्रकार सूर्य या वायु (पर्वतस्य) मेघ के नाना प्रकार के बढ़े हुए विस्तृत भागों को ( वि ऐरत् ) विविध दिशा में संचालित करता है जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् ( एषां ) इन मनुष्यों के ( कृत्रिमाणि रोधांसि रिणक्) बनाये कृत्रिम वंधों को और रोकों को जल के प्रवाह से तोड़ फोड़ देता है वह सब 'इन्द्र' सूर्य, वायु, विद्युत् ( सोमस्य मदे ) जीव संसार के हर्ष या तेज, वेग और जल की प्रचरता के कारण करता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( अंगिरोभिः ) विद्वान् ऋषियों द्वारा, और तेजस्वी सूर्य आदि लोकों द्वारा ( सोमस्य वलम् ) जगत् के ज्ञान को घेरने वाले अज्ञान और चक्षु आदि को घेरने वाले अन्धकार को (भिनत्) नष्ट करता है । वह ( गृणानः ) स्तुति किया जाता है और वहीं ( पर्व-तस्य ) पोरु पोरु से बने हुए देह के ( इंहितानि ) इद २ अंगों को ( वि-ऐरत् ) विविध शक्तियों से संचालित करता है। ( एषां ) इन प्राणियों के (कृत्रिमाणि) भिन्न २ निमित्तों में उत्पन्न (रोधांसि) हकावटों को (रिणक्) दूर कर देता है। वह प्रभुः (सोमस्य मदे) जीवों को आनन्द देने या सर्वेश्वर्यवान् होने से (ता चकार ) ये सब कार्य करता है (२) योगी पुरुष (अंगिरोभिः) प्राणों के बल से (वलम्) घेरने वाले देह बन्धन को और विद्वानों द्वारा अज्ञान को नष्ट करे। पर्वत के विशाल भागों या बढ़ी चोटियों में ( वि ऐस्त् ) विचरे अथवा (पर्वतस्य ) सबके पालन कर्त्ता प्रभु के ( इंहितानि ) महान् कार्यों को ( वि ऐरत् ) विविध रूपों से कहे। (कृत्रिमाणि) इन जीवों (कृत्रिम रोकों) मर्यादाओं को अपने लिये शिथिल करदे।

स्वप्तेनाभ्युष्या चुर्मुर्षि घुनि च जुघन्थ दस्युं प द्भीतिमावः। रुम्मी चिद्रत्रं विविदे हिर्एएयं सोमस्य ता मद्दु इन्द्रंश्चकार॥श।

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ( स्वप्नेन ) आलस्य के द्वारा ( चुमूरिम् ) दूसरों के ऐश्वर्य पर मुंह लगाने वाले और ( धुनिम् ) अन्यों को त्रास देने वाले ( दस्युं ) दुष्ट पुरुष को ( अभि उप्य जघन्थ ) उखाड़ कर नष्ट कर देता है। इसी प्रकार (दभीतिम् प्र आवः ) हिंसक जन्तु सिंहादि को भी नाश करता है। ये आलस्य के समय ही मारे जाते हैं। वह (रम्भी) समस्त विश्व का बनाने वाला प्रभु या उत्तम कर्म करने वाला जीव (अन्न) इस लोक में ( हिरण्यं ) हित और रमणीय वस्त को (विविदे) प्राप्त कराता और करता है। सोमस्य मदे इत्यादि पूर्ववत् ! (२) योगी पुरुष (चुमुरिं) मुख द्वारा खाने की लालसा और (धुनिम्) दसरे को त्रास देने की प्रवृत्ति को (स्वप्तेन = सु-अप्तेन ) उत्तम कर्म के आचरण से दस्यु के समान नाश करे इसी प्रकार ( दशीतिम् प्र आवः ) हिंसा वृत्ति को भी दूर करे। वह (अत्र) इस लोक में (रम्भी) किया कुशल होकर (हिरण्यं ) सुवर्णं के समान कुन्दन, केवल ग्रुद्ध आत्मा का . ज्ञान प्राप्त करे। ( सोमस्य मदे ) सर्वोत्पादक प्रभु के परमानन्द में वह ये सब कार्य कर सकता है। (३) राजा परद्रव्य भोक्ता और नाशकारी और हिंसक पुरुषों को उनके स्वप्न या आलस्य द्वारा पकड़कर विनाश करें । वह ( रम्भी ) उद्योगी होकर ही सुवर्ण धन प्राप्त करता है । जगत् के सुख के लिये अथवा आज्ञाकारी बल, ऐश्वर्य शासन के दमन बल के कारण वह यह सब करे । 'प्रावः - अवधातुरत्र हिंसार्थः । भ्वादि ॥

नूनं सा ते प्रति वरं जिट्ने दुहियदिन्द दक्षिणा मुघोनी। शिचा स्तेतरभ्यो माति धुग्मगो नो बृहद्वेदेम बिद्धे सुवीराः १०।१६

भा०-व्याख्या देखो स्०१। १२१॥ हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (ते) तेरी (सा) घह (दक्षिणा) उत्साह, उत्पन्न करने वाली (मघोनी) धनैश्वर्यवती दान किया (जिस्ते) उत्तम उपदेश करने वाले विद्वान को (नूनं) निश्चय से (वरं) श्रेष्ठ उत्तम अभिलिषत फल (दुः हीयत्) प्राप्त करावे। हे ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हममें से (भगः) ऐश्वर्यवान् होकर (स्तोतृभ्यः) विद्वान्, ज्ञानोपदेष्टा लोगों को (शिक्ष) दान कर (मा अतिधक्) उनका अति क्रमण या तिरस्कार करके उनको दुग्ध या संतप्त न कर। हम (सुवीराः) उत्तम पुत्र और सृत्यवान् होकर (विद्ये) ज्ञानादि के अवसर पर (बृहद् वदेम) बृद्धिकर वचन और स्तुति कहें और उपदेश करें। इति पोडशो वर्षः॥

### [ १६ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ जगती । विराड् जगती ४, ५, ८ ६, ८ निचृष्जगती च । २ मुरिक्।त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

प्र वेः सतां ज्येष्ठतमाय सुष्टुतिसग्नाविव समिधाने ह्विभेरे। इन्द्रमजुर्ये जर्यन्तमुक्तितं सनाद्यवानुसर्वसे हवामहे ॥१॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (सतां वः ) आप समस्त सत्पुरुषों के बीच में (ज्येष्ठातमाय) सबसे अधिक स्तुतियोग्य, विद्या, ऐश्वर्य और आयु में सबसे बड़े के लिये, यज्ञ में (सिमधाने अम्री इव ज्येष्ठतमाय सु स्तुतिम्, हिवः ) अम्रि के प्रज्वलित हो जाने पर जिस प्रकार सर्वो-पिर स्तुतियोग्य परमेश्वर के लिये उत्तम स्तुति और अम्रि में अन्नादि चरु दिया जाता है उसी प्रकार (सुस्तुतिम् हिवः प्रभरे) में उत्तम स्तुति और उत्तम अन्नादि पदार्थ प्रस्तुत करूं। हम (अजुर्य) कभी नाश न होने वाले, कभी जरावस्था को प्राप्त न होने वाले, अपिरणामी, नित्य, (जरयन्तम्) कालकम से अन्य सब स्थावर और जंगम सबको जीर्ण करते हुए, (जिश्वतम्) मेघ के समान सबके सेचक, सबको उत्पन्न

और वृद्धि करने हारं (सनात् युवानम्) सदा से बळवान् को हम (अवसे) रक्षा आदि कार्यों के लिये (हवामहे) पुकारें उसका स्मरण करें। यस्मादिन्द्राद् वृहुतः किं चनेमृते विश्वान्यस्मिन्त्सम्भृताधिन् वीर्या। जुठरे सोम तन्वी असहा महो हस्तेवज्ञं भरीत शोषीण कर्तुम्॥२॥

भा०—( यस्मात् ) जिस ( बृहतः ) बड़े भारी, महान् ( हन्द्रात् ) 'इन्द्र', परमेश्वर से ( ऋते ) भिन्न, अन्यत्र ( किंच-न ईम् ) कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं। ( अस्मिन् ) इसके आश्रय ही ( विश्वानि वीर्यां ) समस्त बल, वीर्य ( सम्भृता ) एक स्थान पर एकत्र हो गये हैं। वह परमेश्वर ( जठरे ) अपने पेट में ( सोमं ) अन्न ओषधि रस के समान ( सोमं ) समस्त जगत् और ऐश्वर्य को ( भरति ) धारण करता है। ( तिन्व ) अपने विस्तृत व्यापक रूप में भी ( महः ) बड़े भारी ( सहः ) बलको ( भरति ) धारण करता और वह ( हस्ते ) हाथ में खन्न के समान ज्ञान वन्न को ( भरति ) धारण करता और वह ( श्वीष्णि) शिर या मस्तक भागों में सर्वोपरि, (क्रतुम् ) प्रज्ञा और उत्तम विज्ञान धारण करता है।

न खोणिभ्या परिभवे त इन्द्रियं न संमुद्रैः पर्वतिरिन्द्र ते रथः। न ते वज्रमन्वश्लोति कश्चन यदाश्चिमः पर्तसि योजना पुरु॥३॥

भा०—जिस प्रकार (आशुमिः पुरु योजना पतित) तीव चलने वाले अश्रों द्वारा कोई पुरुष बहुत से योजनों चला जाता है उसी प्रकार हे परमेश्वर (आशुमिः) शीव्रगति करने वाले तत्वों, विद्युत, ताप, प्रकाश आकाश और सूर्य आदि लोकों, प्रकृति के भौतिक परमाणुओं से भी तू (पुरु योजना) बहुत से योजन अर्थात् योगों से बने पदार्थों में व्यापता वा उन्हें (पतिस) बनाने में समर्थ है। (ते इन्द्रियम्) तेरा ऐश्वर्य (क्षोणीभ्यां) आकाश और पृथिवी दोनों से भी (न परिभ्वं) नहीं नापा जा सकता। वह उन

दोनों से भी कहीं अधिक है। और (ते रथः) तेरा रथ अर्थात् रमण करने योग्य आनन्द रस भी न (पर्वतैः परिभ्वे) मेघों से भी कम नहीं, उनसे भी कहीं बढ़कर है (न समुद्रेः) वह समुद्रों से भी कम नहीं है। समुद्रों और मेघ का जल रूप रस भी उस आनन्द रस कहीं न्यून है। (ते वज्रम्) तेरे बलवीर्य को (न कश्चन अश्वोति) कोई पा नहीं सकता। विश्वे ह्यस्मै यज्ञताय धृष्णवे कतुं भरन्ति वृष्भाय सश्चेते। वृष्पे यजस्व ह्विषा विदुष्ट्रः पिबेन्द्र सोमं वृष्भेर्ण भानुना॥४॥

भा०—(अस्में) इस (यजताय) दानशील, आदर सत्कार, सत्संग, मान और पूजा के योग्य (ध्ष्णवे) सबको पराजित करने हारे, (वृषभाय) सब सुखों की वृष्टि करने वाले (सश्चते) सर्वत्र व्यापक (अस्में) उस प्रभु परमेश्वर के प्राप्त करने और जानने लिये (विश्वे हि) सब ही और सर्वत्र ही, (कतुं भरित्त) यज्ञ करते और अपनी बुद्धि को दौड़ाते और यज्ञ करते हैं। हे प्रभो! तू (वृषा) सब सुखों का वर्षण, और समस्त संसार का प्रवन्ध करने वाला, दुष्टों का दमन करने हारा (विदुस्तरः) सबसे बड़ा विद्वान्, (वि-दुस्तरः) विशेष रूप से अलंघनीय, है। तू ही (हविषा) अन्नादि पदार्थों से (यजस्व) हमें समस्त सुख प्रदान कर और (वृषभेणभानुना) वर्षा करने वाले, प्रकाशमान सूर्य और विद्युत् द्वारा हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! प्रभो! (सोमं पिब) इस जगत् का पालन करते हो।

वृष्णाः कोशः पवते मध्वं ऊर्मिर्वृष्मान्नाय वृष्माय पातेवे । वृष्णाध्वर्यू वृषमासो अद्रयो वृष्णं सोमं वृष्मायं सुष्वति४।१७

भा० — जिस प्रकार ( वृष्णः ) जल सेचन करनेवाले सूर्य से उत्पन्न ( मध्वः ऊर्भिः ) जल के तरंग के समान ऊपर को उठने वाला (कोशः) गर्जता हुआ मेघ ( वृषभाकाय ) सुखों के देने वाले अन्न की उत्पत्ति और वृद्धि के लिये और (वृषभाय) वर्षने वाले विद्युत् या श्रेष्ट पुरुष के (पातवे)

पालन करने के लिये ( पवते ) आता है, जल प्रदान करता है उसी प्रकार ( कोशः ) उपदेश करनेवाला शब्दमय और वेदमय ज्ञानकोश बहा, परमेश्वर ( वृष्णः ) सुखों और आनन्दों के वर्षक ( मध्यः ) मधुर ज्ञान की ( ऊर्भिः ) दीप्ति (वृषमान्नाय) सुखों के वर्षक प्रमु के आनन्द को अन्न के समान उपभोग करने वाले (वृषमाय) बलवान् आत्मा के (पातवे) पालन करने के लिये ( पवते ) भीतर व्यापती है। ( अध्वर्यू ) हिंसा, आत्मित्ताश न चाहने वाले, अविनाशी दोनों आत्मा, या यज्ञशील खी पुरुष (वृषणौ) एक दूसरे को बांधने वाले, अखण्डित तपस्वी ब्रह्मचर्य के पालक हों लोग भी पर्वतों और मेघों के समान ( वृषमासः ) बलवान् , दृढ़ और ज्ञान जलों के वर्षक हों। वे पर्वतों और मेघों के समान ( वृषणां ) बल पुष्टिकारक ( सोमं ) ओपधिरस और जल के समान ज्ञान और ऐश्वर्य को ( सुष्वति ) उत्पन्न करें और प्रदान करें।

वृषा ते बर्ज इत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृषभाएयार्युधा। वृष्णो मर्दस्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृष्णुहि६

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (ते वज्रः) वज्र, बल-वीर्य (वृषा) सुखों का वर्षक और शत्रुओं की शक्ति का प्रतिबन्धक हो । (ते रथः,) तेरा रथ, या रथों का बल (वृषा) दृढ़, वेगवान् शत्रुओं पर शस्त्रास्त्रवर्षी हो । (ते हरी) तेरे दोनों अश्व (वृषणा) बलवान् हों । (ते आयुधा) तेरे शस्त्रास्त्र (वृषमा) दृढ़ हों । हे (वृषम) सर्वोत्तम ! (वृष्णः) बलशाली (मदस्य) हर्ष और दमन का और (वृषमस्य सो-मस्य) सुखों के वर्षक ऐश्वर्य का (त्वम्) त् ही (ईशिषे) स्वामी हो सकता है। उससे तू (तृष्णुहि) सदानृष्ठ हो।

प्र ते नावं न समने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सर्वनेषु दार्घिषः। कुविन्नी ग्रस्य वचसो निवोधिषदिन्द्रमुत्सं न वस्नेनः सिचामहे ७

भा०-( सवनेषु ) ऐश्वर्यों के बीच में या शासन कार्यों के बीच में (दाष्ट्रिषः) प्रतिपक्षियों को पराजय करने में समर्थ होकर हे राजन् ! में ( समने ) संग्राम या नदियों के संगम पर में (नावं न) नाव के समान ( वचस्युवं ) उत्तम आज्ञावचन के स्वामी जानकर ( ते ) तुझको ही (ब्रह्मणा) धन सहित (यामि) प्राप्त होता हूं। तू (नः अस्य व-चसः ) हमारे इस वचन को ही ( कुवित्, नि बोधिपत् ) बहुत सम-इसता है। हम तो (इन्द्रम् ) ऐधर्यवान् तुझको (उत्सं न ) जल के कृप के समान (वसुनः उत्सं) ऐश्वर्य का अक्षय कृप जान कर (सिचामहे) रात दिन अपने क्षेत्र सीचते हैं, अपना कारवार पुष्ट करते हैं। परमेश्वर भी (समने नावं न) जीवन संयाम में नाव के समान है। वेद वचनों का स्वामी होने से 'वचस्य' है। उसको मैं (दाधिष) काम क्रोध आदि को द्वा कर ( सवनेषु ) उपासना के अवसरों में ( ब्रह्मणा यामि ) वेद मन्त्र से प्रार्थना करूं। वह हमारे इस थोड़े से वचन को बहुत करके लेता है। उसको हम परमेश्वर्य का अक्षय कृप जान कर उससे अपने क्षेत्र अत्मा को ही निरन्तर से सेचें।

पुरा सम्बाधादभ्या वंवृत्स्व नो धुनुनं वृत्सं यर्वसस्य पि्प्युषी। सुकृत्सु ते सुमृतिभिः शतंत्रतो सं पत्नीभिन वृषणो नसी-महि॥ =॥

भा०-( यवसस्य ) घास चारे के ऊपर ( पिप्युषी ) परिपुष्ट होने वाली गाय जिस प्रकार (वत्सं न ) बछड़े के पास प्रेम से उस पर किसी प्रकार संकट आने के पूर्व बन से घर छोट आती है उसी प्रकार (सम्बाधात पुरा) पीड़ा या विपत्ति होने के पूर्व ही तू (नः) हमें (अभि आ वबृत्स्व ) प्राप्त हो। हे (शतक्रतो ) अपरिमित ज्ञान और किया समर्थ्य से युक्त ! (पत्नीभिः वृषणः नः) खियों से जिस प्रकार उन के इच्छुक पुरुष मिल जाते हैं उसी प्रकार (ते सुमतिभिः) तेरे

उत्तम ज्ञानों से हम (सकृत्) एक वार (सु नसीमहि) अच्छी प्रकार व्याप जावें। नूनं सा ते प्राति वर्र जिन्ति दुंहीयदिन्द्र दक्षिणा सुघोनी। शिक्षा स्तातिभ्यो मार्ति धुग्भगो नो वृहद्वंदेम विद्धे सुवीराः ११९८ भार-व्याख्या देखो सूर् २। १५। १०॥ अष्टादशो वर्गः॥

#### [ 20]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्री देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ विराड् जगती । २, ४ निचृ जगती । ३,७ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् । = निचृत्पङ्किः ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥ त्रदस्मै नव्यमङ्गिरस्वदर्चत् शुष्मा यदस्य प्रत्नथोदीरते । विश्वा यद्गोत्रा सहसा परीवृता मद्दे सोमस्य हांद्वितान्यैरयत् १

भा०—हे विद्वान् पुरुषों ! (यत्) (अस्य) इस सूर्यं के (सोमस्य) उत्पादक प्रेरक शक्ति के अंश ही (प्रवथा) ओपधिगण के पूर्व मूल कन्दलों के समान पहले से ही वर्त्तमान रहते हुए पुनः (उद् ईरते) उद्य को प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। और (यत्) जो भो (विश्वा) समस्त (गोत्रा) गोत्र, अर्थात् नाना बीज, परमात्मा के उत्पादक शक्ति के अंकुर जो बीजों के समान गौ, अर्थात् भूमि में सुरक्षित रहते हैं वे जब (सहसा) एक साथ ही (परीवृता) अंकुर रूप में परिवर्तित होकर, (हहि-तानि) बाद में और भी पुष्ट हो जाते हैं उन सब को वह परमेश्वर (मदे) आनन्द विकास के लिये ही (सोमस्य) जगत् के उत्पादक सामर्थ्य या जगत् के हर्षं के लिये ही (ऐरयत्) बढ़ाता, प्रेरित करता और व्यक्त जगत् को बड़े र कार्यों के रूप में संचालित करता है। इस लिये (अस्में) उस परमेश्वर के (तत्) उस सामर्थ्य को (अङ्गिरस्वत्) प्राण, जीवन, या ओषधि अग्नि या सूर्य के समान (नव्यम्) स्तुति या वर्णन योग्य जान कर (अर्वत्) उसको स्वीकार और उपासना करो।

स भूतुयो है प्रथमाय घायंस खोजो मिमानो महिमानमातिरत्। ग्रुरो यो युत्सु तन्वं परिव्यतं शोर्षणि द्यां महिना प्रत्यंमुञ्जत ॥२॥

भा० — (सः भूत) वह परमेश्वर ही होना सम्भव है (यः ह) जो निश्चय से (प्रथमाय धायसे) सब से प्रथम २ इस समस्त संसार के धारण पोषण करने के लिये (ओजः) बड़ा वल पराक्रम (मिमानः) प्रकट करता हुआ (मिहमानम् आ आतिरत्) अपने महान् सामर्थ्य और स्वरूप का सर्वत्र प्रकट करता है, व्याप लेता है। (युत्सु श्रूरः तन्वं परिव्यत) युद्धों में श्रूर वीर जिस प्रकार अपने शरीर को सब तरफ से कवच आदि से सुरक्षित कर लेता है उसी प्रकार मानो जगत् में व्यापक परमेश्वर भी अपने (तन्वं परिव्यत) अपने शरीर को सब और से ढंक सा लेता है। यह जगत् मानो भगवान के देह के समान है। यद्यपि परमात्मा का शरीर नहीं तो भी उपमा बल से अपेक्षित है। वस्तुतः वह (तन्वं परिव्यत) अपने विस्तृत सामर्थ्य को सर्वत्र चमकाता है। और जिस प्रकार (शीर्षणि) सिर पर वीर पुरुष (द्याम्) उजली पगड़ी या मुकटादि पहरता है उसी प्रकार परमेश्वर (मिहमा) अपने महान् सामर्थ्य से (द्याम्) तेजस्वी सूर्य या नक्षत्रादि मण्डित आकाश को धारण किये हुए है।

्र्यस्य द्यौ र्मूर्घा० इत्यादिछान्द्रोग्य० उप । दिवं यश्चके मूर्घानं । अथर्व० सू० १० । ८ । २ ॥ ३ । ी

श्रघ हुगोः प्रथमं वृथिं महद्यद्वस्याये ब्रह्मणा शुष्ममेरयः। रुथेष्ठेन हुर्यश्वेन विच्युताः प्र जीरयः सिस्रते सुश्रवर्षक् पृथक् ॥३॥

भा०—(अघ) और हे परमेश्वर ! तू (प्रथम) सबसे प्रथम, सबसे आदि में ( महद् वीर्यम् ) बड़े जगत् को उत्पन्न करने और चलाने मसमये बल, वीर्यं को ( अकुणोः ) प्रकट करता है, ( यत् ) और जो आप ( अस्य ) इस जगत् के ( अम्रे ) भी पूर्वं ( ब्रह्मणा ) अपने महान्

सामर्थ्य से या ज्ञान के अनुसार ( शुष्मम् ) बल को ( ऐरयः ) प्रकट करता, संज्ञालित करता है तब जिस प्रकार ( रथेष्टेन ) रथ में स्थित ( हर्यश्वेन ) तीव अश्वों के स्वामी सारिथ द्वारा ( विच्युताः ) विशेष रीति से चलाए गये ( जीरयः ) वेगवान् अश्व ( सध्यक् प्रथक् प्र सिस्नते ) एक साथ और पृथक् र भी वेग से दौड़ते हैं । उसी प्रकार हे परमेश्वर ( रथेष्टेन ) रथ अर्थात् अति वेग से चलने वाले रथ अर्थात् सूर्य में स्थित ( हर्यश्वेन ) हरणशील, गतिमान् अश्व अर्थात् व्यापक सामर्थ्य से ( विच्युताः ) विविध दिशाओं में चलाये गये ( जीरयः ) वेगवान् सूर्य आदि महान् र लोक और ब्रह्माण्ड गण सध्यक् सब एक स्थान, आकाश में रहकर भी ( पृथक् ) पृथक् अपनी र गति मार्ग या क्रान्ति मार्गों पर ( प्र सिस्नते ) खूब वेग से दौड़ लगा रहें हैं ।

अधा यो विश्वा भुवनाभि मुज्मनेशानुकृत्प्रवया अभ्यवधित । श्राद्रोदेसी ज्योतिषा वहिरातनोत्सीव्यन्तमासि दुधिना समेव्ययत् ॥ ४॥

भा०—(अघ) और (यः) जो (विधा भुवना) समस्त उत्पन्न लोकों और पदार्थों में भी (अभि) व्याप कर (मज्मना) अपने महान् बल से (ईशानकृत्) अपने को सबका ईश्वर स्वामी, प्रकट करता हुआ, (प्रवयाः) सबसे उत्कृष्ट बलशाली, होकर (अभि-अवर्धत) बहुत बड़ा हो जाता है। (बिन्हः) अग्नि या सूर्य जिस प्रकार (ज्योतिषा) तेज से (रोदसी आतनोत्) आकाश और पृथिवी दोनों को व्याप लेता है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी अनन्तर (ज्योतिषा) अपने तेज से या सूर्यादि हारा (रोदसी) आकाश और पृथ्वी दोनों को दो पक्षों के समान मानो (सीव्यन्) सीकर (आतनोत्) फैला देता या व्यापता है। और (हु-धिता) दूर र तक स्थित (तमांसि) अन्धकारों को सूर्य के समान (सम् अव्ययत्) अच्छी प्रकार नाश कर देता है।

स याचीनान्पर्वतान् दंह्दोर्जसाधराचीनमक्रणोद्पामपः। अर्थारयत्पृथिवीं विश्वधायसमस्तेभनान्मायया द्यामवस्रसः५।१६

भा०-सूर्य ( प्राचीनान् ) जिस प्रकार सूर्य से ही वेग से इधर उधर जाने या दूर र तक फैलने वाले (पर्वतान्) मेघों को (ओजसा टंहत्) अपने तेज से और वायु अपने वेग से दृढ़ करता कठिन या स्थूल रूप में करता और बढ़ाता है उसी प्रकार (सः) वह परमेश्वर (पर्वतान्) समस्त जीवों का पालन पोषण करने वाले तत्व वायु, जल अग्नि आदि पदार्थी को ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( इंहत् ) दृढ़ करता उनको विरल रूप से घनी भाव करके उनके स्थूल और कठिन रूप उत्पन्न करता है। और (प्राचीनान्) बहुत काल से चले अति पुरातन (पर्वतान्) पर्वपर्वे अर्थात् तह पर तह जमने से बने पर्वत आदि पदार्थों को काल कम से और भी दृढ़ करता है और (अपाम् अपः ) जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् जलमय मेघों के 'अपः' जलों को ( अधराचीनम् अकुणोत् ) नीचे गिरा देता है उसी प्रकार परमेश्वर भी (अपाम् अपः) जलों के भी सार भाग अन को (अधराचीनम्) नीचे भूमि पर तल (अकुणोत्) उत्पन्न करता है। वह (विश्वधायसं) समस्त विश्व या जगत् की पोपण करने वाली पृथिवीं ( पृथिवीं ) को ( अधारयत् ) मेघ के समान धारण कर रहा है। और ( मायया ) अपनी निर्मात्री व्यापक शक्ति से ( द्याम् ) आकाश मण्डल और उसमें स्थित ग्रह तारा सूर्य जगत् को (अवस्रसः ) नीचे गिरने या स्थान अष्ट होने से (अस्तन्नात् ) थामे रहता है।

सास्मा श्ररं बाहुभ्यां यं पिताक्षणोद्धिश्वस्मादा जनुषो वेदे सस्परि । येनां पृथिव्यां नि किवि श्रयध्ये वर्ज्नेण हृत्व्यवृणक्र-विष्वणिः ॥ ६॥

भा ० - जिसको जो पुरुष (आजनुषः) जनम से लेकर ( वेदसः परि ) ज्ञान और धन प्राप्ति के काल तक अपने बाहु बल से (विश्वस्मात्) सब प्रकार से ( अरम् अकृणोत् ) पर्याप्त समर्थ कर देता है और जो ( तुवि-ष्वणिः ) बहुत से ऐश्वर्य कर देने वाला होकर (येन) जिस पुत्र के द्वारा (किविम् बच्चेण हत्वी) कृप के समान हथियार से खोदे जाकर ( पृथिव्यां शयध्ये ) पृथिवी में सो जाने के लिये (नि अवृणक्) पुनः अपने को ( बच्चेण ) ज्ञान मार्ग या त्याग, वैराग्य से सर्वथा पृथक् कर लेता है (सः ) वह (असमें ) इस दूसरे व्यक्ति का (पिता ) पिता पालक है। इसी प्रकार जो वीर पुरुष (आजनुषः परिवेदसः) राष्ट्र के जन्म से लेकर धनैश्वर्य से सम्पन्न हो जाने तक बाहुबलों से उस राष्ट्र के प्रजाजन को (विश्वस्मात्) सबसे उत्तम (अरम् अकृ-णोत् ) खूब बलवान् समर्थ बना देता है, और (येन ) जिसके बल से वह राष्ट्र या राष्ट्रपति (वज्रोण) शास्त्रास्त्र के बल से (क्रिविं) कृप के समान नीच या प्रजा के हिंसक, पीड़ाजनक दुष्ट पुरुष को (वज्रेण हत्वी ) शस्त्र द्वारा मारकर ( पृथिन्यां शयध्ये ) पृथिवी पर सुला देने के लिये ( तुविष्विनः ) विद्युत् के समान अति गर्जनाशील या अति ऐश्वर्य दानी होकर (निअवृणक् ) उस कंटक को सर्वदा दूर करदे (सः ) वह वीर पुरुष ही (अस्मै) इस राष्ट्र का (पिता) उत्तम पालक पिता के समान है इसी प्रकार परमेश्वर उसके जन्म होने से प्रकट होने तक सब प्रकार पुत्र को पिताके समान खूब अलंकृत करता है। वह परमेश्वर बहुत ऐइवर्य के देने से 'तुविष्विन' है। वह ( क्रिविम् ) हिंसाकारी दृष्ट पुरुष को शस्त्र से आहत पुरुष के समान उसको भी नीचे गिरा कर पृथक करे। वह ( तुविस्विनिः ) बड़ा गर्जने हारा होता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जिस ज्ञान वज्र से दुष्ट पुरुष को भी पृथिवी पर झुका देने के लिये उसको प्राप्त होकर पाप मार्ग से निवृत्त को वह बहु ज्ञान उपदेष्टा गुरु भी उसका पिता है, जिसको वह जन्म से बड़ा होने तक ज्ञान से अपने हाथों से सुभूपित करता है।

श्चमाज्रित पित्रोः सर्वा सती संमानादा सर्दसस्वामिये भगम् । कृषि प्रकेतमुपं मास्या भर दुद्धि भागं तुन्वोर्धयेन मामर्हः ॥ ७ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! हे राजन् ! (अमाजूः इव) गृह में ही वृद्धी हो जाने वाली कन्या जिस प्रकार (पित्रोः सचा सती ) माता पिता के सदा साथ रहती हुई (समानात सदसः ) एक ही घर से (भगम्) ऐश्वर्य को प्राप्त करती है उसी प्रकार हे प्रभो ! मैं (पित्रोः सचा ) माता पिता के साथ रहता हुआ, (अमाजूः ) अज्ञान में ही अपना जीवन व्यतीत करता हुआ (समानात् सदसः ) एक समान आश्रय से (त्वाम् भगम् इये ) तुझ ऐश्यर्यवान् को प्राप्त होकर याचना करता हूं त् (प्रकेतं कृषि ) उत्तम ज्ञान प्रदान कर (मासि ) प्रतिमास (उप आभर ) उत्तम वस्तुएं उपस्थित कर, (येन ) जिस से सब को (मामहः ) तृप्त करता है उस (तन्वः भागं) शरीर के सेवन करने योग्य उसी भाग को (दृद्धि) हमें दें । भोजं त्वामिन्द्र व्यं हुवेम दृदिष्ट्वमिन्द्रापां सि वार्जान् ।

श्राविद्दहीं नद्र चित्रयां न ऊर्ता कृधि वृषन्निनद्र वस्यसो नः॥=॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (वयम्) हम लोग (त्वाम्) तुझको ही (भोजम्) सबका पालक और ऐश्वर्यों का भोका (हु-वेम) कहते हैं, वैसा जानकर तुझको पुकारते हैं। हे (इन्द्र) ऐश्वर्य-वन् ! (त्वम्) त् (अपांसि) समस्त कर्मों का (दिदः) फल देने वाला और त् (वाजान् दिदः) समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (विजया कत्या) नाना प्रकार के रक्षा आदि कार्यों से (नः) हमारी (अविड्डि) रक्षा कर । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! है

( वृपन् ) सब सुखों के वर्षक ! तू ( नः ) हमें ( वस्यसः ) खूब ऐश्वर्य-वान् ( कृधि ) कर ।

नूनं सा ते प्रति वर्रं जिर्वे दुंडीयदिन्द्र दिल्ला मुघोनी । शिक्ता स्तोत्तभ्यो माति धुग्भगो नो बृहद्वदेम विद्धे सुवीराः हार० भा०—ब्याख्या देखो सू॰ १७ । ९ ॥ इति विशो वर्गः ॥

### [ 3= ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ पुङ्किः । ४, ८ मुरिक् पङ्किः । ४, ६ स्वराट् पङ्किः । ७ नित्रृत् पङ्कित २, ३, ६ त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥ प्राता रथो नवो योजि सस्निश्चतुर्युगस्त्रिक्तशः सप्तरिक्षः । द्रशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभी रह्यो भूत् ॥ १॥

भा०—जिस प्रकार (नवः रथः) नया, उत्तम, अद्भुत प्रकार का रथ (योजि) ऐसा जोड़कर बनाया जाय जो (सिक्षः) सब सुखों का देने वाला, जिसमें अच्छी प्रकार लेटते सोते भी रह सकें, (चतुर्युगः) जिसमें घोड़े के जोड़ने के चार स्थान हों, (त्रिकशः) तेज़, मध्यम और मन्द तीनों प्रकारों की गित से चलने वाला, तीनों गितयों पर शासन या वश करने के यन्त्र से युक्त हो, (सप्तरिशः) उसको वश करने की सात रिस्सयां या घोड़े के मुख में लगने वाली रासों के समान सात वश करने के साधन लगे हों, या उसमें सात चमकने के दीपक हों। जिसमें (दशारित्रः) दश थामने और चलाने के यन्त्र हों, (स्वर्धः) सुख का देने वाला हो ऐसा रथ जिस प्रकार (इष्टिभिः) शक्ति देने वाली या साथ जुड़ी (मितिभिः) स्तम्भ करने वाली मुद्दियों से (प्रातः) प्रभात में, (रंहाः) वेग से चलाने योग्य होता है उसी प्रकार (मनुष्य) यह मनुष्य भी रथ के समान ही (प्रातः) प्रभात काल में

(इप्टिभिः) इच्छाओं से और (मितिभिः) भजन क्रियाओं से अर्थात् ज्ञान पूर्वक मनःप्रेरणाओं से ( रंहाः ) रमण करने योग्य ( सूत् ) होता है । वह ( रथः ) रमणकारी और रसरूप होने से 'रथ' है । (नवः) सदा नित्य होने से 'नव' है। (सिन्नः) छुद्ध, संगदोष से रहित, (चतुर्युगः) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में संलगन रहता है। अथवा चारों वेदों से संदेह समाधान करने वाला या चारों अन्त करणों से युक्त हो वह ( त्रिकशः ) तीनों वेद वाणियों को धारण करने हारा, मन वाणी काय तीनों पर शासन करने वाला, ( सप्तरिंशः ) भूर्धागत सात प्राणों से सात रिंम वाला है। (दशारित्रः) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दश उसके नाव में लगे चप्पुओं के समान जीवन यात्रा करने में साधन है (सः) वह मनुष्य का आत्मा, (स्वर्षाः) परम सुख का अभि-लापी होकर ( इष्टिभिः मतिभिः ) यज्ञादि साधनों और उत्तम विचार योग्य बुद्धियों से (रहाः भूत्) प्राप्त होता है। परमातमा पक्ष में— परमात्मा रस रूप एवं रमण योग्य होने से 'रथ' है। स्तुति योग्य और अद्भुत होने से 'नव' है। छुद्ध होने से 'सिस्न' है। अन्तः करण-चतुष्टयः से समाहित हो कर जानने योग्य होने से 'चतुर्युग' है, तीनों लोकों पर शासक होनेसे या वैखरी या वेद्व्रयी तीनों प्रकार की वाणियों को धारने हारा होने से 'त्रिकश' है सप्तलोकों का शासक होने से 'सप्तरिश्म' है। दशों दिशाओं को स्वामी के समान त्राण करनेवाला होने से 'दशारित्र' है। वह सुख देने वाला होने से 'स्वर्ष' है। वह यज्ञों और उत्तम मननों द्वारा ( रंहाः ) प्राप्त करने योग्य है । वही ( योजि ) योगभ्यास द्वारा एकामचित्त से मासं किया और ध्यान किया जाता है।

सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीयं मुतो तृतीयं मर्नुषः स होतां।
अन्यस्या गर्भमन्य के जनन्त सो अन्येभिः सचते जन्यो
वृषां॥२॥

भा०—( सः ) वह रथ जिस प्रकार ( प्रथमं द्वितीयं तृतीयं अरं सचते ) पहले,दूसरे और तीसरे स्थल, जल और वायु तीनों में अच्छी प्रकार जाने में समर्थ हो, वह ( मनुषः होता ) मनुष्यों के, सभी सुख धैर्थ देता, उस रथ को (अन्ये उ जनन्त ) कोई और पैदा करते हैं (अन्यस्याः गर्भम् ) वह किसी और ही काष्ट्र आदि प्रकृति के बीच में रहता है और यह (अन्येभिः) सारथि आदि अन्यों से (सचते) संचालित होता है। इसी प्रकार (सः) वह प्रभु परमेश्वर (प्रथम द्वितीयम्, उतो तृतीयं ) पहले, दूसरे और तीसरे, भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौः तीनों में (अरं सचते) खूब समवेत है। वह (मनुषः) मननशील एवम् मनुष्यों के हितार्थों का देने वाला है। (जेन्यः) सब से उत्कृष्ट, (वृषा) सव से अधिक बलवान् अपने बलवीर्य को अन्यों में भी संक्रमित करने वाला, होकर (अन्यस्याः) अपने से भिन्न प्रकृति के (गर्भम्) गर्भ, हिरण्यगर्भ या ब्रह्माण्ड आदि विकारों को (सचते) उत्पन्न करता, धारण करता है, ( अन्ये उ ) इस संसार को फिर अन्य उस परमेश्वर से भिन्न महत् आदि एवं पृथ्वी आदि प्रकृति विकृति पदार्थ ही (जनन्त) प्रकट करते हैं और वह परमेश्वर (अन्येभिः) अपने से भिन्न उपासक जीवों से ( सचते ) साक्षात् प्राप्त किया जाता है। ( ३ ) राजा, मानुष ऐश्वयों का देने वाला है। पहले दूसरे, तीसरे, उत्तम, मध्यम, अधम तीनों प्रकार के राष्ट्रों के लिये पर्याप्त हो, वह विजयशील और बलवान् (अन्यस्याः अन्यस्य वा ) शत्रु की भूमि का ग्रहण, (अन्ये ) और ही वीर भट करते हैं वह राजा (अन्येभिः) अन्य मित्र राजाओं से मिल जाता है। हरी नुकं रथ इन्द्रंस्य योजमायै सूक्तेन वर्चमा नवेन।

मो पु त्वामत्र बहुवा हि विप्रा नि रीरमुन्यजमानासो श्रुन्य॥३॥

भा०—( रथे आये हरी योजम् नवेन सूक्तेन वचसा ) नये उत्तम वेद वचन या गुरु उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार जिस प्रकार शिल्पीजन रथ में

वेगवान् वायु अग्नि दोनों को वेग से जाने के लिये अश्वों के समान जोड़ लेता है उसी प्रकार में ( नवेन ) नये से नये स्तुति करने वाले (सूक्तेन) उत्तम रीति से कथित (वचसा) वचन, वेद मन्त्र से (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के (रथे) रमणयोग्य परमानन्दमय स्वरूप में ( आये ) आने या ( कं ) सुख को प्राप्त करने के लिये ( हरी ) दुःखों के दूर करने वाले (हरी) मन और आत्मा दोनों को (योजं नु) योग द्वारा जोड़ दूं। हे परमेश्वर ! (अत्र ) इस लोक में (त्वाम् ) तुझे माप्त करके (बहवो हि विप्राः) बहुत से विद्वान् जन (निरीरमन्) रमण करते हैं ( अन्ये ) और दूसरे ( यजमानासः ) केवल यज्ञ करते हुए भी ( त्वाम् मो सु न निरीरमन् ) तुझे अच्छी प्रकार प्राप्त न कर आनन्द लाभ नहीं भी कर पाते।

श्रा द्वाभ्यां हरिभ्याभिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षड्भिर्हूयमानः। आष्ट्राभिर्देशभिः सोमुपेयमयं सुतः सुमख मा मुर्घस्कः॥ ४॥

भा०-जिस प्रकार कोई ऐश्वर्यवान् राजा द्वाभ्यां चतुर्भः, पड्भिः, अष्टाभिः दशभिः ) दो, चार, छः, आठ या दश अश्वों से (सोमपेयम् ) ऐरवर्य भोग या पालन करने योग्य पद को प्राप्त होता है और वह राज्ये-श्वर्य का पद प्राप्त करके युद्धादि नहीं करता उसी प्रकार हे परमेश्वर ! तू भी (स्त्यमानः) स्तुति द्वारा अभ्यर्थना किया जाकर (द्वाभ्याम् हरिभ्याम्) प्राण अपान रूप दो साधनों से ( चतुर्भिः ) चार वेदों से, ( पिड्भः ) पड् दर्शनों से अथवा ४ चार अन्तः करणों और मन सहित इन्द्रियों से (अष्टाभिः) आठों प्रमाणों और (दशिभः) दश यमों और नियमों से (सोमपेयम्) ब्रह्मास्वाद में ईश्वर के ऐश्वर्यवान् करने लिये ही ( आयाहि ) प्राप्त हो, साक्षात् हो, हम तेरा पुनःअभ्यास करके साक्षात् करें। हे ( सुमख ) उत्तम धनैश्वर्य के स्वामिन् ! ( अयं सुतः ) सम-स्त अग्नि के द्वारा प्राप्त ऐइवर्य तुझे ही दिया जाता है (तू मृधः) संग्रामीं

को ( माः कः ) मत कर ( २ ) राजा दो, चार छः, आठ, दश विद्वानों से मिलकर पालनीय ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो । तब वह युद्ध न करे । आ विश्वरया त्रिंशता याह्यवीङा चेत्वारिंशता हरिंभिर्युज्ञानः । आ पेञ्चाशती सुरथेभिरिन्द्रा एष्ट्या सेष्टत्या सोम्पेयम् ४।२१.

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! त् (विशत्या) बीस, (त्रिशता) तीस, (चत्वारिशता) चालीस, (हरिभिः) अश्वों और उनके समान तीव्र बुद्धि वाले विद्वानों से (युजानः) मिलकर, जुड़ कर उनको नियुक्त करता हुआ (अर्बाङ् आयाहि) हमें प्राप्त हो। और इसी प्रकार (पञ्चाशता) पचास, (पष्ट्या, सप्तत्या) साठ और सत्तर (रथेभिः) रथ सैन्यों से या ब्रह्म में रमण करने के सुख साधनों से (सोमपेयम्) ऐश्वर्य पालक के पद को (आयाहि) प्राप्त हो। इत्येकविंशो वर्गः॥

आशीत्या नेवत्या याद्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्यमानः । श्रयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्रं त्वाया परिषिको मदाय ॥६॥।

भा० है ऐश्वर्यवन् ! (अशीत्या, नवत्या, शतेन ) ८०, ९०, १०० (हिस्तिः) घोड़ों या तीव बुद्धिमान् विद्वानों से (ऊद्धमानः) अपने ऊपर धारण किया जाकर तू (अर्वाङ्) हमें साक्षात् प्राप्त हो। अर्थात् इतने २ वीरों धुड़सवारों या विद्वानों का नायक होकर अपने अभिमत देश को जा। (अयं हि सोमः ) यह सोम, ऐश्वर्य तो तेरे अधीन ( शुन होत्रेषु ) सुख देनेवाले स्थानों और कार्यों में ( त्वाया ) तेरी ही कामना से ( मदाय ) तेरे ही हर्प और आनन्द लाभ के लिये जलों से अन्नप्रद क्षेत्रों में ओषधि-गण के समान (परिसिक्तः ) परीलेचन किया गया है, बढ़ाया गया है। (२) ८०, ९० १०० इत्यादि नाना संख्या में (हिस्तिः ) किरणों से सूर्य के समान दुःखहारी सुखदायक साधनों से या जीवन के वर्षों से धारण किया जाता हुआ आत्मा आगे बढ़े। (अयं सोमः) आनन्द

रस सुखोत्पादक प्राणों में उसी की इच्छानुसार अति हर्ष लाभ के लिये परिसेचित या परिवर्धित हो।

म<u>म ब्रह्मेन्द्र याद्यच्छा विश्वा हरी ध</u>ुरि धिष्वा रथेस्य । यु<u>ष</u>्वा हि विहब्यी वूभथास्मिब्क्यूर सर्वने मादयस्व ॥ ७ ॥

भा०—है (इन्द्र) राजन ! हे विद्वन ! तू (मभ) मेरे मुझ राष्ट्र के (ब्रह्म) शक्तिवर्धक धन को (अच्छ याहि) स्वतः प्राप्त कर और (विश्वा) विविध पतियों से जानेवाले (हरी) दो र अश्वों को (रथस्य पुरि) रथ के पुरा अर्थात् धारनेवाले युग भाग में (धिष्व) लगा। तू पुरुत्र) बहुत से स्थानों में बहुतों द्वारा (विह्व्यः) विविध पदार्थों के देने और लेनेहारा, विविध प्रकार से मान आइर द्वारा सत्कार करने योग्य (बभूथ) हो। और (अस्मिन्) इस (सवने) ऐश्वर्य में या शासन के पद पर हे (शूर) वीरपुरुष ! तू (मादयस्व) स्वयं प्रसन्न हो और अन्यों को आनन्दित कर। (परमेश्वर) हमारे (ब्रह्म) स्तुतियों को स्वीकार कर। (रथस्य) रमण करने योग्य आनन्द के (पुरि) धारण करने कार्य में (हरी) छी पुरुषों को घारण कर नियुक्तकर, सर्वत्र विविध स्तुतियोग्य हों। हे वीर पुरुष तू (सवने) ईश्वर भजन में सुख प्राप्त कर। च मू इन्द्रेण सुख्यं वि योषदुस्मभ्यंमस्य दार्ल्लणा दुहीत। उप ज्येष्ट्रे वक्तंथे ग्रेमस्तौ प्रायेप्रांचे जिग्नीवांस्नः स्याम॥ ८॥

भा०—(मे) मेरी (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् राजा और ज्ञानवान् गुरु और परमेश्वर से (संख्य) मौत्री भाव (न वि योपत्) कभी न टूटे। (अस्य) उसका दिया, (दक्षिणा) धन, ज्ञान, और आप्त वर्धक देन (अस्मभ्यम्) हमें (दुहीत) गौ के समान नाना सुख प्रदान करे। (ज्येष्ठे) अपने से बढ़े, ज्येष्ठ भाई के समान प्रिय, (वरूथे) दु:खों के दूर करने और करने योग्य (गभस्तो) सूर्य, रिश्म के समान प्रकाशकः वाहु के समान अवलम्बदायक (प्राये-प्राये) उत्तम-उत्तम फलदायकः अतिकमनीय, उत्तम २ पद को प्राप्त पुरुष या उपास्य (उप) अधीन रहकर (जिगीवांसः) विजयशील स्याम होवे। नूनं सा ते प्रति वरं जूरित्रे दुहीयदिन्द्र दिल्णा मधोनी। शिक्तां स्तोतृभ्यो माति धुग्भगों नो बृहद्वदेम विद्धे सुवीराः ६।२२ भा०—व्याख्या देखो सू० १७।९॥ इति द्वाविंशो वर्गः॥

# [ 38 ]

न्मुत्समद ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१,२,६,५ विराट् त्रिष्टुप्। १ त्रिष्टुप्। १ पङ्किः। ५,७ भुरिक् पङ्किः। ५ निचृत् पङ्किः॥

अपियुस्यान्धेसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयंसः। यस्मित्रिन्द्रः प्रदिवि वावृधान श्रोको द्धे ब्रेह्मण्यन्तश्च नरः॥१॥

भा० — हे (मनीपिणः) मन को वश करनेवाले विद्वान् पुरुषो ! हैं (ब्रह्मण्यन्तः नरः) वेद ज्ञान, अब और ऐश्वर्यं के चाहनेवाले नायक पुरुषो ! (यस्मिन्) जिसके आश्रय (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, आत्मा पुरुषो ! (यस्मिन्) जिसके आश्रय (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, आत्मा (वाब्रुधानः) शक्ति में बढ़ता हुआ (प्रदिवि) उत्तम ज्ञानमय प्रकाश में (ओकः दुधेः) स्थान प्राप्त करें (अस्य) उस (अन्धसः) जीवन धारण करानेवाले, सुवानस्य) ज्ञान और शक्ति उत्पन्न करने या देनेवाले (प्रयसः) प्रीतिकर अन्न, ज्ञानमय प्रमु के आनन्द रस का (अपायि मदाय) हुषं, आत्म संतोप प्राप्त करने के लिये पान किया जावे। इसी प्रकार उस ऐश्वर्यं का भोग करो जिसमें (इन्द्रः) राजा (प्रदिवि) उत्तम विजय कार्यं में या उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों की राज सभायें स्थान प्राप्त करे।

श्रुस्य मेन्द्रानो मध्वो वजहुस्तोऽहिमिन्द्रो श्रर्णोवृतं वि वृश्चत्। प्रयह्यो न स्वसंराएयच्छा प्रयासि च नृदीनां चर्ममन्त ॥ २॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्य (वज्रहस्तः) सूर्य के दूर करनेवाले प्रकाश को ही हनन साधन बनाकर जिस प्रकार ( मध्यः मन्दानः ) जल से तृष्त होकर, खूव जल खेंचकर (अणींवृतं ) जल से भरे पूरे ( अहिम् ) व्याप्त मेघ को (विविश्वत्) विविध प्रकार से विद्युत् रूप से छिन्न-भिन्न करता है और जिस प्रकार ( वयः न स्वसराणि ) किरणें दिनों को और जिस पकार (वयःस्वसराणि न) पक्षीगण अपने आश्रय स्थानों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ( नदीनां ) वेग से बढ़नेवाली नदि डों के ( प्रयांसि ) उत्तम मनोहर स्नोत (चक्रमन्त) चलने लगते हैं उसी प्रकार (अस्यमध्यः मनदानः) इस मधुर आनन्द रस और इस मधुर अन्न और भोग्य ऐश्वर्य को खूब माप्त करता हुआ ( वज्रहस्तः इन्द्रः ) ज्ञान वज्र और शस्त्रास्त्र को धारण करता हुआ विद्वान् पुरुष और राजा, ( अर्णोवृतं ) विश्व महागर में विद्यमान, या जल दुर्ग में स्थित (अहिं) विघ्नकारी प्रवल अज्ञान और अक्षीण जटिल बध्य शत्रु को (विवृश्चत्) विविध उपायों से कुठार से वृक्षवन के समान काट गिरावे तब (नदीनां) समृद्ध और कल्पव करनेवाली प्रसन्न और उत्साहित प्रजाओं के ( प्रयांसि ) जलवत् तृप्तिकर, मनोहर, अन्नादि ऐश्वर्य (वयः न स्व्तराणि) घोंसलों को पक्षियों के समान, और दिनों को सूर्य की किरणों के समान ( चकमन्त ) आप से आप प्राप्त हो जाते हैं। स माहिन इन्द्रो अगों अपां प्रैर्यदिह हाच्छी समुद्रम्। <mark>श्रजनयत्स्र्ये विदद्गा श्रक्कनाहां वयुनानि साधत् ॥ ३ ॥</mark>

भा०—जिस प्रकार (इन्द्रः) सूर्य, विद्युत्, या वायु, (अहिहा) मेव पर आघात करनेवाला होकर (अपां अर्णः) अन्तरिक्ष के जल के (ससुद्रम्) अच्छ प्रेरयत्) समुद्र की तरफ नीचे फेंकता है और (अपां अर्णः समुद्रम् अच्छ प्रेरयत्) जलों के सागर के जल को समुद्र अर्थात् आकाश की

ओर ले जाता है वही विद्युत् या वायु मेघ को छिन्न भिन्न करके ( सूर्य अजनयत् ) सूर्यं को प्रकाशित करता और (गाः विदत् ) किरणों और भूमियों को प्राप्त कर (अक्तुना ) प्रकाश से (अहः वयुनानि साधत् ) दिनों के सब कामों को करवाता है। उसी प्रकार (सः) वह परमेश्वर (इन्द्रः) ऐधर्यवान् (माहिनः) गुणों और कर्मों में महान्, होकर ही (अहिहा) अव्यक्त तम, प्रलय दशा में अविकृत प्रकृति तक्ष्य में व्याप्त होकर (इह) इस लोक में (समुद्रम् अच्छ) समस्त आकाश में (अपां) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के बीच में (अर्णः) विशेष वेग या स्पन्दन को (प्र ईरयत् ) अच्छी प्रकार उत्पन्न करता है। तब वह (समद्रम्) महान् आकाश की और (सूर्यम्) सूर्य या प्रकाश की (अजनयत्) प्रकट करता है। और (अक्तुना) सब पदार्थों को प्रकट करनेवाले तेजस्तत्व से (गाः विदत् ) सब किरणों को प्रदान करता, (अहां) दिनों और दिनों के समान न नाश होकर भी पुनः उत्पन्न और अस्त होनेवाले जीवों के ज्ञानों और कमों को (साधत) साधता है। (२) (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा महाशक्तिशाली होकर (अपां) आप्त प्रजाजन के (अर्णः ) जल प्रवाह के समान बल को संचालित करे, समुद और सूर्य के समान गम्भीर सेनापति को प्रकट करे, (गाः) भूभियों को प्राप्त करे । रात्रि के समय भी दिनों के समान सब कर्म और विज्ञान कार्य साधे । दिन रात समान रूप से यतवान् रहे ।

सो अपूर्वानि मनेवे पुरूणीन्द्री दाशद्दाश्चेषे हनित वृत्रम् । सुद्यो यो नृभ्यो अनुसाय्यो भूत्पस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ॥४॥

भा०—(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर, सूर्यं, विद्युत् आदि जिस प्रकार (पुरूणि अप्रतीनि) बहुत से पालनकारी साधन अन्न, जल, तेज आदि प्रदान करता है उसी प्रकार (दाशुषे मनवे) अपने की उसके अधीन सेवक मक्त और उपासक रूप से सौंप देनेवाले, या पात्र में दान करनेवाले (मनवे) मनुष्य को (अप्रतीनि) अद्भुत २ और वेजोड़, अनुपम (पुरूणि) बहुत से ऐश्वर्य अथवा (अप्रतीनि पुरूणि)
अप्रतिम, अनुपम शक्तिशाली दिन्य इन्द्रियें (दाशत्) प्रदान करता है
और वह सूर्यादि के समान (बृत्रम् हन्ति) विश्वकारी, दुष्ट पुरुष को,
या जगत् के आच्छादक अन्धकार, अज्ञान को नाश करता है (सूर्यस्य
सातौ) सूर्य के समान तेजस्वी पद या प्रकाशवान आत्मस्वरूप के
प्राप्त करने के लिये (पस्पृधानेभ्यः) एक दूसरे से अधिक तेजस्वी
होने में स्पर्धा करनेवाले (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये (यः) जो (सद्यः)
सब दिन समान रूप से (अतसाय्यः भूत्) आश्रय करने योग्य और
निरन्तर सहायक होता है। (२) राजा अपने अधीन कर प्रजाजनों को बहुत से ऐश्वर्य दे, तेजस्वी पद के लिए स्पर्धाशील पुरुषों के
लिये सदा सहायक हों।

स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा देवो रिणुङ् मर्त्याय स्तवान् । आ यद्वयिं गुहद्ववद्यमस्मै भर्द्ंशं नैतंशो दशस्यन् ॥ ४ ॥२३॥

भा०—जिस प्रकार (इन्द्रः) विद्युत् (देवः) प्रकाशमान् होकर (सुन्ते मर्त्याय) उत्पन्न करनेवाले वैज्ञानिक मनुष्य के लिये, (सूर्यं स्तवान्) सूर्यं को लक्ष्य करके कहे गये समस्त गुण वर्णनों को (अरिणक्) प्राप्त कर उससे भी अधिक कार्यं क्षम हो जाता है और जो वह (अस्मे) इस मनुष्य को (गुहद्-अवद्यं) गुप्त, अति पवित्र (रियम्) ऐश्वर्यं, खजाना भी (भरत्) प्रदान करता है और निर्दोप (अशं द्शस्यन्) अपना भाग नष्ट करता हुआ वह फिर (एतशः न भवित) प्राप्त नहीं होता। विजली का अपना 'अंश' अन्यत्र निकल जाने पर फिर वह मनुष्य के उपयोग में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार ऐश्वर्यवान् राजा (देवः) दानशील, तेजस्वी होता है, वह (सुन्वते मर्त्याय) अपने अभिषेक्ता प्रजाजन के लिये (सूर्यम् आरिणक्) तेज में सूर्यं को भी

मात करें। और वह (गुहत्-अवध्यम्) छुपा और निष्पाप धनेश्वर्थ राष्ट्र को प्राप्त करावे। परन्तु वह यदि (अंशं दशस्यन्) अपना अंश पष्ट भाग, कर स्वयं नष्ट करें तो (न एतशः) तब वह उसे प्राप्त न कर सके। (२) परमेश्वर देव (सुन्वते मर्त्याय) उपासक जन के लिये (सूर्यम् स्तवान् आरिणक्) सूर्य के गुणों से भी बढ़कर तेजस्वी, दाता, प्रकाशक और पूज्य है। (यत्) जो यह उसको गुणों को भी छुपा निष्पाप (रियं) रिय, धन, आत्मा को ही प्राप्त करा देता है। जो पुरुष (दशस्यन्) अपने बत का नाश कर ले वह उस (अंशं) ज्यापक प्रभु को (नः एतशः) नहीं प्राप्त कर सकता। अथवा (स्तवान् देवः) स्तुति किया गया प्रभु, सूर्य से भी बढ़कर है। वह (दशस्यन् एतशः) दानशील सूर्य या मेघ के समान (अंशं)) उसका भोग्य और पवित्र ऐश्वर्य (भरत् हरत्) प्राप्त करता है। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

स रेन्धयत्स्वदिवः सार्थये शुष्णमशुष् कुर्यवं कुत्साय। दिवीदासाय नवृतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यय्च्छम्बरस्य ॥ ६ ॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्यं जिस प्रकार (कृत्साय) धान काटकर लाने वाले कृषक के हित के लिये (अशुपं) न सूखे, गीले र (कुयवं) सामान्य जो आदि धान्यकों भी (शुण्णम्) सूखा (रन्धयत्) कर देता है और (दिवः दासाय) प्रकाश देने के लिए (शम्बरस्य) आवरण करनेवाले मेव के (नव च नवितं च) ९९ (पुरः) खण्डों को (वि ऐरत्) विशेष रूप से संचालित करता है उसी प्रकार (सः) वह परमेश्वर (सिदवः) स्वयं तेज से युक्त और कामनावान् होकर (कृत्साय सारथये) स्तुति करनेवाले एवं समान रूप के रथं अर्थात् रमण साधन आत्मा को तन्मय करनेवाले, रथस्वामी के साथ सारथि के समान, एक रथ में दो जवान, एक देह में दो जानों के समान जाननेवाले उपासक के हित के लिए (अशुषं) कभी न सूखनेवाले, सदा हरे भरे, (कुयवं)

कद्ब के समान कुत्सित आचारणवाले ( ग्रुष्णम् ) बलशाली काम वेग को भी ( रन्धयत् ) विनाश कर देता है। और ( दिवः दासाय ) इच्छानुसार दानशील, पुरुष के लिये वह परमेश्वर ( शम्बरस्य ) शान्ति के नाशक, आत्मा को घेरनेवाले अज्ञान के ( पुरः ) पालन करनेवाली वासनाओं या वासनाओं के उदय होने की नाड़ियों को ( वि ऐरत् ) विशेष रूप से छिन्न भिन्न करता है।

पुवा ते इन्द्रोचर्थमहेम श्रवस्या न त्मनी वाजर्यन्तः । श्रवसम् तत्सार्प्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! हम (त्मना) स्वर्य अपने आत्मा से (वाजयन्तः) अपने आपको बलवान् और ज्ञानवान् करते हुए (ते) तेरे (श्रवस्या न) श्रवण करने योग्य गुणों के समान ही (उचथम्) तेरे कहने योग्य स्तुति वचन को (एव)भी (अहेम) प्राप्त करें। और हम (तत्) तेरी उस (साप्तम्) परम मैत्री भाव का (अश्याम) सुख पूर्वक उपयोग करें और (आजुषाणः) उसका उपभोग करते हुए या अति शीव्रता से कार्य्य करते हुए, अप्रमादी रहकर हम (अदेवस्य) अदानशील (पीयोः) हिंसक, पुरुष के (वधः) हिंसा-कारी कृत्य को (ननमः) विनाश करें। अथवा हे इन्द्र ! (ननमः) उसके हिंसा कृत्य को द्वार्वे।

ण्वा ते गृत्समुदाः ग्रर् मन्मावस्यवो न वयुनीनि तज्ञः । ब्रह्मर्यन्तं इन्द्र ते नवीय इष्मूजी सुच्चिति सुझम्रयुः ॥ ८॥

भा०—( अवस्यवः वयुनानि न ) गमन करने वाले जिस प्रकार मार्गों को बना लेते हैं और जिस प्रकार ( अवस्यवः ) अन्यों को ज्ञान देने की इच्छा करने वाले पुरुष ( वयुनानि ) नाना ज्ञानों को प्रकट करते हैं उसी प्रकार हे ( शूर ) शूर ! शूर पुरुष के समान सब संकटों सो वचाने हारे ! प्रभो ! ( अवस्यवः ) ज्ञान और शरण के इच्छुक

(गृत्समदाः) आनन्द को चाहने वाले और सब की आकांक्षा के पात्र परम मेधावी परमेश्वर ही में हर्प प्राप्त करने वाले योगि जन (एव) तेरे ही मननीय, ज्ञानमयस्वरूप और (वयुनानि) नाना ज्ञानों और कमीं, उत्तम आचरणों को (तक्षुः) स्वयं आचरण करते, और उसका अन्यों को अपदेश करते हैं। वे (ब्रह्मण्यन्तः) परम ब्रह्म ज्ञान या साक्षात् कार की अभिलाषा करते हुए हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (ते) तेरी (नवीयः) नये से नये अनुपम (इषम्) प्रेरणा, (ऊर्जं) सर्वोत्तम बल और (सुक्षितिम्) तेरे में उत्तम निवास और तेरे (सुक्षम्) परम सुख को (अरथुः) प्राप्त करते हैं।

नूनं सा ते प्रति वर्षं जिप्ति दुद्दीयदिन्द्व दिल्ला मुघोनी वि शिक्ता स्त्रोत्तभ्यो मार्ति धुग्भगो नो वृहद्वदम विद्धे सुवीराः॥९॥२४॥

भा०-ज्याख्या देखो स्० १८। ९॥ इति चतुर्विशो वर्गः॥

# 

त्वर्

गृत्समद ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः—१,६, = विराट् त्रिन्दुप्। १ त्रिन्दुर्। २ बृहती। ३ पङ्किः। ४,५,७ भुरिक् पङ्किः॥ नवर्च स्क्रम्॥ व्यं ते वयं इन्द्र विद्धि षु गुः प्रभारामहे वाज्युन रथम्। विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुम्नामिय चन्त्रस्त्वावतो नृन्॥१॥

भा०—(वाजयु: रथं न) संग्राम की कामना करने वाला वीर पुरुष जिस प्रकार रथ को शास्त्रास्त्रों से भरता, या खूब पूर्ण करलेता है, और (वाजयु: न रथम्) अन्न को ढोलेना चाहने वाला मनुष्य जिस प्रकार रथ, शकरादि को भरता है और (वाजयु: न रथम्) वेग से या शीधता से जाना चाहने वाला जिस प्रकार रथ का आश्रय लेता है और (वाजयुः न रथम्) ऐश्वर्य चाहने वाला जिस प्रकार 'रथ' अर्थात् युद्ध विजयी रथ को चाहता है। उसी प्रकार (वयम्) हम लोग हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरे (विपन्यवः) स्तुतिकर्त्ता, (दीध्यतः) प्रकार शित होते हुए और (मनीषा) बुद्धि से (व्वावतः) तेरे जैसे, या तुझे अपनानेवाले (नृन्) नायक, उत्तम पुरुषों से (सुम्नम्) सुख (इयक्षन्तः) याचर्ना करते हुए तेरे भक्त सज्जनों का आदर सत्कार करते हुए (वयं) हम (ते वयः) तेरे ज्ञान ऐश्वर्य को (आ भरामहे) पुष्ट करें। अथवा, हे (वयः इन्द्र) कमनीयगुणों से युक्त हे कान्तिमन् ! (ते सुम्नं प्रभरा महे) तेरे सुख को हम अच्छी प्रकार प्राप्त करें। इसी प्रकार हम (विपन्यवः) विविध पदार्थों के व्यापारी, (दीध्यतः देवयन्तः) व्यापार व्यवहार करते हुए (व्यावतः नृन् इयक्षन्तः) तुझ से नायकों का आदर करते हुए (ते) (सुम्नम्) तुझे सुख (प्रभरामहे) प्राप्त करावें। तु (नः) हमें (सुविद्धि) भली प्रकार जाने।

त्वं न इन्द्र त्वाभिकृती त्वायतो श्रभिष्टिपाछि जनान् । त्विमिनो दाशुषी वक्ततत्थाधीराभि यो नर्चति त्वा ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्ड़) ऐश्वर्यवन् ! परमेश्वर ! (त्वं) तृ (त्वाभिः (कितिभः) अपने रक्षा, ज्ञान, बल आदि से (त्वायन्तः) तेरे प्रेमी, तुझे बाहने वाले (नः) हमारे बीच में विद्यमान (जनान्) मनुष्यों को (अभिष्टिपा असि) आने वाली विपत्तियों से बचाने वाला है। (त्वम्) तृ (दाशुषः) अपने को तेरे तई समर्पण करने वाले उस पुरुष का स्वामी और (वरूता) उसको विपत्तियों से बचाने वाला और अपनी शरण में स्वीकार करने वाला, उसके प्रति (इत्थाधीः) सत्य बुद्धि और सत्य कर्म वाला है। (यः) जो (इत्थाधीः) सत्य बुद्धि और सत्य कर्म वाला है। (यः) जो (इत्थाधीः) सत्य बुद्धि होकर (त्वा अभि) तुझे ही अपना एकमात्र जान (नक्षति) तेरे पास आता, तुझ में व्यास हो जाता है। इसी प्रकार राजा भी अपनी रक्षा में आये

अपने प्रति प्रेमी प्रजाजनों को विपत्ति से बचाने वाला हो, कर प्रदों का स्वामी, दुःखकारक और अपनानेवाला हो, शरणागत के प्रति (इत्थाधीः) सत्य बुद्धि, सत्यकर्मा न्यायशील हो।

स नो युवेन्द्रों जोहूत्रः सखा शिवा नरामस्तु पाता । यः शंसीन्तं यः शंशमानमूती पर्चन्तं च स्तुवन्तं च प्र शेषेत्।।३।।

भा०—(सः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर और उत्तय राजा (नः) हमारे बीच (शंसन्तं) उत्तम उपदेश करने वाले और (स्तुवन्तं) स्तुति करने वाले हैं। (ऊती) रक्षा और दीप्ति या प्रकाश के द्वारा (प्रनेषत्) उत्तम मार्ग से लेजाता है, और जो (शशमानम्) धर्म मर्यादाओं को लांचकर चलने वाले और (पचन्तं) अन्यों को सन्ताप देने वाले को (ऊती) दण्ड द्वारा (प्रनेषत्) उत्तम मार्ग में लेजाता है अथवा (शशमान) प्लुतगित अर्थात् सब धर्मों को लांघ कर संन्यास मार्ग से जाने और (पचन्तं) अपने आत्म बल को तपस्या द्वारा परिपक्त करने वाले को सन्मार्ग से लेजाता है (सः) वह (युवा) सुखों से जोड़ने और दुःखों से दूर रखने वाला, (युवा) नित्य तरुण, सदा बलवान, (जो दूत्रः) निरन्तर उत्तम पदार्थ देने वाला, अथवा भक्त, प्रेमी जनों से नित्य स्मरण किया और पुकारे जाने वाला, (सखा) मित्र, (शिवः) कल्याणकारी है वह (नः) हमारे (नराम्) पुरुषों और प्राणों का भी (पाता अस्तु) पालक और रक्षक हो।

तमु स्तुष इन्द्रं तं गृंगीषे यस्मिन्पुरा वावृधः शांशहुर्श्च । स वस्वः कामं पीपरादियाना ब्रह्मग्यता नूतनस्यायोः ॥ ४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! तू (तम इन्द्रं) परम ऐश्वर्यवान् प्रभु की ही (स्तुषे) स्तुति कर (तम् गृणीषे) उसी की चर्चा कर (यिसमन्) जिस की शरण में रहकर (पुरा) पहले भी लोग (वावृधः) वृद्धि पाते रहे, (शाशदुः च) शत्रुओं का नाश करते रहे। (सः) वह

(बह्मण्यतः) ज्ञान और धन और वृद्धि की कामना करने वाले (नृतनस्य) नये ही (आयोः ) शरण में आये (वस्तः ) अपने अधीन बसे जीव या, शिष्य या प्रजाजन की (कामं ) कामना या अभिलाषा को (इयानः ) स्वयं प्राप्त होकर या याचना किया जाकर (पीपरत् ) पूर्ण करता है। अथवा, (आयोः वस्तः कामं पीपरत् ) मनुष्य की धन की आकांक्षा को भी पूर्ण करता है। (२) जिसके अधीन रहकर लोग वृद्धि प्राप्त करें शत्रु नाश कर सके जो अधीनस्थ जन की धनाभिलाषा पूर सके वही स्तुति कथा, चर्चा करने योग्य है।

सो श्रिक्तरसामुचया जुजुष्वान्त्रह्या तृत्वोदिन्द्रो गातुभिष्णन् । मुष्णाञ्जुषसः सूर्येण स्तवानश्चरम चिच्छिश्चथत्पूर्ट्याणि श्वर्था।

भा०—(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर (अङ्गिरसाम्) विद्वान्
ज्ञानवान् पुरुषों को और तेजस्वी अग्नि, सूर्ग आदि दिन्य पदार्थों और
लोकों को (गातुम्) उनके उत्तम मार्ग की (इष्णन्) प्रेरणा करता या
देता हुआ उनके (उच्था) कथन करने योग्य (ब्रह्मा) बड़े २ ऐश्वर्यों
और वलों को भी (जुज्ज्वान्) स्वयं धारण करके और वही परमेश्वर
(सूर्येण) सूर्य के समान (उपसः) प्रभात बेलाओं को और (स्तवान्)
स्तुतियों को (इष्णन्) करता हुआ, (अश्वस्य) सब को खाजाने
या अपने पेट में धर लेने वाले अन्धकार के समान लोभ, मोह या अज्ञान
सम्बन्धी (पूर्व्याणि) पूर्व जन्म के बन्धनों को भी (शिश्वथत्) शिथिल
कर देता है (अर्थात्) सूर्य जिस प्रकार उदय होकर प्रभात वेलाओं को
हर लेता है उसी प्रकार प्रभु भी उदय होकर स्तुतियों को प्राप्त करता
और सची स्तुतियां हदय से निकलने पर हदय में से लोभ और अज्ञान की
पूर्व वासनाएं भी शिथिल होजाती हैं। (२) ऐश्वर्यवान् राजा (अंगिरसा
उच्था जुज्ज्वान्) विद्वानों के वचनों का प्रेम से सेवन करता हुआ,
(गातुम् इष्णन्) सन्मार्ग और उत्तम भूमि राज्य को चाहता हुआ

( ब्रह्मा त्तोत् ) अपने धनों और बल वीर्यों को बढ़ावे । बह ( सूर्येण समं उपसः इव स्तवान् मुल्णान् ) सूर्य के समान प्रभातों के सदश उउवल स्तुतियों को प्राप्त करता हुआ ( अश्रस्य चित् ) लोभ और लोभी शत्रु के ( पूर्व्याणि ) पूर्व के किये दुष्ट कर्मों को, दुष्ट नियम विधानों को (शिश्रयत्) शिथिल करदे । इति प्रचिवंशो वर्गः ॥

स ह श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन्मनुषे दुस्मतमः। अव वियमर्शसानस्य साडाविष्ठरी भरद्दासस्य स्वधावान् ॥६॥

भा०-(सः) वह (श्रुतः) सर्वे प्रसिद्ध, श्रुति अर्थात् वेदों में आचार्य मुख से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने योग्य (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् , वह परमेश्वर (देवः) सब पदार्थों का प्रकाशक है। वह (मनुषे) मननशील ज्ञानी पुरुष के ( दस्मतमः ) सब कष्टों को सुर्वोत्तम नाश करने वाला और ( अर्ध्वः ) सब से ऊपर, सब से अधिक पूज्य और शक्तिशाली ( भुवत् ) है । वह ( साह्वान् ) सब शत्रु और दिव्नों को परास्त करने हारा ( स्वधावान् ) स्वयं संसार भर को धारण पोषण करने वाले सामर्थ्य, अन्नादि ऐश्वर्यों का स्वामी है। वह (अर्शसानस्य) शरण में प्राप्त हुए ( दासस्य ) दास, सेवक के ( प्रियम् शिरः ) विय शिर के समान पूज-नीय, सिर आखों रह कर (अवभरत्) अपने अधीनस्थ को भरण पोषण करता, पालता है। अथवा वह ( अर्शमानस्य ) लोकों को पीड़ा देनेवाले ( दासस्य ) विनाश कारी, दुष्ट दस्यु पुरुष के (प्रियं शिरः अव भरत् हरत्) सबसे प्रिय सिर को अर्थात् वृद्धि को हर लेता है। (२) इसी प्रकार राजा प्रसिद्ध दानी, सर्वोपरि, दर्शनीय शत्रु विपत्ति का नाशक हो। पास आये सेवक का सिरमौर होकर अन्नवान् होकर दास सेवक का अरण पोषण करे। अथवा लोकपोड़क दस्यु पुरुष का विय शिर काट दे।

स वृत्रहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्द्रो दासीरैरयद्वि। अजनयनमनेवे सामुपश्चे सुत्रा शंसे यजमानस्य त्तोत्॥७॥

(3)

भा०—( इन्द्रः ) सूर्यं जिस प्रकार (कृष्णयोनीः दासीः वि ऐरयत्) काले अन्धकार की उत्पादक, नेत्रों की शक्ति का लोप करने वाली रात्रियों को दूर करता और वही वायु, सूर्य या विद्युत् जिस प्रकार ( कृष्णयोनीः दासीः ) कर्पणशील कृषकों के एक मात्र आश्रय (दासीः ) जलों के देने वाली मेघमाला भों को (वि ऐरयत्) विशेषरूप से प्रेरित करता है उसी प्रकार (सः ) वह परमेश्वर (वृत्रहा ) विध्नों और आवरणकारी मोह आदि का नाशक, (पुरन्दरः) इस देहपुरी के बन्धन का तोड़ने वाला होकर ( कृष्णयोनीः ) कृष्ण अर्थात् पापयुक्त कर्मों को उत्पन्न करने वाली (दासीः) लैकिक सुख के देने वाली और ज्ञान और पुण्य का नाश करने वाली चित्तवृत्तियों को (वि ऐरथत्) विच्छिन्न, तितिर वितिर कर दे। जिस प्रकार सूर्य (मनवे) मनुष्य को (क्षाम् अपः च) भूमि, निवास योग्य और जल दोनों ही प्रदान करता है उसी प्रकार परमे-श्वर भी ( मनवे ) मननशील मनुष्य के भोग और उपकार के लिये (क्षाम् ) भूमि और जल, क्षेत्र और उत्पादक बल या वीर्य भूमि स्वरूप नारी और रस रूप वीर्य दोनों ही ( अजनयत् ) उत्पन्न करता है। और वह ( यजमानस्य ) दानशील मनुष्य की ( शंसं ) स्तुति या कीर्त्ति को (सत्रा) सत्य के बल से (तू तोत्) बढ़ाता है। (२) शत्रुवाती राजा, (पुरन्दरः) शत्रुगण को भेदन करने वाला, (कृष्णयोनीः दासीः) काले कर्म, अत्याचार पापादि के करने वाली प्रजानाशक शब्दु सेनाओं को तितिर वितिर करे। प्रजा के जन को भूमि, जल प्रदान करे। कर दाता <mark>की स्तुति कीर्ति या आवेदन को सुनकर ( सत्रा ) न्यायानुसार वृद्धि दे।</mark> तस्मै तबस्य मन् दायि सुत्रेन्द्राय देवेभिरर्शसातौ । प्रति यर्दस्य वर्जं बाह्नोर्धुर्द्दत्वी दस्यून्पुर श्रायसीर्नि तारीत्।।८॥

भा०—( अर्णसातौ ) जल प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार (सन्ना) सन्न अर्थात् यज्ञ में (इन्द्राय) जलप्रद मेघ की वृद्धि के लिये (तवस्यम्) उस वृष्टिकारक बल का बढ़ाने वाला चरु ही (अनुदायि) निरन्तर दिया जाता है उसी प्रकार (अर्णसातौ) अभीष्ट अर्थात् पाने योग्य फल प्राप्त करने के लिये ही (सन्ना) सत्याचरण और मिथ्याचार से रहित सत्य उपासना द्वारा (तस्मै इन्द्राय) उस परमेश्वर्यवान् प्रभु के निमित्त (देवेभिः) विद्वान् पुरुषों द्वारा (तवस्यं) आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाला दान, वचन स्तवन आदि कर्म फल (अनुदायि) निरन्तर देते या त्यागते रहना चाहिये। (यत्) जब (अस्य) इस जीव के (बाहोः) अज्ञान को बांधने वाले ज्ञान और कर्म रूप दोनों बाहुओं से (वज्रं धः) अज्ञान नाशक बल को धारण कर लेते हैं तब वह (दस्यून् हत्वी) आत्मा के नाशकारी अन्तः शत्रुओं को नाश करके (आयसीः) आवगामन सम्बन्धी (पुरः) देहबन्धनों को (नितारीत्) पार कर जाता है। जैसा उपनिषत् ऐतरये में लिखा है—तदुक्तमृष्टिणा।

गर्भेनु सन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नध श्येनो जवसा निरदीयम् ॥ स एवं विद्वानस्मात् शरीरभेदादृध्वेमुतकम्यामुदिमन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाष्वाऽमृतः समभवत् समभवत् । एत० उप० २ । ४ ॥

(२) धनेश्वर्य की प्राप्ति के लिये (देवेभिः) विजयेच्छुक सैनिक और दानशील धनाड्यजन भी (सन्ना) एक साथ ही ऐश्वर्यवान् शतु-हन्ता राजा 'इन्द्र' को अपना (तवस्य) बल वर्धक वीर्य, धन, शस्त्राः खादि सब निरन्तर दें। जब उसके बाहुओं में या बाजुओं पर, अगल बाल शतुवारक शखास्त्र और सैन्यबल प्रदान करते हैं तो वह दुए शतुओं को नाश करके उनके (आयसीः पुरः) फौलादी, दृद्ध या शस्त्रास्त्र सैन्य से पूर्ण नगरियों को भी मात कर देता है। असुरों की तीन प्रकार की पुरी या किलें हैं एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की अर्थात् ज्ञान और नीति कुशलता या उत्तम न्यवस्था यह सुवर्ण का गढ़ है, धन

वैभव समृद्धि अर्थात् आर्थिक दृदता चांदी का गढ़ है। और शस्त्रास्त्र सैन्य बल फौलादी गढ़ है। अध्यात्म में आवागमन का बन्धन आत्मा के लिये आयसी पुर या फौलादी गढ़ है। वही यह भौतिक देह है। प्राण-मय, विज्ञानमय मनोमय, कोश तीनों 'राजसी पुर' हैं, और आनन्दमय हिरण्ययीपुर या हिरण्ययकोश है। सभी प्राणों पर आश्रित होने से आसुर कहाती हैं।

नुनं सा ते प्रति वरं जित्रे दुद्दीयदिन्द्व दिल्णा स्घोनी। शिक्ता स्तेत्वभ्यो माति धग्भगी नो वृहद्वदेम विद्धे सुवीराः॥ १॥ २६॥

भा०- व्याख्या देखो पूर्वसूक्त । म० ९ ॥ इति षड्विंशो वर्गः ॥

## [ 58 ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रे। देवता ॥ छन्दः—१, २ स्वराट् त्रिष्टुप् । ३, ६ त्रिष्टुप् । ४ विराट् जगती । ५ निचृष्जगती ॥षडृचं सक्सम् ॥

विश्वजिते धनजिते स्वजिते सत्राजिते नृजिते उर्वगाजिते । अश्वजिते गोजिते श्रव्जिते भरेन्द्राय सोमं यजतार्य हर्यतम्॥१॥

भा० हे पुरुष ! (विश्वजिते ) जो समस्त विश्व को जीतने वाला, सब से उत्कृष्ट है, जो (धनजिते )धन, ऐश्वर्य द्वारा भी सब को जीतने वाला, सब से अधिक धनी है, जो (स्वर्जिते ) सुख में भी सब को जीतने वाला, सब से अधिक सुखप्रद, आनन्दमय है, (सत्राजिते ) जो निरन्तर, सत्य के बल से सब को जीतने, अपने अधीन करने वाला सत्यमय, सत्य गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, जो (नृजिते ) समस्त मनुष्यों को जीतने, अधीन रखने वाला सबसे बड़ा प्रधान नायक है, (उर्वराजिते) सस्यादि उत्पन्न करने में श्रेष्ठ मूमि के समान और (उरु-वरा)

बड़े बड़ों से वरण करने योग्य, अति उत्तम 'प्रकृति' को भी अपने वश करने वाला है, (अश्वजिते) अश्व अर्थात् व्यापक पदार्थों और भोका जीवों को भी अपने अधीन रखने वाला, उनका भी विजेता है, (गोजिते) गमनशील पृथ्वी सूर्य आदि का भी जीतने वाला, उनका भी स्वामी है, (अव्जिते) जलों, प्राणों प्रजाओं और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं का जेना, उनको भी वश करने वाला, सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, ऐसे (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् (यजताय) सर्वोपास्य दानशील परमेश्वर के प्राप्त करने के लिये (हर्यतम्) अति कमनीय, अति प्रिय आत्मा को (भर) उसके समीप तक लेजा और अर्पित कर।

श्रमिभुवेऽभिभुङ्गायं वन्बतेऽषांळ्हाय सहमानाय वेधसे।
नुवित्रये वहारे दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय वोचत ॥ २ ॥
भा०—हे विहान पुरुषो ! जो (अभिभुवे) सर्वत्र व्यापक,
(अभिभंगाय) समस्त जगत् का भंग, नाश, प्रलय करने वाले, (बन्वते)
समस्त ऐश्वर्य को उचित रूप से विभाग करने वाले, (अषाढाय) किसीसे
और कभी भी उल्लंबन न करने योग्य, सर्वोपरि, रह कर (सहमानाय)
सब को सहन करते सब को नाश करने वाले (वेधसे) विश्व के विधाता
(तुविप्रये) बहुत ज्ञानोपदेश करने वाले आदि गुरु, (बन्हये) सब
जगत् को उठाने वाले, जगत् को धारण और संचालन करने वाले,
(दुस्तरीतवे) दुस्तर, अपार सामर्थ्य वाले, (सत्रासाहे) सत्य से
विजयशाली, (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् प्रभु के लिये (नमः वोचत) सदा
नमस्कार युक्त वचन का प्रयोग करो।

सृत्रासाहो जनभूको जनसहरूच्यचनो युध्मो अनु जोषमुक्तितः। वृत्रबच्यः सहुरिधिद्वारित इन्द्रस्य वोचं प्रकृतानि वीयी॥३॥

भा०—(सन्नासाहः) सत्य को सहन करने वाला, सत्य से शत्रु का पराजय करने वाला, (जनभक्षः) सब मनुष्यों को सेवन करने योग्य या सब प्रजाजन का भोक्ता, (जनंसहः) सब जन्तुओं को सहन करने अपने अधीन रखने में समर्थ, (च्यवनः) सब में व्यापक, दुष्टों प्रतिपक्षियों को रण में भगाने और राज्य से च्युत करने वाला, (युध्मः) दुष्टों पर विपत्ति बज्ज का प्रहार करने वाला, युद्धशाली, (जोषम् अनु डिक्षतः) प्रेम और सेवा को देखकर मेघ के समान बरसने वाला, (वृतज्जयः) विद्यमान धन का संचय करने वाला, ऋत, सत्य का एकमात्र पुञ्ज; सत्यमय या बढ़ते शत्रु की लक्ष्मी को फूल के समान चुन लेने वाला, (सहुिरः) सहनश्चील, (विक्षु आरितः) प्रजाओं में व्यापक शासन वाला है। में ऐसे (इन्द्रस्य) परमेश्वर और राजा के (कृतानि) किये गये (वीर्या) समस्त वीर्य, बल पराकम आदि (प्रका बोचम्) अन्यों को उपदेश करूं। अनुनानुदो वृष्मो दोर्घतो बुधो गम्मीर ऋष्वो ग्रस्मष्ट काव्यः। रुध्नचे(दः सुयुन उपदेश स्वर्जनत्॥॥।

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (अनानुदः) किसी अन्य से प्रेरित न होने वाला, स्वयं सबका सञ्चालक, (वृषभः) सबसे उत्तम, काम्य सुखों का वृपभ, (दोधतः वधः) हिंसक दुष्टों का हिंसक, (गम्भीरः) गम्भीर, गहरा, अपार वल सामर्थ्यवान्, (ऋप्वः) महान् ज्ञाता है। (असमष्टकाव्यः) उसके कान्त दर्शिता और बुद्धिमत्ता के कार्य का कोई पार नहीं पा सलता, वह (रधचोदः) आगे आये वाधक, हिंसकों को दूर करने और उत्तम ऐश्वर्यवान् समृद्ध पुरुषों को भी प्रेरणा करने वाला, (अथनः) दुष्टों को शिथिल करने वाला, (वीडितः) वीर्यवान् बलवान्, (पृथुः) महान् (सुयज्ञः) उत्तम उपास्य है। वह ही (उपसः) पापनाशक तेज और (स्वः) सुख को (जनत्) उत्पन्न करता अथवा वह सुखजनक प्रकाशस्त्ररूप होने से 'स्वः' और सर्व जगत् का उपन्न करने हारा होने से 'जनत्' है।

षिर्णः । ऋभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रवि गान्याशत ॥ ४॥

भा०—( यज्ञेन ) उपासना, सत्संगति और यज्ञरूप दान आदि श्रेष्ठ कर्म और उपास्य परमेश्वर से ( अप्तरः ) कर्मों और बुद्धियों को प्राप्त करने वाले, (उशिजः) कामनावान्, ( मनीपिणः ) मेधात्री, बुद्धिमान्, मनस्वी पुरुप ( धियः ) अपनी बुद्धियों और उत्तम कर्मों की (हिन्वानाः) वृद्धि और उन्नति करते हुए ( गातुम् विविद्धिरे ) उत्तम ज्ञान मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं अथवा वे ( गातुम् अप्तरः धियः ) सत् ज्ञान मार्ग प्राप्त करके प्रज्ञानों और उत्तम कर्मों का ( विविद्धिरे ) ज्ञान लाभ करते हैं । वे ( इन्द्रे ) ऐश्वर्यवान् साक्षात् दृष्टा प्रभु या आचार्य के अधीन ही शिष्य के समान ( हिन्वानाः ) अपनी वृद्धि और उन्नति करते हुए ( अभिस्वरा ) सब प्रकार का उपदेश देने वाली, वेदवाणी, (निषदा) समीप बैठकर प्राप्त करने योग्य उपनिषद् ब्रह्मविद्या से ( अवस्थवः ) अपनी रक्षा, ज्ञान, सद्गति आत्मनृप्ति आदि की आकाक्षां करते हुए ( गाः ) उत्तम वाणियों और ( द्रविणानि ) उत्तम ऐश्वर्यों बलों और ज्ञानों को ( आशत ) प्राप्त करते हैं ।

इन्द्र श्रेष्ठां विविणानि घेहि चित्तिं दर्चस्य सुभगत्वमस्मे । पोषं रयीणामरिष्टिं तुन्नां स्वाझानं वाचः सुदिन्त्वमहाम् ६।२७

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! गुरो ! राजन् !आप (अस्मे) हम में (श्रेष्ठानि ) सर्वोत्तम (द्रविणानि ) ज्ञान और धन और वल वीर्या, (ध्रेष्ठि ) धारण करो प्रदान करो, (दक्षस्य ) बल और किया सामर्थ्यवान् पुरुष की (चित्तम् ) सुचित्तता, चेतना, सावधानता और (सुभगत्वम् ) उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर। (रयीणां पोषं ) ऐश्वर्यों की वृद्धि, (तन्नां अरिष्टिम् ) शरीरों की रोगरहितता, और (वाचः स्वा-

बानं) वाणी की मधुरता वा जिह्ना के लिये उत्तम भोजन और (अन्हां सुदि-नत्वम् ) दिनों का सुदिन पन (घेहि) प्रदान कर । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

## [ २२ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ श्रिष्टिः । २ निचृदतिशकरी । ४ भुरिगतिशकरी । ३ स्वराट् शकरी ॥ चतुऋचं सूक्षम् ॥

त्रिकंदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्सोममिपिवद्धि-ष्णुना सुतं यथावशत्। स इ ममाद्र महि कर्म कर्तवे महामुरुं सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्द्रंः ॥ १॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (महिषः) पृथ्वी की प्रकाश देने और उसका रस लेने वाला, महान् सूर्य ( तुविशुन्मः ) बहुत बल वाला होंकर (चिकहुकेषु) तीन रूप ज्योतिः, गौ और आयु अथवा सूर्य पृथ्वी और प्राणी तीनों रूपों में स्थित (यवाशिर) मय आदि ओपधि अचादि में प्राप्त होने वाले ( सोमम् ) जल और औषि रस को ( विष्णुना ) न्या-पक तेज से ( अपिवत् ) पान करता है और ( तृपत् ) तृप्त होजाता या वायु मण्डल को जल से नृप्त या पूर्ण कर देता है। (सुतं) उत्पन्न चर अचर, जगत् को (अवशत्) भली प्रकार वश करता है। उसी प्रकार (महिषः) महान् परमेश्वर (त्रिकटुकेषु) तीनी लोकों में व्यापक ( तुविग्रुष्मः ) सर्वशक्तिमान्, (विष्णुना ) अपने सर्वव्यापक सामर्थ्य से ( यबाशिरं ) यवादि ओपधियों पर आश्रित रहने वाले ( सोमम् ) जीव जगत् को ( अपिबत् ) पालन करता है, ( तृपत् ) उसे खूबं तृप्त कर देता है। और (सुतं) उत्पन्न हुए जगत् को (यथा अवशत्) भली प्रकार वश करता है। जिस प्रकार सूर्य (ईम्) जल से या जल प्राप्त वर्षण कर्म से ( ममाद ) स्वयं तृप्त होकर जगत् को भी हर्षित करता है उसी प्रकार परमेश्वर (ईम्) इस जीव संसार के पालन

करके सब प्रकार से ( ममाद ) स्वयं हर्षमय और जीव जगत् को हिष्ति और सुखी करता है। और उसको ( मिह कर्म कर्रावे ) बड़े २ भारी काम करने के समर्थ करता है। ( इन्दुः इन्द्रं ) जिस प्रकार चन्द्र सूर्य को प्राप्त होता, उसी के आश्रय बढ़ता है और गति करता है उसी प्रकार (सः) वह ( देवः ) नाना कामनावान् ( सत्यः ) नाशरहित, अनादि सत्कारणों में स्थित ( एतं ) इस ( महाम् ) बढ़े ( उरुं ) विशाल, शक्तिमान् ( देवं ) सर्वेश्वर्यदाता ( सत्यम् ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रं ) परमेश्वर को ( सश्चत् ) प्राप्त होता है, उसी में समवेत या आश्वित होकर रहता है। श्वध्व त्विषीमाँ श्वभ्याजमा किवि युधाम बदा रोदसी श्वपृण्दस्य मुजमना प्र वावृधे। श्वधनान्यं जुठरे प्रमेरिच्यत सैनं सश्चद्वेवो देवं सुत्यामिन्दं सत्य इन्दुं: ॥ २॥

भा०—जिस प्रकार ( त्विषीमान् ) कान्तिमान् विद्युत् ( ओजसा ) बल से और ( युधा ) और आघात से ( किविम् अभि अभवत् ) कुए के समान बहुत जल सेचने वाले मेघ को भी दबाता है या स्वयं वह विद्युत् जल देने के कार्य में कूप को भी मात् करती है ( रोदसी ) अन्तिरिक्ष और पृथिवी को पालन, पूर्ण करता और ( मज्मना प्र वावृधे ) यह लोक उसके वल से ही बढ़ता है । वह मेघ भी ( अन्यां ) अपने से अतिरिक्त विद्युत् को अपने ( जड़रे अधत्त ) भीतर रखता, ( ईम् प्र अरिच्यत ) जल को पृथ्वी पर त्याग देता है । ( सः देवः सत्यः इन्द्रः ) वह जलप्रद बलशाली, जल से आर्द्र, मेव (एनं देवं सत्यं इन्द्रं सश्चत्) उस देदीप्यमान, बलवान् नित्य विद्युत् को प्राप्त होता है । ( अध ) इसी प्रकार ( त्विषीमान् ) सब कान्तियों और दीप्तियों का स्वामी परमेश्वर (ओजसा) अपने बल से और युधा दुष्टों के ताड़न से ( किविम् ) हिंसाशील सभी को ( अभि भवत् ) दबा देता है, वह सब से बलशाली होता है । वह प्रभु ( रोदसी अप्रगत् ) द्यौ और पृथिवी दोनों को पूर्ण और पालन कर रहा

है। (अस्य मज्मना) उस परमेश्वर के वल से ही यह संसार (प्र वाकृषे)
खूब बढ़ता है। वह परमेश्वर (अन्यं जठरे अधत्त) एक अंश को अपने
जठर में प्रलीन कर धर लेता है (ईम् प्र अश्चियत) एक अंश को व्यक्त
रूप में उत्पन्न करता है। (सः इन्दुः) वह यह जीव या ओपधिगण,
(देवः) जीवन का इच्छुक (सत्यः) नित्य उस (देवं सत्यम् इन्द्रं
सश्चत्) सत्यमय दाता परमेश्वर को प्राप्त होता है।

माकं जातः कर्तुना माकमार्जसा ववित्तथ माकं वृद्धो वीर्यैः सामिहिर्मुधो विचेर्षणिः । दाता रार्धः स्तुंबते काम्यं वसु सैनं सश्चद्देवो देवं मृत्यभिन्द्रं मृत्य इन्दुंः ॥ ३॥

भा०—हे परमेश्वर! (ओजसा) त् वल वीर्य, पराक्रम के साथ ही प्रसिद्ध है। जो (कतुना साक जातः) कर्मशक्ति और ज्ञानशक्ति के साथ ही प्रकट हुआ है। (ओजसा) वल, दीसि, के साथ ही समस्त संसार को (वविश्वथ) धारण कर रहा है। तू वीर्येः (साकम्) संसार के उत्पादक सामर्थ्यों सिहत (वृद्धः) महान् है। (सासिहः) बड़ा सहनशील, (विचर्पणिः) सव का दृष्टा, (काम्यं वसु) अभिलिपत ऐश्वर्य और (राधः) धन (सुवते) स्तुति शील पुरुष को (दाता) देने हारा है। (सः एनं० इत्यादि) पूर्ववत्॥ (२) इन्हीं विशेषणों से युक्त राजा भी राज्य का शासन करे।

(१-३) देखो अथर्व भाष्य का० २ । स्० ९५ । १-३ ॥ तव त्यंनर्यं नृतोऽपं इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम् । यहेवस्य शवसा प्रारिणा श्रस्तं रिणचपः । भुबद्धिश्वमभ्यादेवमोर्जसा विदादूर्जं शतकेतुर्विदादिषंम् । १८।२

भा०—सूर्य का जिस प्रकार (दिवि ) प्रकाश के आधार पर (इदं प्रथमं नर्यं प्रवाच्यं कृतम् अपः भवति) यह सर्वश्रेष्ठ, मनुष्यों का उपका-

रक, प्रशंसनीय कर्म हुआ करता है कि (देवस्य शवसा) जलप्रद मेघ, या देदीप्यमान विद्युत् या तेज के बल से (अपः रिणन् ) वृष्टि द्वारा जल को लाकर (असुं प्र अरिणाः ) समस्त जीवों को जल प्राप्त कराता है। अथवा ( देवस्य शवसा ) सूर्य के प्रकाश के बल से ( असुं रिणन् ) मेघों को इधर उधर फैकने वाले वायु को चलाकर (अपः अरिणाः) मेघस्थ जलों को प्रदान करता है। और (अदेवं) देव, जलप्रद मेच से रहित (विश्वं) समस्त संसार को (ओजसा) बल पराक्रम, से ( अभि भुवत् ) अपने बश करता, इसमें सर्वोपिर रहता है। सूर्य ही (शतकतुः) सेकड़ों कर्म करने वाला होकर ( ऊर्जम् ) बल कारक (इपम् ) अब ( विदात् ) विशेष रूपों से प्रदान करता या स्वयं ( विदात् ) लाम कराता है । उसी प्रकार है परमेश्वर ! हे ( नृतो ) समस्त संसार को अपनी शक्ति से नचाने हारें, अपनी इच्छानुसार चलाने हारे हे ( इन्द्र ) सर्वेश्वर्य वन् ! (तव ) तेरा ही (त्यत् ) वह (नर्यं ) समस्त नरों और विश्व देह और नर समाज के नायकों, सूर्यादि, लोकों, प्राणों और विद्वानों का हितकारी, (प्रथमम् ) सब से प्रथम, अतिविस्तृत, सर्वश्रेष्ठ (पूर्व्याम् ) सब से पूर्व, सब से पूर्ण, सब का पालक ( क़तम् ) कार्य (दिवि) ज्ञान, में और प्रकाश के आश्रय पर, या आकाश में ( प्रवाच्यं ) अच्छी प्रकार वर्णन करने और प्रवचन द्वारा शिष्यों को उपदेश करने योग्य है ( यत् ) कि (देवस्य) देवीप्यमान सूर्य या अग्नितत्व के बल से (असुं) प्राण या बायु तस्त्र को (रिणन्) गति देता हुआ (अपः प्र अरिणाः) जल तत्व में गति उत्पन्न करता है अथवा अग्नि तत्व के बल से (अपः रिणन् असुं प्रारिणाः ) जलों में न्यापकर प्राण तत्व को प्रकट करता है। (अदेवम् विश्वम् ) देव रहित प्रकाश रहित, समस्त संसार को अपने (ओजसा) तेजः पराक्रम, शक्ति से ( अभि भवत् ) ब्याप रहा है, उसको अपने अधीन चला रहा है। तू ( शतकतुः ) सैकड़ों कर्म और ज्ञानों का स्वामी होकर

( ऊर्जम् ) बल (विदात् ) देता और ( इपम् ) प्रेरणा को भी (विदात्) प्रदान करता है । इत्यष्टाविशो वर्गः ॥

### [ २३ ]

गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे कृविं केवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत त्रा नेः शृगवक्रुतिभिः सीद सादेनम्१

भा०—हे (ब्रह्मणः ) महान् ऐश्वर्य, महान् संसार और वेद ज्ञान के (पते ) पालक ! परमेश्वर ! (गणानाम् ) गणना योग्य प्रमुखों में सब के प्रमुख, अप्रगण्य व (गणपित) उनके पालक (कावीनाम् किन्म् ) कान्तदर्शी, मेधावी, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ किन्न, क्रान्तदर्शी और मेधावी, और (उपमश्रवस्तमम् ) सर्वोपमायोग्य, श्रवण करने योग्य कीर्त्ति विद्या और बल में सर्वश्रेष्ठ, (ज्येष्ठराजं ) बड़े बड़े लोकों में भी सब से अधिक दीसिमान्, उनको भी प्रकाशित करने वाले (त्वा ) आपको हम (हवामहे ) पुकारते हैं । तू (नः ) हमारी स्तुति (श्रण्वन् ) श्रवण करता हुआ (जितिभिः ) रक्षा आदि शक्तियों सहित (सादनं ) विराजने योग्य प्रत्येक स्थान पर (सीद ) विराजमान है ।

देवाश्चित्ते श्रसुर्थे प्रचेतसो वृहस्पते यक्षियं भागमानशुः।

उसा इब स्यों ज्योतिषा महो विश्वेषामिक्र निता बहा गामिस २

भा०—हे (असुर्य) बलवानों में भी बलवान् ! हे (बृहस्पते) बड़े २ लोकों और वेदवाणी के पालक ! प्रभो ! (प्रचेतसः) सब से

उत्कृष्ट ज्ञान वाले (ते) तेरा (यज्ञियं भागम्) यज्ञ सम्बन्धी भाग अर्थात् उपासना करने योग्य, परम भजन करने योग्य स्वरूप को (देवाः चित्) विद्वान् जन ही (आनशुः) प्राप्त करते हैं। आप (उस्ताः इव स्पूर्यः) किरणों से सूर्य के समान (ज्योतिषा) परम ज्योति से (महः) महान् और (विश्वेषाम्) समस्त (ब्रह्मणाम्) बड़े २ लोकों और समस्त ऐश्वर्यों, बल वीयों और वेदमय ज्ञानों के (जिनता असि) उत्पादक एवं प्रकट करने वाले हो। (२) राजा महान् राष्ट्र का पालक होने, बड़े २ ऐश्वर्यों का स्वामी होने से 'बृहस्पित' और 'ब्रह्मणस्पित' है। विजयेच्छु वीर पुरुष उसके (यज्ञियं भागम् आनशुः) परस्पर संगति योग्य राष्ट्र के ऐश्वर्य का अंश प्राप्त करे। वही सब ऐश्वर्यों का उत्पादक और सूर्य के समान तेजस्वी हो।

त्रा विवाध्या परिराप्टस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि । वृह्णस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्तोह्रणं गोत्रभिदं

स्वविद्म् ॥ ३ ॥

भा०—हे (बृहस्पते ) महान् ब्रह्मण्ड के स्वामिन् ! विद्वन् ! आप सूर्य के समान् (परि रपः ) पापों से पूर्ण कर्म को और (तमांसि ) अज्ञानमय अन्धकारों को (विवाध्य) विविध उपायों से नाश करके (ज्योतिष्मन्तं ) ज्योतिर्मय, प्रकाशवान्, (भीमम् ) दुष्ट पुरुषों को भय देनेवाले, (अमित्रदम्भनम् ) शत्रुओं के नाश करने वाले, (रक्षोहणं) दुष्ट, राक्षस स्वभाव विश्वकारी पुरुषों के नाशक (गोत्रमिदं ) मेघों को विद्युत् या सूर्य के समान, पर्वत के समान दुर्गम बाधाओं को भी नाश करने वाले, (स्विविदम् ) जलों को मेघ के समान (स्वः ) सुख के देने वाले, (रथम् ) रथ में महारथी के समान रमणीय स्वरूप में (ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के कारण (तिष्ठसि ) विराजते हैं। (२) राजा पापों, अज्ञानों को दूर करे। तेजस्वी भयंकर शत्रुनाशक, दुष्टनाशक, शत्रुदेश के उच्छे-

दक, प्रजा सुखकारक, सत्यन्याय और धन के उत्पादक (रथम्) रथ पर विराजे।

सुनीतिभिन्यसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमही त्रश्नवत्। बृह्मद्विष्टस्तपनो मन्युमीरसि वृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्॥४॥

भा०—हे ( बृहस्पते ) बड़े राष्ट्रों, व्रतों और बड़े लोकों के पालक! राजन्! विद्वन्! परमेश्वर! त् (सुनीतिभिः) उत्तम न्याययुक्त मार्गों, नीतियों से जाता है। (जनं) सब मनुष्यों, प्राणियों को (नयिस) सन्मार्ग पर चलाता और उनकी रक्षा करता है, (यः) जो (तुम्यं) तेरे को (दाशात्) अपने तई सौंप देता है (तम्) उसको (अंहः) पाप, कष्ट, (न अश्ववत्) कभी नहीं व्यापता। तृ ( ब्रह्मद्विषः तपनः) वेद, वेदज्ञ, और ईश्वर के विरोधी पुरुषों को तपाने वाला, दण्ड देने वाला और (मन्युमीः) कोध आदि अन्तः शत्रुओं और अभिमानियों को नाश करने हारा (असि) है। (ते) तेरा (तत्) वह अवर्णनीय, जगत् प्रसिद्ध (मिह् ) बड़ा भारी (मिह्विनम्) मिहमा, महान् सामर्थ्य है। 'मन्युमीः'—बड़े को देखकर अल्प बल वाले का कोध उत्तर जाता है। सोम्य, न्यायशील और विद्वान् भी सामादि उपायों से कोध को दूर करता है। परमेश्वर पर किसी का कोध नहीं चलता।

न तमंहों न दुंदितं कुर्तश्चन नारातयास्तितिकृर्न द्वेष्टाविनेः । विश्वा इदेसमाद्ध्वरसो वि वाधसे यं सुंग्रेणा रक्षांसि ब्रह्म-स्पर्रते ॥ ४॥ २९॥

भा०—हे (ब्रह्मणः पते ) महान् राष्ट्र के पालक राजन् ! ब्रह्म, वेद के पालक विद्वन् ! महान् विश्व के पालक प्रभो ! परमेश्वर ! तृ (सुगोपाः) उत्तम रक्षक होकर (यं रक्षिमि) जिसकी रक्षा करता है (तम् ) उसको (कुतः चन ) किसी भी प्रकार से (नः अंहः ) न कोई, पाप, अपराध, (न दुरितं ) न दुराचार, दुर्गति, (न अरातयः ) न बाहुजन और (न द्वयाविनः) न दोनों पक्षों के मेदू लोग या दोनों तरह धर्म अधर्म से मारने वाले जन (तितिरुः) उसको मार सकते हैं। तू (अस्मात्) उससे (विश्वा इत्) सब (ध्वरसः) नाशकारी कारणों को (वि बाधसे) से विनाश कर देता है। इत्येकोनतिंशो वर्गः॥ त्वं नो गोपाः पश्चिकृद्विंच चुणस्तवं वृतायं मृतिभिर्जरामहे। वृह्यस्पेत यो नो श्राभि हरी दुधे स्वा तं ममर्तु दुच्छुना हुर्रस्वती६

भा०—हे ( बृहस्पते ) महान् विश्व के पालक ! प्रभो ! सत्य वेद के पालक विद्वन् ! (त्वं) तू (नः) हमारा (गोपाः) रक्षक (पथिकृत्) उत्तम मार्ग बनाने वाला, ( विचक्षणः ) विविध सत्योपदेशों का उपदेष्टा, सब का विशेष रूप से सर्वोपिर दृष्टा है । (तव बताय ) तेरे महान् कार्य के लिये हम ( मितिभिः ) उत्तम मनन करने वाली बुद्धियों और मन्त्रों सिहत ( तब ) तेरी ( जरामहे ) स्तुति करते हैं । ( नः ) हमपर (यः) जो भी कोई ( ह्वाः ) कुटिलता या क्रोध आदि ( द्धे ) करे ( तं ) उसको (स्वा) अपनी (दुच्छुना) दुःखदायिनी प्रकृति ( हरस्वती ) वेगवती सेना या तलवार होकर ( ममर्तु ) नाश करे । मनुष्य को अपनी कुटिलता ही उसका नाशकारी हो । राष्ट्रपक्ष में दुष्ट शत्रु को ( स्वा ) हमारी अपनी सेना जाकर मारे ।

उत वा यो नी मुर्चयादनांगसोऽरातीवा मर्तः सानुको वृक्तः। वृह्यस्यते अप तं वर्तया पथः सुगं नी अस्य देववीतये क्रिध॥७॥

भा०—हे ( बृहस्पते ) परमात्मन् ! हे विद्वन् ! हे राजन् ! (यः ) जो (नः ) हम (अनागसः ) अपराध रहितों को भी (मर्चयात् ) पीड़ित करे और (अरातिवा ) अदानशील, और शत्रु पुरुषों का संगी (मर्चः ) मनुष्य (सानुकः वृकः ) अपने साथी संगी लोगों सहित, वा (सानुकः ) पर्वत शिखरों में विचरने वाले 'वृक' भेड़िये के समानि हिंसक, डाकू है (तं ) उसको (नः पथः) हमारे मार्ग से (अप वर्त्तयः )

दूर कर । ( अस्ये ) इस ( देववीतये ) विद्वानीं और उत्तम गुणों को प्राप्त करने और परमेश्वर के ज्ञान और विद्वानों की रक्षा करने के लिये (नः) हमारे लिये (सुगं) सुख से गमन करने योग्य उपाय और मार्ग (कृधि) बना, उपदेश कर।

जातारं त्वा तन्नां हवामहे उव स्पर्तरिधवकारमस्मयुम्। <mark>्वृह्स्पते देवानिद्रो नि वर्ह्य मा</mark> दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन् ॥=॥

भा०—हे ( बृहस्पते ) बड़े लोकों और राष्ट्रों के रक्षक परमेश्वर ! और राजन् ! हम (त्वा) मुझ को (तन्नां) अपने शरीरों और विस्तृत सुखदायक पदार्थों का ( त्रातारं हवामहे ) पालक मानते हैं । तुझे ही त्राता जानकर तेरी पुकार करते हैं। हे ( अवस्पर्तः ) अपने रक्षक, शत्रुनाशक बल से संकटों से पार उतारने वाले हम ! तुझे (अधिवक्तारं) सब पर अध्यक्ष रूप से आज्ञा देनेवाला और (अस्मयुम् ) हमें चाहने वाला हमारा प्रिय स्वामी स्वीकार करते हैं। तू (देवनिदः) दिन्य गुणों और उत्तम विद्वानों और परमेश्वर की निन्दा करने वालों का ( नि बर्हय ) विनाश कर जिससे ( दुरेवाः ) दुष्ट आचरण वाले, दुर्वृद्धि लोग हमारे ( उत्तरं ) भविष्य में प्राप्त होने वाले या उत्कृष्ट (सुम्नम् ) सुख को (मा उत् नशन् ) न प्राप्त करें, न विनष्ट करें।

त्वया वयं सुवृधां ब्रह्मण्रस्पते स्पार्हा वसुं मनुष्या ददीमहि। या नी दूरे तिळतो या अरातयो अभि सनित जम्भया ता श्रंनप्नसंः॥ ६॥

भा० — हे ( ब्रह्मणस्पते ) हे महान् विश्व, ब्रह्माण्ड के स्वामिन् पर-मेरवर ! हे महान् राज्य के पालक राजन् ! (त्वया सुवृधा ) उत्तम वृद्धि करने वाले तुझ सहायक से ( वयां ) हम ( मनुख्याः ) मननशील पुरुषों के हितकारी लोग (स्पार्हा) चाहने योग्य (वसु) ध्रन (आददीमिह) थास करें। (नः) इम से दूर (या) जो (तिहतः) आधात करने वाली

( अरातयः ) अदानशील, शत्रुरूप ( अनयसः ) उत्तम कर्म और उत्तम रूप से रहित दुष्ट प्रजाएं, सेनाएं, ( अभि सन्ति ) हमपर आक्रमण करती हैं ( ता ) उनको ( अभि जंभय ) नाश कर।

त्वयः वयसुं चमं धीमहे वयो बृहर् पते पीत्रणा सिन्ना युजां। मा नी दुःशंसी अभिदिष्सुरीशत प्र सुशंसा मृतिभिस्तारिषी-महि॥ १०॥ ३०॥

भा०—हे (बृहस्पते ) परमात्मन् ! हे विद्वन् ! राजन् ! (त्वया )
नुझ (पिप्रणा) पालन करने और सब ऐश्वर्य से पूर्ण करने वाले, (सिम्ना)
ग्रुद्ध पिवत्र आचारवान्, (युजा ) सहायक से (वयं ) हम (उत्तमं )
उत्तम (वयः ) ज्ञान, बल और दीर्घजीवन (धीमहे ) धारण करें ।
(दुःशंसः ) कुल्याति वाला, और दुष्ट शासन करने वाला, बुरे २ उपदेश
देने वाला दुष्ट पुरुष (अभिदिप्सुः ) सब को मारने और ठगने वाला
वञ्चक पुरुष (नः ) हम पर (मा ईषत ) कभी अभुता न करे । हम
लोग (सुशंसाः ) उत्तम कीर्तिवाले, उत्तम उपदेष्टा होकर (मितिभिः )
उत्तम बुद्धियों से युक्त होकर (तारिषीमिहि) स्वयं तरें और अन्यों को संकटों
से पार उतारें । इति त्रिंशो वर्गः ॥

श्रानानुदेश वृष्यभो जिम्मराहुवं निष्टेमा शत्रुं पृत्तनासु सासहिः। श्राति सत्य ऋण्या ब्रह्मणस्यत उत्रस्य चिद्दिसता वीळुहुविंगाः ११

भा०—हे (ब्रह्मणस्पते ) महान् राज्य और वेद ज्ञान के पालक राजन् ! तू (अनानुदः ) अनुपम दानशील है । तेरे दान के पश्चात् भी उतना दान कोई देने में समर्थ नहीं होता । तू (बृषमः) बलवान्, (आहवं जिमः ) युद्ध में जाने वाला, (शत्नुं निस्तप्ता ) शत्नु को खूब पीड़ित करने वाला, (पृतनाषु ) सेनाओं और संग्रामों में (सासिहः ) शत्नु को पराजित करने हारा, (सत्यः ) न्यायशील, (ऋणयाः ) ऋण चुकाने वाला, और (उग्रस्य ) तीन, स्वभाव के (वीळुइर्षिणः ) वीर्य के मद से अति प्रसन्न, गर्वीले वीरों और शतुओं का भी (दिमता) दमन करने हारा (असि) हो। (२) परमेश्वर सब से बड़ा दानी, मेब के समान सुखों का वर्षक, (आहवं जिम्मः) उपासना को प्राप्त, (शतुं निस्तप्ता) अन्यों के पीड़क को सन्ताप देनेवाला, (पृतनासु) मनुष्यों, जीवों के बीच में भी (सासिहः) सब से बड़ा सहनशील, सत्यस्वरूप (ऋणयाः) सब के अन्त में भी प्राप्त होने वाला, सब का दमनकारी है। अदेवेन मनुसा यो रिष्णयात शासामुत्रों मन्यमानो जिघांसित । वृहंस्पते मा प्रणुक्तस्यं नो बुधों नि कम मनुसुं दुरेवेस्य शर्धतः १२

भा०—(यः) जो जीव (अदेवेन) देव, अर्थात् उत्तम भाव से रहित, अशुद्ध चित्त से (रिपण्यति) दूसरे की हिंसा करता है, और (शासाम्) अन्य शासन करने वालों में या शक्षों हथियारों के कारण (उद्यः) अतिभयं-कर प्रजा का उद्देजक (मन्यमानः) गर्थी होकर (जिघांसिति) हनन करना चाहता है। हे (बृहस्पते) बढ़े राज्य के पालक ! हे (बृहस्पते) बृहती वेदवाणी के पालक न्यायकारिन् ! (तस्य वधः) उसका हथियार (नः मा प्रणक्) हमें स्पर्श न करे, अथवा (नः) हमारे हित के लिये (तस्य वधः) उसका न्यायोचित वध आदि दण्ड (मा प्रणक्) कभी नष्ट न हो। वह दण्ड उसको अवश्य प्राप्त हो। उस (दुरेवस्य) दुःख-दायक चेष्टा वाले (शर्धतः) बलवान् पुरुष के भी (मन्युं) कोध और अभिमान को हम (निकर्म) तिरस्कार करें, तुच्छ समझें, और नहीं सा करदें।

भरेषु हृद्यो नर्मसेपुसचो गन्ता वाजेषु सनिता धर्नन्धनम् । विश्वा इद्यों श्रीभेदिष्स्वो मुधो वृहुस्पतिर्वि चवर्हा रथा इव१३

भा० — (सः) वह (बृहस्पितः) वेद, न्याय और राज्य का पालक राजा और संसार का पालक बृहस्पित परमेश्वर (भरेपु) संयामों में,यज्ञों में और प्रजा के पालन पोषण के कार्यों में (हन्यः) सदा आदर पूर्वक स्वीकार करने और स्तुति करने योग्य, (नमसा) विनय और आदर से (उपसद्यः) प्राप्त करने योग्य (वाजेषु गन्ता) संप्राम कार्यों, में जानेवाला, [परमेश्वर, (वाजेषु गन्ता) ज्ञान और बलों में व्यापक, ] (धनंधनं सिनता) बहुत प्रकार के और बहुत से धनेश्वर्य को प्रजाओं में विभक्त करने वाला, (अर्थः) प्रजाओं का स्वामी (विश्वाः) समस्त (अभिदिप्तंः) नाश करने की इच्छुक (मृधः) नाशकारिणी शत्रु सेनाओं या युद्धों को (रथान इव) शत्रु के रथों के समान (विववर्ष्ट) संहार करे। तेजिष्ठया तपनी एक्संस्तप् ये त्यां निदे दंधिरे दृष्टवीर्यम्। आविस्तत्कृष्व यदस्त उक्ष्यं वृहस्पते विपरिरापी अर्दय१४

भा०—हे ( बृहस्पते ) बड़े बड़ों के मालिक ! ( ये ) जो दुष्ट पुरुष ( दृष्ट्वीर्यं ) अपने बल को ठीक २ प्रकार के युद्ध आदि अवसरों में दिखा कर कीर्त्ति प्राप्त करलेने वाले, सत्य पराक्रमी ( त्वा ) तुझे ( निदे दिघरे ) निन्दा का पात्र बनाते हैं अर्थात् तेरी निन्दा करते हैं त् उन ( रक्षसः ) विझकारी दुष्ट पुरुषों को (तेजिष्ट्या) अति तेजिस्विनी, खूब तीखी (तपनी) संताप और पीड़ा देने वाली व्यवस्था, शक्ति या सेना से (तप) पीड़ित कर । ( यत् ) जो ( तेरा ) ( उन्थ्यं ) प्रशंसा करने योग्य ज्ञान और बल ( असत् ) है (तत्) उसको (आविः कृष्व) प्रकट कर । और (परिरापः) पाप से परिपूर्ण पुरुष को ( वि अर्व्य ) विविध उपायों से पीड़ित कर । बृह्यस्पते अति यद्यों अर्ह्यां हुमाद्विभाति कर्तुमुज्जनेषु । यद्वीद्युच्छुवंस ऋतप्रजात तदसमासु द्वियां घीह चित्रम् १४।३१

भा०—हे (वृहस्पते ) बड़ों के भी पालक ! (यत् ) जिस तेज और ऐश्वर्य को (अर्थः) सर्व श्रेष्ठ स्वामी और उत्तम व्यवसायी (अर्हात्) पाने योग्य है, वही प्राप्त कर सके, जो ( द्युमत् ) प्रकाश युक्त, ( जनेपु ) मनुष्यों के बीच ( कतुमत् ) वर्म और ज्ञान उत्पन्न करनेहारा होकर (विभाति) विशेष रूप से प्रकाशित होता है, ( यत् ) जो अन्य को भी (दीदयत् ) चमकाता है, हे (ऋतप्रज्ञात) वेद ज्ञान, सत्य, न्याय और धर्म से प्रसिद्ध पुरुष ! त् (अध्मासु) हम में (तत् ) वही सर्वोत्तम (चित्रं ) अति अद्धुत, अलौकिक (द्रविणं) ऐइवर्य, ब्रह्मतेज्ञ, (धेहि) स्थापना करदे । बृहस्पते ! अति यदयों अर्हात् इत्येतया ऋचा परिद्ध्याचेजस्कामो ब्रह्मवर्चसकामः अतीववा अन्यान् ब्रह्मवर्चसमहैति । बुमदिति बुमदिव वै ब्रह्मवर्चसं विभाति । यद् दीदयत् शवस ऋत प्रजातेति, दीदायेव वै ब्रह्मवर्चसं । तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् इति । चित्रमिव वै ब्रह्मवर्चसं । ब्रह्मतास् द्रविणं धेहि चित्रम् इति । चित्रमिव वै ब्रह्मवर्चसं । ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मयश्चां भवतीति । ऐतरेय ब्राह्मणे ४।११॥ इत्येकतिंशो वर्गः॥ सा नः स्त्रेनेभ्यो ये द्र्यामे द्रुहस्पद्दे निर्मामिगी रिपवो उत्तेषु जागृधः । त्रा देवानामोहते वि वयो हृदि बृहस्पते न परः साम्नो विदुः ॥ १६ ॥

मा० है (बृहस्पते ) बड़ों के भी पालक ! राजन ! प्रभो ! (ये ) जो (द्रहः ) दोही शत्रु होकर (पदे ) प्राप्त करने योग्य प्रत्येक स्थान और पदार्थ में (निरामिणः ) नित्य स्त्रयं ही रमण करने वाले विलासी होकर (अन्नेषु) अन्न आदि भोग्य पदार्थों में (अभि जागृधुः ) आक्रमण करके पदार्थ हर लेना चाहते हैं उन (स्तेनेभ्यः ) चोर पुरुषों से (नः ) हमें (मा ) भय न हो । और जो (देवानाम् ) देव, विद्वानों के या विजयी पुरुषों या पदार्थों की आकांक्षा करने वाले पुरुषों के बीच में भी (व्रयः ) त्याग, या विव्र वर्जन के बल को (हिंद ) हृदय में (आ ओहते ) धारण करते हैं, हे (बृहस्पते ) बड़े बड़ों के भी पालक ! वे (साम्नः ) शान्तिमय, सुखकारी वचन से (परः ) श्रेष्ठ, दूसरे उपाय को (न विदुः ) नहीं जानते । वे त्यागशील जन 'साम' उपाय को ही सर्वश्रेष्ठ जानते हैं ।

विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्पि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कृविः। स ऋण्विद्यण्या ब्रह्मणस्पतिर्दुहो हुन्ता मह ऋतस्य धर्तरि १७ भा०—सब विषम दशाओं के उपस्थित रहने पर भी (साम्नः साम्नः) साम ही साम उपाय को (किवः) सबसे उत्तम रूप से पार दशीं होकर देखने वाला विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुष है। वही (त्वष्टा) तेजस्वी सूर्य के समान विद्वान् पुरुष (त्वा) तुझ प्रजाजन या राजा को (विश्वेभ्यः) समस्त (भुवनेभ्यः परि) लोकों और उत्पन्न पदार्थों से (परि अजनत्) परि पूर्ण और श्रेष्ट बना देता है। (सः) वही (ऋण-वित्) धनों को संग्रह करने वाला, वही (ऋण्या) धनों को लेने और देने में समर्थ, वही (ब्रह्मणः पितः) बड़े राज्येश्वर्य का पालक, वही (हुहः हन्ता) द्रोही पुरुषों को नाश करने और दण्ड देने में समर्थ और वही (महः) बड़े (ऋतस्य) सत्य वेद ज्ञान, और न्याय ब्यवस्था के (धर्त्तरि) धारण करने वाले के पदपर स्थित होने योग्य है। तर्व श्विये व्यक्तिहीत प्रवेतो गर्वा ग्रांत्रमुदस्जो यद्किरः।

तर्व श्चिये व्यक्तिहीत पर्वतो गर्वा गोत्रमुदस्यो यदे करः। इन्द्रेण युजा तमसा परीवृत् वृह्यस्यते निर्पामीको अर्णवम् १०००

भा०—हे ( वृहस्पते ) बड़े राष्ट्र के पालक ! हे (अंगिरः) तेजस्विन ! जिस प्रकार ( पर्वतः गवां गोत्रम् विजिहीते उत्सजित च ) मेघ किरणों के समूह को प्रथम रोक लेता है और फिर छिन्न भिन्न होकर जल त्याग देता है तो यह सब सूर्ण की शोभा के लिये ही होता है इसी प्रकार ( पर्वतः ) पालन सामर्थ्ण से युक्त शासक ( यत् ) जो ( गवां गोन्नम् ) भूमियों के समूहों या क्षेत्रों को ( वि अजिहीत ) विशेष रूप से प्राप्त करता और फिर तेरे लिये (उत् अस्जः) कर रूप से अन्न प्रदान करता है तो वह (तव श्रिये) तेरी ही लक्ष्मी के वृद्धि के लिये हो। और ( इन्द्रेण युजा ) विद्युत् के योग से ( तमसा ) अन्धकार या श्यामपन से (परीवृतम् ) विरे हुए ( अपाम् अण्वम् ) जल के सागर अर्थात् प्रचुर जल को जो वृहस्पति प्राणों का पालक वायु पुनः नीचे गिरा देता है उसी प्रकार ( इन्द्रेण युजा ) वीर सेना पति के साथ मिलकर ( तमसा ) शत्रु के

दुःख शोकादि से घिरे हुए ( अपाम् अर्णवम् ) सैनिकों के महासागर के समान अपार सैन्य बल को ( निर् औटनः ) नीचे गिरा देता, मारकर भूमि में गिरा देता है।

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य वाधि तनयं च जिन्व। विश्वं तद्भद्रं यदवेन्ति देवा बृहद्वेदम विद्धे सुवीराः ॥१६॥३२॥६॥

भा०-हें (ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्माण्ड, प्रकृति और ज्ञानमय वेद के पालक परमेश्वर ! विद्वन् ! हे बड़े राज्य के पालक राजन् ! ( त्वम् अस्य ) त् इस संसार और राष्ट्र का (यन्ता) नियासक, है। त् (सु-उक्तस्य बोधि ) हमें उत्तम वचनों, वेदों का ज्ञान करा। (तनयं च ) हमारे पुत्रपौत्र आदि को ज्ञान ऐश्वर्यादि से तृप्त और पूर्ण कर । ( देवाः ) देव, विद्वान् गण (यत् अवन्ति) जो पदार्थ प्रदान करते हैं(तद् 🏸 वह (विश्वं) सब (भद्नं) कल्याणकारी होता है। हम (सुवीराः) उत्तम वोर पुरुपों से युक्त होकर ( विद्धे ) संयाम में और ज्ञान सभाओं में (बृहत्) बहुत उत्तम बचन (बदेम) कहें जिससे श्रोताओं को सुख, तृप्ति और ज्ञान प्राप्त हो । इति द्वात्रिशो वर्गः ॥

इति षष्टोऽध्यायः

#### सप्तमोऽध्यायः

#### [ 28]

गृत्समद ऋषिः । १ -- ११, १३ -- १६ ब्रह्मणस्पतिः । १२ ब्रह्मणस्पतिरिन्द्र-श्च देवते ॥ छन्दः--१, ७, ६, ११ निचृज्जगती । १३ मुरिक् जगती । ६, द, १४ जगती । १० स्वराड् जगती । २, ३ त्रिष्टुप् । ४, ५ स्वराट् त्रिष्टुप् ।

१२, १६ निचृत् त्रिष्टुप्। १४ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ पोडशर्चं सुक्तम् ॥ सेमामंबिड्डि प्रभृति य ईशिषेऽया विधेम नवया महा गिरा । यथां नो मीड्वान्स्तवंते सखा तब वृहस्पते सीषधः सोत नो भा०—हे गुरो (वृहस्पते) वृहती नाम वेद वाणी के पालक विद्वन् ! तू (अया) इस (नवया) नवीन अर्थात् शिष्यों ने जिसको पहले नहीं जाना ऐसी या सदा नवीन, सत्य (महागिरा) पूज्य वाणी द्वारा ही (प्रभृतिम्) सबसे उत्कृष्ट मृति, उत्तम आजीविका धारण पोपण को पाप्त करने में समर्थ या अधिकारी है। (सः) वह तू (इमाम्) इसको (अविद्दि ) प्राप्तकर और (वयं विद्येम ) हम तेरी उत्तम उत्तम भरण पोपण की सेवा को सम्पन्न करें। हे वृहस्पते ! विद्वन् ! जिससे कि (तव सखा) तेरा मित्र तेरे समान नाम वाला दूसरा अध्यापक भी (मीद्वान्) मेच के समान ज्ञान का वर्षण करने वाला होकर (नः) हमारी स्वल्पमित को बढ़ाता और सधाता है (उत्) और उसी प्रकार तू भी (नः मितम्) हमारी बुद्धियों को (सीपधः) सिद्ध, निश्चित, ज्ञान-वान्, परिपक्ष कर।

यो नन्त्वान्यनेमन्न्योर्जसोतादंर्दर्भन्युना शम्वराणि वि। श्राच्यावयुद्च्युता ब्रह्मणुस्पतिरा चार्विशृद्धसुमन्तै वि पर्वतम् २

आ०—(यः) जो (नन्त्वानि) दवाने योग्य भीतरी और बाह्य श्रात्र सेन्यों को (ओजसा) वल पराक्रम से (अनमत्) दवा लेता है, (मन्युना) कोध या ज्ञान से (शम्बराणि) शान्तिनाशक शत्रुओं के कृत्यों, विशों को (वि अदर्दः) मेघों के जलोंको सूर्य या विद्युत् या वायु के समान लिल भिन्न कर देता है, (अच्युता) स्थिर राजवंशी शत्रुओं और अविद्यादि दोषों को भी (प्र अच्यावत्) अच्छो प्रकार नष्ट कर देता है वही 'ब्रह्मणस्पति' वेद का पालक, बड़े राष्ट्र का पालक भी है और वहीं (वसुमन्तं पर्वतम्) वसु, २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य और प्राणों और वीर्य के पालक, पर्वत के समान अचल, एवं ब्रत पालक शिष्य के भीतर भी (आ अविशत्) प्रवेश करता है।

तद्देवानां देवतंमाय कर्त्वमश्रंथ्नन्दृळ्हावंदन्त वीळिता। उद्गा श्राजद्भिनुद् ब्रह्मणा वलमग्हतमो व्यंचत्तयत् स्वः॥३॥

भा०—(देशनां) तेजस्वियों में (देशतमाय) जो सबसे अधिक तेजस्वी होता है उसका (तत् कर्त्वम्) यह अलौकिक कर्म होता है कि उसके समक्ष (दढा अश्रथ्नन्) दृढ़ पदार्थ भी उसके लिये शिथिल हो जाते हैं और (वीडिता) बलशाली भी (अवदन्त) कोमल होकर झक जाते हैं। वह विद्वान् और राजा (ब्रह्मणा) बढ़े बल से (गाः उत् आजत्) किरणों को सूर्य के समान भूमियों और भूमिवासी प्रजाओं को (उत् आजत्) उत्तम मार्ग में चलता और (गाः उत्आजत्) उत्तम र ज्ञान वाणियों का उपदेश करता है (बलम्) मेव को सूर्य के समान स्वम्ल और शत्रु बल को (अभिनत्) भेद डालता और (तमः) अज्ञान अन्यकार को (अगूरत्) छिपा देता, और (स्वः वि अचक्षयः) प्रकाश के समान सुल और तेज को प्रकट करता और नाना प्रकार से सन्मार्ग बतलाता है।

अश्मास्यमवृतं वर्ह्मणस्पितिर्मधुंधारमभि यमोजसातृंगत्। तमेव विश्वे पिरे खुईशी बहु साकं सिसिचुहत्समुद्रिगम्॥४॥

भा०—( वहागरंगितः ) बड़े भारी बल का पालक सूर्य या वायु जिस प्रकार ( अवतं ) नीचे की और फैले हुए, जल के भार से नीचे की छुके हुए, ( मधुधारम् ) जल को धारण करने वाले ( यम् अश्मास्यम् ) जिस ब्यापक विद्युत् को फेकने वाले वा स्वयं फैलने और जल धाराओं से बहने वाले मेश को ( ओजसा ) बल से ( अतृणत् ) आद्यात करता है ( तम् एव ) उस मेघ को ( विश्वे स्वर्दशः ) सब आदित्य के किरण ही ( पिरिरे ) पान किया करते हैं । और वे किरण ही ( उदिणं उत्सम् ) जल से भरे कृप के समान जल से पूर्ण मेश को ( साकं ) एक साथ ही बहुतसा ( सिसिचुः ) सेच लेते हैं । इसी प्रकार ( ब्रह्मणः पितः ) बड़े बल के पालक शक्तिमान् पुरुष (अवतं) अपने आगे झुके हुए (अश्मास्यम् ) शख-वल से नीचे गिराये हुये, पराजित, (मधुधारम् ) अन्नादि सुखजनक भोग्य पदार्थों को धारण करने वाले (गं) जिस परराष्ट्र को (ओजसा) अपने बल से (अनुणत्) छिन्न भिन्न कर देता है (तम् एव) उसको (विश्वे) सब (स्वर्दशः) सुख, प्रकाश के देखने वाले विद्वान् जन (पिरे) उपभोग और पालन करें, (उदिणम् उत्सम्) जल वाले कृप के समान उसको (बहु सिसिचुः) बहुत वार सींचते हैं, उससे नाना ऐश्वर्य प्राप्त करते और उससे अपने आप समृद्ध होते हैं।

सना ता का चिद्भवना भवीत्वा माद्भिः शरिद्धिर्दरी वरन्त वः। श्रयंतन्ता चरतो श्रन्यदंन्यदिद्या चकार वयुना ब्रह्मणुस्पतिः५।१

भा०—( ब्रह्मणः पतिः ) वेद्विद्या रूप धन का पालक परमेश्वर या विद्वान् पुरुष ( या वयुना ) जिन ज्ञानों और कर्मों का ( चकार ) प्रकाश करता है ( ता सना ) वे सब सनातन हैं । उनमें से ( काचित् ) कुछ ( वः ) आपके ( भुवना ) भूत कालिक ( भवित्वा ) भावी पदार्थों और कार्यों के ( दुरः ) द्वारों को ( माद्धिः ) मासों और ( शर्राद्धः ) वर्षों में ( वरन्त ) खोलते हैं । तब खी पुरुष दोनों ही ( अयतन्ता ) विशेष प्रयत्न न करते हुए ही, अनायास (अन्यत्-अन्यत्) अन्यान्य नाना फलों का ( चरतः ) उपभोग करते हैं । अर्थात् ज्ञानी पुरुष के अविद्वार किये ज्ञान मनुष्यों के आगे भूत और भविष्यत् काल की समस्याओं के द्वार खोला करते हैं । उनके द्वारा ज्ञानवान् होकर खी पुरुष अनायास नाना सुख भोगते हैं । इति प्रथमो वर्णः ॥

श्रमिनक्षन्तो श्रमि ये तमानुश्रानिधि पर्णानां परमं गुहा हितम्। ते विद्वांसः प्रतिचक्यानृता पुनर्यते व श्रायन्तत दुदीयुरावि-श्रम् ॥ ६॥

भा०—(ये) जो विद्वान् पुरुष (अभिनक्षन्तः) सर्वत्र ज्ञानबल

से पहुंचते हुए, खोजी लोगों के समान (गृहाहितम् पणीनां निधिम्)
गुफा या गुप्त स्थान में रखे ज्यापारी धनाड्यों के धन के समान ही (गृहाहितम्) बुद्धि में रखे (तम्) उस (पणीनां) पूर्व के व्यवहारज्ञ,
विद्योपदेष्टा पुरुषों के (परमं) सर्वोत्कृष्ट (निधिम्) शिष्य को समीप
वैठाकर देने या धारण करने योग्य ज्ञान कोश को (अभि आनग्रः) प्राप्त
कर लेते हैं (ते) वे (विद्वांसः) विद्वान् लोग (अनृता प्रति चक्ष्य)
अनृत, असत्य बातों को परित्याग करके (पुनः) फिर वे (यतः आविशम् आयन्) जहां से वे उस गुरुगृह में आये थे (तत् उत् ईयुः)
फिर उसी अपने पितृगृह में चले जाते हैं। अर्थात् खजाना खोदने वाले
पहले जिस द्वार से घुसते हैं फिर खजाना लेकर उसी द्वार से गुफ़ा से
ऊपर निकल काते हैं उसी प्रकार विद्वान् जन भी खोजते २ वे जिस स्थान
पर भी विद्या का खजाना पाते हैं वहां से लेते और फिर जिस पितृगृह
से आते हैं स्नातक होकर फिर वहीं चले आते हैं।

ऋतावानः प्रतिचर्यानृता पुनरात त्रा तस्थः क्वयो महस्प्थः। ते वाहुभ्यं। घमितम्शिमश्मनि निकृष्यो ऋस्त्यरेगो जहु-हितम् ॥ ७॥

भा०—( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान, वेद का सेवन करने वाले ( कवयः ) क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोग ( अनृता ) ऋत अर्थात् सत्य ज्ञान से अविद्या के कार्यों को ( प्रति चक्ष्य ) विवेक पूर्वक त्याग करके ( पुनः ) वार वार ( अतः ) इस लोक से ( महः पथः ) बड़े धर्मयुक्त मार्गों को ( आ तस्थुः ) प्रस्थान करते हैं । (ते) वे ( बाहुभ्यां ) बाहुओं के बल से ( ध्रिमतम् ) जलाई ( अग्निम् ) अग्नि को (अश्मिन) जैसे पत्थर पर वैसे ही व्यापक परमेश्वर के आधार पर ही जानकर ( सः अरणः निकः अस्ति ) वह स्थूल यज्ञाग्नि रमण करने योग्य सुखद या ज्ञानवान् चेतन नहीं है यह देखकर ( तम् ) उस यज्ञाग्नि को ( जहुः ) त्याग देते हैं ।

ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वृष्टि प तद्शोति धन्वना। तस्य साध्वीरिषवी याभिरस्यति नृचक्षसी दृशये कर्णयोनयः =

भा०-जिस प्रकार ( ब्रह्मणः पतिः ) बड़े बल का पालक, बलवान् पुरुष (क्षिप्रेण ऋतज्येन धन्वना ) तेज़ चलने वाले उत्तम डोरी के धनुष से ( यत्र विष्ट तत् अक्षोति ) जिस प्रदेश में चाहे वहां ही भोग्य सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है (तस्य इषवः) उसके बाण भी (साध्वीः) उत्तम, निशाने पर लगने वाले (कर्णयोनयः) कान तक पहुंचने वाले होते हैं ( याभिः ) जिन से वह ( अस्यति ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकता है इसी प्रकार ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े राष्ट्र का पालक राजा, वेद विद्या का पालक विद्वान् पुरुष (यत्र विष्ट) जिस प्रदेश या पदार्थ में भी चाहता है (तत्) उस स्थान में या उस पदार्थ को वह (ऋतज्येन) सत्य बचन और व्यवहार रूप डोरी से कसे, ( क्षिप्रेण ) विना विलम्ब के कार्य करने वाले (धन्वना) ज्ञान रूप धनुप से (तत् प्र अक्षोति) उस २ अभिलिपत पदार्थ को भी प्राप्त कर लेता है। वहां (तस्य ) उसकी (साध्वीः इषवः साध्वीः इपवः ) उसकी उत्तम इच्छाएं ही उत्तम वाण के समान हैं। ( याभिः ) जिनसे वह ( अस्यति ) अपने सब संकटों और दुष्ट भावों को उखाड़ फॅकता है। वे (कर्ण-योनयः) कान में स्थान प्राप्त करके अर्थात् वे दूसरे के कर्ण गोचर होकर ( नृचक्षसः ) मनुष्यों को उत्तम उपदेश कहते हुईँ ( दशये ) उनको सन्मार्ग दिखाने के लिये होते हैं। स संबुयः स विनयः पुरोहितः ससुष्टुतः स युधि ब्रह्मण्रस्पतिः। चादमो यद्वाजं भरते मुती घनादित्स्यस्तपति तप्युतुर्वेथा ॥१॥ भा०-जो (ब्रह्मणस्पतिः) वड़े राष्ट्र का पालक, बड़े विद्या विज्ञान का पालक विद्वान् है (सः) वह (सन्नयः) उत्तम मार्गं से प्रजा को लेजाने वाला, (संनयः) उत्तम नीतिमान् हो। (सः विनयः) वह विनीतं. विनयशील, राज्य कार्मों को विविध रीति से चलाने में समर्थ है। (सः

पुरोहितः) वह यज्ञ में पुरोहित के समान सबके सामने अध्यक्ष या मार्ग दर्शक, दीपक के समान मुख्य भाग पर नियत हो। (सः सुस्तुतः) वह उत्तम स्तुतियुक्त, सुशिक्षित हो। (सः युधि) वह युद्ध में भी कुशल हो। वह (चाक्ष्मः) सबको स्पष्ट आज्ञा देने वाला, उत्तम वाणी से उपदेश देने वाला, (यत्) जब (मती) अपनी मनन और शत्रुस्तंभन या प्रहार की शक्ति से (वाजं भरते) युद्ध और ज्ञानयज्ञ या अन्नादि प्राप्त करता है (आत्-इत्) तभी वह (सूर्यः) सूर्यं के समान तेजस्वी होकर (वृथा तप्यतुः) व्यर्थ निष्प्रयोजनों को सन्तप्त करने हारा होकर (तपित) तपता है।

विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो वृह्स्पतेः सुविद्त्राणि राध्या । हुमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विश्राः ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—(मेहनावतः) वृष्टि करने वाले या सूर्य के जल और प्रकाश आदि पदार्थ जिस प्रकार (सुविदत्राणि) सुख प्राप्त कराने वाले, (राध्या) अन्नादि उत्पत्ति, पिपासाशमन आदि नाना कार्यों के साधक होते हैं और उसके (विभु प्रभु प्रथमं) बड़ा उत्तप्त विस्तृत सामर्थ्य होता है जिसे (उभये जनाः भुञ्जते) मनुष्य और तिर्यक्, चर और अचर दोनों भोगते हैं। उसी प्रकार (मेहनावतः) सब सुखों को वृष्टि और वृद्धि करने वाले (बृहस्पतेः) बड़े बल और ज्ञान के स्वामी के (सुविदन्नाणि) प्रदान किये उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान (राध्या) सब कार्यों को सिद्ध करने वाले होते हैं। (बेन्यस्य) सबके चाहने योग्य (वाजिनः) ज्ञान ऐश्वर्य के स्वामी प्रभु के (इमानि) ये सब (सातानि) दिये दान हैं और उत्तम प्रेश्वर्य भी (विभु) व्यापक, (प्रभु) सर्वोपरि सामर्थ्यवान् (प्रथम्म,) सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रसिद्ध है (येन) जिससे (उभये जनाः) दोनों प्रकार के विद्वान् और अविद्वान् जन (विशः भुञ्जते) नाना धनों का भोग

करते हैं। अथवा दोनों राजवर्ग और प्रजावर्ग उसकी प्रजा होकर भोग करते हैं। इति द्वितीयो वर्गः॥

योऽवरे वृजने विश्वया विभुर्महामु रूगवः शर्वसा व्वित्तिथ । स देवो देवान्प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता पृरिभूर्बह्मणुस्पतिः॥११॥

भा०—हे परमेश्वर! (यः) जो तू (अवरे) बाद में उत्पन्न (वृजने) विनाशशील, अनित्य कार्य जगत् में (विश्वथा) सब प्रकार से (विश्वः) ज्यापक सामर्थ्य वाला होकर (रण्वः) अति रमणीय, सर्वत्र रमनेहारा, (शवसा) अपने बल से (महाम् उ) इस महान् संसार को (वविश्वथ) धारण कर रहा है (सः) वह तू (देवः) सबका प्रकाशक, (पिरमूः) सर्वज्यापक, (ब्रह्मणः पितः) ब्रह्माण्ड का पालक है। वह तू ही (देवान्) सब प्रकाशमान सूर्यादि को और (विश्वा इत् उता) उन समस्त बड़े र लोकों को (प्रति पप्रथे) प्रत्यक्ष में विस्तृत करता है और प्रकट करता है। (२) इसी प्रकार बड़े बल का और ज्ञान का स्वामी भी (अवरे वृजने) थोड़े बल में स्थित और (महाम्) वड़े र जनों को ही (शवसा) अपने बल से (रण्वः) सब का प्रिय होकर धारण करे। वह सर्वोपिर सामर्थ्यवान् होकर स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी होकर विद्वानों के प्रति (पृथु पप्रथे) बड़ा यश प्राप्त करे। विश्वं सुत्यं मेघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति वृतं वाम्। श्रच्छेन्द्राब्रह्मणस्पती ह्विनोंऽन्तं युजेव वृत्तिनां जिगातम् १२

भा०—हे ( मधवाना ) उत्तम धन और उत्तम पद वाले ( इन्द्र-ब्रह्मणस्पती ) ऐश्वर्यवान और वेद ज्ञान और वृहत् राज्य के पालक राजा और सभापति ( युवोः इत् ) तुम दोनों का ( विश्वं ) सब कुछ (सत्यं) सत्य होना चाहिये। और ( वाम् वतं ) तुम दोनों के कर्त्तव्य और नियम को ( आपः च ) सभी आसजन, या प्रजाएं ( न प्रमिनन्ति ) कभी नष्ट नहीं करते। ( युजा वाजिना इव ) रथ में लगे दोनों वेगवान् अश्व जिस प्रकार देशान्तर पहुंचाते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी (नः) हमारे (हिनः अन्नम्) स्वोकार करने योग्य अन्न को (अच्छ जिगातम्) प्राप्त करो ।

(चन' इत्येकपद्यं त्वध्यापकसाम्प्रदायिकमिति सायणः।

अथवा चाहे लोग तुम्हारे सत्य व्यवहार को और व्रतव्यवस्था नियम को (चन) भी नाश करें तो भी आप दोनों राजा सेनापित या सभापित (हविः अन्नं जिगातम्) प्रहण करने योग्य अन्न रूप कर ही प्रजा से लें, अधिक नहीं। प्रजा के उच्छूंखल हो जाने पर शासकों को अमर्या-दित नहीं होना चाहिये।

उताशिष्टा अनु शृगवन्ति वह्नयः सभेयो विश्लो भरते मृती घना। वीळुढेषा अनु वर्श ऋगमादिदः सहै वाजी समिथे ब्रह्मण स्पतिः॥ १३॥

भा०—(उत) और (आशिष्ठाः वह्नयः) शीघ्र वेग से जाने वाले, रथ को हो ले जाने वाले घोड़ों के समान राज्यकार्य को घारण करने वाले उत्तम २ शासक भी जिसकी आज्ञा को (अनु श्रुण्वन्ति) विनय से श्रवण करते हैं जो (सभेयः) सभा में उत्तम पदपर स्थित, (विप्रः) राष्ट्र को विविध ऐश्वयों से पूण करने वाला, होकर (मती) उत्तम बुद्धि से (धना) नाना ऐश्वयों को (भरते) धारण करता और प्राप्त कराता है। जो (वीलु-द्वेपाः) बलवान् शत्रुओं को भी दबाने वाला होकर (वशा अनु) अपने वश हुई पृथ्वी के अनुसार ही (ऋणम् आदिदः) ऋण, धन या कर लेता है, (सः ह) वह ही निश्चय से (वाजी) बलवान् और ऐश्वर्यवान् होकर (सिमथे) संप्राम में और यज्ञादि में भी (ब्रह्मणः पतिः) बड़े ऐश्वर्यं और ज्ञान का या बड़े भारी सेनाबल का पालक होता है।

ब्रह्मण्हपतिरभवद्यथावृशं सत्यो मुन्युर्भिष्ट् कर्मी करिष्यतः। यो गा उदाज्ञत्स दिवे वि चामजनमृहीव ग्रीतिः शर्वसाऽसर्-त्पृत्र्थक् ॥ १४ ॥

भा०—( महि कर्म ) बड़ा काम ( करिष्यतः ) करने की इच्छा करते हुए (ब्रह्मणः पते ) बड़े भारी धन, जन राष्ट्र के स्वामी का (मन्युः) कोध भी ( यथावशं ) उसके अपने वश, अधिकार और विशेष जितेन्द्रियता के अनुसार ही ( सत्यः अभवत् ) सत्य अर्थात् उचित फलदायक हुआ करता है। ( यः ) जो पुरुष ( गाः उद् आजत् ) किरणों को सूर्य के समान अपनी वाणियों या आज्ञाओं को अन्यों के ऊपर चलाता है या ( गाः उद् आजत् ) जो भूमियों पर शासन करता है वह उन अधीनों को ( दिवे ) ज्ञान प्रकाश और ज्यवहार ज्ञान और विजय के लिये ( वि अभजत् ) विभक्त करता, या प्रदान करता है। और वह स्वयं या उन्नकी रीति, गति या नीति या आज्ञा ( मही रीतिः इव ) बड़ी भारी बहती नदी के समान ( शवसा ) बड़े अदम्य बल से ( पृथक् ) स्वतन्त्र ही ( असरत् ) निकलती है।

ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा रायः स्योम र्थ्यो वयस्वतः। वीरेषु वीराँ उप पृक्षि नस्त्वं यदीशाना ब्रह्मणा वेषि मे हवम् १४

भा०—( ब्रह्मणस्पते ) बड़े ऐश्वर्य के पालक ! हम ( सुयमस्य ) उत्तम नियम व्यवस्था के करने वाले ( वयस्वतः ) दीर्घजीवन और बल के उत्पादक ( रायः ) ऐश्वर्य के ही ( विश्वहा ) सब दिनों ( रथ्यः ) रमण करने योग्य पदार्थों के स्वामी या रथ द्वारा विजयी ( स्थाम ) हों। (त्वं) तू ( नः ) हम ( वीरान् ) वीर पुरुषों को ( वीरेषु ) वीर पुरुषों के वीच में या उनके अधीन ही ( उप पृक्ष्घि ) जोड़ रख। (त्वं ) तू ही ( यत् ) जब ( ईशानः ) सब का स्वामी होकर ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान

के अनुसार से ( मे ) मेरी ( हवम् ) पुकार या आवेदन या ग्रहण योग्य अन्नादि कर को (वेषि ) प्राप्त कर। ब्रह्मण्हणते त्वमस्य यन्ता सुक्रस्य वोधि तनयं च जिन्व। विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा वृह्द्वदेम विद्थे सुवीराः १६।३॥

भा०—हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञान और ऐश्वर्य के पालक ! (त्वं यन्ता) त् उत्तम नियामक, व्यवस्थापक है। तू (अस्य सुक्तस्य बोधि) इस वेद वचन का ज्ञान कर और ( तनयं जिन्च च ) पुत्र और शिष्य को सुखी कर, दान कर, ( यद् देवा अवन्ति तत् विश्वं भद्रं ) जिस की विद्वान् जन रक्षा करते हैं वह समस्त जगत् सुखकारक होता है। ( सुवीराः ) उत्तम वीर्यवान् होकर (विद्थे) यज्ञ और संग्रामादि में (वृहत् वदेम) हम बहुत उत्तम उपदेश करें । इति तृतीयो वर्गः ॥

### [ २५ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ ब्रह्मणस्पतिर्देवता ॥ छन्दः-१, २ जगती । ३ निचृज्जगती ४, ५ विराड् जगती ॥ पञ्चचं स्कम् ॥

इन्धानी श्राप्ति वनवद्रनुष्यतः कृतब्रह्मा श्रश्चवद्रातहेव्य इत्। जातेन जातमाति स प्रसंकृते यें यु यु जं हा गुते ब्रह्मणुस्पातीः ॥१॥

भा०—( जातेन जातम् ) जिस प्रकार अञ्चपति पिता अपने पुत्र से ही उसके भी पुत्र अर्थात् पौत्र को प्राप्त कर वंश में आगे बढ़ता है और जिस प्रकार ब्रह्मविद्या का पालक (जातेन जातम्) अपने विद्यासम्पन्न शिष्य से अन्य शिष्य को विद्यासम्पन्न बनाकर वह ( अति प्र सर्मते ) और आगे बढ़ता है। (ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े ऐश्वर्य और राष्ट्र का पालक राजा ( यं-यं ) जिस जिस पुरुष को ( युजं ) अपना सहोयोगी या राष्ट्र-कार्य में नियुक्त ( क्रुणुते ) करता है उस ( जातेन ) अपने बने हुए मित्र वा भृत्यजन के द्वारा (जातम् ) अन्य गुणवान् व्यक्ति को भी प्राप्त कर

(अति प्र सर्स्ते) बहुत आगे बढ़ता है, या एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को विजय कर लेता है। वह (अग्निम् इन्धानः) अग्नि, अर्थात् अग्रणी-नायक को अति प्रदीस, उत्साहित और उत्तेजित करता हुआ ( वनुष्यतः वनवत् ) हिंसा करने वाले शत्रुओं को नाश करे। और (कृतब्रह्मा ) धनों और वेद ज्ञानों को प्राप्त करके (वनुष्यतः रातहच्यः इत्) याचनाशील, अधीनों को अन्न-मृति देता हुआ ही ( ग्रू ग्रुवत् ) बढ़े अथवा (वनवत् वनुष्यतः अग्निम् इन्धानः ग्रुशुवत् ) वन के समान शतुद्छ को भस्म करने वाले अग्रणी सेनानायक को प्रदीप्त करके बढ़े। (२) ज्ञानीपक्ष में—( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद का ज्ञाता पुरुष जिस २ को भी अपना सहयोगी शिष्य बनाता है उस र सत्पुत्र के समान शिष्य द्वारा ही वह दूसरे शिष्य को (अति) आगे अति क्रमण करके (प्र) शिष्य परम्परा से ( सर्स्टते ) आगे बढ़ता है । उस समय वह ( अग्निम् इन्धानः ) अग्नि को जलाने वाले के समान ही होता है। (वनवत्) जैसे मनुष्य न चमकते हुए काठ को प्रव्वित करता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी (अग्निम्) अंग २ में विनयशील शिष्य को (वनवत् इन्धानः ) काष्ठ के समान जानकर उसकी विद्या की दीप्ति से चमकता हुआ ( कृतब्रह्मा ) वेद ज्ञान का संस्कार करके, ( वनुष्यतः ) याचना-शील शिष्य को ( रातहब्यः ) उत्तम ब्रह्मज्ञान का दान करके ( स्वयं शू शुवत इत् ) स्वयं ही बढ़ता है। इस प्रकार ( सः जातेन जातम इन्धानः अति प्रसर्भते ) वह पुत्र से पौत्र के समान शिष्य प्रशिष्य की विद्यावान् करके गुरुपरम्परा और वंशपरम्परा से आगे बढ़ता है। विरिभिवीरान्वनवद्यनुष्यतो गोभी रुपि पप्रथद्वोधित तमना । तोकं च तस्य तनयं च वर्धते यंयं युजं क्रणुते ब्रह्म<mark>णस्पतिः॥२॥</mark>

भा०—( ब्रह्मणस्पतिः ) महान् ऐश्वर्य, और समृद्ध राष्ट्र का पालक (यं-यं युजं कृणुते) जिस २ को अपना सहयोगी साथी, या नियुक्त भृत्य बनह

लेता है ( तस्य तोकं तनयं च ) उस के पुत्र और पौत्र को भी (बर्धते) बढ़ाता है। और ( बनुष्यतः गोभिः ) हिंसाकारी शत्रु की भूमियों से (रिंयं पप्रथत् ) अपने ऐश्वर्यं की वृद्धि करता है। अथवा ( वनुष्यतः ) याचनाशील प्रजाजन के (रियं) ऐश्वर्य को (गोभिः) भूमियों से बढ़ाता है। और (त्मना) स्वयं (बोधित) सब का ज्ञान रखता है। (त्मना पप्रथत् ) स्वयं भी प्रसिद्ध होता है (त्मना वर्धते ) स्वयं भी बढ़ता है अथवा ( वनुष्यतः वीरान् वीरेभिः वनवत् ) हिंसाशील शत्रु के वीरों को अपने वीरों से मारता है।

सिन्धुर्न चोदः शिमीवाँ ऋघायतो वृषेव वधीर्भि वृष्योजसा। श्रुग्नेरि<mark>व प्रसितिनांह वर्तने यंयं युजं क्</mark>युते त्रह्मणुस्पतिः ॥३॥

भा०-(ब्रह्मणस्पतिः) धनैश्वर्यं का पालक स्वामी राजा, (यं-यं युजं रूणते ) जिस २ को भी अपना साथी बना लेता है (अग्नेः) आग की (प्रसितिः) ज्वाला के समान (अग्नेः) उस अग्रणी नायक पुरुष की (प्रसितिः) बन्धन, उत्तम पद पर नियुक्ति (वर्त्तवे न) फिर निवारण करने या टूटने योग्य नहीं होती । वह स्थिरता से नियुक्त कर दिया जाता है। (सिन्धुः क्षोदः न ) नदी या समुद्र जिस प्रकार जल को अपने भीतर लेलेना चाहता है और ( वृषा इव वधीन् ) जिस प्रकार वलवान् सांड़ निर्वीर्य विधया बैलों को (अभि विष्ट) धर दबाता है उसी प्रकार वह (शिमीवान् ) उत्तम कार्यकुशल पुरुष (ओजसा ) अपने बल, पराक्रम से (ऋघायतः) सत्य के हनन करने वाले, या शस्त्र से आघात करने वाले शत्रु जनों को भी ( अभि वष्टि ) मुकावला करके अपने वश कर लेता है। (२) अथवा नकारोऽत्रेवार्थस्तदनुवादी। ब्रह्मणस्पति वेदविज्ञानी जिसको अपना शिष्य बनाता है यह उसके गाईपत्य अग्नि की ज्वाला के समान ही गुरु शिष्य का बन्धन भी (वर्त्तवे अह ) स्थिर बनाये रखने के लिये ही होता है। वह कर्मनिष्ठ विद्वान्

जलों को नदी के समान निर्वलों को बली के समान (ऋधायतः = ऋतं हन्तुं गन्तुंमिच्छतः ) सत्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक पुरुषों को (अभिविष्ट) सब प्रकार से चाहता है।

यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् ।
एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः ॥ तैत्ति ॰ उप ॰ ४ । ३ ॥
जिस प्रकार जल निम्न देशों में आते हैं, जैसे मास गण सूर्य को
प्राप्त हों उसी प्रकार हे प्रभो ! मुझे ब्रह्मचारी प्राप्त हों ।
तस्मा अर्थन्ति दिव्या अस्अतः स सत्विभिः प्रथमो गोषु गच्छति
अनिभृष्टतिविषिर्हन्त्योजसा यंयं युजै कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ४॥

भा०—( ब्रह्मणः पितः ) महान् ऐश्वर्यं और राज्य का पालक राजा ( यं-यं युजं कृणुते ) जिस २ को अपना सहायक, बनाता और राज्यकार्य में नियुक्त करता है ( तस्मै ) उसके लिये ( दिन्याः ) कामनायोग्य ( असश्चतः ) अन्यों से अप्राप्त विभूतियां प्राप्त होती हैं। ( सः ) वह ( सत्विभः ) वीर पुरुषों और बलों सहित ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ठ हो कर ( गोपु ) पृथिवियों, सब की भूमियों में ( गच्छित ) अमण करता है, वह ( अनिभृष्टतिविषः ) सेना, बल आदि से कभी च्युत नहीं होकर ( ओजसा ) पराक्रम से शत्रु का नाश करता है। ( २ ) इसी प्रकार आचार्य जिसको शिष्य बनाता है परमेश्वर से प्राप्त. ( असश्चतः ) अन्य मूर्खों से अप्राप्य वेदवाणियां उसे प्राप्त होती हैं, वह वीर्यों से युक्त होकर वेदवाणियों से विचरता है बल से कभी अष्ट न होकर, ओज से पापों का नाश करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के पात्र जिस पुरुष को योग द्वारा प्राप्त हो जाता है उस अनासक्त को ही विद्युद्ध विभृतियां प्राप्त होती हैं, वह सात्विक बलों से इन्द्रियों में और सभी लोकों में विचरता और अनष्ट शिक्त होकर पापों का नाश करता है।

तस्मा इद्विश्वे धुनयन्त सिन्ध्वो ऽचिछद्वा शर्म दिघरे पुरूणि। देवानां सुम्ने सुभगः स एधते यंयं युजं क्रणुते ब्रह्मणुस्पतिः ५।४

भा०—( ब्रह्मणस्पतिः यंयं युजं कृणुते ) महान् ऐश्वर्य और बल का पालक जिस २ को अपना सहयोगी बना लेता, और राज्यकार्य में नियुक्त करता है (तस्मै इत्) उसके लिये (विश्वे सिन्धवः) समस्त समुद्र, <mark>नदी, जल आदि (धुनयन्त) चलते हैं। या बड़े</mark> २ समुद्र भी छोटी नदी के समान हो जाते हैं। वे सब नदी आदि ( पुरूणि ) बहुत से (अच्छिदा) बुटिरहित निर्दोप (शर्म ) सुख (दिधरे) प्रदान करते हैं। वह (देवानां) विद्वानों और विजयी पुरुषों के योग्य ( सुझे ) सुख में ( सुभगः ) उत्तम ऐश्वर्यवान् होकर (एधते) बढ़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर और गुरु का जिसपर अनुमह होता है सब (सिन्धवः) प्राणगण चलते हुए उसपर सुखबरसाते, सब उत्तम सुख देते वह दिन्य पुरुष इन्द्रियों के सुख में भी सौभाग्यवान् होकर संवित् आदि सिद्धियों में वृद्धि को प्राप्त होता है। इति चतुर्थो वर्गः ॥ nin twey gri- ( :::2mpr )

# [ २६ ]

गृत्समद ऋषिः॥ ब्रह्मणस्पतिर्देवता ॥ अन्दः--१, ३ जगती। २, ४ निचृञ्जगती ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम्॥

ऋुजुरिच्छुंसो वनवद्वजुष्युतो देवयन्निद्देवयन्तम्भ्येसत्। सुष्टावीरिद्वनवत्पृत्सु दुष्ट्रं यज्वेदयज्योर्वि भजाति भोजनम् १

भा०—( ऋजुः ) सरल, सब कार्यों के साधन करने में कुशल, कर्मण्य ( शंसः ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष ( वनुष्यतः ) कार्यं नाश करने वालों को (वनवत्) विनाश करे या वह (वनुष्यतः वनवत् अभि असत्) कार्य के नाशक विद्वों को अन्धकार की किरणों के समान या, वन को कुठार के समान दूर करे। अथवा (शंसः वनुष्यतः वनवत्) उपदेष्टा पुरुष

ज्ञान के याचक विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करे। (देवयन्) देवों विद्वानों और देवतुल्य उत्तम गुणों का इच्छुक (अदेवयन्तम्) उससे विपरित उत्तम गुणों के विरोधों को भी (अभि असत्) तिरस्कार करे। (सुप्रावीः) उत्तम रक्षक (इत्सु) संप्रामों में भी (दुस्तरं) दुःख से विजय करने योग्य कठिन शत्रु को (वनवत्) िनाश करे। और (यज्ञा इत्) यज्ञशील, दान और सत्संगशील पुरुष (अयज्योः) अदानी असंगति के योग्य कुसङ्गी पुरुष के (भोजनं) भोग्य ऐश्वर्य को (वि भजाति) विविध रूपों में विभक्त कर दे।

यर्जस्व वीर् प्रविहि मनायतो भद्रं मनः क्रगुष्व वृत्रत्ये । ह्विष्क्रंगुष्व सुभगो यथासंस् ब्रह्मगुस्पत्रेरव आ वृंगीमहे ।२॥

भा०—हे (वीर) वीर बलवान्, वीर्यवान्, तथा विविध विद्याओं को कथन करने हारे विद्वन् ! तू (यजस्व) उत्तम सत्संग कर, विद्या आदि दान दे। (मनायतः) मननशील पुरुष से (प्रविहि) उत्तम गुण और ज्ञान प्राप्त कर। (मनः) अपने चित्त को (भदं) कल्याण विचारवाला (कृणु) बना अथवा, (भदं) सुख कल्याणकारक (मनः) ज्ञान और स्तम्भन बल का (वृत्रत्यें) विद्यों के नाश करने के लिये (कृणुष्व) सम्पाइन कर और (हविः) उत्तम अन्नादि उपादेय पदार्थ (कृणुष्व) उत्पन्न कर, (यथा) जिससे तू (सुभगः) उत्तम ऐश्वर्यवान् हो। हम सब (ब्रह्मणस्पतेः) महान् यज्ञ और धन के पालक प्रभु और आचार्य के (अवः) रक्षा, ज्ञान और शतु हननकारी सामर्थ्य को (वृणीमहे) प्राप्त करें।

स इजनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते धना निर्मः। देवानां यः प्तरमाविवासिति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणुस्पतिम् ३

भा०—(यः) जो पुरुष (श्रद्धामनाः) सत्य को धारण करने की इच्छा, श्रद्धा से युक्त मन वाला होकर (हविषा) देने योग्य अन्न रत्नादि

और प्रहण करने योग्य ज्ञान ऐश्वर्यादि के हेतु ( देवानां पितरं ) विजयी पुरुषों के पालक राजा तथा विद्या के अभिलापी शिष्यों के पिता के तुल्य पालक आचार्य ( ब्रह्मगस्पतिम् ) ऐश्वर्य और देद के पालक प्रभु की ( आ विवासित ) सब प्रकार से सेवा करता और उसके समीप अन्तेवासी होकर रहता है (सः इत्) वह ही (जनेन) जन से (सः विशा) वहीं प्रजा से, (स जन्मना) वही उत्तम जन्म, (सः पुत्रेः) वह पुत्रों और (नृभिः) मृत्यादि और नायक पुरुषों सहित ( वाजं भरते ) संग्राम को विजय करता और (धना भरते ) ना । धनों को प्राप्त करता है। यो असमै हुब्यैर्घृतविद्धिरविधत्म तं प्राचा नयित ब्रह्मणुस्पतिः। उङ्ष्यतुीमंहसो रचती रि्षों ॑होश्चिद्स्मा उङ्चक्रिरद्धुतः ॥४॥४॥

भा०-( यः ) जो मनुष्य ( ब्रह्मणस्पतिः ) धन का उत्तम स्वामी होकर ( घृतविद्धः हन्यैः ) घृतों से युक्त अन्नों से ( अस्मै अविधत् ) उस विद्वान् या प्रभु, की सेवा ग्रुश्रृषा करता है वह (ब्रह्मणस्पतिः) महान् ज्ञान, ब्रह्माण्ड का पालक होकर (तं) उसको (प्राचा) उत्तम पद को जाने वाले या प्राचीन मार्ग में ( प्र नयति ) ले जाता है । उसको ( अं-हसः ) पाप से बचाता, (रियः ) हिंसक पुरुष (अहोः ) महा पातक या दारिद्रय आदि कष्ट, से भी ( अस्मै रक्षति ) उसको बचाता है। वह परमेश्वर भी ( उरुविकः ) बड़ा भारी कारीगर, (अद्भुतः) अद्भुत, आश्चर्य-जनक है। इति पञ्चमो वर्गः॥

#### [ 20]

कुमों गार्त्समदो गृत्समदो वा ऋषिः ॥ अदित्यो देवता ॥ छन्दः-१, ३, ६, १३, १४, १५ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ५, ५, ५, १२, १७ त्रिष्टुप् । ११, १६ विराट् त्रिष्टुप् । ७ मुरिक् पर्झातः । ६, १० स्वराट् पङ्किः ॥ सप्तदशर्च स्क्रम् ॥

इमा गिर अविद्येभ्यो घृतस्तः सनाद्राजभ्यो जुहा जुहोमि। शृणोतु मित्रो श्रर्थमा भगी नस्तुविजातो वरुणो दच्चो श्रंशः ॥१॥

भा०-( आदित्येभ्यः राजभ्यः जुह्वा घृतस्तृः इव ) प्रकाशमान सूर्य की किरणों के लिये जिस प्रकार 'जुहू' नाम चमसे द्वारा घृत चुआने परिणाम में जल वर्षाने वाली आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैं (इमाः) इन ( घृतस्तृः ) तेजोमय ज्ञान और बल वीर्य को प्रदान करने वाली ( गिरः ) वेद द्वाणियों का ( राजभ्यः ) तेज से चमकने बाले ( आदि-ह्येभ्यः ) रस को किरणों के समान लेने वाले उत्तम विद्यार्थियों के लिये उत्तम सूर्यवत् तेजस्वी पुरुषों वा राजाओं के लिये ( जुह्वा ) वाणी द्वारा ( जुहोमि ) कथन करता हूं। इन शिक्षाप्रद वाणियों, आज्ञाओं को (मित्रः) स्नेही मित्र, प्रजा को मरने से बचाने वाला राजा और वैद्य, ( अर्थमा ) शत्रुओं को बांधने वाला, स्वामा के तुल्य शासक न्यायकारी, ( भगः ) ऐश्वर्यवान् आप्तजन, ( नः ) हम में से ( तुविजातः ) बहुत से गुणों में प्रसिद्ध, ( वरुणः ) व्यवहार कुराल, क्रियावान् , और ( अंशः ) शत्रुनाशक इनमें से प्रत्येक (नः श्वणोतु ) हमारे निवेदन, कार्य व्यवहार आदि का श्रवण करें। इमं स्तोमं सकतवों में श्रद्य मित्रो अर्थमा वरुणो जुषन्त।

आदित्यासः ग्रुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः ॥२॥

भा०-( मित्रः ) स्नेह करने वाला, मरण संकट से बचाने वाला, (अर्थमा) न्यायकारी प्रजा के नाशक शत्रुओं को दमन करने वाला, (वरुणः ) श्रेष्ठ, ये सब (सकतवः ) समान रूप से उत्तम कर्म और प्रज्ञा वाले, (आदित्यासः) सूर्य के किरणों के समान प्रकाशक और बारहों मासों के समान नाना सुखों के देने वाले, ( ग्रुचयः ) तेजस्वी, ग्रुद्ध पवित्र आचार वाले, ईमानदार, (धारपूताः ) वाणी से पवित्र और अभि-वेक धाराओं से पवित्र होकर उत्तम पदों पर स्थित (अवृजिनाः ) त्याज्य पाप कर्मों से रहित, (अनवद्याः) अनिन्दित आचार वाले (अरिष्टाः) अन्यों से न मारने योग्य, अन्यों की हिंसा न करने वाले, ये सब (मे) मेरे (इमं) इस (स्तोमं) स्तुति वचन को (ज्रयन्त) प्रेमपूर्वक अवण करें।

त श्रादित्याम उरवी गर्भारा श्रदंब्धामो दिप्सन्तो भूर्यचाः। श्रुन्तः पश्यन्ति वृज्जिनोत माधु सर्वे राजभ्यः पर्मा चिद्नित ॥३॥

भा०—(ते) वे ( आदित्या सः ) सूर्यं की किरणों या स्वतः सूर्यं के समान प्रकाशमान, प्रजाओं से जलों के समान करों को लेने वाले तेजस्वी, ( उरवः ) महान् सामर्थ्यं वाले, ( गमीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले, ( अदृष्यासः ) अखण्ड शासन करने वाले, शत्रुओं से न मारे जाने वाले और स्वय ( दिप्सन्तः ) दुष्टों को दण्ड देने वाले, ( भूरि-अक्षाः ) बहुत से दूर्तादि रूप चक्षुओं वाले, वा बहुत से अध्यक्षों के स्वामी राजा और ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी, विद्यावान् पुरुष (वृजिना) पापों और ( साधु ) सत् साधु कर्मों को (अन्तः) अपने भौतर ही (पश्यन्ति) देख लेते हैं, उन ( राजम्यः ) स्वयं प्रकाशमान तेजस्वी पुरुषों के लिये ( परमा चित् ) उत्तम कर्म, परम, दूरस्थ वातें तथा सर्वोत्तम कर्त्तव्य भी ( सर्व ) सव ( अन्ति चित् ) समीप के समान ही होता है । धारयन्त आदित्यासो जगुतस्था देवा विश्वस्य सुवनस्य गोपाः । द्वीद्योधियो रक्तमाणा असुर्यभृतावान्श्वयमाना असुणानि ॥ ४ ॥

भा०—( आदित्यासः ) सूर्यं की किरणों के समान प्रजाओं से कर लेने वाले ( देवाः ) उनके हित के लिये जलों को पुनः उन पर वर्षा देने वाले, अतः एव (विश्वस्य भुवनस्य) समस्त भुवन, राष्ट्र के (गोपाः) रक्षक ( जगत् स्थाः ) जंगम और स्थावर सब को ( धारयन्तः ) धारण करते हुए, ( दीर्घाधियः ) दीर्घ बुद्धि और क्रियाशक्ति वाले, दीर्घदर्शी,

(असुर्यम्) प्रजा के प्राणों के रमण करने योग्य उत्तम अन्न, जल तथा धन की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हुए, (ऋतावानः) सत्य ज्ञान, सत्य आचरण और ऋत अर्थात् धन, और जल अन्न आदि से सम्पन्न होकर भी (ऋणानि) जलों को मेघों के समान ऐश्वर्यों और कर आदि को शनैः २ (चयमानाः) संग्रह करते हुए, (अन्तः वृज्ञिना उत साधु सर्वम् पश्यन्ति) अपने भीतर ही सब पाप और पुण्य का विवेक कर लेते हैं। विद्यामादित्या अर्वसो वा अस्य यद्यमनभ्य आ चिन्मयोभु। युष्मार्कं मित्रावरुणा प्रणीतौ परिश्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम् पाद

भा०—हे (आदित्याः) सूर्यं के समान ज्ञान-प्रकाश करने वाले और राष्ट्र में कर आदि छेने वाले अध्यक्ष पुरुषों! और हे (अर्थमन्) श्रेष्ठ पुरुषों के मान करने और दुष्टों का नियमन करने वाले न्यायकारिन्! (वः) आप लोग के (अस्य अवसः) इस पालन और करादान का (यत्) जो (चित्) भी (मयोभु) सुखकारी परिणाम हो वह मैं प्रजावर्ग (भये) भय या संकट के अवसर पर (विद्याम्) अवश्य प्राप्त करूं। रक्षक राजा आदि संकटकाल में प्रजा की रक्षा विशेष रूप से करें। हे (मित्रावरुणा) प्रजा को मरण से बचाने और दुष्टों के निवारण करने वाले अध्यक्षो! (युष्माकं) तुम्हारे (प्रणीतौ) उत्तम न्याय-शासन में (दुरितानि) सर्व दुराचारों और दुःखदायी संकटों को (श्वश्रा इव) गढ़ों के समान (परिवृज्याम्) दूर से ही त्याग दूं। उत्तम शासन में, भय के कालों को भी प्रजा उत्साह से गढ़ों के समान लांच लेती है। इति षष्टोः वर्गः॥

सुगो हि वो अर्थमन्मित्र पन्था अनृजुरो वेरुण साधुरस्ति । तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छेता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥६॥

भा०—हे (अर्थमन् ) श्रेष्ठ, स्वामी जनों और वैश्यों के सान करने वाले, उनके धनादि को जानने वाले, शत्रुओं के नियामक न्याय- कारिन्! हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ, दुष्टों के वारण करने हारे! हे (आदित्याः) उत्तम ज्ञानवान् तेजस्वी विद्वान् पुरुषो! और कर आदि लेने वाले राज गणो! (वः) आप लोगों का (पन्थाः) मार्ग (सुगः) सुख से जाने योग्य, (अनृक्षरः) कण्टकरिह्त, निर्विष्ठ, (साधः) उत्तम, दूर तक पहुंचाने और कार्य साधने वाला (अस्ति) है। (तेन) उसी मार्ग से (नः) हमें (अधि वोचत) अध्यक्ष रूप से आज्ञा दो। (नः) हमें (दुष्परिहन्तु) कभी नाज्ञा न होने वाला (अर्म) सुख (यच्छत) प्रदान करो।

पिपर्तु <u>नो श्रदिती राजपुत्राति द्वेषीस्यर्</u>यमा सुगोभिः। वृहन्मित्रस्य वर्षणस्य शर्मीपस्याम पुरुवीरा श्ररिष्टाः॥ ७॥

भा०—(राजपुत्रा) राजा को पुत्र के समान अपने भधीन रखनेवाली, राजमाता के समान राजसभा, न्यायसभा और जनसभा, ( अदितिः ) अखण्ड शासन वाली और ( अर्थमा ) न्यायकारी सभापति ( सुगेभिः ) सुख से जाने योग्य, सुगम उपायों से ही ( नः ) हमें ( हेषांसि ) परस्पर के हेप के भावों और हेपकारी पुरुषों से ( अति पिपर्त्तु ) पार करे। ( मित्रस्य ) सखा के समान प्रजा के खेही और ( वरुणस्य ) रात्रि के समान सब दुखों के वारण करने वाले शासक का ( शर्म ) सुखदायी शरण भी ( बृहत् ) बहुत बड़ा और प्रजा का वर्धक हो। हम भी (पुरुवीराः ) बहुत से वीरों और पुत्रों से युक्त ( अरिष्टाः ) रोगों और शत्रुओं से पीड़ित न होते हुए, सुखी ( उप स्थाम ) होकर रहें।

तिस्तो भूमीर्घारयन् त्रीहँत द्यून्त्रीर्णि वता विद्धे श्रुन्तरेषाम् । त्रुतेनदित्या महि वो महित्वं तर्दर्थमन्वरुण मित्र चार्र ॥ ८॥

भा०—आदित्य गण ही (तिस्रः भूमीः) तीनों भूमियों को (त्रीन् यून् उत) और तीनों आकाशों को (ऋतेन) ऋत, सत्य बल वा तेज के द्वारा (धारयन्) धारण कर रहे हैं। अर्थात् अग्नि, वायु, और सूर्य तीनों ही भूमि अन्तिरक्ष और उत्तम आकाश तीनों को धारण करते हैं। उनको (एषान् अन्तः) इन तीनों लोकों में इनके (त्रीणि वता) तीन ही प्रकार के मुख्य र कार्य हैं। हे (आदित्याः) तेजस्वी पुरुषो ! लोकों के धारण करने वाले प्रधान पुरुषो ! उनके समान ही (वः) आप लोगों का भी (विद्धे) समस्त ज्ञान व्यवहार और परस्पर के राज्य ऐखर्य धनादि के प्राप्त करने या लेन देन के व्यवहार में (ऋतेन) सत्य के बल से ही (महित्वम्) महान् सामर्थ्य है। हे (अर्यमन्) न्याय-कारिन् ! हे (वरुण) दुष्टवारक, सर्वश्रेष्ठ ! हे (मित्र) सखे ! (तत्) वह (चारु) उत्तम रीति से बना रहे। अर्थमा, वरुण और मित्र कम से सूर्य वायु और अश्रिय या सूर्य मेघ और अन्न के समान प्रकाशपद, प्राण-पद और जीवनपद होकर राष्ट्रप्रजा का पालन करें।

त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिर्एययाः शुर्चयो धारपूताः। अस्वेमजो आनिमिषा अर्दव्धा उरुशंसा ऋजवे मत्यीय ॥ ६॥

भा०—( ऋजवे ) कार्यों को साधने वाले, ऋज अर्थात् धर्म मार्ग पर चलने वाले, ( मर्त्याय ) मनुष्य के हित के लिये ( हिरण्ययाः ) हित और प्रिय वचन बोलने वाले, सूर्य के समान ज्ञान से प्रकाशमान, ( ज्ञुच-यः ) ग्रुद्ध भाचार व्यवहार और अन्तःकरण वाले, धार्मिक, ( धारप्ताः ) अभिषेक जलों से पवित्र हुए के समान धारा अर्थात् वेदवाणी हारा पवित्र, खातक, निष्णात, ( अस्वप्रजः ) स्वप्न, निद्रा आदि में न फंसे हुए, सावधान, ( अनिमिषाः ) भांख न झपकने वाले, अर्थात् दृष्टि दोष से रहित, सदा सावधान, एक पल भरभी व्यर्थ न करने वाले, (अदब्धाः) बाग्रु से न मारे जाने योग्य, बलवान्, ( उरुशंसाः ) बहुत प्रशंसनीय वा बहुत उपदेशों से युक्त, बहुश्रुत, विद्वान् पुरुष ( त्री ) तीनों (दिव्या) दिव्य ज्ञान, कामना और व्यवहारों में उपयोगी, सर्वोत्तम एवं ग्रुद्ध उज्ज्वल, ( रोचना ) प्रकाशमान तेजों, ज्ञानों, वेदों को ( अधारयन्त ) धारण करते हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना इन तीनों के प्रकाशक, अग्नि, वायु, सूर्य इन हारा प्रकाशित ऋग्, यजुः, साम, स्तुति, कर्म और गान ये तीनों ही ज्ञान के प्रकाशक और हृदय के रुचिकर होने से 'रोचन' हैं।

त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा त्रसिर ये च मतीः। शतं नी रास्व शुरदो विचचेऽश्यामायूँ पि सुधितानि पूर्वी १०।७॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ ! दुःखों और दुष्टों के वास्क हे ! (असुर) सुरा आदि मादक पदार्थों से रहित, ज्यसनों से मुक्त ! वा शत्रुओं को उखाड़ फेंकने हारे, वा प्राणिषय ! (ये च देवाः) जो दानशील, ज्ञान-प्रकाशक सूर्यादि के समान उपकारी जन हैं और (ये च मर्चा) जो सामान्य मनुष्य हैं (विश्वेषां) उन सबका (त्वं राजा) तू राजा सब में प्रकाश मान (असि) है। हे विद्वन् ! (नः) हमें (विचक्षे) विविध विद्याओं के दर्शन करने के लिये ( शतं शरदः ) सौ बरस की आयु ( रास्व ) प्रदान कर, उनके उपायों का उपदेश कर। हम (सुधितानि) सुख पूर्वक धारण करने योग्य (पूर्वा) पूर्ण (आयूर्वि) आयुष् ( अश्याम ) प्राप्त करें, भोगें। इति सप्तमो वर्गः ॥

न दिविणा वि चिकिते न सुद्या न प्राचीनमादित्या नोत पृश्चा। पाक्या चिद्धसवो धीयी चिद्युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम् ११

भा०—(आदित्यः) सूर्य के समान तेजस्वी अदिति अर्थात् अखण्ड व्रह्म के उपासक, ब्रह्मजानी पुरुष (न दक्षिणा) न दायें, न दक्षिण, दिशा में, (न सन्या) न बायें, न उत्तर दिशा में, (न प्राचीनं) न आगे, न पूर्व दिशा में, (उत न पश्चा) न पीछे, न पश्चिम दिशा में ही (विचिक्टिते) कभी विचिकित्सा या संदेह को प्राप्त होते हैं। वे कभी और कहीं भी अम में नहीं पड़ते हैं, उनका ज्ञान सर्वगामी होता है। हे (वसवः) मजाओं और शिष्यों को बसाने वाले विद्वान् और बलवान् पुरुषों! मैं (पान्या चित्) परिपक ज्ञानवाला और (धीर्या चित्) धीर पुरुषों तम के समान होकर भी (न विचिकिते) दिशाणादि दिशाओं में भी

कभी संदेह में न पडूं। प्रत्युत, ( युष्मानीतः ) आप लोगों से, सन्मार्ग में लेजाया जाकर ( अभयं ज्योतिः ) भयरिहत परम ज्योति, तेज, ज्ञान, बह्मज्ञान को ( अश्याम् ) प्राप्त करूं और उसका परम आनन्द प्राप्त करूं। (२) राजशासक जन भी अदिति, अखण्ड शासक राजा के अधीन होने और पृथिवी के शासक होने से 'आदित्य' हैं। उनको किसी दिशा में अम न हो, परिपक क्षेत्रवाला, धीर पुरुष भी उनके अधीन भयरिहत प्रकाश, न्याय को प्राप्त करे।

यो राजभ्य ऋतुनिभ्यो दुदाश यं बुर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः। स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विद्येषु प्रशस्तः॥१२॥

भा०—( यः ) जो ( राजभ्यः ) राजा, गुणों विद्याओं में प्रकाशित पुरुषों और ( ऋतिनभ्यः ) सत्य मार्ग में ले जाने वाले उत्तम नायक पुरुषों और यज्ञ में, सत्य वचनानुसार परिणय करने वाली ख्रियों को भी ( ददाश ) ज्ञानोपदेश प्रदान करता है ( यं ) जिसको ( नित्याः ) सदा स्थिर रहने वाली ज्ञाननीतियें और ( पुष्टयः च ) समृद्धियां भी ( वर्ध-यिन्त ) बढ़ाती हैं । ( सः ) वह ( रेवान् ) ऐश्वर्यवान् ( वसुदावा ) ऐश्वर्यों का देने वाला, ( विद्येषु ) ज्ञानों, यज्ञों और संप्रामों में ( प्रश्वर्यों का देने वाला, ( विद्येषु ) ज्ञानों, यज्ञों और संप्रामों में ( प्रश्वर्यों का देने वाला, ( विद्येषु ) ज्ञानों, यज्ञों और संप्रामों में ( प्रश्वर्यों के समान ( रथेन ) अपने रमणीण कार्य से ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( याति ) आगे बढ़ता है ।

शुचिर्षः सूयवंसा अदंब्ध उप चेति वृद्धवयाः सुवरिः। निकृष्टं ब्नुन्त्यन्तितो नदूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ ॥१३॥

भा० — जो ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध, पवित्र आचारवान् ( अदब्धः ) कभी हिंसित और हिंसक न होकर ( सुयवसाः ) उत्तम भन्नोत्पादक ( अपः ) जलों को (उप क्षेति) सेवन करता है (सः) वह ( कृद्धवयाः ) दीर्घजीवी ( सुवीरः ) उत्तम वीर्यवान् , उत्तम वीरों और पुत्रों सहित रहता है।

जो ( आदित्यानां ) तेजस्वी विद्वान् पुरुषों के (प्रणीतों ) उत्तम शासन में ( अवित ) रहता है ( तं ) उसको शत्रुगण और विपत्तियां भी (निकः अन्तितः ) न समीप से ( न दूरात् ) और न दूर से ही ( व्यन्ति ) नाश कर सकती हैं।

अदिते मित्र वर्रणोत मृळ यहो वयं चकुमा कचिदार्गः। उर्वरयामभयं ज्योतिरिन्द्रमा नोदीर्घा श्रुभि नशुन्तमिस्राः॥१४॥

भा०—हे (अदिते) शासन करने वाली विदुषि ! राजसभे ! हे (मित्र) मरण से रक्षा करने वाले ! सुहत् ! हे (वरुण) श्रेष्ठपुरुष राजन् ! (वयम्) हम (यत्) जब भी (किचत्) कोई (वः) आप लोगों के प्रति (आगः) अपराध (चक्रम) करें तो भी (मृळ्) हमें सुखीकर । मैं (उरु) बहुत बड़ा (अभयं) भयरहित (ज्योतिः) मकाश (अश्याम्) प्राष्ठ करूं । और (नः) हमारी (दीर्धाः तमिस्नाः) लम्बी रातें (मा अभि नशन्) नष्ट न हों । उनका सुख हमें वरावर प्राष्ठ हो । अथवा, (नः) हमें (दीर्घाः तमिस्नाः) लम्बी चौड़ी अन्धकार मय दशाएं (मा अभि नशन्) प्राप्त होकर हमारा नाश न करें, हमें न धर दबावें । हम तामसी दशाओं में न पड़े रहें ।

उभे श्रस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सुभगो नाम पुष्यंत् । उभा चयावाजयन्याति पृत्सुभावधौ भवतः साध् श्रस्मै ॥१४॥

भा०—(असमै) उस राजा के लिये (उभे) ज्ञासकवर्ग और ज्ञासवर्ग या स्त्री और पुरुष दोनों (समीची) अच्छी तरह एक दूसरे को प्राप्त होकर (पीपयतः) बढ़ाते हैं। (सुभगः) उत्तम ऐश्वर्यवान् सूर्य जिस प्रकार (दिवः वृष्टिं नाम पुष्पति) आकाश से वृष्टि को अधिक प्रदान करके सब अब को पुष्ट करता है इसी प्रकार राजा भी (सुभगः) उत्तम ऐश्वर्यवान् होकर (दिवः) ज्ञानवान् पुरुषों से (नाम) उत्तम कीर्त्ति (वृष्टिं) सुख वृष्टि को प्रदान करता और प्रजा को पुष्ट करता है। वह (उभौ क्षयौ)

अपने आश्रय भूत राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों गृहों को या स्वपक्ष और परपक्ष दोनों का ( एत्सु ) संप्रामों में ( आ जयन् ) विजय करता हुआ ( याति ) प्रयाण करता है। और (उभौ ) दोनों ही राजा, प्रजावर्ग या स्वी पुरुष वर्ग ( अधौं ) समृद्ध होकर ( अस्मै ) इसके लिये ( साधु ) उत्तम कर्म साधने वाले ( भवतः ) होते हैं।

या वो माया श्रिभिद्वहें यजत्रा पाशा श्रादित्या रिपवे विवृत्ताः। श्रश्वीव ताँ श्रिति येषं रथेनारिष्टा उरावा शर्भन्तस्याम ॥ १६॥

भा०—हे (आदित्याः) तेजस्वी, ज्ञानवन्, हे (यजन्नाः) पूजनीय सत्संग योग्य पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (याः) जो (मायाः) अद्भुत बुद्धियों और बुद्धियों द्वारा किये गये कार्य हैं जो (अभिदुहे) दोह बुद्धि वाले (रिपवे) पापी शत्रु के लिये (विचृत्ताः) गंठे हुए (पाशाः) पाशों के समान हैं मैं (तान्) इनको (अश्वी इव रथेन) अश्व के स्वामी के समान रथ से (अति येषम्) पार कर जाऊँ। हम लोग (अरिष्टाः) कुश्वलपूर्वक (उरौ) बढ़े (शर्मन्) सुखमय गृह में (स्याम) सदा रहें।

माहं मुघोनी वरुण ष्टियस्य भूदिदाव्न आ विदं श्रनमापेः। मा रायो राजन्तसुयमादव स्थां वृहद्वेदेम विद्धे सुवीराः १७।८।।

भा०—हे (राजन्) राजन्!हे (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष! (अहं)
में (श्रियस्य) सर्विश्रिय, सब को संतुष्ट करने वाळे (मघोनः) उत्तम
ऐश्वर्यवान् (भूरिदानः) बहुत दान देने वाळे (आपेः) बन्धु के समान
सदा प्राप्त होने वाळे पुरुष की (ग्रुनम्) सुख समृद्धि को (मा अविदम्)
कभी स्पर्धा से न छं। हे राजन्! (सुयमात् रायः) उत्तम नियन्त्रण
से युक्त ऐश्वर्य से मैं (मा अव स्थाम्) विज्ञित न रहूं। हम (सुवीराः)
उत्तम वीर पुरुषों से युक्त होकर (बृहद् वदेम) तेरे शासन के बहुत २
गुण कहें। राज्य-शासन में सेवकादि अपने उत्तम स्वामी की समृद्धि और

यश की स्पर्धा न करें। अति सुरक्षित धन अर्थात् वैंक आदि में पड़े धन भी प्रजाजन के मारे न जावें। प्रजा उत्तम शासन की दाद दे। इत्यष्टमो वर्गः॥

#### [ 3= ]

कूमों गार्त्समदो वा ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, ४ निचृत त्रिष्टुष् । ४, ७, ११ त्रिष्टुष् । ६ विराट् त्रिष्टुष् । ६ मुरिक् त्रिष्टुष् । २, १० मुरिक् पङ्किः ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥

हुदं कुवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महा। अति यो मन्द्रो यज्ञथाय देवः सुकािर्ति भिन्ने वर्रुणस्य भूरेः १॥

भा०—(इदं) यह समस्त जगत् (कवेः) क्रान्तदर्शी विद्वान्, (आदित्यस्य) सूर्यं के समान तेजस्वी, (स्वराजः) स्वयं प्रकाशित होने वाले परमेश्वर से ही प्रकट होता है। जैसे सूर्यं से सब जगत् प्रकाशित होता है उसी प्रकार स्वयंप्रकाश परमेश्वर से यह जगत् प्रकट हुआ है। इसी प्रकार विद्वान् से सब ज्ञान प्रकट होता है। वह (महा) अपने महान् सामर्थ्यं से (विश्वानि) समस्त (सन्ति) सत्, व्यक्त पदार्थों को (अभि अस्तु) प्राप्त हो।

तर्व <u>बते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरु</u>ण तुष्टुवांसः । उपार्यन उपसां गोमतीनामुग्नयो न जरमाणा अनुसून् ॥ २ ॥

भा०—(गोमतीनां) किरणों वाली (उषसाम्) प्रभात वेलाओं के (उपायने) आने पर (अग्नयः न जरमाणाः) जिस प्रकार अग्नि में जीण या अल्पप्रकाश हो जाते हैं उसी प्रकार हम लोग (अनुद्यून्) दिनोंदिन (गोमतीनाम्) वेदवाणियों से युक्त (उपसां) कान्तिवाली, पापों का नाश करने वाली विवेक प्रज्ञाओं के (उपायने) समीप प्राप्त होने पर (जरमाणाः) आयु व्यतीत करते हुए, वा किरणों से युक्त

प्रभात वेलाओं के आने पर (अग्नयः न) ज्ञानी पुरुषों के समान गवादि समृद्धि से युक्त (उपसां) क्रान्तिमती, कमनीय गुणों से युक्त गृहपितयों के प्राप्त होने पर (जरमाणाः) उनकी गुण स्तुति करते हुए अथवा, कन्याओं के प्राप्ति काल में अग्नियों के समान जलते या चमकते हुए गुणों से प्रकाशित होते हुए हे (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष! हे परमेश्वर! हम (स्वाध्यः) उत्तम बुद्धि से युक्त (तुष्टुवांसः) तेरी स्तुति करते हुए (तव व्रते) तेरे उपदेश किये धर्मकार्थ में रहकर (सुभगासः स्याम) उत्तम ऐश्वर्यवान् हों। हम गृहस्थ रहकर खियों को गुणस्तुति करें, उनकी अवहेलना न करें। विद्वान् रहकर वेदवाणियों द्वारा प्रभु की स्तुति करें और (स्वाध्यः) आत्मा का चिन्तन करें। तर्च स्याम पुरुषीरस्य श्रमें बुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः। तर्च स्याम पुरुषीरस्य शर्में बुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः। यूयं नः पुत्रा श्रदितेरदृष्धा श्रभि च्लेम चूं युज्याय देवाः॥३॥

भा०—हे (वहण ) सर्वश्रेष्ठ ! राजन् ! प्रभो ! हे (प्रणेतः ) उत्तम नायक ! हम लोग (पुरुवीरस्य ) बहुत से वीर पुरुषों के स्वामी (उपशंसस्य ) बहुतों से प्रशंसित, बहुत सों को उपदेश देने हारे ! हम (तव ) तेरे (शर्मन् ) शान्तिपद, दुःखनाशक शरण में (स्थाम ) रहें। हे (देवाः ) विद्वान् विजयेच्छु पुरुषो ! आप सब लोग (नः ) हमारे बीच (अदन्धाः ) कभी पीड़ित न होकर (अदिते ) अखण्ड परमेश्वर या राजा के या राष्ट्रभूमि के (पुत्राः ) पुत्र के समान होकर (युज्याय ) परस्पर के सहायक होने के लिये (अभिक्षमध्वम् ) सब प्रकार से समर्थ, सहनशील हो । अथवा (नः पुत्राः) तुम हम लोगों के पुत्र (अदितेः ) माता पिता भाई आदि के सहायक होने और अखण्ड परमेश्वर के सखा होने या भोग द्वारा प्राप्त करने के लिये (देवाः ) दानशील, अपीड़ित होकर (अभिक्षमध्वं ) सदा समर्थ बने रहो ।

य सीमादित्यो श्रमृजिद्धधर्ता ऋतं सिन्धंनो वर्रणस्य यन्ति । न श्रम्यन्ति न वि मुर्चन्त्येते वयो न पंष्त् रघुया परिजमन्।।। भा०-जिस प्रकार ( विधर्त्ता ) विविध रशिमयों से जल को धारण करने वाला होकर ( ऋतं प्र अस्उतत् ) जल को वृष्टिरूप में उत्पन्न करता है, फिर भी ( ऋतं प्र अस्जत् ) उत्तम रूप से अन्न को उत्पन्न करता है। और ( वरुणस्य सिन्धवः यन्ति ) मेघ की जल धाराएं बहती हैं और समुद्र को जानेवाली जल की (सिन्धवः) नदियां बहती हैं। (न श्राम्यन्ति न विमुचन्ति ) वे कभी न थकती हैं, न चलने से रुक सकती हैं इसी मकार (आदित्यः) समस्त संसार को अपने भीतर छेलेने वाला, अदिति, अखण्ड, प्रकृति का शासक परमेश्वर, (ऋतम्) 'ऋत' इस गतिशील, व्यक्त संसार को (प्र असुजत्) बहुत ही खूबी से बनाता है। वह स्वयं (विधर्त्ता) इस को विशेष रूप से और विविध उपायों से धारण कर रहा है। (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ उस प्रभु के शासन में ही ये (सिन्धवः) जल धाराओं के समान बन्धन में बंधे जीवगण (ऋतम्) अन्न, जीवन (यन्ति) प्राप्त करते हैं। ( एते न श्राम्यन्ति ) ये कभी नहीं थकते। (न विमुचन्ति) कभी मुक्त नहीं होते। क्योंकि अन्नादि भोग में लगे रहते हैं। वे (रघुया) वेग से जाने वाले (वयः न) पक्षियों के समान (परिज्मन्) इस भू लोक पर ही (पप्तुः) उत्पर नीचे विचरते रहते हैं।

वि मच्छ्रथाय रशनामिवार्ग ऋध्यामं ते वरुण खामृतस्य । मा तन्तुरहेदि वर्यतो धियं मे मा मात्रा शार्थपर्सः पुर ऋतोः५।९

भा०-हे (वरुण) श्रेष्ठ ! प्रभो ! राजन् ! (रशनाम्) बंधी रस्सी के समान ( आगः ) पाप, और अपराध को आप ( मत् ) मुझ से (वि श्रथाय) विशेषरूप से डीली करदो। ( ऋतस्य खाम् ) मेघ के जल से जिस प्रकार नदी या खुदे हुए तालाब को खूब भर देते हैं,

उसी प्रकार हम भी हे (वरुण) मेघ के समान सर्वश्रेष्ट, (ते) तेरे (ऋतस्य) धनेश्वर्य और सत्यन्याय के कारण (ऋध्याम) खूब समृद्ध और सम्पन्न हों। (वयतः तन्तुः) बुनने वाले का जिस प्रकार तागा न टूटना चाहिये उसी प्रकार (धियं वयतः) तन्तु अर्थात् प्रजा तन्तु और यज्ञतन्तु के कर्म को विस्तारते हुए (मे) मेरा (तन्तुः) यज्ञ तन्तु और प्रजातन्तु (मा छेदि) न टूटे। और (पुरः ऋतोः) ऋतु के पूर्व (अपसः मान्ना मा शारि) जिस प्रकार अन्न की मान्ना न समाप्त होनी चाहिये उसी प्रकार (ऋतोः = मृतोः पुरः) ठीक प्रयाण काल या मृत्युगति के पूर्व (मे अपसः मान्ना) मेरे कार्यों की मान्ना, अर्थात् कर्मों द्वारा बना शरीर (मा शारि) नष्ट न हो। इति नवमो वर्गः । अर्थात् कर्मों द्वारा बना शरीर (मा शारि) नष्ट न हो। इति नवमो वर्गः । अर्थात् कर्मों स्त्रम्येच्त वरुण भियसुं मत्सम्नाळृतावोऽनु मा गृभाय। व्याप्ते वरुण भियसुं मत्सम्नाळृतावोऽनु मा गृभाय। वर्गाभेव वरुसाद्वि मुमुग्ध्यंहों नहि त्वदारे निमिष्ट्यनेशे ॥ ६॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ, प्रभो! गुरो! राजन! (यत)

मुझसे आप (भियसं) भय (अपो सुम्यक्ष) दूर करें। हे (ऋत-वः)

सत्य व्यवाहार, न्याय, ऐश्वर्य, और ज्ञान के स्वामिन्! तू (सम्राट्)
अच्छी प्रकार प्रकाशमान है। तू (मा अनु गुभाय) मुझ पर अनुप्रह
कर। (वत्साद् दाम इव) बछड़े से रस्सी को जिस प्रकार खोलकर पृथक्
कर दिया जाता है उसी प्रकार हे प्रभो! तू मुझसे (अंहः) पाप बन्धन
को (विमुमुन्धि) छुड़ा दे। (व्वद् आरे) तेरे समीप या दूर (व्वत्)

नुझसे दूसरा कोई (निमिषः चन) एक आंख की झपक के काल के लिये
वा गतिशील जगत् का भी (न हि ईशे) ईश्वर या संसार का चलाने हारा
प्रमु नहीं है। तू ही सदा के लिये सर्वत्र जगत् का प्रमु है।
मा नो व्यवेविष्ण ये ते इष्टावेनः कुरावन्तमसुर म्रीणन्ति।
मा ज्योतिषः प्रवस्थानि गन्म वि षू मुधः शिश्रथो जीवसे नः॥ ७॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ ! दुष्टों के वारण करने वाले, राजन् ! प्रभो ! गुरो ! हे (असुर) वायु के समान प्राणों के देने वाले ! हे बल-वन् ! ये जो तेरे शस्त्रास्त्रधारी पुरुष '(एनः कृण्वन्तम्) पाप करने वाले को (म्रीणन्ति) नाश कर देते हैं (ते इष्टों) तेरी संगति और मेत्री में और उपासना में रहते हुए (नः) हमें उन (वधेः) शस्त्रों या हिंसा कारियों से (मा) मत पीड़ित होने दे। हम लोग (ज्योतिषः) प्रकाश से (प्रवस्थानि) दूर के स्थानों को (मा गन्म) न जावें। और (नः जीवसे) हमारे जीवन की वृद्धि के लिये (म्रधः) हिंसा कारियोंको (शिश्रथः) विनाश कर।

नमः पुरा ते वरुणोत नूनमुताप्रं तुविजात ब्रवाम । विवेदि के पर्वते न थ्रितान्य प्रच्युतानि दूळभ ब्रतानि ॥ द ॥

भा०—हे (वरुण) प्रशस्त ! सर्वश्रेष्ठ, विद्यवारक ! वरणीय ! हे (तुविजात ) हे बहुतों में प्रसिद्ध ! बहुत से गुणों, बलों से प्रसिद्ध ! (ते ) तेरे लिये हम (पुरा) पहले भी (नमः व्रवाम ) नमस्कार और सत्काराहि वचन कहते रहें, (उत्) और (नृनं) निश्चय से (अपरम्) वाद में अब भी हम (ते नमः व्रवाम ) तेरे लिये नमस्कार आदि सत्कार योग्य वचन कहें। (पर्वते व्रतानि ) मेच में जलों के समान (पर्वते ) पर्वत के समान अचल (त्वे ) तुझ में (हि ) ही (व्रतानि ) सब श्रेष्ठ कर्म (अपच्युतानि ) इद्धता से स्थिर हैं। श्रेष्ठ पुरुष का हम सदा आदर करें। उसी पर सामान्य जनता के सब धर्म कर्म आश्रित हैं।

परं ऋणा सर्विरथ मत्कृतानि माहं राजकृत्य कृतेन भोजम्। अब्युष्टा इन्न भूयंसीठ्यास आ नी जीवान्वं रुण तासुं शाधि ॥६॥

भा०—हे (राजन् ) राजन् ! (ऋणानि ) ऋण जिनको (मत्कृ-तानि ) मैंने किया या जो मुझ पर अन्यों द्वारा किये हुए प्रमाणित किये गये हों उनको (परा सावीः) दूर कर, उनको उतरवाने की व्यवस्था कर । और (अहं) में प्रजाजन (अन्यकृतेन) दूसरे के किये से, दूसरे की कमाई से (मा भोजम्) शोग न करूं। (जु) क्योंकि हमारी (भू-यक्षीः) बहुत सी (उपासः) प्रभात वेलाएं (अव्युष्टाः इत्) ऋण की चिन्ता से ऐसी होती है जैसी मानों वे प्रभात वेलाएं हुई ही न हों। हे (वहण) सर्वश्रेष्ठ! (तासु) उन दुःख चिन्ता की घड़ियों में ही (नः) हम (जीवान्) जीवों को (आ शाधि) शिक्षित कर। प्रजा में राजा ऐसी व्यवस्था करें कि कोई किसी का ऋणी न हो। सब अपने परिश्रम का भोग प्राप्त करें। ऋण की चिन्ता में दिनों का सुख नष्ट न करें। राजा ऋणापहारियों को दण्डित करके शिक्षा दे।

यो में राजन्युज्यों वा सखा वा स्वप्ने भ्यं भीरवे महामाह । स्तेनो वा यो दिप्सिति नो वृक्षे वा त्वं तस्माहरुण पाह्यस्मान १०

भा॰—हे (राजन्) राजन्! (यः) जो (मे) मेरा (युज्यः) सहयोगी या (सखा वा) मिन्न होकर (मह्मं भीरवे) मुझ भीरु पुरुष को (स्त्रमे) सोते समय में (भयम्) भय (आह) बतलावे (वा) या (याः) जो (स्तेनः) चोर या (बृकः) डाक् हो (नः) हम प्रजाजन को (दिप्सिति) मारता, पीड़ित करता है हे (वरुण) दुष्टिनवारक राजन्! (त्वं) तू (तस्मात्) उस भयकारी साथी, मिन्न, चोर या डाक् से (अस्मान् पाहि) हमें बचा। प्रजा में मिन्न या साथी तथा चोर डाक् भी सोते समय एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, राजा उस समय पहरे का प्रबन्ध करे।

माहं मुघोनी वरुण घ्रियस्य भूरिदाब्न आ विदं श्रनमापेः। मार्यो राजन्तसुयमादवं स्थां वृहद्वेदेम विद्धे सुवीराः ११।१०

आo—ग्याख्या देखो सू॰ २७। मं॰ १७॥ हे वहण! राजन्! हम तेरी बड़ी बड़ाई तब करें यदि मैं प्रजाजन बड़े से बड़े प्रिय धन के दानी और अपने बन्धु जन के सुख सम्पदा को स्पर्दा से न हरूं, और उत्तम संयम अर्थात् धर्मोपार्जित धन से भी मैं कभी विज्ञित न रहूं। इत्येका-दशो वर्गः॥

### [38]

कुमों गार्त्समदो ग्रत्समदो वा ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवता ॥ छन्दः १, ४, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ६, ७ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च सूक्षम् ॥

भृतविता आदित्या इषिरा छारे मत्केर्त रहस्रिवागः। शृगवतो वो वर्षण मित्र देवा भद्रस्य विद्वा अवसे हुवे वः॥१॥

भा०—हे (धतवताः) नियम व्यवस्थाओं के स्थिर करने और प्रजा के रक्षण शिक्षण आदि के वर्तों को धारण और रक्षा करने हारे! (आदि स्थाः) तेजस्वी विद्वान् वीर पुरुषो! आप लोग (इपिराः) प्रवल इच्छा, ज्ञान और कर्म वाले होकर (रहस्ः) एकान्त में सन्तानोत्पत्ति करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान (आगः) पाप आदि अपराध को (मत्) मुझ प्रजाजन से (आरे) दूर ही (कर्त्त) करो। हे (वरुण, मित्र, देवाः) सर्वश्रेष्ठ राजन्! मित्रवद् गुरो! न्यायकारिन्! हे विद्वान् पुरुषो! (श्व्यतः वः) आप लोगों के सुनते हुए में (विद्वान्) ज्ञानवान् पुरुष (वः) आप लोगों को (भदस्य अवसे) प्रजा के सुख और कल्याण की रक्षा करने और प्रजा का भद्र, सुख कल्याण, ऐश्वर्यं का दान देने के लिये आप से (हुवे) प्रार्थना करता हूं।

युयं देवाः प्रमितिर्युयमोजो यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत । श्रमिश्चत्तारो श्रमि च क्षमध्वम्रद्या च नो मृळयेतापुरं च ॥२॥ भा०—हे (देवाः ) तेजस्वी विद्वान् पुरुषो ! (यूयम् ) आप लोग ही राष्ट्र में (प्रमितः ) सब से उत्तम ज्ञान और (यूयम् भोजः ) तुम बोग ही राष्ट्र का ओज, बल, पराकम हो । (यूयम्) आप लोग (द्वेषांसि) परस्पर के द्वेप और अप्रीति के कारणों कों (सनुतः) सदा (युयोत) दूर करते रहो। आप लोग ही (अभिक्षत्तारः) सन्मुख मुकाबले पर दुष्टों को पीस डालने में समर्थ होकर (अभि क्षमध्वम्) सब कुछ कर सकते हो। आप ही लोग (नः) हमें (अद्य च अपरंच) वर्त्तमान में और भविष्य में भी (मृळयत) सुखी करो।

किमू नु वः कृणवामापरे<u>ण</u> किं सर्नेन वसव आप्येन । यूयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो द्घात ॥३॥

भा०—हे (वसवः) सब को बसाने और राष्ट्र में वसने वाले प्रजा जनो ! हे वसु नाम के विद्वान् ब्रह्मचारी जनो ! कहो, (वः) आप लोगों की (किम् उ) क्या प्रिय सेवा (कृणवाम) हम लोग करें ? (अपरेण) और (आप्येन) प्राप्त होने योग्य या बन्धुजनों के योग्य (सनेन) धनादि विभागयोग्य पदार्थ से भी आप लोगों का (किं कृणवाम) क्या आदर सस्कार करें। प्रजाजन राजवर्गों को कहें। हे (मिन्न, वरुण, अदिते च) स्नेही पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ ! हे अखण्ड विद्या, बल, शासन के कर्त्तः ! हे मातः ! पितः ! पुत्र आदि! हे (इन्द्रामस्तः) ऐश्वर्यवन् सेनापते ! हे (मस्तः) शत्रुमारक, वायु के समान तीव्र बलवान् पुरुषो ! वा मुख्यधनपते और हे (मस्तः) इतर वैश्यजन और प्रजाजनो ! (यूगं) आप लोग (नः) हमारे (सु-अस्तिम्) सुख समृद्धि, कल्याण-समृद्धि धारण करावो ।

हुये देवा युयमिदापयः स्थ ते सृळत् नार्धमानाय महाम्। मानोर्थी मध्यमवाळृते भूनमा युष्मावत्स्वापिषु अमिष्म ॥४॥

भा०—(हये देवाः) हे विद्वान्, वीर, व्यवहारज्ञ, विजिगीषु पुरुषो ! (यूयम् इत्) आप लोग ही (आपयः) विद्या आदि गुणों में क्मापक और धन आदि प्राप्त करने हारे (स्थ) होकर रहो। (मह्मम्) मुझ ऐश्वर्य की आकांक्षा करने वाले राष्ट्र जन को (मृळत) सुखी करो।

(वः) आप लोगों का (रथः) रथ, रमण योग्य साधन (मध्यमवाट्) बीचही में रह जाने वाला (मा भूत्) न हो, प्रत्युत (ऋते) जल, आदि में धनादि प्राप्ति के लिये, या ज्ञान और सत्य व्यवहारादि में सिद्धि तक पहुंचावे। और (युष्मावत्सु) आप लोगों जैसे (आपिषु) बन्धु जनो में हम लोग (मा श्रमिष्म) कभी थके मांदे, दुखित और पीडित, न हों।

प व पको मिमय भूयोगो यन्मा पितेचे कित्वं राशास । <mark>खारे पाशा खारे खुवानि देवा मा माधि पुत्रे विभिव यमीष्ट</mark> ४

भा०—हे (देवः) विद्वान्, तेजस्वी पुरुषा ! (वः) आप लोगों में से (एकः) एक उत्तम शासक ही (भूरि आगः) बहुत से अपराधों को (प्रिममय) अच्छी प्रकार विनष्ट करने में समर्थ हो। (यत्) जो वह (पिता इव) पालक पिता के समान (कितवं) द्यूत के व्यसनी, अनायास दूसरे के धन को छल पूर्वक हरने वाले को (शशास) शासन करे। (पाशाः) पाश-बन्धन (आरे) दूर रहें (अधानि आरे) और पाप भी हमसे दूर रहें। (अधिपुत्रे) पुत्र आदि के रहते हुए (मा) मुझ पिता को (विम् इव) पक्षी को व्याध के समान निर्देशता पूर्वक (मा प्रभीष्ट) मत पकड़ो। ऋणादि रहने पर भी पुत्र ऋण चुका सकता है। अतः मुझे दण्ड न देकर पुत्रादि से ऋण लेने की व्यवस्था करो।

श्रवीञ्ची श्रद्धा भवता यजना श्रा हो हार्दि भयमाना व्यये-यम्। त्राध्वं नो देवा निजुरो वृक्षस्य त्राध्वं कुर्ताद्वपदी यजनाः॥६॥

भा०—( अद्य ) आज, आप लोग ( अर्वाञ्चः ) हमारे प्रति आदर-णीय और ( यजत्राः ) अभय आदि देने और सत्संग करने वाले (भवत) होवो। (वः ) आप लोगों के ( हार्दि ) हृदय के प्रेम या अभिप्राय को ( आ ) मैं प्राप्त करूं, जानं क्योंकि सम्भव है कि ( भयमावः ) भयभीत हाकर (वि अयेयम्) नष्ट हो जाऊं। हे (देवाः) विद्वान्, विजयेच्छुक पुरुषो ! (निजुरः) अतिहिंसक, । छुप कर हिंसा करने वाले (वृकस्य) भेडिये के स्वभाव वाले, चोर डाकू पुरुष के किये (कर्जात्) छेदन हिंसन आदि कार्य से (नः) हमें (त्राध्वं) बचाओं और हे (यजत्राः) दान-शीलों! आप लोग (नः) हमें (अवपदः) आपत्ति काल से भी (त्राध्वं) रक्षा करो।

माहं मुघोनी वरुण प्रियस्य भूरिदाब्न आ विदं शर्नमापेः। मा रायो राजन्तसुयमादवे स्थां बृहद्वेदेम विद्धे सुवीराः।११

भा०-व्याख्या देखो सू० २७ । १७ ॥ इत्येकादशो वर्गः ॥

# [30]

गृत्समद ऋषिः ॥ १—५, ७, ८, १० इन्द्रः । ६ इन्द्रासोमौ । ६ बृहस्पतिः । ११ मरुतो देवता ॥ छन्दः—१, ३ भुरिक् पङ्किः । २, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ४, ६, ७, ६ त्रिष्टुप् । १० विराट् त्रिष्टुप् । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥

ऋतं देवायं कृरावते संवित्र इन्द्रायाहिक्षे न रमन्त आर्पः। अहरहर्यात्यकुर्पां कियात्या प्रथमः सर्गे आसाम्॥१॥

भा०—( ऋतं कृण्वते) जल को उत्पन्न करते हुए ( सवित्रे ) जलों के उत्पादक (अहिन्ने ) मेच को छिन्न भिन्न करने वाले ( इन्द्राय ) सूर्य के लिये ( आपः ) ये जल ( न रमन्ते ) क्रीड़ाएं नहीं करते । ( अहरहः ) हिनों दिन ( आसाम् ) इन ( अपां ) जलों का ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( सर्गः ) प्रकट हुआ मेच ( कियति ) भला कितने देश में ( आयाति ) आ जाता है यह विचारना चाहिये अर्थात् मेघ आदि का स्थान बहुत स्वल्प है । उत्पादक सूर्य बहुत दूर है । सूर्य के स्वार्थ के लिये ये मेघादि

नहीं उत्पन्न होते प्रत्युत प्राणियों के उपकार के ही लिये होते हैं। उसी प्रकार ( ऋतं ) सत्यज्ञान वेद और इस ऋत, सत्य जगत् के ( कृण्वते ) मकट करने वाले (सवित्रे) सर्वोत्पादक (अहिन्ने) प्रकृति के ब्यापक स्वरूप में परमाणु २ में आघात या स्पन्द उत्पन्न करने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के स्वार्थ के लिये ( आपः ) ये समस्त प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु सृष्टि रूप होकर (न रमन्ते) क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। (आसां) इन (अपां) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं का (प्रथमः सर्गः) प्रथम सर्गः, प्रथम विकार जो (अहरहः) प्रतिदिन (याति) विकृत होता चला जा रहा है वह ( आ कियति ) भला कितने थोड़े स्थान में परिमित है यह जीवों के लिये हैं। (२) इसी प्रकार (ऋतं) ऐश्वर्य या राज्य-च्यवस्था, नियमादि उत्पन्न करने वाले शत्रुसंहारकारी राजा के लिये (आपः) प्रजाएं नहीं क्रीड़ा करतीं। उन प्रजाओं का प्रथम उत्तम सर्ग, उत्तम अंश भला कितने स्थान में है। बहुत में है। वह सबको नहीं भोग सकता। उसका यह सब व्यवस्था आदि कार्य अपने स्वार्थ के लिये नहीं, प्रत्युत प्रजोपकार के लिये ही है। यो वृत्राय सिनुमत्राभिरिष्यत्म तं जनित्री विदुष उवाच।

पृथा रदेन्नीरन जोषमस्मै दिवेदिवे धुनेयो युन्त्यर्थम्॥ २॥
भा०—(यः) जो (अत्र) इस लोक में (सिनम्) अत्र (अभरिष्यत्) प्राप्त कराता है (तं) उस सूर्य को ही मानो (जिनत्री) अत्र
को उत्पन्न करने वाली भूमि (विदुषे) अत्र प्राप्त करने वाले (वृत्राय)
मेव को उत्पन्न करने या हनन करने के लिये (प्र उवाच) कहा करती
है, (अस्मै जोषम् अनु) इस सूर्य के पृथिवी के प्रति सेवन, सन्तापन
के पश्चात् ही (अस्मै) इस कार्य के लिये (पथः रदन्तीः)
मार्गों को काटती हुई (धुनयः) निदयों के समान (धुनयः) सूर्य
रिहमयें (दिवे दिवे) दिन प्रतिदिन (अर्थम् यन्ति) प्राप्तव्य

जल को प्राप्त करती हैं । इसी प्रकार जो तेजस्वी राजा (अत्र ) इस राष्ट्र में (सिनम्) उत्तम राज्यप्रवन्ध और अज्ञादि ऐश्वर्य को (अमिरिष्यत् ) पुष्ट करता है (जिनत्री ) यह भूमि, और भूमि-वासिनी प्रजा (तं ) उस राजा को दो कार्यों के लिये (प्र उवाच) कहती है एक (वृत्राय ) विष्टकारी, बढ़ते शत्रु के हनन के लिये, दूसरे (विदुषे) विद्वान् पुरुषों की वृद्धि के लिये । उसके पश्चात् राष्ट्र में भी दो ही कार्य प्रारम्भ होते हैं (१) (अस्मे अनु जोषम् ) उस राजा के प्रीति या मनो कामना के अनुकूल भी (दिवे दिवे) दिन प्रति दिन (पथः रदन्तीः धुनयः) मार्गों को काटती, नदियों के समान मार्ग लांघती हुई (धुनयः) शत्रु को कंपाती हुई सेनाएं (अर्थम् यन्ति ) यातन्य शत्रु पर जा चढ़ती हैं ।

ऊर्ध्वो ह्यस्थाद्ध्यन्ति देवो वृत्राय प्रवर्ध ज्ञार । मिहुं वसान उप हीमदुद्रोत्तिग्मायुधो अजय्च्छ त्रुमिन्द्रः॥३॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्य (तिग्मायुधः) तीक्ष्ण प्रहार के साधन रिहमयों से युक्त होकर ( अन्तिरिक्षे अधि ऊर्ध्वः अस्थात् ) आकाश में ऊपर ठह-रता है। (अध) और ( वृत्राय वधं प्र जभार ) मेघ के लिये हननकारी विद्युत् को प्राप्त करता है। (मिहं वसानः ) मेघ को आच्छादित करता हुआ (ईम्) उस जल को (अहुद्रोत् ) द्रवित कर देता है उसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुहन्ता, विजिगीपु प्रवल राजा (तिग्मायुधः) तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से बलवान होकर। (अन्तिरिक्षे ) अन्तिरिक्ष अर्थात् दोनों सेनाओं के बीच बलवान होकर। (अन्तिरिक्षे ) अन्तिरिक्ष अर्थात् दोनों सेनाओं के बीच बलवान होकर। (अन्तिरिक्षे ) अन्तिरिक्ष अर्थात् दोनों सेनाओं के बीच बलवान होकर। (अन्तिरिक्षे ) और ( वृत्राय ) बढ़ते शत्रु के विनाश के स्थात् ) स्थित हो ( अध ) और ( वृत्राय ) बढ़ते शत्रु के विनाश के लिये ( वधं ) आधातकारी अस्त्र को ( प्र जभार ) प्रहार करे। (मिहं वसानः ) शस्त्रवृष्टि करने वाले सैन्य पर अधिकार करता हुआ ( ईम् ) शत्रु को ( उप अहुद्रोत् ) भगा दे इस प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् राजा ( शत्रुम् अजयत ) शत्रु का विजय करे।

वृह्यस्पते तपुषाश्लेव विध्य वृक्षेद्वरसो श्रक्षंरस्य बीरान्। यथां जघन्यं धृषता पुरा चिदेवा जीहे शत्रुंसस्माकीमन्द्र ॥४॥

भा०— जिस प्रकार वायु या सूर्य, (असुरस्य) जल देने वाले मेंच के (वीरान् = वि-इरान्) विशेष जलमय (वृकद्वरसः) छिल भिल द्वारों को (अश्वाइव तपुषा) तीव तापकारी व्यापक विद्युत् से आद्यात करता है उसी प्रकार हे (वृहस्पते) वहे सैन्य के स्वामिन्! (असुरस्य) वलवान् (वृकद्वरसः) विशेष तेजस्वी द्वारों पर खड़े, या शखास्त्र वल के मुख्य व्यूहद्वारों पर स्थित (वीरान्) वीर पुरुषों को (अश्वा इव) विज्ञली के समान (तपुषा) तापकारी अस्त्र से (विध्य) ताड़ना कर। (पुराचित्) पूर्व विजेताओं के समान ही (ध्यता) शत्रु को धर्षण करने वाले अस्त्र शस्त्र वल से (यथा) ठीक र प्रकार (जवन्य) शत्रु सैन्य का हनन कर। हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः! तू इस प्रकार (अस्माकम् शत्रुम्) हमारे शत्रु को (जिह एव) अवश्य विनाश किया कर।

श्रवं तिप दिवो श्रश्मानमुचा येन शर्त्रं मन्दसानो निज्वीः। तोकस्य सातौतनयस्य भूरेरसमाँ श्रर्धं क्रीणतादिनद्र गोनाम् ४।१२

भा०—हे (इन्द्र) राजन्! (दिवः अश्मानम्) आकाश से विज्ञली के समान (उचा) ऊंचे से (अश्मानम्) शखाख (अव क्षिप) नीचे की ओर फेंक (येन) जिससे तू (मन्दसानः) उत्तम स्तुतियुक्त होकर (शत्रुं) शत्रु को (नि जूर्वाः) विनष्ट कर सके। (तोकस्य तनयस्य भूरेः सातौ) बच्चों और सन्तानों को बहुतसा ऐश्वर्य देने के लिये (अस्मान्) हमकों (गोनाम्) भूमि, गौ आदि पश्च और उत्तम वाणियों से (अर्थ) समृद्ध (कृणुतात्) करें। इति हादशो वर्गः॥

म हि कर्तुं वृह्यो यं वनुयो रुधस्य स्थो यजमानस्य चोदौ। इन्द्रासोमा युवमसमाँ अविष्टमस्मिन्भयस्थे छणुतसु लोकम् ६ भा०—हे (इन्द्रा-सोमा) इन्द्र! सेनापित या राजन्! हे सोम, ऐश्वर्शवन् वैश्यवर्ग! आप लोग (यं) जिसको (वनुथः) चाहते हो उस (कतुं) काम को और उसी ज्ञानयुक्त बुद्धिकौशल को (हि) भी (प्रवृह्थः) प्राप्त करने के लिये उद्यम करो। आप दोनों मिलकर (रश्रस्य) वश करने वाले, आराधना वा साधना करने वाले (यजमानस्य) दानशील पुरुष को (चोदो) चोदना अर्थात् वेदशास्त्र के अनुसार चलाने हारे (स्थ) होकर रहो। (युवम्) तुम दोनों (अस्मान्) हम सामान्य प्रजाओं की (अविष्ट) रक्षा करो और (अस्मिन्) इस (भयस्थे) भय के स्थान, संसार में (लोकम्) प्रकाश, आलोक, (कृणुतम्) करो। अन्धकार में भय होता है। प्रकाश होते समय मिट जाता है। इसी प्रकार अज्ञान में भय-संकट है। हमें ज्ञान-प्रकाश देकर भय से मुक्त करो।

न मा तमुन्न श्रमुन्नोत तन्द्रन बीचामु मा सुनातिति सोमं। यो में पृणाद्यो दृद्धो निवोधाद्यो मा सुन्वन्तुसुप गोभिरायत् ७

भा०—हे मनुष्यो ! (य:) जो (मे पृणात्) मेरे शरीर को पृष्ट करे, (यः मा दृद् ) जो मुझे बल, ओज, कान्ति और सुल प्रदान करे (यः निबोधात्) जो मुझे जान दे, विशेष रूप से जागृत रखे (यः) जो (सुन्वन्तं मा) ओपधि रस निकालते हुए मुझको (गोभिः) उत्तम इन्द्रियों से (उप आयत्) युक्त करता हुआ प्राप्त हो अर्थात् जिसे बनाते र आंख, नाक मुख आदि की शक्ति बढ़े ऐसे (सोमं) ओषधि आदि पदार्थों को (सुनोत) रस प्राप्त कर सेवन करो और विद्वान् पुरुष जो ओषधि (मा) मुझे (न तमत्) आंकर्षित न करे, मुझ में अभिलाषा को न जगावे, देखकर जिससे मन परे हटे, (न श्रमत्) जो ओषधि मुझ में अम अर्थात् तप, सहन शक्ति वीर्य उत्पन्न न करे, (उत न तन्द्रत्) और जो तन्द्रा, सुख, उत्पन्न न करे और (न वोचाम) जिसको बनाने में

निषेध कह देवें ऐसी ओषधियों को भी ( मा सुनोत ) मत तैयार करो । सर्रस्वाति त्वमुस्माँ स्रविद्धि मुरुत्वती धृषुती जेषि शर्त्रून् । त्यं चिच्छुधैन्तं तविष्धियम्।णुमिन्द्रो हन्ति बृषुभं शर्षिडकानाम् =

भा०—( इन्द्रः वृषभं हिन्त चित्) जिस प्रकार विद्युत् या वायु वर्षणशील मेघ पर आघात करता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवात्, बलवान् सेनापित या राजा ( त्यं ) उस ( तिविपीयमाणं ) सेना से आक्रमण करने वाले, ( शण्डिकानाम् ) शान्ति को भंग करने वाली सेनाओं के बीच में ( वृषभम् ) बलवान्, ( शर्धन्तम् ) उत्साहवान् शत्रु को भी ( हिन्त ) मारे । उसी प्रकार हे ( सरस्वति ) विदुषि छि ! प्रचण्ड वेग से जाने वाली सेने ! (त्वम् ) तू ( अस्मान् ) हमारे (अविह्रि) बीच में आ, प्रवेश कर, और ( मरुत्वती ) प्राण के बल से बलवती वाणी और वायु के वेग से बलवती विद्युत् के समान, मरुत अर्थात् वायुवत् बलवान् वीर भटों से युक्त होकर ( ध्रपती ) शत्रुओं को धर्षण करती हुई ( शत्रुन् जेप ) शत्रुओं का विजय कर ।

यो नः सर्नुत्य <u>उत्</u> वा जिघत्नुरिभ्षयाय तं ति<u>गितेन विध्य ।</u> वृहस्पत् आर्युधेर्जेष् शर्जून्द्रहे रीषन्त्रं परि धेहि राजन् ॥ ॥

भा०—हे (बृहस्पते ) बड़े राज्य के पालक ! (नः ) हमारे बीच में (यः ) जो (सनुत्यः ) छुपा हुआ, (उत वा) और जो (जिवल्तः ) हिंसा करने वाला आततायी हो उसको (अभिख्याय ) सब में दण्डनीय रूप से अपराधी घोषित करके (तं ) उसको (तिगितेन ) तीक्ष्ण शख से (विध्य ) बेंध, दण्डित कर । हे राजन् ! तू (आयुधेः ) हथियारों से (शत्रून् जेपि) शत्रुओं का विजयकर और हे (राजन् ) राजन् ! तू (हुहे) दोह के कारण भी (रीपन्तं ) प्रजा में एक दूसरे के मारने वाले को भी (परि घेहि ) पकड़ और कैद में रख ।

श्रहमाके भिः सत्वंभिः सर् श्रुरेवीयी कृषि यानि ते कत्वीनि। ज्योगेभूवन्ननुध्रपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वस्नि॥ १०॥

भा०—हे ( ग्रूर ) ग्रूरवीर सेनापते ! ( अस्माकेभिः ) हमारे ( सत्विभः ) शत्रुनाशकारी, वेगवान् बळवान्, ( ग्रूरैः ) ग्रूरवीर पुरुषों से मिळकर ( यानि ) जो २ ( वीर्याणि ) बळपराक्रम के कार्य ( कर्त्वान् ) करने योग्य हों उनको ( कृषि ) कर। ( अनुधूपितासः ) सुगंधित ) पदार्थों से संस्कार किये गये जन ( ज्योक् अभूवन् ) चिरंजीवी हों। और जो दृष्ट पुरुष हों ( तेपाम् ) उनको ( हत्वी ) मारकर उनके ( वसूनि ) धन ( नः आभर ) हमें प्रदान कर। अथवा—जो ( ज्योग् अनुधूपितासः अभूवन् ) शत्रुगण चिरकाळ से सुळगते रहे हों उनको मारकर उनके धन हमें दे।

तं वः शर्धं मार्रतं सम्बयुर्गिरोपं ब्रुवं नम्सा दैव्यं जन्म्। यथा र्यि सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिवे ॥११।१३॥

भा०—हे वीर पुरुषो ! मैं (सुम्नयुः) सुख का इच्छुक प्रजाजन (वः) तुम्हारे (मारुतं शर्षं) बलवान् वीर पुरुषों के सैन्य बल और (दैव्यं जनं) विद्वानों और विजयेच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ जनों को (नमसा) अन्न आदि सकार द्वारा (उप बुवे) उपदेश करता हूं। (यथा) जिससे हम लोग (सर्ववीरं) समस्त वीर पुरुषों से सम्पन्न, (अपत्यसाचं) उत्तम पुत्र, पौत्रादि सन्तानों से युक्त, (श्रुत्यं) श्रवणयोग्य, कीर्त्तिं योग्य, वेदों में विणित (रिथं) ऐश्वर्या को (दिवे दिवे) दिनों दिन (नशामहे) प्राप्त करें। इति त्रयोदशो वर्गः॥

## [ ३१ ]

गृत्समद ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः—१, २,४ जगती । ३ विराट् जगती । ५ विचृष्जगती । ६ त्रिष्टुप् । ७ पङ्किः॥ सप्तर्चं स्क्लम्॥ श्रुरमार्कं मित्रावरुणावतं रथमाहित्ये रुद्रवस्त्रिभः सचासुवां । प्रत्यद्वया न पप्तन्वस्मेनस्परि श्रवस्यवो हृषीवन्तो वनुषद्ः १

भा०—हे (मित्रावरुणा) मित्र ! और हे वरुण ! मरण से बचाने वाले और श्रेष्ठ पुरुषो ! (आदित्येः) आदित्य के समान तेजस्वी ४८ वर्षों तक ब्रह्मचारी, (रुद्रेः) दुष्टों को रुलाने वाले, ३६ वर्ष के ब्रह्मचारी और (वसुभिः) २४ वर्ष के ब्रह्मचारी, विद्वान् पुरुषों सहित (सचामुवा) सदा साथ रहनेवाले आप दोनों (अस्माकं) हमारे (रथं) रमणसाधन यानों और देहों की (अवतम्) रक्षा कीजिये। (यत्) जो या जिनसे (श्रवस्थवः) अन्न और यश्च के इच्छुक (हपीवन्तः) हर्ष के अभिलाषी, और (वनर्षदः) जलों पर बिहार करने वाले प्रजा गण (वयः न) पक्षियों के समान (वस्मनः) गृहों के भी ऊपर (परि पसन्) वेग से उड़ा करें, जाया आया करें। या (वस्मनः) गृह निवासी प्रजागण (परिपसन्) जाया आया करें।

अर्थ स्मा न उद्येवता सजोषसो रथं देवासो श्रमि विद्य वाज्यम्। यदाशवः पद्याभिस्तित्रेतो रजः पृथिव्याः सानौ जङ्गेनन्त पाणिभिः २॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् गुणवान् पुरुषो ! आप लोग (सजो-पसः) समान शीतियुक्त होकर (नः) हमारे (वाजयुम्) वेगवान् (रथं) रथ को (अभिविधु) प्रजाओं के बीच (उद् अवत स्म) ऊपर २ चलाया करों। (अध) और (यद्) जो (आशवः) आप शीव्रगामी हो तो आप लोग (पद्याभिः) जाने योग्य गतियों से (रजः) लोकों को (तित्रतः) पार करते हुए (पृथिव्याः सानौ) पृथिवी के उच्च प्रदेश में भी (पाणिभिः) हाथों से (जंबनन्त) यन्त्रों को सञ्चालित किया करें। उत स्य न इन्ह्रो विश्वचर्षणिर्दिवः शर्धेन मार्रतेन सुकर्तुः। अनु नु स्थात्यवृकाभिकृतिंभी रथं महे सुनये वार्जसातये॥३॥

भा०—( इन्द्रः विश्वचर्षणिः ) सूर्यं जिस प्रकार सब जगत् का दिखानेहारा ( मारुतेन शर्धेन ) वायु के बल से उत्तम कर्म करने में समर्थं होता है वह (अवृकािमः ऊतिभिः रथं अनु स्थाित) चन्द्र से रहित दीप्तियों से भी रम्य रूप में प्रति दिन उगता है, वह ( महे सनये वाज-सातये ) बड़े ऐश्वर्य अन्न प्रदान करने के लिये भी होता है उसी प्रकार (स्यः नः इन्द्रः) वह हमारा राजा (दिवः) ज्ञानप्रकाश तेज से या 'ब्यवहार' निर्णय हारा, (विश्वचर्षणिः) सबका देखनेवाला. ( मारुतेन शर्धेन ) मनुष्यों के बल से ही ( सुकतुः ) सब उत्तम काम करने में समर्थ होता है। वह (अवृक्ताभिः) चौर आदि से रहित रक्षादि साधनों से (महे) बड़े (सनये) दान, भृति, वृत्ति आदि देने और ( वाजसातये ) ऐश्वर्य के स्वयं प्राप्त करने के लिये (रथम् अनु स्थातिनु) रथ पर सवार होता है। विजय करता, रम्य राष्ट्र पर शासन करता है। (२) अध्यात्म में—इन्द्र आत्मा प्रवेशयोग 'विश्व', देह का दृष्टा, प्राणों के बल से सब काम करता है। वह पीड़ारहित रक्षादि उपायों से ऐश्वर्य भोग के लिये (रथं) देह का इच्छानुरूप निर्माण करता है। उत स्य देवो भुवनस्य सुक्षणिस्त्वष्टा ग्राभिः सुजोषा जूजुव-द्रथम्। इळा भगो वृहाद्दिवोत रोद्सी पूषा पुरन्धिर्श्विना-वधा पती ॥ ४॥

भा०—( उत ) और ( स्यः देवः ) वह देव, सर्वप्रकाशक, सर्व सुखदाता परमेश्वर ( भुवनस्य ) उत्पन्न हुए इस संसार का ( सक्षणिः ) रचने वाला, और इसमें व्यापक, (वष्टा) शिल्पी के समान इसको बनाने वाला, ( इडा ) स्तुति योग्य, अन्न के समान चाहने और शक्ति उत्पन्न करने वाला, वाणी के समान सब अर्थों का प्रकाशक, भूमि के समान सर्वा- धार, (भगः) ऐश्वर्यवान्, सवके सेवने योग्य, (वृहद्-दिवा) बड़ी भारी कोमना, संसार रचने के प्रवल संकल्प से युक्त अति तेजस्वी, बड़ा क्रिया-वान्, (रोदसी) सूर्य और पृथिवी, माता और पिता, गुरू और जनक के समान समस्त लोकों का धारक, पालक, और ज्ञानदाता, (पूषा) अन्न और पृथ्वी के समान पृष्टि करने वाला, (पुरन्धः) गृह की खी के समान और पुर के स्वामी राजा के समान ब्रह्माण्ड को व्यवस्थित रखने वाला (अध) और (पती) गृहस्थ धर्म को निभाने वाले एक दूसरे के पालक पतिपत्नी के समान जीव संसार के प्रति अति प्रेममय और (अश्वना) सूर्य-चन्द्र के समान जगत् को प्रकाशित करने वाला, वह परमेश्वर (सजोषाः) समान रूप से सव पर प्रेम युक्त होकर (ग्नाभिः रथम्) गमनशील अश्वाओं से रथ के समान इस (रथम्) रमण करने योग्य देहवत् और वेग से चलने वाले समस्त संसार को (ग्नाभिः) गित देने वाली महा शक्तियों से (ज्जुवत्) चला रहा है।

उत्तर्थे देवी सु भर्गे मिथ्दशोषासानका जर्गतामपीजुर्वा । स्तुषे यद्यौ पृथिवि नव्यसा वर्चः स्थातुश्च वयुश्चिवयाः उपस्तिरे ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार (उपासानका) दिन और रात्रि के समान (सुभगे) उत्तम कल्याण और ऐश्वर्य सुख से युक्त, (मिथू-दशा) एक दूसरे को खेह से देखने वाले, और एक दूसरे के गुणों को दर्शाने वाले, (देवी) परस्पर की कामना करने वाले, परस्पराभिलाषी, और व्यवहार दक्ष, विद्वान्, (जगताम्) जंगम प्राणियों और (स्थातुः च) स्थावर ओषधि वनस्पति और पाषाण आदि को (अपीजुवा) उत्तम रूप से कार्य व्यवहार में लाने वाले होकर रहो। हे (पृथिवी) पृथ्वी के समान एक दूसरे का भाश्रय होकर रहने वाले खी पुरुषो! में (यद्) जो (वां) आप दोनों को (नव्यसा वचः) नित्य नृतन, उत्तम से उत्तम वचन द्वारा

(स्तुषे) उपदेश करूं और ( त्रिवयाः ) मानस, कायिक, वाचिक तीनों प्रकार के बलों और बाल, यौवन, वार्षक्य तीनों अवस्था और ऋग्, यज्ञः, साम, मन्त्र, कर्म, और उपासना इन तीनों ज्ञानों ओर्षाध, अज्ञ, और पश्च इनसे प्राप्त होने योग्य औषध, भोजन दुग्धादि खाद्य पदार्थों से सम्पन्न होकर ( वां वयः उपस्तिरे ) तुम दोनों के ज्ञान, बल, और आयु को में विद्वान् गुरु या परमेश्वर अच्छादित, सुरक्षित, और परिवर्धित करता हूं। उत वः शंस्तेमुशिजामिव श्मस्यहिर्धु धन्यो ज्ञा एकपादुत । व्रित ऋगु स्वाः संविता चनों देध अपं नपादाशुहेमां धिया शमि॥ ६॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हम लोग ( उशिजाम् इव ) हमारी शुभ कामना करने वाले प्रेमी सजनों के समान (वः) आप लोगों के (शं-सम् ) वचन, उपदेश की (श्मिस = उश्मिस) सदा कामना किया करें। वह परमेश्वर (अहिः) मेघ के समान फैला हुआ, सर्वत्रव्यापक (बुध्न्यः) आकाश के समान अति सूक्ष्म या सब संसार के आश्रय में स्थित सबकी नियम में बांधने वाला, ( एकपात् ) आनन्दमय, एकमात्र ज्ञान करने योग्य स्वरूप से विद्यमान, ( त्रितः ) तीनों लोक में व्यापक, तीनों प्रकार के दुः लों से युक्त, ( ऋभुक्षाः ) मेधावी, महान्, एवं महान् लोकों में भी न्याएक, सत्य, बल से प्रकाशित, विद्वानों के हृदयों में रहने वाला, (स-विता ) सबका उत्पादक है, वही (अपां नपात् ) समस्त प्राणों और प्राण वालों का पालक (चनः) अन्न (द्धे) प्रदान करता, वही (आशु हेमा) शीव गति से चलने वाले सूर्य विद्युत् आदि लोकों और पदार्थों का प्रेरक होकर भी (धिया) बुद्धिपूर्वक (श्रामि) समस्त कार्यों को (दधे) धारता है। उसी प्रकार मैं भी परमात्मा के गुर्णों को अपने में धारण करूं अर्थात् में भी ( अहि: ) मेघ के समान दानशील, ( बुध्न्यः ) ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ने वाला, उत्तम प्रवन्ध करने वाला और सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वा- श्रय, (एकपात्) एक मुख्य आश्रय के समान, (श्रितः) ब्रह्मचर्य बल, अध्ययन, और विचार से युक्त, तीनों वेदों और तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होने वाला, (ऋभुक्षाः) विद्वान् (सविता) सूर्य के समान तेजस्वी, उक्तम सन्तानों का उत्पन्न करने वाला, (नपात्) वंशों और प्राणों को न गिरने देने वाला, उनका पालक (आशुहेमा) शीधगामी अधों यन्त्रों और तटों का सञ्चालक, (धिया) बुद्धि पूर्वक (श्रामे) काम करने वाले, शान्तिदायक, (चनः द्धे) अन्न को धारण करूं। एता वो वृश्मयुद्यंता यज्ञ श्रा श्रतं चन्नायवो नव्यं सम्

पुता वा वृश्म्युद्धता यजञ्चा अतंत्त्वज्ञायवो नव्यंसे सम् । <mark>अवस्यवे। वाजै च</mark>कानाः सि<u>त्त</u>र्न रथ्यो अहं धोतिर्मश्याः ७।१४॥

भा०—जिस प्रकार (यजन्नाः) परस्पर मिलकर एक संग काम करने वाले (आयवः) शिल्पी लोग (नन्यसे) स्तुतियोग्य स्वामी के िल्ये ( उद्-यता ) उत्तम कोटि के प्रयतसाध्य पदार्थ ( सम् अतक्षन् ) चनाते हैं। और वे उससे ( श्रवस्यवः ) धन, अन्न और यश की इच्छा करते और ( वाजं चकानाः ) ऐश्वर्य या वल अधिकार की कामना करते हैं। इसी प्रकार (यजत्राः) यज्ञ, उपासना और दान करने वाले (आ यवः ) ज्ञानी लोग ( नव्यसे ) अतिस्तुत्य परमेश्वर के लिये ( उद्-यता ) उत्तम रूप से हृदय से उठे, भावपूर्ण स्तुति वचनों को (सम् अतक्षन्) प्रकट करते हैं। वे ( श्रवस्थवः ) ज्ञान की और ( वाजं ) ऐश्वर्य, और बल की (चकानाः) कामना करते हैं। हे विद्वान् पुरुषो ! मैं (वः) आप लोगों के ( एता ) इन उत्तम वचनों उपायनों को स्वामी के समान ( विश्म ) नित्य चाहता और (स्वीकार करता हूं । ( रथ्यः सितः न ) रथ में लगा अश्व जिस प्रकार (वाजम् ) बड़े वेग को प्राप्त करके मार्ग च्यापता है उसी प्रकार ( अह ) निश्चय से तुम जीव गण ( रथ्यः ) रमण योग्य देह में विद्यमान (सिक्षः) देह में देहान्तर जाने वाले होकर ( वाजम् ) नाना ऐश्वर्य और अन्नादि कर्म फल ( अश्याः ) भोग करो।

[ ३२ ]

गुरसमद ऋषिः ॥ १, द्यावापृथिव्यो । २, ३ इन्द्रस्तवष्टा वा । ४,४ राका । ६,७ सिनीवाली । लिङ्कोका देवता ॥ छन्दः—१ जगती । ३ निचृष्जगती । ४, ४ विराड् जगती । २ तिचृदनुष्टुप् ॥ अष्टचै सकम् ॥

श्रस्य में द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतमीवृत्री वर्चसः सिषासतः। ययोराग्रुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तुते वसूयुर्वी महो देथे॥१॥ भा०—( द्यावापृथिवी ) आकाश और पृथिवी जिस प्रकार

( ऋतायतः ) जल प्रदान करतीं, ( भूतम् ) उत्पन्न हुए संसार की (अवित्री) रक्षा करती हुईं (सिषासतः) नाना पदार्थ प्रदान करती हैं ( ययोः प्रतरं आयुः ) जिनसे बहुत अधिक जीवन अन्नादि प्राप्त होता है ( ते उपस्तुते ) वे स्तुति योग्य हैं। (वस्युः) ऐश्वर्य का इच्छुक पुरुष उनसे सुख प्राप्त करता है उसी प्रकार हे ( द्यावाप्टिथिवी ) सूर्य और भूमि के समान माता विताओं! आप दोनों (अस्य मे) इस मुझ पुत्र के लिये (ऋतायतः) सत्यधर्मानुकूल सुख की कामना करने वाले ( मे वचसः ) मेरा वचन ( सिषासतः ) ग्रहण करते हो । आप दोनों (अवित्री भूतम् ) रक्षा करनेहारे होवो । (ययोः ) जिन आप दोनों का ( आयुः प्रतरं ) बड़ी आयु है। ( ते ) वे आप दोनों (पुरः) मेरे समक्ष (उपस्तुते) प्रशंसा करने और आदर करने योग्य हैं। (वां) आप दोनों के अधीन (वस्युः) आपके वसु, धनैश्वर्य आदि का इच्छुक और स्वामी मैं पुत्र (इदं) इस (महः) आदर को (दधे) धारण करूं। अथवा-हे भूमि-सूर्य के समान राजा प्रजा वर्गी ! या राजा रानी ! (ऋतायतः ) सत्य ज्ञान की इच्छा वाले (सिषासतः) आप दोनों का सेवन करने के इच्छुक (वचसः) उत्तम स्तुतिवक्ता (मे) मेरे (अवित्री भूतम्) पालन करने वाले होवो। (ययोः प्रतरं- आयुः) आप दोनों की आयु बड़ी हो, आप दोनों प्रशंसा योग्य हों। ऐश्वर्य की कामना वाला मैं प्रजावर्ग आप दोनों को आदर से धारण पोषण करूं।

मा नो गुद्धा रिर्प द्यायोरहीन्द्भन्मा ने त्र्याभ्यो रीरधो दुच्छुः नीभ्यः। मा नो वि यौः सुख्या विद्धि तस्यं नः सुम्नायता मनसम् तस्वीमहे ॥२॥

भा०—हे परमेश्वर! हे राजन्! विद्वन्! (आयोः) मनुष्य के (गुह्याः) छुपे (रिपः) पाप, हिंसा आदि (नः) हमें (अहन्) किसी दिन भी (मा दभन्) पीड़ित न करें। (आभ्यः) इन (दुःच्छु-नाभ्यः) दुःखदायी, सुखनाशक विपत्तियों या परसेनाओं के द्वारा (नः मा रीरधः) पीड़ित न कर, उनके वश न होने दे। (नः सख्या) हमारे परस्पर के मैत्रीभावों को (मा वि यौः) मत टूटने दे, प्रजा में फूट मत पैदा कर। प्रत्युत (नः) हमारे (तस्य) उस मैत्री भाव को तू भी जान और प्राप्त कर। (सुम्नायता मनसा) सुख की इच्छा वाले चित्त से (तत् खाम्) तुझ को हम (ईमहे) याचना प्रार्थना करते हैं। अहेळता मनसा श्रुष्टिमावह दुहानां धुनुं पि्त्युषि मसुश्चतं म्। पद्याभिग्रं वर्चसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुद्धत विश्वहा॥३॥

भा० — हे विद्वन् ! हे प्रभो ! तू ( अहेडता ) क्रोध और अनादर के भाव से रहित ( मनसा ) मनसे और ज्ञान से ( पद्याभिः ) ज्ञान कराने वाली उत्तम कियाओं से, और ( वचसा ) उत्तम वचन द्वारा ( असश्चतम् ) प्रत्येक अवयव, वर्ण २ और पद २ पृथक् २ रूप से प्रकट करनेवाली (पिप्युषीं) स्वयं परिपुष्ट, अन्यों के ज्ञान और बल, चारों पुरुषार्थों को वृद्धि करनेवाली ( धेनुं ) गौ के समान रस पिलाने वाली (दुहाना) ज्ञान, बल और चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करने वाली ( श्रुष्टिम् ) श्रवण योग्य वेदवाणों को शीश्र ही (आ वह) स्वयं धारण कर और अन्यों को धारण करा। हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित विद्वन् ! (त्वां) तुझ (बाजिनं) ज्ञानवान् को में (विश्वहा) सब दिन (हिनोमि) प्रेरित करता, दान आदि से बढ़ाता और प्रेम से प्राप्त होता हूं। गुकामहं सुहवां सुष्ठुती हुवे शृणोतुनः सुभग् बोधतु त्मना। सीव्यत्वपः सूच्याचिछ्यमानया ददातु वीरं शृतदायमुक्थ्यम् ४

भा०—(अहम्) मैं (सुहवां) उत्तम नाम वाली, और उत्तम रीति से स्पर्धा करने योग्य (राकाम्) सुख देनेवाली, पूर्ण प्रकाशवान् चन्द्रमा से युक्त, चांदनी रात्रि के समान मनोरम, खी की (सुप्टुती) उत्तम गुण स्तुति द्वारा (हुवे) प्रशांसा करूं और उसे अपने समीप आदर से बुलाऊं। वह (नः) हमारे वचन (श्रणोतु) सुने। वह (सुभगा) उत्तम भाग्यवती होकर (त्मना) स्वयं (बोधतु) हमारे वचनों को समझे, हमारा अभिप्राय जाने। वह (अच्छिद्यमानया) कभी न टूटने वाली (सूच्या) सूई से जिस प्रकार वख्व सिये जाते हैं उसी प्रकार वह अटूट सूई या सी देने वाले साधन से (अपः) उत्तम कर्म और संकल्प या प्राप्त पति को (सिन्यतु) उत्तम वख्व के समान अपने साथ जोड़ती रहा करे। अर्थात् वह उत्तम २ कर्मों का तांता लगाये रखे। और वह ही (उक्थ्यम्) प्रशांसा योग्य (शतदायम्) बहुत ऐश्वर्य देने वाले और बहुत से धनों का स्वामी (वीरं) वीर्यवान् पुत्र को (ददातु) दे, उत्पन्न करे।

यास्ते राके सुमतर्यः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। ताभिनी श्रद्य सुमना उपागिहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥४॥ भा०—हे (राके) चांदनी रात्रि के समान सुख देने वाली! स्ति! (याः) जो (ते) तेरी (सुपेशसः) उत्तम रूप वाली दीशियां और (सुमतयः) ग्रुभ संकल्पमय मितयां हैं (याभिः) जिनसे तू (दाग्रुषे) सर्वस्व देने वाले पित के लिये (वस्ति) नाना दृष्य और अज्ञादि वसने योग्य सुख-सामग्री (ददासि) प्रदान करती है (ताभिः) उनसे ही (नः) हमें (अद्य) आज सदा ही (सुमनाः) उत्तम चित्त वाली होकर (उप आगिह) प्राप्त हो। हे (सुभगे) सुभगे! उत्तम सेवनीय ऐश्वर्यमिय! तू (सहस्र-पोपं) असंख्य समृद्धियों को (रराणा) देती और उनमें रमती और रमाती हुई हमें प्राप्त हो।

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुषस्व हुव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिहिं हु उः ॥ ६ ॥
भा० है (सिनीवालि) प्रेम-बन्धन से वरण करने वाली, पित
हारा वरण करने योग्य ! हे (पृथुष्टुके) विस्तृत, विशाल जघन भाग से
युक्त या बहुत सुन्दर केशपाश वाली ! (या) जो तू (देवानाम्)
तुझे कामना करनेवाले, परस्पर गुणों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा
करने वाले विद्वान पुरुषों के बीच में से (स्वसा) स्वयं अपनी इच्छानुसार एक को प्राप्त होने वाली, (असि) है। तू (हब्यम्) प्रहण
करने योग्य (आहुतं) आदर सन्मान से दिये गये द्रव्य को (जुपस्व)
प्रेम से स्वीकार कर। (नः) हमें हे (दिवि) उत्तम स्वी! (प्रजां)
उत्तम सन्तान (दिदिहु) प्रदान कर।

या सुवाहुः स्वङ्गुरिः सुपूमा वहुसूर्वरी।

तस्यै विश्पत्न्ये हुविः सिनीवाल्ये जुहोतन ॥ ७॥

भां०—(या) जो छी (सुबाहुः) उत्तम बाहुओं वाली, (सु-अङ्गुरिः) उत्तम अंगों और अंगुलियों वाली, (सुसूमा) उत्तम रीति से, सुखपूर्वक सन्तान उत्पन्न करने वाली, (बहु-सूवरी) बहुत से सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ हो, (तस्ये) उस (विश्वप्त्ये) प्रजाओं की पालक वा अपने में प्रवेश या संवेश अर्थात् सहवास करने वाले पित की पत्नो, धर्मपत्नी, (सिनीवाल्ये) प्रेम से आच्छादित करने वाली, या अन्नादि के बंधन से वरण करने वाली खी के कोश में ही (हिवः) उत्तम दानयोग्य दृब्य के समान उत्तम वीर्य (जुहोतन) पिवन्न आहुित के समान प्रदान करो।

या गुङ्गूर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती। इन्द्राणीमह ऊतये वरुणानी स्वस्तये॥ = ॥ १५॥ ३॥

भा०—(या) जो (गुंगूः) प्रेमवश अव्यक्त, अस्फुट शब्द कहने वाली, अतिलजाशील, (या सिनीवाली) जो अति प्रेम वाली, (या राका) जो सुख देनेवाली, चांदनी रात्रि के समान मनोहर, और (या) जो (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवालो हो उस ऐसी (इन्द्राणीं) ऐश्वर्यवाली, और (वरुणानीं) समस्त दुःख वारने वाली, या स्वतः श्रेष्ट स्त्री को (उतये) आत्मसुख, तृप्ति, और (स्वस्तये) कल्याण, सुख प्राप्त करने के लिये (अह्ने) अपने समीप बुलाऊं। ऐसी स्त्री को स्वीकार करूं। इति पञ्चदशो वर्गः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

## [ ३३ ]

गृत्समद ऋषिः॥ रुद्रो देवता ॥ अन्दः—१, ५, ६, १३, १४, १५ निचृत् त्रिष्टुप्। ३, ५, ६, १०, ११ विराट् त्रिष्टुप्। ४, ८ त्रिष्टुप्। २, ७ पङ्किः। १२, भुरिक् पङ्किः॥ पञ्चदशर्चं सूक्षम्॥

ब्रा ते पितर्महतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य सन्दशो युयोथाः। ब्राभि नो वीरो अवीति क्षमेत् प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः॥ १॥

भा०—हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलानेवाले ! हे ( मरुतां पितः ) मनुष्यों, वीर पुरुषों, विद्वानों, और वैश्यों तथा उत्तम शिष्यों के पालन करने वाले, राजन् ! सेनानायक ! स्वामिन् ! विद्वन् ! वैद्य ! आचार्य ! (स्र्यंस्य) सूर्य के क्षमान तेजस्वी, (संदशः) अच्छी प्रकार तत्व को देखने और अन्यों को दिखाने वाले, (ते) तुझ से या तेरा (सुझम्) उत्तम मनन योग्य, सुख, ज्ञान आदि (नः) हमें (आ एतु.) प्राप्त हो। तू(नः) हम से (मा) कभी न (युयोथाः) पृथक् हो। (नः वीरः) हमारे राष्ट्र का वीर पुरुप (अर्वति) अश्व पर सवार होकर (अभि क्षमेत) सब प्रकार से समर्थ हो, हमारा पुत्र (अर्वति) ज्ञानवान् पुरुप के अधीन रहकर (अभि क्षमेत) सब प्रकार से समर्थ बने! हे प्रभो! हम (प्रजाभिः) प्रजाओं और उत्तम सन्तानों से (प्रजायमिहि) सन्तानवान् होकर प्रसिद्ध हों।

त्वाद् तेभी रुद् शन्तेमेभिः शृतं हिमा श्रशीय भेषुजेभिः। द्य रमद्देषो वितुरं द्येहो द्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः॥२॥

भा०—हे ( रुद्र ) दुष्ट पुरुषों के रुठाने वाले प्रभो ! राजन् ! दुष्ट रोगों को भगाने वाले वैद्य ! हम छोग ( त्वादत्तेभिः ) तेरे से दिये ( शन्तमेभिः ) अति शान्तिदायक, सुखकर ( भेषजेभिः ) रोगनाशक ओपिधयों और ओपिधयों के समान कष्टों के निवारक उपायों से ( शतं हिमाः ) सौ वरसों तक (अशीय ) जीवन का भोग करें । (हेपः) अप्रिय पदार्थों, रोगों और शत्रुजनों को भी ( अस्मत् ) हमसे ( वि चातयस्व ) दूरकर । (अंहः ) पाप को भी ( वितरं चातयस्व ) सर्वथा नष्ट कर । (विपृत्तीः ) नाना प्रकारों से आने और सब अर्झों में व्यापने वाले (अमीवाः) दुखदायी रोगों को (वि चातयस्व) विशेष रूप से नाश कर । अष्टें जातस्य रुद्द श्रियासि त्वस्तं मस्त्वसां वज्जबाहो । पिष्टें गाः पारमेहंसः स्वस्ति विश्वां श्रुभीति रपसो युयोधि॥३॥

भा०—हे ( रुद्र ) दुष्टों के रुलाने वाले ! दुर्खों के भगाने वाले ! तू ( जातस्य ) उत्पन्न हुए संसार के बीच में ( श्रिया ) लक्ष्मी, कान्ति से ( श्रेष्ठः ) सबसे अधिक प्रशंसायोग्य ( असि ) है। हे ( वज्र-

बाहों ) शखास्त्र के समान रोगों और दुखों के नाना उपायों से दुःख-दायक को बांबने वाले ओषधिरूप बाहु वाले वैद्य! वा शस्त्रास्त्र से सिजित बाहु वाले पुरुप! तू (तवसा) सब बलवालों में (तवस्तमः) सबसे अधिक बलवान् है। (नः) हमें (अंहसः) पाप से (स्वस्ति) कल्याण पूर्वक (पिं) पार कर। और (विश्वाः) सब प्रकार की (रपसः) पाप के कारण आने वाली (अभि-इतीः) आपित्तयों को (युयोधि) दूर कर। मा त्वा रुद्र चुकुधा मा नमों मिर्मा दुष्टुती वृषम् मा सहूती। उन्नी वृरिगं श्रर्पय भेषुजोभि भिषक्तमं त्वा भिषजां श्रर्णामि ॥४॥

भा०—हे ( रुद्र ) दुष्टों, कुपथ्यकारियों को रुलाने वाले, तथा दुखों को भगाने वाले, कुकमों से रोकने, और उत्तम उपदेश करने वाले! राजन ! वैद्य! आश्रयदातः! राजन ! विद्वन ! गुरो ! प्रभो ! (त्वा ) तेरे प्रति हम मा चुकुधाम ) कभी कोप न करें, तुझे कभी कुद्ध न करें । हे ( वृषभ ) सवंश्रेष्ठ ! हम तुझे (दुःस्तुती) बुरी निन्दा और (सहूती) समान स्पर्दा, और वरावरी के से बुलाने से ( मा चुकुधाम ) कभी तुझे कुपित न करें । प्रत्युत ( नमोभिः ) नमस्कार और आदरवचनों से सदा सत्कार करें । ( नः वीरान् ) हमारे वीरों और पुत्रों को ( भेषजेभिः ) उत्तम रोगनाशक उपायों और ओषधियों से ( उत् अप्य ) उत्तम सुख प्रदान कर । में (त्वा ) तुझ ( भिषजां ) सब रोग-व्याधिनाशकों में से ( भिष्वना हूं । अथवा—( नमोभिः मा कुधाम ) हे राजन् ! तुझको हम शक्षों से अर्थात् शक्षों के दुरुपयोगों से कुपित न करें । वा, ( नमोभिः ) तेरे शस्त्र या प्रजा को नमाने, वश करने के उपायों से पीड़ित होकर हम प्रजाजन स्वयं कुपित न हों।

हवीमिधिईवेते यो हविधिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय। ऋदूदरः सुहवो मा नो श्रस्य वभुः सुशिप्रो रीरधन्मनाये ४।१६

2 Color

Sed is

भा०—(यः) जो पुरुष (हिविभिः) ग्रहण करने योग्य (हवीमिभः) उत्तम अन्न आदि ओषिधयों से (हवते) उत्तम सुख देता, और
उत्तम उशदेशों से ज्ञान प्रदान करता है, उस (रुद्रम्) दुखों को दूर
करने वाले, दुष्टों को रुलाने वाले पुरुष को (स्तोमेभिः) उत्तम स्तुति
वचनों से मैं (अव दिषीय) धारण करूं या उसके अधीन रहूं। [अथवा
'मा' पद को दीपक-न्याय से उत्तर चरण से लें] (मा अव दिषीय) उसको
कभी अनादर पूर्वक खण्डित न करूं, अनादर से उसे छेश न दूं। वह
(ऋदूदरः) कोमल हृदय वाला, (सुहवः) उत्तम ज्ञान देने वाला, और
(सुशिपः) उत्तम मुखाकृति से युक्त हँ समुख (बश्रुः) तेजस्ती,
अरुण वर्ण या सर्वपाल कहोकर (अस्य मनाय) हुस समस्त मनकारिणी,
सर्ववश करने वाली शक्ति और सर्वज्ञान करने में समर्थ बुद्धि के बल से
(नः) हुमें (मा रीरधत्) कष्ट और पीड़ा न दे।

'अव दिपीय'—दीङ् क्षये। क्षयो निवासः। इत्यस्य रूपम्। छान्दसो-हस्वः। अथवा 'धि घारणे' इत्यस्य वा। दत्वं छान्दसम्। अथवा 'दो अखण्डने' इत्यस्य रूपम्। तत्र 'मा' पदं उत्तरस्मादाकृष्यते, दीपकवद् वा स्थितमुभयत्र युज्यते। इति पोडशो वर्गः॥

उन्मा ममन्द वृष्मो मुरुत्वान्त्वज्ञीयसा वर्यसा नार्धमानम् । घृणीव छायामेर्पा अर्थाया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम् ॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार (मरुत्वान वृषमः) वायु से युक्त जलवर्षण करने वाला मेव (वक्षीयसा वयसा) खूब उज्ज्वल अब से (नाधमानं) याचनाशील, अब के इच्छुक कृषक जन को (उत् ममन्द) खूब तृस कर देता है उसी प्रकार (मरुत्वान्) मनुष्यों का स्वामी, (वृषमः) श्रेष्ठ, बलवान् पुरुष (व्यक्षीयसा) शत्रुओं को दुकड़े २ कर देने वाले (वयसा) बल से (नाधमानं) ऐश्वर्य की कामना करने वाले (मा) सुझ राष्ट्र जन को (उत् ममन्द) खूब प्रसन्न तृप्त, और हिषेत करे। (वृणी के

310

इव छायाम् ) सूर्यं के आतप से सन्तप्त पुरुष जिस प्रकार छाया का सेवन करता है उसी प्रकार हे प्रभो ! हे विद्वन् ! शरणयोग्य ! दुःख दूर करने हारे ! मैं ( अरपाः ) निष्पाप होकर ( रुद्रस्य ) सब दुःखों को दूर भगाने वाले तेरी ( सुम्नं ) सुख शान्तिमय शरणको ( विवासियम् ) सेवन करूं। कर्षे रुद्र मुळ्याकुईस्तों यो श्रस्ति भेषुजो जलाषः ।

अपुभूर्ता रपेसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चत्तमीथाः॥ ७॥

भा० — हे (ह्रद्र) दुष्टों के हलाने और प्राणियों के दुःख दूर करने हारे विद्रन् ! दयालो ! (ते) तेरा ( मृडयाकुः ) सबको सुख शान्ति देने हारा ( स्यः हस्तः ) वह हाथ (क) कहां है ? (यः) जो स्वयं (भेषजः) सब रोगों और कष्टों का दूर करने वाला, ( जलापः ) सन्तप्त पुरुष के ताप शान्ति करने वाले जल के समान सुखदायक ( अस्ति ) है और जो ( देवस्य ) देववश या काम्य भोगों से प्राप्त होने वाले ( रपसः ) व्याधि आदि पीड़ाओं को (अप भर्ता) दूर करता है । हे ( वृषभ ) मेघ के समान जलों और अन्नों के समान काम्य सुखों की वर्षा करने हारे, बल-वन् ! ( मा ) मुझको ( नु ) सदा (अभि चक्षमीथाः) क्षमा कर, वा सब अकार से सहनशील, इट, बलवान् बना ।

म वृभ्रवे वृष्टमार्थ श्वितिचे महो महीं स्रुष्टुतिमीरयामि । चुमुस्या केल्मलीकिनुं नमीभिर्गुणीमसि खेषं छुद्रस्य नाम ॥८॥

भा०—( वस्रवे ) सबको पालने पोषने वाले, ( वृषभाय ) मेव के समान काम्य सुखों और ऐश्वयों की वृष्टि करने वाले, पापों के प्रतिबन्धक और सर्वश्रेष्ठ, बलवान् बलीवर्ट के समान समस्त विश्वरूप रथ को सञ्चा-लन करने वाले, और संसार के उत्पादक वीजों को वपन करने वाले, सर्व-निषेचक ( श्वितीचे ) शुद्ध, स्वच्छ उज्ज्ञल वेष, क्रान्ति रूप को धारने वाले, उस ( महः ) महान् परमेश्वर की मैं ( महीम् ) बड़ी भारी ( सु-

स्तुतिम् ) उत्तम स्तुति (ईरयामि) करूं । हे विद्वान् पुरुष ! त् भी ( नमो-भिः ) नमस्कारों से उस ( कल्मलीकिनं ) मलों को शोधने वाले, उज्जवल, अग्नि के समान परम पावन की (नमस्य) नमस्या, वन्दना कर। हम उसी (रुद्रस्य) दुःखहारी, दुष्टदलनकारी के (त्वेपं) अति तेजस्वी (नाम) स्वरूप की (गृगोमिस ) स्तुति करते हैं। (२) इसी प्रकार रोग-पीड़ा-हारी वैद्य भी 'वश्रु' पुष्टिकारक, सर्वश्रेष्ठ, स्वच्छ, श्वेत वस्र धरने वाला हो, वह देह के मलों को दूर करने वाला हो। स्थिरेभिरङ्गैः पुरुक्षपं उन्नो व्रभुः शुक्रोभिः पिपिशे हिर्एयैः। र्इशानाद्रस्य भुर्वनस्य भूरेर्न वा उ योषद्रुद्रादंसुर्धम् ॥ ६ ॥

भा०—जिस प्रकार ( उद्रः ) वेगवान् वायु ( ग्रुक्रैः ) जलों और विद्युतों से युक्त होता है उस जगत् के स्वामी सर्वपोषक वायु से (असुर्थम्) मेच का जल भी पृथक नहीं रहता उत्ती प्रकार वह ( पुरुरूपः ) नाना रूपवान्, रुचिकर पदार्थों का स्वामी, (उग्रः) बलवान् भयानक, (बम्रुः) उज्ज्वल रक्तवर्णं, सबका पालक पोषक होकर ( गुक्रेभिः ) शुद्ध तेजोजनक सुरक्षित वीर्यों से ब्रह्मचारी के समान, और ( शुक्रैः ) तेजो युक्त सूर्यों से और (हिरण्यैः) सुवर्ण के बने आभूषणों से सुसज्जित ऐश्वर्यवान् पुरुष के समान, (हिरण्यैः) हित और रमणीय रूपों से और (स्थिरेभिः) स्थायी (अङ्गेः) दृढ़ शरीरावयवों वा प्रकाशक गुणों से (पिपिशे)अंग प्रत्यंगों में सुशोभित बना है। (अस्य भुवनस्य) इस संसार के (ईशानात्) वशकर्ता महान् प्रभु, (भूरेः) सबके भरण पोषणकारी ( रुद्रात् ) दुष्टों के रुलाने और दुःखहारी उस परमेश्वर से (असुर्य्यम् ) प्राणों में रमण करने वाला, परमानन्द स्वरूप तथा महान् विश्व सञ्चालन बल (न वा उ योपात्) कभी भी नहीं पृथक् होता। (२) इसी प्रकार ( भुवनस्य ईशानात् ) ईश्वरवत् राजा से (असुर्यम् ) असुरों के बघयोग्य बल कभी पृथक् न हो। (३) यह

देहवान् आत्मा उत्तम वीयों तेजों और स्थिर अंगों से रूपवान् हो, इस ( भुवनस्य ) उत्पन्न देह का स्वामी प्राणों के बल से कभी वियुक्त न हो। यहिन्वसमिष् सार्यकानि धन्वाई शिष्कं यज्ञतं विश्वरूपम्। श्रहीश्चिदं द्यसे विश्वसम्बं न वा श्रोजीयो रुद्ध त्वद्यित १०।१७

भा०—हे विद्वन् ! ( रुद्र ) दुःख दूर करनेहारे एवं दुर्घों को रुलाने हारे ! तू ( अर्हन् ) योग्य होकर ही ( सायकानि ) शत्रुओं का अन्त कर देने वाले शस्त्रास्त्रों को और (धन्व) धनुष आदि अस्त्रों को (बिभर्षि) धारण कर और (अर्हन्) योग्य होकर ही (निष्कं) सुवर्णादि के बने आभूषण तथा (यजतं) प्राप्त करने वा दान देने योग्य (विश्वरूपम्) सब प्रकार के पदार्थों को ( विभिष् ) धारण कर । तु ( अईन् ) योग्य होकर ही (इदं विश्वम् अभ्वम् ) इस समस्त महान् राष्ट्र को (दयसे ) रक्षा करने में समर्थ है। हे विद्वन् ! (त्वत् ओजीयः ) तरे से अधिक पराक्रमी (न वा अस्ति ) दूसरा कोई नहीं है। (२) इसी प्रकार परमेश्वर ! सर्वपुननीय, सब गुणों के योग्य होने से 'अईन्' है। वही (सायकानि) जगत् के अन्त करने वाले, प्रलयकारी साधनों और (धन्व) अन्तरिक्ष, या जल को वही (निष्कं) सम्पूर्ण सुख समस्त रूप को, वहीं ( यजतं ) उपास्य ( विश्वरूपम् ) विश्वमय विराट् रूप या 'विश्वरूप' अर्थात् जीव जगत् को (बिभर्त्ति) धारण, पालन पोषण करता है। वहीं इस महान् विश्व की रक्षा करता, उसपर कृपा करता, उससे अधिक बलशाली दूसरा नहीं है। इति सप्तदशो वर्गः॥

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवनि मृगं न भीममुपहृत्तुमुत्रम् । मृळा जीरेत्रे रुद्र स्तवनिऽन्यं ते श्रस्मन्निवपन्तु सेनीः ॥११॥

भा०—हे बिद्रन्! तु (गर्नंसदं) रथ पर विराजने वाले (श्रुतं) प्रिसिद्ध, और ज्ञानवान् (युवानं) युवा, बलवान् (मृगंन भीमं)

सिंह के समान शत्रुओं में भय उत्पन्न करन वाले, (उग्रम्) घोर बढ़वान्, (उपहत्नु) शत्रुनाशक पुरुष की (स्तुहि) स्तुति कर, हे (रुद्र) दुशों के रुढ़ाने वाले! तू (जिरत्रे) स्तुतिशील, विद्वान् पुरुष को सदा (मड़) सुखी कर। (ते सेनाः) तेरे सैन्य (अन्यं) दूसरे शत्रु जन को (अस्मत्) हम से दूर ही (निवपन्तु) छिन्न भिन्न करें। कुमारश्चितिपृतरं वन्द्मानं प्रति नानाम रुद्रोप्यन्तम्। भूरद्वितारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यसमे॥ १२॥

भा०—( कुमारः चित् ) जिस प्रकार नवयुवक कुमार (वन्द्मानं) बन्दना या स्तुति इरने योग्य (उपयन्तं) समीप आते हुए (पितरं) पालक आचार्य पिता को (प्रति नानाम) प्रति दिन नमस्कार करता, उसके आगे झकता है। इसी प्रकार हे ( रुड़ ) दुष्टों को रुलाने वाले ! या हे नैष्ठिक विद्वन् ! या स्वयं रोने वाले बालकवत् जन ! तू भी (वन्द-मानं ) वन्दनीय, ( उपयन्तम् ) समीप आते हुए ( भूरेः दातारं ) बहुत प्रकार के ज्ञानों और अन्नादि सुख पदार्थों केंद्रेने वाले (सत्पतिम्) सजनों के पालक को ( प्रति नानाम) आदर पूर्वक नमस्कार किया कर । (स्तुतः) प्रशंसित या उपदेश प्राप्त करके ( वं ) तू भी ( गृणीपे ) उपदेश कर । और ( अस्मे ) अपने इस सन्मुख स्थित को ( भेषजा ) रोगों और दुःखों के निवारक औषधों और उपायों का (रासि) प्रदान कर। अथवा—हे ( रुद्र उपयन्तं त्वां अहं नानाम ) दुष्टों के रुलाने वाले दुःखों के भगाने वाले वैद्य ! प्रभो ! तुझको प्रतिदिन नमस्कार करूं। ( भूरेः दातारं सत्पति त्वां गृणीपे ) बहुत सुखों के दाता तुझको स्तुति करता हूं या अपना कष्ट कहता हूं। (स्तुतः त्वं भेषजा अस्मे रासि) प्रशंसित विद्वान् तृहमें दुखों से छूटने के लिये औपध देता है। या वो भेषुजा मेरुतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मयोभु यानि मनुरवृंगीता पिता नुस्ता शं च योश्च रुद्रस्य विश्म।।१३॥ भा०—हे (वृष्णः) सुखों की वृष्टि करने वाले प्राणों और वायुओं के समान (मरुतः) विद्वान् पुरुषों! (या) जो (भेपजा) रोग निवार्षक ओपिधयें (शुचीनि) अतिशुद्ध, पवित्र, (या शन्तमा) अति अधिक रोगों को शमन करने वाली, शान्तिदायक, (या मयोभु) सुख कल्याण जनक हैं (यानि) जिनकों (नः पिता) हमारा परिपालक वैद्य आदि जन (मनुः) मननशील, ज्ञानवान् होकर (अवृणीत) सबसे उत्तम प्राह्म जानकर लेता है (ता) वे (नः) हमारे और (वः) तुम्हारे लिये (शंच) शान्तिकर और (हदस्य) रुलाने वाले (योः च) रोग के दूर करने वाली हों। (ता विश्म) उनको ही मैं भी प्राप्त करना चाहूं। अथवा, (रुद्ध्य) दुःख हारी पुरुष के पास से मैं उनको प्राप्त करूं।

परि गो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मेतिर्मेही गात्। श्रवं स्थिरा मुघवंद्ग्यस्तनुष्व मीह्वस्तोकाय तनयाय मुळ १४

भा०—( मींदूः ) शान्ति जल से स्नान कराने वाले, मेघ के समान सुखों के वर्षक ! सेचक, और वर्धक ! तू ( रुद्रस्य ) रुलाने वाले दुष्ट या सुखों के वर्षक ! सेचक, और वर्धक ! तू ( रुद्रस्य ) रुलाने वाले दुष्ट या तांक्ष्ण सेन्य जन या दुःखकारी रोग की (हेतिः) शस्त्रास्त्र पींड़ा और आघात ( वृज्याः ) वर्जने योग्य पींड़ाएं और (त्वेषस्य ) अति तीक्ष्ण शस्त्र तथा ज्वरादि की ( मही ) बड़ी भारी ( दुर्मातः ) दुःख संकल्प और दुष्ट तांहना पींड़ा आदि ( नः परिगात् ) हमसे परे ही रहे । और ( मघ वद्भ्यः ) ऐश्वर्यवान् पुरुषों के ( तोकाय तनयाय च ) पुत्रों और पौत्रों के लिये उक्त कष्टों को दूरकर और ( मृड ) सबको सुखी कर ।

प्रवा विभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हेर्णीषे न हेसि । हवनुश्रुक्षी रुद्रेह बोधि वृहर्द्रदेम विद्धे सुवीराः॥ १४॥ १८॥

भा०—हे (बओ) लोहितवर्ण ! तेजस्विन ! वा हे जगत् के भरण पोषण करने वाले ! हे (वृषभ) सर्वश्रेष्ठ ! सुखों के वर्षक ! हे (चेकि- तान ) ज्ञानवन् ! अन्यों को ज्ञान देने वाले ! ( यथा ) जिस कारण तू ( न हणीपे ) न किसी का कोई पदार्थ हर, न कोप या अनादर कर ( न हासि ) न किसी को दण्ड, वधादि कर प्रत्युत, ( नः ) हमारा ( हवन श्रुत् ) वचन, पुकार, देन लेन न्यवहार को सुनता हुआ, और उत्तम ज्ञान का श्रवण करता हुआ, (नः बोधि) हमारे सुखादि जान, हमें ज्ञान करा । हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर्यवान् होकर ( विदये ) ज्ञान प्राप्ति और धन प्राप्ति के संप्राम आदि काम में ( वृहत् वदेम ) बहुत उत्तम वचन कहें । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

## [ 38 ]

गुल्समद ऋषिः ॥ महतो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ८, ६ निचृष्जगती २, १०, ११, १२, १३ विराड्जगती । ४, ५,६,७,१४ जगती । १५ निचृत् विष्टुप् ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम् ॥

धारावरा मुरुती धृष्णवीजसो मुगान भीमास्तविषीभिर्दिनः श्रुग्नयो न श्रुशचाना ऋजीषिणो भृभि धर्मन्तो श्रप् गा श्रुवृण्वत ॥ १॥

भा०—जिस प्रकार ( अस्तः ) वायु गण ( धारावराः ) मेघ की जल धारा को आवृत करते हैं उसी प्रकार वीर और विद्वान भी ( धारा-वराः ) धार अर्थात् वाणी को धारण करने वाले या वाणियों की प्राप्ति के लिये अपने अधीन 'अवर' अर्थात् नव शिष्यों को धारण करने वाले और वीर पुरुष 'धारा' स्वामी, नायक की आज्ञा के अधीन रहने वाले हों। ( धृष्णु-ओजसः ) प्रबल वायुओं के समान हो परपक्ष को धर्पण या पराजय करने वाले, तेज और पराक्रम वाले हों, वे ( मृगा न भीमाः ) सिहों के समान भयंकर, ( तिविधीिमः ) बलवती बुद्धियों, शक्तियों और सेनाओं सिहत ( अधिनः ) सबका आदर सत्कार करने वाले ( अप्रयः

न ) अग्नियों के समान ( ग्रुग्रुचानाः ) दीप्तियुक्त हों। ( ऋजीपिणः ) वायु जिस प्रकार जलों के सहित होते हैं इसी प्रकार विद्वान पुरुष भी ( ऋजीपिणः ) ऋजु अर्थात् धर्मानुकूल सन्मार्ग पर स्वयं चलने और अन्यों को चलाने हारे, ज्ञानजल को धारण करने वाले हों, अगेर अन्यों को चलाने हारे, ज्ञानजल को धारण करने वाले हों, ( मृिंम धमन्तः ) वायु गण जिस प्रकार मेघ को वेग से दूर ले जाते हुए (गाः अप अवृण्वत) सूर्य रिहमयों को प्रकट करते हैं उसी प्रकार विद्वान जन भी ( मृिंम ) अम या संशय रूप मेघ को ( धमन्तः ) दूर करते हुए, ( गाः ) नाना वाणियों को ( अप अवृण्वत ) प्रकट करें।

द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्यक्तिया न द्युतयन्त वृष्ट्यः । हद्दो यद्वो मरुतो रुक्मवत्तस्तो वृषाजीने पृश्न्याः शुक ऊर्धान ॥ २ ॥

भा०—( द्यावः ) आकाश के नाना भाग ( स्तृभिः न ) जिस प्रकार नक्षत्रों से ( चितयन्त ) जगमगाते हैं उसी प्रकार वीर और विद्वान् पुरुष भी ( द्यावः ) प्रकाशवान् तेजस्वी होकर ( स्तृभिः = अस्तृभिः ) शत्रुओं भी ( द्यावः ) प्रकाशवान् तेजस्वी होकर ( स्तृभिः ) आच्छादन या रक्षा करने को उखाड़ फॅकने वाले बलों से और (स्तृभिः ) आच्छादन या रक्षा करने वाले शरणप्रद उपायों से या (स्तृभिः) फेलने वाले, दूरगामी, व्यापक ज्ञान वाले शरणप्रद उपायों से या (स्तृभिः) फेलने वाले, दूरगामी, व्यापक ज्ञान साधनों से ( चितयन्त ) स्वयं प्रसिद्ध हों और अन्यों को चेतावें, ज्ञान-साधनों से ( खादिनः ) उत्तम अन्न के खाने वाले, उत्तम अन्नादि भक्ष्य पदार्थों के संप्रही हों और वीर पुरुष (खादिनः) 'खाद' अर्थात् सशस्त्र सेना पदार्थों के संप्रही हों और वीर पुरुष (खादिनः) 'खाद' अर्थात् सशस्त्र सेना पहार्थों के संप्रही हों और वीर पुरुष (खादिनः) भेघ से उत्पन्न वृष्टियों के समान ( विद्युतयन्त ) विशेष दीप्ति से चमकें। ( र ) उसी प्रकार समान ( विद्युतयन्त ) विशेष दीप्ति से चमकें। ( र ) उसी प्रकार ( कदः) उपदेष्टा गुरु भी चिद्वान् पुरुषों को जब ( पृश्वन्याः शुक्रे उधिन ) वाणी के शुद्ध पवित्र उच गुरु पद पर स्थित होकर उनको ( रुक्मवक्षसः अजिन ) तब प्रकाशवान् हृद्यवाला, ज्ञानी बना देता है, वा जिस प्रकार ( रुदः ) गर्जनकारी ( वृषा ) बरसता मेघ ( पृश्वन्याः ) अन्तिरक्ष के

( गुक्रे ) जलमय ( जधिन ) उच अन्तरिक्ष के भाग में ( मरुतः रुग्मवक्षसः अजिन ) वायु गण को चमकती विजुली, को धारण करने वाला बनाता है उसी प्रकार ( यत् ) जब ( रुद्रः ) रुद्र सेनापित ( पृथन्याः ) पृथिवी ( गुक्रे ) अति दीप्तियुक्त गुद्ध पवित्र ( जधिन ) उच पद पर स्थित होकर ( रुग्मवक्षसः ) सुवर्ण पदकों को छाती पर धारण करने वाला ( वः ) तुम लोगों को ( अजिन ) करता है तब वे भी विद्युत् वाली मेच की वर्षाओं के समान जगमगाते हैं।

उत्तन्ते श्रश्वाँ श्रत्यां इवाजिषु नदस्य कर्णैस्तुरयन्त श्राश्चिमः । हिर्रायशिशा महतो दविध्वतः पृत्तं याथ पृषतीिमः समन्यवः ॥ ३॥

भा०—( आजिप ) संग्राम आदि विजय, प्रतिस्पर्दा के कार्यों के अनन्तर जिस प्रकार ( मरुतः ) वायु के समान प्रवल वेग से जाने वाले सवार लोग ( अश्वान् अत्यान् इव ) निरन्तर वेग से चलने वाले अश्वों को (उश्चन्ते) संचते हैं, उनको जल से निहलाते हैं और जिस प्रकार (मरुतः) वायु गण ( आजिपु ) मेघों के श्लेपण आदि के कार्यों में ही ( अश्वान् ) व्यापक या विस्तृत देशों को (उश्चन्ते) सींचते हैं उसी प्रकार ( मरुतः ) विद्वान् पुरुव ( अश्वान् उश्चन्ते ) वेगवान् प्रग्रुओं और पुरुवों को सींचे उनकी वृद्धि करें और उनको पुष्ट करें । जिस प्रकार ( मरुतः ) वायु गण ( नदस्य ) गर्जते हुए मेच के ( आग्रुभिः कर्णेः ) वेग से जाने वाले कर्ण अर्थात् अवयवों सिहत ( तुरयन्ते ) अति वेग से चलते और मेघों को वेग से चलते हैं या वायुगण ( नदस्य ) नदी के बीच ( आग्रुभिः कर्णेः तुरयन्ते) वेगवान् साधन पाल, पतवार आदि से चलते हैं उसी प्रकार (मरुतः) विद्वान् लोग नदी के बीच और समृद्धिसे पूर्ण राष्ट्र के बीच ( आग्रुभिः कर्णेः ) वेगवान् साधनों, यानों, और रथों से तथा वेगवान् यन्त्रों से ( तुरयन्ते ) वेग से जाते और नाव तथा मशीनों को वेग से चन्त्रों से तथा वेगवान्

चलाते हैं। (मरुतः) वायु गण जिस प्रकार (हिरण्यशिपाः) सुदर्ण के समान चमकने वाले तेज से युक्त होकर ( दविध्वतः ) मेघों और वनों को कंपित करते हुए ( पृषतीभिः ) वर्षण करने वाली मेघमालाओं से ( पृक्षं ) सेचन करने योग्य अब से युक्त क्षेत्र या देश को प्राप्त होते उसी प्रकार हे ( मरुतः ) विद्वान, व्यापारी जनो ! और हे ( मरुतः ) शत्रु गण को मारने वाले वीर पुरुषो ! आप लोग भी (हिरण्य-शिपाः) हित-कारी और रमणीय एवं सुवर्ण के समान उज्ज्वल सुन्दर मुख या वाणी और ज्ञान वाले, एवं हिरण्य अर्थात् सुवर्णं या लोहमय शिरखाण, शस्त्रास्त्र पहन कर (दविध्वतः) शत्रुओं को कंपाते हुए (समन्यवः) क्रोध से पूर्ण वीर जन और ज्ञान से युक्त विद्वान् होकर ( पृषतीभिः ) शस्त्रवर्षी सेनाओं और हृष्ट पृष्ट अधाओं, या वायु के समान वेग वाली धारा गतियों से (पृक्षम्) धाराओं से जल सेचनें योग्य क्षेत्र के समान शस्त्र वर्षण योग्य पर-राष्ट्र पर ( याथ ) प्रयाण करो ।

पृक्षे ता विश्वा भुवना ववितरे मित्राय वा सद्मा जीरदानवः। पृषद्भ्वासो अनव्अराधस ऋजिप्यासे। न व्युनेषु धूर्षद्ः ॥॥

भाव- जिस प्रकार (जीरदानवः) जीवन देने वाले वायु गण ( पृक्षे विश्वा भुवना वविक्षरे ) अन्न या जल वृष्टि के आधार पर समस्त लोकों को धारण करते हैं और (मित्राय वा सदम् आ वविक्षरे ) सब के स्नेह युक्त मित्र के समान प्राणिपय के स्थान या पद को धारण करते हैं। उसी प्रकार ( जीर-ट्रानवः ) अन्यों को जीवन देने वाले, सबके पा-णोपकारक विद्वान् पुरुष या स्वयं जीवन धारण करने वाले जीव गण ( पृक्षे ) परस्पर सम्पर्क, प्रेम और अन्न जल वृष्टि के आश्रय पर ही ( ता विश्वा भुवना ) उन नाना प्रकार के समस्त भुवनों, लोकों और प्राणियों को (वविक्षरे ) धारण करते, सबका भार अपने पर लेते हैं। (वा) और (मित्राय) स्नेही मित्र के (सदम्) स्थान को (आ वविक्षिरे) सदा धारण करते हैं, वे सबके मित्र बने रहते हैं। वे (पृषदश्वासः) स्थूल हृष्ट पृष्ट अश्वां वाले, (अनवअ-राधसः) अश्वय, नाशरहित धन सम्पदा वाले (ऋजिप्यासः) ऋजु अर्थात् धर्मानुकूल मार्ग को प्राप्त होते हुए, उसकी वृद्धि करते हुए, (वयुनेषु) सब ज्ञानों में (धूर्पदः न) धुरन्धर गाड़ी के भार उठाने वाले वृषमों के समान बलवान् हों। (२) वायुगण के पक्ष में—वर्णश्वाल मेध ही उनके अश्व हैं इससे वे 'पृषदश्व' हैं। उनका बल कभी नाश न होने से 'अनवअ-राध्म' हैं, सरल सीधे मार्ग से जाने से 'ऋजिप्य' है। 'वयुन' अर्थात् गति-श्वाल चेतन पदार्थों में सबसे मुख्य धारक प्राण रूप से विराजते हैं। इन्धन्वभिधेनुभी रूप्शदूधिभरध्वस्मिभेः पृथिभिभ्राजहष्टयः। आ हंसासो न स्वसराणि गन्तन मधोमदाय महतः समन्यवः॥ ५॥ १९॥

भा०—हे (श्राजत-ऋष्टयः) चम चमाते शक्षों वाले वीरो! और देदीप्यमान ज्ञान प्रकाश सम्यग् दृष्टि वाले से युक्त विद्वानो! हे (समन्यवः) क्रोंध
से युक्त वीर और हे ज्ञान और स्तम्भन बल से युक्त ज्ञानवान् पुरुषो! हे (मरुतः) शत्रु को मारने वाले वीरो और वायु बेग से जाने वाले विद्वान् पुरुषो!
जिस प्रकार वायुगण (श्राजदृष्टयः) चमचमाते विज्ञली से युक्त होकर
(रप्शदृष्टिमः) गर्जते अन्तरिक्षों वाली, (इन्धन्विमः) प्रकाश करने वाले
(धेनुभिः) मध्यम वाणी, मेघस्थ विज्ञिलयों सहित या प्रत्यक्ष जल धारण
करने वाले, सब स्थावर जंगम को रस पान कराने वाले मेघों सहित
(अध्वस्मिमः पिथिमः) अविनाशों भाकाश मार्गों से जाते हैं उसी प्रकार
(रप्शद्-उधिमः) बढ़े २ दूध से भरे थानों वाली (धेनुभिः) गौओं के
समान अपने (रप्शदृष्टिमः) ब्यक्त उपदेश करने वाली, मेघ के समान
उदार, गंभीर एवं ज्ञान रस से पूर्ण (धेनुभिः) वाणियों से युक्त होकर
(अध्वस्मिमः) विनाशरहित, भय संकट आदि से शून्य (पिथिमिः)

मार्गों से (हंसास: न) आकाश से जाने वाले हंसों के समान बन्धनमुक्त परम हंस (मधोः मदाय) अन्नादि मधुर पदार्थों के हर्पकारी उपभोग प्राप्त करने और परम मधुर आनन्दमय प्रभु के परमानन्द प्राप्ति के लिये (स्वसराणि) रात दिन, निरन्तर या (स्वसराणि) अपने गन्तव्य स्थानों, परलोकों या पदों को (गन्तन) प्राप्त होवो । इत्येकोनविशो वर्गः ॥ आ नो ब्रह्माणि मस्तः समन्यवो नरां न शंसुः सर्वनानि गन्तन । अथ्वामिव पिष्यत धेनुमूर्धाने कर्को धियं जिर्वे न

वाजपशसम्॥६॥

भा०-हे (समन्यवः महतः) समान वित्त और उत्तम ज्ञान और क्रोध रोप से युक्त विद्वान् ज्ञानवान् और वीर पुरुषो ! जिस प्रकार (मरुतः ऊर्धान ब्रह्माणि) वायु गण ही मेघ के आधार पर अन्नों को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी ( उधनि नः ) मेब के समान निरन्तर ज्ञान प्रदान करने वाले विद्वान् पुरुष के आश्रय होकर ( ब्रह्माणि कर्त्त ) उत्तम ज्ञान और धनैश्वर्यों को उत्पन्न करो । और ( शंसः न ) स्तुति वचनों के समान ( नराशंसः ) मनुष्यों को उपदेश और शासन करने वाले होकर ( सवनानि ) ऐश्वर्यों और अभिषेकयोग्य पदों को (गन्तन) प्राप्त होवो । और हे वीर पुरुषो ! जिस प्रकार ( अ-श्वाम इव ) अश्वों की सेना को या राष्ट्र की व्यापक शक्ति को (पिप्यत ) बढ़ाओ, उसी प्रकार ( ऊधिन धेनुम् ) दूध देने वाले थन को लक्ष्य कर अर्थात् बहुत अधिक दूध पाने के लिये 'धेनु' अर्थात् गो सम्पदा को बढ़ाओं। हे विद्वान् पुरुषों ! तुम लोग ( ऊर्धान धेनुम् पिप्पत ) उपा काल या राम्नि के पिछले भाग में अपनी ज्ञान रस देने वाली वेद वाणी की वृद्धि करो, उसको मनन और पाठ करो । हे विद्वानो और वीर पुरुषो ! आप लोग ( जरित्रे ) स्तुति या उपदेश करने वाले विद्वान् और शत्रु की होनि करने वाले बीर पुरुष की वृद्धि के लिये ( वाजपेशसं धियं कर्त ) विज्ञान से युक्त रूप वाली बुद्धि अन्न और सुवर्णादि से युक्त धारण शक्ति को उत्पन्न करो उसे बढ़ाओ। (२) वायु गण के पक्ष में—ने मरुद् गण ( ब्रह्माणि ) अन्नों को बृष्टि द्वारा उत्पन्न करते हैं, तीनों कालों में चलते हैं, सूर्य की व्यापक शक्ति के समान ( ऊधिन धेनुं पिप्यत ) भूमि को मेच के बल पर नृप्त करते, जिरता सूर्य के अन्न बल देने वाली धारण शक्ति को प्रकट करते हैं।

तं नी दात महतो बाजिनं रथे आपानं ब्रह्म चितयदिवेदिवे। इथं स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सुनि मेधामरिष्टं दुष्ट्रं सहः॥॥॥

मा०—हे (महतः) वीरो और विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (नः) हमें (रथे वाजिन) रथ में बलवान् अश्व के समान (रथे) वेग में, रमणीय कार्य में (वाजिनं) विज्ञानवान् बलवान् (ते) उस उत्तम पुरुष को (दात) प्रदान करो और (दिवे दिवे) दिन प्रति दिन (आपानं) व्यापक, विस्तृत, (ब्रह्म) ब्रह्म ज्ञान, और बृहत् धनैश्वर्य का (चितयत्) हमें ज्ञान करावे, हे विद्वान् पुरुषो ! (स्तोतृभ्यः) विद्वान् स्तुतिशील पुरुषों को (इपं) इच्छानुसार धन, अन्नादि (दात) प्रदान करो । (वृजनेषु) बल्युक्त कर्मों में या संप्रामों में, या जाने योग्य मार्गों में (कारवे) कर्म करने वाले शिल्पी या कर्त्ता पुरुष को (सिनं) उत्तम वेतन (मेधाम्) उत्तम बुद्धि और (अरिष्टम्) हिंसारहित, अभययुक्त सुख, और (दु-स्तरं सहः) परायों से न लांचने योग्य बल (दात) प्रदान करो । यद्युक्तते मुरुतो रुक्मवच्नसोऽर्वान्त्रथेषु भग् श्वा सुदानवः। यद्युक्तते मुरुतो रुक्मवच्नसोऽर्वान्त्रथेषु भग् श्वा सुदानवः। ध्रेनुन् शिरुवे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातह विषे मुहीमिष्म प्

भा०—जिस प्रकार ( रुक्तमबक्षसः मरुतः ) दीक्षिमान् विद्युत को धारण करने वाले वायुगण ( सुदानवः ) उत्तम जल देने वाले होकर (रातहविषे जनाय महीम् इषम् पिन्वते ) क्षेत्र में अन्न डालने वाले कृषक जन के लिये बड़े बृष्टि का सेचन करते और बहुत अन्न की वृद्धि करते हैं वसी प्रकार ( रुक्मवक्षसः ) सुवर्ण के आभूषणों से सुसजित वक्षःस्थल वाले ( मरुतः ) वायु के समान वेग वाले वीर तथा उत्तम सुवर्ण के समान सुन्दर वक्षःस्थल अर्थात् उत्तम हृदय वाले विद्वान् ( सुदानवः ) उत्तम दानशील पुरुष ( भगे ) ऐश्वर्य होने पर और ऐश्वर्य की ही प्राप्ति के लिये ( रथेषु ) रथो में (अश्वान् ) वेगवान् साधनों, अश्वों को ( यत् ) जब ( युअते ) जोड़ते हैं तब वे ( रातहविषे ) देने योग्य अन्नादि कर को देने वाले ( जनाय ) प्रजा जनको बढ़ाने के लिये ( शिश्वे न घेनुः ) बळड़े को दुधार गाय के समान ( महीम् इपम् ) बड़ी भारी पृथ्वी को मेघों के समान उनकी इच्छानुसार अन्नादि बड़ी सम्पदा को ( स्वसरेषु ) सब दिनों या उनके घरों में ही ( पिन्वते ) सेंचते हैं, बढ़ाते हैं । यो नी मरुतो वृकताति मत्यी प्रिपृद्धे वसिको रच्चता प्रिषः । वर्तयत् तपुषा चिक्रयाभि तमवे रुद्धा श्र्यासो हन्त ना वर्धः १

भा०—है ( महतः ) वीर और विद्वान् पुरुषो ! ( यः ) जो ( मन्द्यः ) मनुष्य (वृकताति) वज्र के समान कठोर, भेड़िये या चोर के समान प्रजाघातक होकर ( नः ) हम प्रजाओं को (रिपुः) चोर या शत्रु के समान ( दधे ) धारण करता, या हमें पकड़े या दबाये रखता है हे ( वसवः ) राष्ट्र में बसे और राष्ट्र को बसाने वाले, 'वसु' नाम विद्वान् पुरुषो ! आपलोग ( नः ) हमें ( रिपः ) हिंसक राजा या चोर पुरुष से ( रक्षत ) वचाओ । और ( तम् अभि ) उस पर ( तपुषा ) संतापजनक कोध आदि या ( चिक्रिया ) सैन्य चक्र से ( वर्त्यत ) चढ़ाई करो । हे (हद्राः) दुष्टों को रुलाने वालो ! तुम लोग ( अशसः ) उस प्रजा को खा जाने वाले दुष्ट पुरुष के ( वधः ) हनन करने के योग्य साधनों और घातकों को ( अव हन्तन ) मार गिराओ । अथवा—( अ-शसः ) स्वयं अन्यों को न मारने वाले शखरहित के ( वधः ) मारने वालों को मार गिराओ । अर्थात् निःशस्त्रों की रक्षा और अत्याचारी का नाश करो ।

चित्रं तद्वी मरुतो यामे चेकिते पृश्न्या यदूधरप्यापयी दुद्धः । यद्वी निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जरीय जुर्तामेदा-भ्याः ॥ १० ॥ २० ॥

भा० — हे ( मरुतः ) बायु के समान बलवान् और विद्वान् पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों का ( तत् ) वह अद्भुत ( चित्रम् ) विचित्र, आश्चर्य-जनक (याम) नियम-व्यवस्थापन का कार्य और शत्रु पर चढ़ाई का अयाण मार्ग ( चेकिते ) जाना जाता है ( यत् ) जिससे कि जिस प्रकार ( आपयः पृत्रन्याः ऊधः दुहः ) मेघों को लाने वाले मेघ आकाश या सूर्य के जल-भण्डार को दुहते हैं उसी प्रकार आस बन्धुवर्ग, और मित्र-वर्ग ( पृश्न्याः ) पृथिवी के ( ऊधः ) जलादि के आश्रय स्थानों को ( ऊधः ) गौ के स्तनमण्डल के समान दोहते हैं। और ( यत् ) जो भाषका अद्भुत कर्म स्वभावतः ( नवमानस्य ) स्तुतिशील विद्वान् पुरुष के ( निदे त्रितं ) निन्दा करने वाले का विनाशक होता है और हे ( अदा-¥याः ) अहिंसनीय, बलवान् ( रुद्याः ) दुष्टों के रुलाने के पदों पर स्थित पुरुषो ! आप लोगों का वह अद्भुत कार्य ही ( जुरताम् ) अपनी भायु को कम से व्यतीत करने वाले जीर्ण प्राणियों के (जराय) स्वयं आयु पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त होने के लिये भी ( त्रितं ) तीनों अवस्था बाल, यौवन, वार्धक्य या तीनों आश्रम बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्य इनसे पार पहुंचा देने वाला होता है। विद्वान् समाज की ऐसी व्यवस्था करें कि विद्वानों के निन्दक दण्ड पावें और प्रजा के वृद्ध जन सुखपूर्वक चारों आश्रमों का भोग कर सकें। सभी प्रजाजन परस्पर बन्धु होकर भूमि के सुखों को प्राप्त करें। इति विंशो वर्गः॥

तान्वी मुहो मुरुत प्रवृयाब्नो विष्णोरिषस्य प्रभुथे हेवामहे। हिरंग्यवर्णान्ककुहान्यतस्रची ब्रह्मग्यन्तः शस्य राध ईमहे११

भा० - हे ( मरुतः ) वीरी और विद्वान पुरुषो ! ( एवयाब्नः )

ज्ञानपूर्वक गमन करने वाले या ज्ञानों को प्राप्त करने वाले (विष्णोः) च्यापक शक्ति वाले (एपस्य) सबके इच्छा के पात्र, सबके संवालक, अर्थ और यश के चाहने वाले, प्रजाविय राजा के (प्रमुधे) उत्तम रीति से भरण-पोषण और प्रजापालन के कार्य में हम लोग ( महः ) वड़े, अधिक सामर्थ्य वाले, (हिरण्यवर्णान्) सुवर्ण के समान वर्ण वाले, उज्जवल, कान्तिमान् स्वरूप वाले, या हित और रमणीय वर्णों या शब्दों का उच्चारण करने वाले, ( यतस्रुचः ) यज्ञपात्रों को नियम में रखने वाले ऋत्विजों के समान राज्य के प्रजाजनों के और अपने प्राणों और बीर्य आदि को नियम में रखने और पालन करनेवाले (वः तान्) उन आप छोगों को (ककुहान्) महान्, सर्वश्रेष्ठ (हवामहे) स्वीकार करें। और (ब्रह्मण्यन्तः) अन्न की आकांक्षा करने वाले किसान जिस प्रकार व्यापक मेव के लाने वाले मस्तों को चाहते हैं और उससे उत्तम जल और अन्न चाहते हैं और जिस प्रकार (ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राधः) बह्य ज्ञान के इच्छुक जन उत्तम आराधनीय ज्ञान प्रवचन चाहते और उसके लिये उत्तम विद्वानों को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हम लोग भी (ब्रह्मण्यन्तः) बृहत् ऐश्वर्य की चाहना करते हुए (शंस्यं) प्रशंसनीय (राधः) धन और (शंस्यं राधः) उत्तम कार्यसाधक बल (ईमहे) चाहते हैं।

ते दशावाः प्रथमा यज्ञमूहिरे ते नो हिन्बन्तूषस्रो व्युष्टिषु । उषा न रामीर हुणैरपीर्याते महो ज्योतिषा श्रुचता गो श्रर्णसा १२

भा०—( उपाः न ) जिस प्रकार उपाएं ( रामीः ) रान्नियों को (अरुणेः ) उज्ज्वल प्रकाशों से (अप ऊर्णुते) दूर कर देती है उसी प्रकार जो विद्वान् पुरुष ( शुचता ) अति देशीप्यमान् , पवित्रकारक ( महः उयोतिषा ) बड़े भारी ज्ञानप्रकाश से युक्त (गो-अर्णसा ) किरणों और जलों से युक्त सूर्य और मेब के समान पावन और ज्ञान्तिदायक ( गो- अर्णसा ) वेदवाणीमय ज्ञान जल से (नः रामीः ) हमारी अन्धकार मय रमण विलास आदि युक्त भोगमय अज्ञान रात्रियों को (अप ऊर्णुवते ) दूर करते हैं (ते ) वे (दश्याः ) दश इन्द्रियों को वश करने हारे, (प्रथमाः ) उच्च कोटि के विद्वान् पुरुष (यज्ञम् ऊहिरे ) यज्ञ, उपासना करते और उपास्य परमेश्वर का मननद्वारा साक्षात् ज्ञान करते हैं । (ते ) वे (उपसः च्युष्टिषु ) उपाकाल के प्रादुर्भावों के अवसरों और विशेष प्रज्ञा के उदय होने के कालों में (नः ) हमें (हिन्वन्तु ) उत्तम रोति से बढ़ावें, अपना अनुभव हमें बतलावें । ते चो स्थिति से बढ़ावें, अपना अनुभव हमें बतलावें । ते चो स्थिति से प्रयोगिति से इंडाई मुद्दाई मुद्दार स्थ सद्ने सु वावृधः । निमेष्यमाना अत्येन पार्जसा सुश्चन्द्रं वर्णी द्धिरे सुपेश सम् १३

भा०—(रुद्राः) बोर गर्जन करने वाले मेब या प्रबल वायुँ गण जिस प्रकार (क्षोणीभिः अरुणभिः अंजिभिः न) शब्दकारिणी विद्युतों और अरुण अर्थात् सब तरफ चमकने वाले प्रकाशों से (ऋतस्य सदनेषु) जल के स्थानों, मेबों में (वावृष्ठः) बल प्रकट करते हैं और (सु-चन्द्रं सु-पेशसं वर्ण दिधरे) सुखपूर्वक, आल्हादक, उत्तम रूपवान वरण करने योग्य दृश्य या अन्न आदि सम्पदा को पृष्ट करते और प्रदान करते हैं उसी प्रकार (रुद्धाः) उपदेश देने वाले विद्वान् गण और दृष्टों को रुलाने और प्रजाओं को सद्-व्यवस्था द्वारा पाप में गिरने से रोकने वाले शासक और वीर जन (क्षोणीभिः) शब्द करने वाली वाणियों और आज्ञाओं से या भूमियों, और उसमें रहने वाली प्रजाओं सहित और (अरुणीभिः अज्ञिभिः न) प्रकाशों के स्पष्ट रूप, पद आदि दर्शाने वाले नाना प्रकार के उज्जवल चिन्हों से और उत्तम गुणों से (ऋतस्य सदनेषु) वेद ज्ञान, सत्य, धर्म-व्यवस्था और राष्ट्र और ऐश्वर्य के सदन अर्थात् स्थानों, विद्या के आश्रमों, राजसभाओं और शासक पदों पर (वावृष्ठः) वृद्धि को प्राप्त हों। वे (अत्येन पाजसा) बलवान् अश्व सैन्य से, या सबसे बढ़े प्राप्त हों। वे (अत्येन पाजसा) बलवान् अश्व सैन्य से, या सबसे बढ़े

चढ़े सर्वातिशायी बल और ज्ञान से (निमेबमाना) मेघ के समान शिष्यों पर ज्ञान की और श्रानुओं पर शरों की और प्रजाओं पर उत्तम ऐश्वर्यों और सत्य बचनों की वर्षा करते हुए (सु-चन्द्रं) उत्तम, सबको आव्हादजनक, सुवर्ण रजतादि धातुमय, (सुपेशसम्) उत्तम रूप से युक्त सुवर्णादि (वर्ण) वरण करने योग्य ऐश्वर्य और उत्तम सुरूप, वर्ण शोभा, और पद को (दिधरे) धारण करें।

ताँ ईयाना मिट वर्र्णथमूत्य उप घेदेना नमसा गृणीमिस । वितो न यान्पञ्च होतृन्भिष्टय आववर्त्वदवराञ्चितयावसे १४

भा0-( त्रितः न ) जिस प्रकार शरीर, वाणी, और मन तीनों को वश करने वाला संयमी, या तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त यजमान पुरुष अपने काम्य यज्ञ करने के लिये (पञ्च होतृन् आववर्त्तत्) र्पाच होता आदि ऋत्विजों को बैठाता है और (अवरान्) अपने अभि मुख वैठे हुओं को (चिक्रया) यज्ञ रूप रथ के चक्र के समान ( अवसे ) अपनी रक्षा और यज्ञकर्म-निर्वाह के लिये ( आव-वर्त्तत् ) उनको सञ्चालित या प्रेरित करता है, और जिस प्रकार ( त्रितः न ) तीनों बन्धनों से युक्त, तीनों पर संयम करने वाला पुरुष ( पञ्च हो-तन् ) यज्ञ के पांच होताओं के समान ही शरीर को धारण करने वाले पांच प्राणों को ( अभीष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने और ( अव-स्रे ) रक्षण, गति, व्यापार आदि करने के लिये ( अवरान् ) अपने अधीन प्राणों को करके ( चिक्रिया ) रथ या यन्त्र में लगे चक्रों के समान यथेष्ट ( आववर्तत् ) घुमाता और चलाता है उसी प्रकार ( त्रितः ) धन, सैन्य और मन्त्र तीनों प्रकार के बलों को प्राप्त होकर (यान्) जिन (पञ्च) पांच (अवरान् ) अपने से छोटे पद पर स्थित, अपने अधीन ( होतन् ) राज्यपदों के धारण करने वाले अधिकारियों को ( अवसे ) रक्षादि कार्य के लिये ( चिकिया ) अपने चारों ओर स्थित चक्रध्यूह या सैन्यमण्डल

के द्वारा (आववर्तत्) सञ्चालित करे वह (तान् इयानः) उनको प्राप्त होता हुआ ही (ऊतये) रक्षा करने के लिये (महि वरूथम्) वड़ा भारी श्रेष्ठ राज्य, गृह और सैन्य को (आववर्तत्) सञ्चालित करता और प्राप्त करता है। हम प्रजा लोग भी (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (एना) इस प्रकार के (नमसा) शत्रु को नमाने वाले बल के निमित्त ही उसकी (उप गृणीमिस ) विनय से स्तुति प्रार्थना करें कि वह हमारी उस वल से रक्षा करे। (२) अध्यातम में—देह के पांच होता प्राण, अपान, ज्यान, उदान, समान हैं। संयमी उनको वश करके यन्त्रस्थ चक्रों के समान सञ्चालित करे। उनको वश करके ही बड़ा सुख पाता है। उस प्रभु से ज्ञान प्राप्ति के लिये सादर प्रार्थना करे।

ययां रुघ्नं पारयथात्यंहो ययां निदो सुञ्चर्थं वन्दितारंम् । श्वर्वाची सा मेरुतोयाचे ऊतिरो षु वृष्टियं सुमृतिर्जिगातुर्धारक

भा०—है (महतः) हे विद्वान् लोगो! (या वः कतिः) जो आप लोगों की रक्षणशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति और सबको तृप्त और प्रसन्न करने की शक्ति है (यया) जिससे (रघ्रं) साधक और निर्धन आराधक या उपासक तक को भी (अंहः अति पारयथ) पाप से पार कर देने में समर्थ होते हो और (यया) जिससे (निदः) समस्त निन्दनीय कार्यों को (मुज्जथ) दूर करते या (निदः) निन्दक जनसे (वन्दितारं) स्तुतिकारी, प्रार्थीं पुरुष को (मुज्जथ) मुक्त करते हो, अर्थात् उसकी निन्दकों के जाल में नहीं पड़ने देते (सा) वह आप लोगों की धन, ज्ञान, और मन्त्रमयी पालनकारिणी शक्ति (अर्वाची) अश्वादि सैन्यों को प्राप्त होकर और (सुमितः) उत्तम ज्ञानमयी प्रज्ञा (वाश्रा इव) उत्तम वाणी या बल्डे के प्रति हंभारती गों के समान प्रेमवती होकर (सु ओ जिगातु) हमें मली प्रकार सभी कार्यों में प्राप्त हो। इत्येकविंशो वर्गः॥

### [३५]

गृत्समद ऋषिः॥ अपान्नपोद्देवता॥ छन्दः—१,४,६,७,६,१०,१२,१३, १५ निचृत् त्रिष्टुप्।११ विराट् त्रिष्टुप्।१४ त्रिष्टुप्।२, ३, = भुरिक् पङ्किः। स्वराट् पङ्किः॥ पश्चदशर्चं सूक्तम्॥

उपेमसृचि वाज्युर्वेचस्यां चनी दधीत नाद्यो गिरी मे । श्रुपां नपादाशुहेमां कुवित्स सुपेशंसस्करित जोषिपदि ॥ १॥

भा०—(वाजयुः) जो पुरुष अन्न को प्राप्त करना चाहता है वह जिस प्रकार ( वचस्याम् ईम् च उप असृक्षि ) जल को उत्पन्न और प्राप्त करने की क्रियाको करता और (ईम् ) और जलको (उप असर्जि ) उपाय द्वारा प्राप्त करता है और वह पुरुष (नाद्यः) नदी के जल को वश करके ही (चनः-द्धीत ) अन्न को पुष्ट करता और प्राप्त करता है। उसी प्रकार (वाजयुः) ज्ञान और वल की इच्छा करने वाला पुरुष (वचस्यां ) वचन, वेदवाणी, और गुरु प्रवचन के योग्य अध्ययन अध्यापन और ऊहापोह आदि क्रिया का ( उप असृक्षि ) अभ्यास करें। और वह (नाद्यः) उपदेष्टा करने वाले ४ विद्या सम्पन्न गुरु का प्रिय हितैषी होकर (मे ) मुझ उपदेशक, गुरु या परमेश्वर की (गिरः) बेद वाणियों के (चनः) उपदेश को ( दधीत ) धारण करे। ( अपां नपात् ) जिस प्रकार अन्नार्थी कृपक जलों को नहीं गिरने देता हुआ (आग्रुहेमा) शीघ्र किया करता हुआ ( कुवित् ) बहुत वारों में ( सुपेशसः करत् ) अन्नादि की कृषि को और उत्तम बना लेता है, (जोषिषत् हि) उसका सेवन भी कर लेता है। उसी प्रकार (अपां नपात्) अपने प्राणों और वीयों को न पतित होने देने वाला वीर्यरक्षक ब्रह्मचारी होकर (आग्रुहेमा) शीघ्र ही ज्ञान और बल की वृद्धि करता हुआ ( कुवित् ) बहुत वारों में ( सुपेशसः ) उत्तम ज्ञान, शारीरीक बल (करित ) प्राप्त करता है और (जोविषत् हि) उसका वह उत्तम रीति से सेवन भी करता है।

हमं स्वस्मे हृद श्रा सुतंष्टं मन्त्रं वोचेम कुविद्स्य वेद्त्। श्रुपां नपादसुर्यस्य महा विश्वान्ययो सुवना जजान॥२॥

भा०—(अर्थः) समस्त संसार का चलाने वाला, उसमें व्यापक, और उस का स्वामी परमेश्वर (अपां नपात्) प्राणों के बीच आत्मा के समान नाश को न प्राप्त होने वाला और (अपां नपात्) जलों के बीच पादर्राहत नाव के समान सबको पार उतारने और हूवने से बचाने वाला, सर्वाधार, परमेश्वर (असुर्यस्य) प्राणों में रमण करने वाले जीवों के हितकारी प्राण के (महा) महान् सामर्थ्य से (विश्वानि) समस्त (भुवना) उत्पन्न होने वाले लोकों और प्राणियों और संसार के समस्त पदार्थों को (जजान) उत्पन्न करता है, वह ही (अस्य) इस महान् प्राण वल को (कृवित्) बहुत रूपों में (वेदत्) जानता, धारता और वश करता है। (अस्में) उसी परमेश्वर के वर्णन करने के लिये हम लोग (इमं) इस अपने (हदः) हदय में स्थित (सुतष्टं) सुख जनक और (सुतष्टं) उत्तम रीति से सु-विचारित (मन्त्रं) विचार को (वोचेम) वाणी हारा प्रकट करें।

समन्या यन्त्युपं यन्त्यन्याः समानमूर्वे नुद्याः पृशन्ति ।

तम् शुचि शुचेयो दीदिवांसम्पां नपातं परि तस्थुरापः ॥ ३॥ भा०—जिस प्रकार (अन्याः) कुछ निदयां (संयन्ति) एक साथ मिलकर चलती हैं। और (अन्याः उपयन्ति) दूसरी निद्यां भी अकेली ही जा मिलती हैं और वे सब मिलकर (समानं उर्वं) एक समान महान् समुद्र को (प्रणन्ति) प्रती हैं और (पिर तस्थुः) सब उसके चारों ओर से निद्यें आ मिलतीं और चारों ओर जुड़ी रहती हैं। उसी प्रकार (अन्याः नद्यः) कुछ प्रार्थना और स्तुतिशील प्रजाएं (संयन्ति) एक साथ मिलकर प्रभु की उपासना करती हैं और (अन्याः उपयन्ति) दूसरी श्रद्धायुक्त प्रजाएं भी उनके समीप आतीं और सब मिलकर (उर्वं)

उस दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर को (पृणन्ति) स्तुतियों से पूर्ण करती हैं, उसकी महिमा बढ़ाती हैं। (तम् उ) उस ( शुचि ) अति पवित्र (दीदिवांसम्) देदीप्यमान (अपां नपातम्) प्रकृति के परमाणुओं, लोकों और प्रजाओं के बीच स्वयं नाश न होने और उनको भी नाश न होने देने वाले उनके स्वामी परमेश्वर को ( शुचयः ) शुद्ध पवित्र चित्त होकर (आपः) सब उसको प्राप्त हुई जीव प्रजाएं ( परितस्थुः ) उसके आश्रय पर स्थित हों, उसकी उपासना करें। ( २ ) जिस प्रकार निद्यां परस्पर मिलकर समुद्र को प्राप्त होती हैं, और जिस प्रकार ( आपः अपां नपातं ) जल मेव को प्राप्त होते हैं उसी अकार (नदः) गुणों से समृद्ध खियां (समानं) अपने गुणों में समान, तुल्य वीर्य, तुल्य विद्यावान्, अनुरूप ( ऊर्व ) पालक पति को ( पृणन्ति ) पूर्ण करें । पुरुष स्वयं आधा है स्त्रियां मिलकर उसको पूर्ण करती हैं। खियां दो प्रकार से प्राप्त होती हैं (१) (संयन्ति अन्याः) -कुछ स्त्रियां स्वयं इच्छापूर्वक संगत हो जाती हैं (अन्याः टपयन्ति) दूसरी खियां पिता आदि द्वारा पित को प्राप्त होती हैं। दोनों दशाओं में भी वे (समानं) मान आदर सहित, एवं समान कोटि के विद्या वल गुणों से अनुरूप को ही वे प्राप्त हों। पुरुष भी ग्रुचि, अर्थात् पवित्र. धर्मात्मा, ईमानदार (दीदिवांसं) उड्डवल रूप यश वाला (अपां न-पातम् ) वीर्यों और प्राणों को नाश न करने वाला, ब्रह्मचारी, और 'अपः' अर्थात् ज्ञानों का पालक हो। ऐसे पुरुष को ही खियां (परि तस्थुः) सब प्रकार से अपना आश्रय बनाया करें।

तमस्मेरा युवतयो युवनि मर्मुज्यमानाः परि यन्त्यापेः। स शुक्रोंभेः शिक्षभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्स ४

भाव—( मर्मुज्यमानाः भाषः ) अति स्वच्छ, ग्रुद्ध जलधाराएं जिस अकार विनीत भाव से मेघ में स्थित विद्युत् को प्राप्त होती हैं और वह

विद्युत् रूप अग्नि (अनिध्मः) काष्टों के विना भी, स्वयं प्रकाशमान ( घृत-निर्णिक्) दीप्तियुक्त स्वरूप वाला, या जल को बरसाने वाला होकर (शिकभिः ग्रुक्रेभिः सह दीदाय) सेचन करने वाले जलों सहित चनकता है उसी प्रकार (आपः ) आप्त या पति को प्राप्त करने वाली (अस्मेराः ) गर्वरहित, विनयशील, होकर भी ( मर्मुज्यमानाः ) अच्छी प्रकार अपने <mark>देह पर अलंकार धारण करती हुई और रजोधर्मादि के अनन्तर स्नानादि से</mark> अच्छी प्रकार सुद्ध स्वच्छ होकर स्त्रियां (तं) उस अपने वृत ( युवानं ) जवान, वलवान् पुरुष को (परियन्ति) प्राप्त हों। (सः) वह (अप्सु पृतनिर्णिक्) जलों में तेजस्वी विद्युत् अग्नि के समान स्वयं (अप्सु) जल-मय प्रकृति वाली दाराओं में (घृतनिर्णिक्) सेचन करने योग्य वीर्य को पुष्ट करने हारा, परिपक्त-बीर्यवान् पुरुष स्वयं (शिक्किभः) सेचन करने योग्य ( गुक्रेभिः ) गुद्ध वीर्यों सहित ( अनिष्मः ) विना कित्रिम उपाय के ही स्वभाव से तेजस्वी, कान्तिमान् होकर (असमे ) हमारे बीच (रेवत् ) ऐश्वर्य युक्त होकर (दीदाय) चमके और हमें भी उज्जवल करे।

श्रुस्मे तिस्रो श्रव्यथ्याय नारीदेवाय देवीदिधिष्टन्त्यन्नम्। कता ह्वोप हि प्रसुक्तें अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम् शरर

भा०—( अस्मै ) उस ( अन्यथ्याय ) पीड़ा न देने योग्य, कठोर वचन और अपमान आदि न करने योग्य एवं स्वयं भी खियों को पीड़ा न देने वाले (देवाय) कामना योग्य पुरुष के लिये, या (अव्यथ्याय देवाय ) व्यथा, देह और चित्त को पीड़ा और संताप न देने के लिये और चित्त और देह के संताप और पीड़ा को दूर करने के लिये उपयोगी (देवाय) काम्य सुख को प्राप्त करने के लिये (तिस्नः देवीः) तीनों प्रकार की कामनावती, पुरुष एवं संतान को चाहने वाली (नारीः) नारियां (अन्नं दिधिपन्ति) अन्न अर्थात् उपभोग्य पदार्थों को धारण करें, वे ( कृताः इव ) सन्तानार्थिनी स्त्रियां भी विवाहित स्त्रियों के समान

ही (उप प्रसर्खें) समान गुण के पुरुषों को प्राप्त हों। इस प्रकार (सः) वह उत्पन्न सन्तान (पूर्व स्ताम ) पूर्व सन्तान उत्पन्न करने वाली माताओं का भी (पीयूषं) पृष्टिकारक दुग्ध (धयित) पान कर सकता है। इति द्वाविंशों वर्गः॥

अरवस्यात्र जिनमास्य च स्वर्द्धेहो रिषः सम्पृचः पाहि सूरीन्। श्रामास्र पूर्षे परो अप्रमृष्यं नारातयो वि नशन्नानृतानि ॥ ६॥

भा०—(अत्र) इस गृहस्थ व्यवहार में या इन एवोंक दाराओं में ही (अस्य) इस (अश्वस्य) वीर्य सेचन करने में समर्थ वलवान पुरुष का स्वयं (जिनम) जन्म होता है और उसको ही (स्वः) उत्तम सुख का स्वयं (जिनम) जन्म होता है और उसको ही (स्वः) उत्तम सुख का स्वयं (जिनम) जन्म होता है और उसको ही (स्वः) उत्तम सुख प्राप्त होता है। हे विद्वान पुरुष! तू (दुहः) द्रोह करने वाले (रिषः) प्राप्त होता है। हे विद्वान पुरुष! तू (सूरीन्) उत्तम विद्वान हिंसक पुरुष से (सम्प्रचः) संत्संग करने योग्य (सूरीन्) उत्तम विद्वान पुरुषों को (पाहि) बचा। (पूर्षु) पुरियों या उत्तम पालक नगरियों या पुरुषों को (पाहि) बचा। (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली किलों में राजा के समान तू भी (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली किलों में राजा के समान तू भी (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली किलों में राजा के समान तू भी (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली किलों में राजा के समान तू भी (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली किलों में राजा के समान तू भी (पूर्षु) पालन और अपने को पूर्ण करने वाली करते, वे उस तक पहुंच नहीं पाते, (न अनुतानि) और न असत्याचरण करते, वे उस तक पहुंच नहीं पाते, (न अनुतानि) और न असत्याचरण अरते, वे उस तक पहुंच नहीं पाते, (न अनुतानि) और न असत्याचरण करते, वे उस तक पहुंच तहीं उस तक पहुंचते हैं, वह सब उससे दूर और असत्यभाषणादि बुरे कार्य ही उस तक पहुंचते हैं, वह सब उससे दूर रहते हैं।

रहत ह । स्व ग्रा दमें सुदुष्टा यस्य धेतुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । सो ग्रुपां नपादूर्जयन्त्रपस्व न्तर्वसुदेयाय विधते वि भाति ॥७॥

भा०—( यस्य ) जिसके (स्वे दमे) अपने घर में (सुदुधा ) उत्तम दूध दोहने योग्य (धेनुः ) गौ हो और उसके समान ही (यस्य स्वे दमे ) जिसके अपने दमन या संयम में (धेनुः) सुशील गौ के समान अपनी वाणी जिसके (सुदुधा ) उत्तम आनन्द से पूर्ण करने वाली हो वह (स्व- धां) अन्न, गोंदुग्ध और अपने धारण पोषण गोग्य ऐश्वर्य तथा आत्मशान्ति को (पीपाय) जल, अन्न या दूध के समान ही बढ़ाता और उपभोग करता है और (सुभु) उत्तम, बलकारक तथा उत्तम पाक आदि
संस्कारों से संस्कृत (अन्नं) अन्न और कर्म फल का (अत्ति) भोग
करता है। (सः) वह (अपां) पाणों का (नपात्) नाश न करने
वाला पुरुप तथा जीव (अप्सु अन्तः) प्राणों के बीच (ऊर्जयन्) बल
की वृद्धि करता हुआ (विधते) विशेष सेवा कार्य करने वाले (वसुदे
याय) वास योग्य धन देने योग्य मृत्यादि के लिये भी (विभाति)
विशेष रूप से अच्छा प्रतीत होता है, उनको भी प्रिय माल्म होता है।
यो श्रुप्ट्वा श्रुचिना देव्येन स्नृतावार्जस्य उर्विया विभाति।
वृया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधंश्च प्रजाभिः॥
।।।।

भा०—(अप्सु ऋतावा) अन्तरिक्ष में जिस प्रकार जलवान मेघ या विद्युत् ( टर्विया विभाति ) बहुत प्रकाश से चमकता है, ( अन्या मुन्वनानि अस्य वया इत् ) सब उत्पन्न होने वाले प्राणी, अन्न, वनस्पति आदि इसकी ही शाखाएं हैं, वे ( प्रजाभिः वीरुधः च जायन्ते ) सन्तित प्रसन्ति त्रयां हारा लताओं के समान ही विविध रूपों में बीजों हारा उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( यः ) जो गृहस्य गृहपति पुरुष ( अप्सु ) गृहस्य धर्म से प्राप्त हुई दाराओं में (ऋतावा) सत्य ज्ञान, यज्ञ और ऐश्वर्य और वीर्य यो कामना करने योग्य ( ग्रुचिना ) पवित्र कर्त्तव्य और तेजादि से ( उर्विया ) खूब ( आ विभाति ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है ( अस्य ) उसके ही (अन्या भुवना) अन्य उत्पन्न होने वाले सन्तान ( वयाः इत् ) शाखाओं के समान उत्पन्न होते हैं और ( प्रजाभिः ) और उत्तम सन्त-तियों हारा ( वीरुधः च ) लताओं के समान विविध रूप बीजों को जनम

देने वाली या गृहस्थ धर्म में विशेष रूप से रुद्ध, सहधिमिणियें (प्रजायन्ते) उत्तम २ सन्तानों को उत्पन्न करती हैं।

श्रुपां नपादा ह्यस्थादुपस्थं जिह्मानां मूध्वों विद्युतं वसानः।

तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीहिर्रणयवर्णाः परि यंति यहाः॥६॥

भा०—(अपां नपात्) जलों में स्थित विद्युत् या सूर्य जिस प्रकार (जिम्हानाम् उपस्थं) कुटिल, टेढ़े मेढ़े मेघों के समीप या (ऊर्धः) उनके उपर वाह्यावरण में रहता हुआ और (विद्युतं) विशेष दीप्ति को (वसानः) धारण करता है और (हिरण्य-वर्णा यहाः) बढ़ी २ जल धाराण्या बढ़ी भारी निद्यां (तस्य ज्येष्टं महिमानं वहन्तीः) उसी के महान् सर्वोत्तम शासन बल को धारण करती हुईं (परियन्ति) सब ओर प्रवाहित होती हैं उसी प्रकार (अपां नपात्) अपने शरीर में स्थित प्राण्य और वीर्यों को विनाश न होने देने वाला, वीर्यपालक ब्रह्मचारी गृहपति (उपस्थं) अपने मूल को (अस्थात्) स्थिर करे, उपस्थेन्द्रिय का संयम करे, ब्रह्मचर्यपूर्वक वीर्यं की रक्षा करे। और वह (जिह्मानाम्) टेढ़ी,

कुटिल प्रवृत्तियों वालों के भी ( ऊर्ध्वः ) ऊपर होकर उनका त्याग करके ( विद्युतं वसानः ) विशेष तेज को धारण करता हुआ रहे। ( यह्वीः ) वड़े उत्तम स्वभाव और गुणों वाली (हिरण्यवर्णाः) सुवर्ण के समान उज्ज्वल वर्ण और रूप वाली खियों या सन्तानें (तस्य) उस प्रकार के ब्रह्मचारी के ( ज्येष्टं ) सर्वोत्तम ( मिहिमानं ) बड़े भारी वीर्यं या सामर्थ्यं को ( वह-न्तीः ) स्वयं भी धारण करती हुईं ( परियन्ति ) उसे प्राप्त हों। ( २ )

अध्यात्ममें — आत्मा प्राणों का रक्षक होने से 'अपां नपात्' है। कुटिल पथों पर जाने वाले इन्द्रिय गण 'जिह्म' हैं। उन पर वहीं तेज को धारता है। हिरण्य आत्मा को वरण करने वाली इन्द्रियें ही राजस्बल से

बहती निदयों के समान हैं, वे भी उसी के सर्वोत्तम सामर्थ्य को धारण

हिर्गयक्<u>षयः</u> स हिर्गयसन्दग्यां नपात्सेदु हिर्गयवर्णः। हिर्गययात्परि योनेर्निषद्यां हिरगयदा द्दस्यन्नमस्मै ॥१०॥२३॥

भा०-जिस प्रकार (हिरण्यदाः अस्मे ) सुवर्ण के देने वाले या हितकारी और आनन्ददायक रमणीय पदार्थ देने वाले दानी होते हैं वे इस पजाजन को (अन्नं दुद्ति) अन्न प्रदान करते हैं। उसी प्रकार (हिर-ण्यदाः ) हित और रमणीय सुख देने वाळे अग्नि, जळ, मेघ, विद्युत् आदि पदार्थ (अस्मै) इस प्रत्यक्ष बसे लोकको (अन्नम्) अक्षय अन्नादि भोग्य पदार्थ ( ददित ) देते हैं और ( हिरण्ययात् ) हित और रमणीय स्वरूप से युक्त या तेजोमय (योनेः) सर्वाश्रय, सर्वोत्पादक सूर्य के (परिनिषद्य) आश्रय पर स्थित रहकर ही करते हैं। (सः) वह सूर्य भी स्वयं (हिरण्यरूपः) सुवर्णं के समान कान्ति वाला, (हिरण्यसन्दग्) तेज से सबको दिखाने वाला, तेजःस्वरूप, (अपां नपात्) जलों को किरणों हारा आकाश में बांधने वाला, (सः इत् हिरण्यवर्णः) वह ही सुवर्ण के समान वर्ण वाला, तेजस्वी या प्रकाश को सर्वत्र फैलाने वाला है। उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी गृहपति भी हो। वह हित रमणीय स्वरूप हो, (हिरण्यसंदग्) उत्तम रमणीय पदार्थीं के देखने वाला या सौम्य दृष्टि हो, प्राणों का रक्षक तेजस्वी हो। (हिरण्ययात् योनेः परि निपद्य ) सुवर्णादि ऐश्वर्य से पूर्ण गृह में रहकर प्रकट हो । तब सभी उसको ऐश्वर्य प्रदान करें। इति त्रयोविंशो वर्गः॥ तद्रस्यानीकसुत चारु नामाणीच्यं वर्धते नष्तुरुपाम् । यमिन्धते युवतयः समित्था हिर्एयवर्णं घृतमन्नमस्य ॥११॥

भा०—जिस प्रकार (अपां नप्तः) जलों से उत्पन्न, जलों के बीच में भी नाश को प्राप्त न होने वाले विद्युत का (अनीकं) बल और (नाम) स्वरूप (अपीच्यं) सुन्दर या गुप्त रूप से रहता है। उस (हिरण्यवर्ण) नेजस्वी वैद्युत अग्नि को (युवतयः समिन्धते) मिलने वाली जल धाराएं या वैद्युनिक धाराएं ही और अधिक चमका देती हैं और उसका (अन्नम् पृतम् ) अन्न के समान जीवनप्रद ही जल होता है और जिस प्रकार (अस्य ) इस (अपां नम्नुः ) जलों के उत्पादक सूर्य का बल और स्वरूप सुन्दर होता है (युवतयः ) दूर तक फेली दिशाएं जिस को चमकाती है (वृतम् ) तेज और जल जिसके अन्न के समान किरणों से प्राह्म और तेजोवर्धक हैं। उसी प्रकार (अस्य अपां नप्तुः ) इस प्राणों और वीयों के न विनाश करने वाले ब्रह्मचारी के (अनीकम् ) बल और मुख (उत ) और (नाम) स्वरूप और वश्चारिणी शक्ति भी (अपीच्यं ) सुगुप्त और सुन्दर और स्थिर होकर (वर्धते ) बद्दी है। (यम् ) जिस (हिरण्य वर्ण) तेजस्वी स्वरूप को देखकर (इत्था) इसी कारण से (सम् इन्धते) वरण करके और भी अधिक प्रदीष्ठ करतीं, अर्थात् उसके गुणों की वृद्धि करतीं हैं (अस्य ) उसका (अन्नम् ) खाद्य पदार्थ (युतम् ) अग्नि के समान ही यृत से युक्त बल पृष्टिकारक हो।

'युवतयः', दारा शब्द के समान बहुवचन है और पति के लिये

सामान्य में एक वचन का प्रयोग जानना चाहिये।
श्रम्में वेहूनामें वमाय सख्यें यज्ञे विधिम् नर्मसा हुविभिः। सं
सानु मार्जिम दिधिषामि विल्मेदिधाम्यकः परि वन्द ऋष्भिः १२

भा०—हम लोग (वहूनाम् ) बहुतों के बीच में (अवमाय) सबकी रक्षा करने वाले, सबसे मुख्य, आधार रूप (सख्ये) समान रूप से सबके नाम पदों को धारने वाले, सबके मित्र, (अस्मे) इसकी हम (यहाः) दानों, उत्तम सत्संगों और (हिविभिः) अन्नों से और (नमसा) नमस्कार द्वारा (विधेम) सेवा करें। (सानु) गिरि शिखर के समान उन्नत उत्तम पद को (संगार्डिम) अच्छी प्रकार संशोधित करें। (बिल्मैः) चीरने योग्य काष्टों से अग्नि के समान इसको (अन्नैः दधामि) अन्नों से पुष्ट करें और (ऋग्निः) अर्चना करने योग्य गुणों और सत्कारों से पुष्ट करें और (ऋग्निः) अर्चना करने योग्य गुणों और सत्कारों

७०४

और उत्तम वचनों से (पिर वन्दे ) उसकी स्तुति और वन्दन, अभि-वादन करें।

स ईं वृषाजयत्तासु गर्भे स ईं शिशुर्धयित तं रिहान्ति।

सो श्रुपां नपादनिभिम्लातवर्णोऽन्यस्ये बेह तुन्वा विवेष ॥१३॥ भा०-जिस प्रकार ( वृषा तासु गर्भं अजनयत् ) वर्षा करने वाला सूर्य उन दिशाओं में 'गर्भ' अर्थात् जल से पूर्ण वायु मण्डल को उत्पन्न करता है। ( सः ईं शिग्रुः धयति ) और वही छोटे बालक के समानः समुद्रादि से रसका पान करता है (तं रिहन्ति) उसको समस्त दिशाएं बछड़े को गौओं के समान स्पर्श करती हैं (सः अपां नपाद्) वह सूर्य लोकों और वर्षा जलों का उत्पादक होकर भी ( अनिभम्लात-वर्णः ) क्षीणः तेज न होकर ( अन्यस्येव तन्वा ) मानों दूसरे अग्नि और विद्युत् याः प्रकाश रूप से (इह विवेष) इस जगत् में व्यापता है। इसी प्रकार (सः ) वह (ईम् ) भी (वृषा ) वीर्यसेचक पुरुष (तासु ) उन वरण करने वाली सह धर्मचारिणी दाराओं में (गर्भम् ) गर्भ को (अ-जनयत् ) उत्पन्न करे । ( सः ) वह ( ईं ) इस प्रकार (शिशुः) बालक स्वरूप होकर (धयति) दुग्ध पान करता है। (तं रिहन्ति) उसी को मानो माताएं बछड़ों को गौओं के समान चूमती हैं। (सः) वह (अपां नपात्) अपने प्राप्त दाराओं के अपत्य होकर (अनिभम्लात-वर्णः ) अक्षीण तेज होकर ( अन्यस्य इव ) मानों दूसरे के ( तन्वा ) देह से (इह) इस लोक में (विवेष) व्यापता है। अर्थात् वह पति ही पुत्र के देह से पुनः गर्भ में आता है।

पितिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भों भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु० ९ । ८ ॥ पित ही पत्नी में प्रवेश कर गर्भ रूप होकर इस भार्या में उत्पन्न होता है। 'जाया' का जायापन यही है कि उसमें पुरुषः पुनः जन्म लेता है। श्चास्मिन्पुदे पर्मे तिस्थिवांस्मिध्वस्मभिर्विश्वहा दीदिवांस्मम् । श्चापो नप्त्रे घृतमञ्चं वहन्तीः स्वयमत्कुः परि दीयान्त युद्धीः १४

भा०—जिस प्रकार (यहीः) बड़ी निदयां या जलधारायें (अनिस्मन परमे पदे) इस सर्वोच्च परम पद, आकाश में (तिस्थवांसं) स्थित और (अध्वस्मिभः) अविनश्चर तेजों से (दीदिवांसं) दीप्त होते हुए सूर्य का (अत्केः पि दीयन्ति) जलों के निमित्त आश्रय लेती हैं और (नप्त्रे) जलों के वांधने वाले बल से (धृतम् अन्नं वहन्तीः) जल और अन्न को प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार (परमे पदे) सबसे उत्कृष्ट पद पर (तिस्थवांसं) स्थित (अध्वस्मिभः) नाश को प्राप्त न होने वाले, अक्षय और अमोध वीयों से (विश्वहा) सब दिनों (दीदिवांसं) सूर्य के समान चमकने वाले तेजस्वी पुरुप को (आपः) प्राप्त होने वाली, स्वयं वरण करने हारी सहधर्मिणी जलस्वभाव होकर (अत्केः) उत्तम रूपों से सुसिजित होकर (स्वयम्) आप से आप (यह्नीः) गुणों में उत्कृष्ट महान् होकर (परि दीयन्ति) उसके पास आती हैं। (नप्त्रे) विवाह बंधन से बांधने वाले उसके लिये (धृतम्) धृतयुक्त पुष्टिकारक (अन्नं) अन्न को (वहन्तीः) प्राप्त करती हैं।

बहुवचनं दारावत् ज्ञेयम् । एकवचन वहुवचने च बहुलं जात्याख्यायाम् । प्रयासमग्ने सुद्धिति जनायायासमु मघवद्भवः सुवृक्तिम् । विश्वं तद्भद्भं यदवन्ति देवा वृहद्भदेम विद्धं सुवीराः॥१५॥२४॥

भा०—हे (असे) अप्रणी! नायक! ज्ञानवान् पुरुष! वा विनीत शिष्य! (जनाय) जनों के कल्याण करने और सन्तान को उत्पन्न करने के लिये (सिक्षिति) उत्तम भूमि को (अयांसम्) प्राप्त होने वाले कृषक के समान और (मघबद्भ्यः) ऐश्वर्यवान्, गुणवान् पुत्रों को प्राप्त करने के लिये (सुवृक्तिम्) उत्तम पापनिवृत्ति के ब्रत, ब्रह्मचर्यादि को (अयांसम्) प्राप्त हुए तुझको (यद् देवाः अवन्ति) जो विद्वान्, गुरु आदि

पालन करते और ज्ञान से पूर्ण करते हैं (तत् भद्रं ) वह तेरे लिये बड़ा ही कल्याण और सुखजनक है। हम (सुवीराः) उत्तम पुत्रों से युक्त गृहस्थ जन भी (विदथे) ज्ञान प्राप्त करने के लिये तुझे (बृहत्) बहुत उत्तम (वदेम) उपदेश करें। इति चतुर्विशो वर्गः॥ 🛵 रिक्कार्योक

गुत्समद ऋषिः ॥ १ इन्द्रो मधुश्च । २ मरुतो माधवश्च । ३ त्वष्टा शुक्तश्च । अभिः शुचिश्च । ५ इन्द्रो नभश्च । ६ मित्रावरुणी नभस्यश्च देवताः॥ छन्दः—१, ४ स्वराट् त्रिष्टुप्। ५, ६ सुरिक् त्रिष्टुप्। २, ३ जगती ॥ पड्टचं सक्तम्॥ तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट् गा श्रपोऽधुं जन्त्स्रीमविभिरद्रिभिर्नरः। पिवेन्द्र साहा प्रहुतं वषद्कतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे १

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राष्ट्र के पालक ! (हिन्वानः) शासन किया जाता हुआ और बढ़ता हुआ प्रजाजन (तुभ्यं) तेरी चृद्धि के लिये ही (गाः) भूमियों को (विसष्ट) बसावे, उनमें बसे। (नरः) नेता लोग (अविभिः अदिभिः) प्रजा के रक्षक मेघों के समान जल धाराओं और झरनों के बहाने वाले पर्वतों द्वारा ( अपः ) जलों को ( अधुक्षन् ) प्राप्त करें। और ( नरः ) वीर नायक (आडि़्भिः) शसाख साधनों से सम्पन्न, (अविभिः) राष्ट्र के पालक अध्यक्षीं द्वारा (अपः) प्राप्त प्रजाजनों को, मेघों से जलों के समान और पत्थरों से कुटे ओषधिरसों के समान (अधुक्षन्) दोहन करें उनसे ऐश्वर्य प्राप्त करें। और इस प्रकार अपनी भूमियों को बसावें, सेंचे, अन्न उत्पन्न करें। हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् राजन् ! ( यः ) जो त् ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सुरुय रूप होकर (ईशिषे) सबका स्वामी है वह तू (प्रहुतम्) उत्तम रीति से प्रदान किये (व षट् कृतम्) छः हिस्सों में किये गये पष्टांश कर को (सु अहा ) उत्तम रीति से या वेदाज्ञा के अनुसार (होत्रात्) कर लेने वाले अधिकारी या कर देने वाले प्रजाजन या अधिकार प्रदान करने वाले विद्वान से प्राप्त करके (सोमं) अभिषेक योग्य पद या ऐश्वर्य को ओषिधरस के समान (पिब) प्राप्त कर, उपभोग कर और (सोमं पिब) राष्ट्र का पालन कर।

युक्तैः सम्मिश्लाः पृषतिभिक्तिष्टिभिर्यामे ब्लुभासी ब्राञ्जिषु प्रिया उत । ब्रास्चा बर्हिभेरतस्य स्नवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः॥ २॥

भा० - जिस प्रकार ( भरतस्य सूनवः ) समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले सूर्य से उत्पन्न, या सब के पालक मेघ के ( सुनवः ) सञ्जालित करने वाले वायुगण ( पोत्रात् दिवः सोमं पिवन्ति ) सबको स्वच्छ पवित्र करने वाले प्रकाश के बल से सोम का पान करते हैं और बे ( यज्ञैः ) यज्ञों या जल देने वाले मेघों से ( संमिश्वाः ) अच्छी प्रकार मिलकर (पृपतीिमः) भूमि को सेचन करने वाली जल धाराओं और (ऋष्टिभिः) वेग से जाने वाली विज्ञिलयों से (यामिन) अपने जाने के अन्तरिक्ष मार्ग में ( ग्रुश्रासः ) शोभायमान होते हुए उत्तम और (अंजिपु) उनको चाहने वाले कृषकों के निमित्त (प्रियाः) उनके अतिप्रिय होते हैं इसी प्रकार हे (नरः) उत्तम पुरुषो ! हे नायको ! आप लोग भी ( भरतस्य ) सबको धारण पोषण करने वाले सर्वपालक राष्ट्र के पति, राजा वा राष्ट्र के (सूनवः) पुत्र के समान अधीन, वशवर्त्ती एक राष्ट्र के सञ्चालक हो। आप (वर्हिः आसद्य) उत्तम आसन और वृद्धिशील प्रजानन के ऊपर साधिकार विराज कर (पोत्रात्) पवित्र ( दिवः ) ब्यवहार से ( सोमं ) ऐश्वर्य का ( आपिबत ) उपभोग करो और ( सोमं आपिबत ) ऐधर्ययुक्त राज्य का पालन करो । और आप लोग ( यज्ञैः ) दान, मान, सत्कार, परस्पर सत्संगों से ( संमिश्वाः ) अच्छी प्रकार मिल जुलकर ( पृषतीभिः ) नाना शस्त्रवर्षिणी और

(ऋष्टिभिः) शतु नाश करने वाली शस्त्रादि शक्तियों और सेनाओं सिहत (शुआसः) अति उज्ज्वल, शोभायुक्त (उत्) और (अजिषु) अपने चाहने वाले मित्रों या पद, मान, प्रतिष्ठा सूचक चिन्हों, पदकों के बीच (प्रियाः) अतिप्रिय, मनोहर होकर रहो।

श्रमेवं नः सहवा श्रा हि गन्तन नि वृहिषि सदतना रिण्छन। श्रथा मन्दस्व जुजुषाणो श्रन्धंसस्त्वष्टेंदेवेभिर्जनिभिः सुमह्णाः ३

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (सुहवाः) उत्तम नाम, ख्याति और प्रशंसा से युक्त (नः) हमें (अमाइव) अपने आश्रय गृह के समान निर्भय हो कर (आ गन्तन) आओ। (वर्हिषि) उत्तम आसन और वृद्धिशील प्रजाजन के ऊपर अध्यक्ष और उपदेश रूप से (नि सद्तन) नियत रूप से विराजो ! और (रिणप्टन) उत्तम उपदेश, आज्ञाएं प्रदान करो। हे (त्वष्टः) सूर्य के समान तेजिस्तन् ! अज्ञान के विच्छेदक ! तू भी (सुमद्-गणः) सुख और उत्तम गुणवान् सहयोगी जनों और (जिनिभः) उत्पादक विदुषी खियों और (देवेभिः) व्यवहारकुशल विद्वान् तेजस्वी पुरुषों सहित (अन्धसः) अन्नों को (जुजुषाणः) सेवन करता हुआ (मन्दस्व) तृप्त, सुप्रसन्न होकर रह।

आ वर्षि देवाँ इह विष्य यक्षि चेाशन्होतिर्नि पदा योनिषु त्रिष्। प्रति वीद्धि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाग्नीश्रात्तवे भागस्यं तृष्णुहि॥ ४॥

भा०—हे (विष्र) विद्वन् ! मेधाविन् ! हे (उशन्) उत्तम र पुत्र, यश, और ऐश्वर्यं आदि पदार्थों की कामनाओं को करने हारे ! हे (होतः) दानशील ! तृ (देवान्) सुख देने वाले, उत्तम ज्ञानप्रका-शक पुरुषों और उत्तम गुणों, और पृथिवी, वायु, सूर्य आदि दिव्य पदार्थों को (विक्षि) धारण कर, उनके विज्ञान का अन्यों को उपदेश कर । और

(यक्षि च) उनका सत्संग कर और अन्यों को प्रदान कर। तू ( त्रिषु योनिषु ) तीनों स्थानों में (नि षद ) स्थिर होकर विराज, तीन योनि माता, पिता, और आचार्य, उनकी शिक्षा से शिक्षित होकर मातृमान पितृमान् , और आचार्यवान् हो । ( प्रस्थितं ) अपने से उत्कृष्ट पद पर स्थित माननीय पुरुष के (प्रति वीहि) समीप जा, उसके सत्संग से ( सोम्यं मधु ) ओषधिरसों से युक्त मधु के समान सर्व-भव-रोगहारी सोम अर्थात् विनीत शिष्य को प्राप्त होने योग्य उत्तम ज्ञानरूप मधुर उपदेश का ( पिब ) पान कर और ( असीधात् ) असि के धरने के स्थान चुल्हें से जिस प्रकार अन्न पकाकर उससे नृप्त होते हैं उसी प्रकार ( अग्नी-भात ) विनीत, प्रति अंग में झुकने वाले शिष्य को धारण करने वाले आचार्य से (तव भागस्य ) तेरे अपने सेवन योग्य सेवा अपूषा, और ज्ञानांश से तू ( तृष्णुहि ) तृप्त हो । प्रसन्न रह और अन्यों को प्रसन्न कर । (२) इसी प्रकार राजा, विविध ऐश्वर्यों से प्रजा-राष्ट्र को भरने से विप्र है। वह (देवान्) विजयेच्छुक वीरों को आज्ञा दे, वेतनादि दे, वात्रु, मित्र, उदासीनों के ऊपर विराजे, (प्रस्थितं) चढ़ कर आने वाले का मुकावला करे, ऐश्वर्य रूप मधुर फल को भोगे या ऐश्वर्ययुक्त राज्य का पालन करें। अग्नि के समान तेजस्वी, सेना को धारण करने वाले बीर पुरुष से अपना षष्टांश प्राप्त करके तृप्त हो।

एष स्य ते तुन्वो नृम्णवर्धनः सह श्रोजः प्रदिवि बाह्योर्ड्डितः। तुभ्यं सुतो मेघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वमंस्य बाह्यणादातृपात्पंब॥४॥

भा०—(सुतः) उत्पन्न पुत्र जिस प्रकार (तन्वः) अपने शारीर से उत्पन्न होता, (नृम्ण-वर्धनः) धनैश्वर्य को बढ़ाने वाला, माता पिता के (सहः ओजः) बल पराक्रम स्वरूप होकर (बाह्वोः हितः) वाहुओं में या गोद में लिया जाता है, वह पिता के द्वारा (आशृतः) पालित पोषित होता है। पिता उस पुत्र को बड़े यल से पालता है उसी प्रकार हे

( मघवन् ) उत्तम ऐश्वर्य वाले राजन् ! ( एपः स्यः ) यह वह ( सुतः ) पुत्र के समान अभिपेक द्वारा प्राप्त प्रजाजन ( ते तन्वः ) तेरे शरीर के समान विस्तृत राष्ट्र से उत्पन्न होकर ( ते ) तेरे ( नृम्ण-वर्धनः ) धनैश्वर्य को बढ़ाने वाला है । वही (सहः) शत्रुओं को पराजय करने वाला (ओजः) वल पराक्रम स्वरूप होकर ( प्रदिवि ) सब दिनों, विरकाल से या तेरी उत्तम कामना को पूर्ण करने के लिये तेरे ( बाह्वोः ) बाहुओं पर (हितः) पालनीय पुत्र के समान ही रखा जाता है । यह प्रजाजन भी ( तुम्यं-सुतः ) माता द्वारा जने गये पुत्र के समान तेरे ही वृद्धि के लिये हो और ( तुभ्यम् आभृतः ) तेरे ही वृद्धि के लिये यह सब प्रकार भरण पोपण किया जाय । ( त्वम् ) और तृ ही ( अस्य ) इसके ( व्राह्मणात् ) 'ब्रह्म' अर्थात् धन और विज्ञान से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य, धन और विज्ञान के स्वामी पुरुष वर्ग से इसका ( पिव ) पालन और उपभोग कर ( आ तृपत् ) अच्छी प्रकार तृप्त संतुष्ट होकर रह ।

जुषेथं। युई वोधंतं हर्वस्य में सत्तो होतां निविदः पूर्वा अर्तु। अच्छा राजाना नमं पत्यावृतं प्रशास्त्रादा पिवतं सोम्यं मधुं ॥ ६॥ २४॥ ७॥

भा०—हे (राजाना) उत्तम गुणों से चमकने वाले राजा रानी के समान खी पुरुषो ! आप लोग (मे) मेरे (हवस्य) ग्रहण करने योग्य ज्ञान के (यज्ञं) सत्संग योग्य दान का (जुपेथाम्) प्रेम से सेवन किया करो । जब (होता) ज्ञान का देने वाला विद्वान् (सत्तः) अच्छी प्रकार विराजे तब आप दोनों (नमः अच्छ एत्य) विनयपूर्वक उसके समक्ष आकर (प्रशाखात्) उत्तम प्रवचन करने वाले विद्वान् से (पूर्व्याः निविदः) पूर्व विद्वानों से सेवन की और प्रवचन की गयी वेदवाणियों को (अनु बोधतम्) अच्छी प्रकार ज्ञान करो वा (पूर्व्याः निविदः) पूर्व की पुरातन वेद वाणो से (मे हवस्य) आत्मा के ग्राह्म (यज्ञं) और

उपास्य परम आत्मा के स्वरूप को (अनु बोधतम् ) निरन्तर ज्ञान करो। और (सोम्यं) शान्तिदायक (मधु) अन्न के समान ही (आवृतं) सब प्रकार से छुपे, अप्रकट (सोम्यं मधु) उत्तम शिष्यों के योग्य 'मधु' वहा ज्ञान का (आ पिवतम्) अच्छी प्रकार ग्रहण करो। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

इति सप्तमोऽध्यायः॥

#### **ऋथाष्ट्रमो**ऽध्यायः

### [ 25]

गृत्समद ऋषिः ॥ १—४ द्रवियोदाः ५ अश्विनौ । ६ अग्निश्च देवता ॥ छन्दः —१, ५ निचृष्जगती । २ जगती । ३ विराड् जगती ४, ६ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ पट्टचं स्क्रम् ॥

मन्द्रस्व होत्रादनु जोषमन्ध्सोऽध्वर्धवः स पूर्णा वष्ट्यासिचम्। तस्माष्ट्रतं भरत तह्यो द्दिहाँत्रात्सोमं द्रविगोदः पिव ऋतुभिः १

भा०—है (द्रविणोदः) धनों और ज्ञानों के देने हारे ऐश्वर्यवन्! और विद्रन्! तू (होत्रात्) उत्तम दानशील से (जोषम् अनु) प्रीतिसहित या (जोषमनु होत्रात्) प्रीति से दिये दान से ही (अन्ध्यसः) अन्न आदि भोग्य पदार्थों को प्राप्त करके (मन्दस्व) तृप्त और आनन्दित हुआ कर। हे (अध्वर्यवः) अपनी हिंसा न चाहने वाले और प्रज्ञा के पीड़नादि भी न चाहने वाले प्रज्ञास्थ पुरुषो! (सः) वह ज्ञानेश्वर्य का देने वाला पुरुष, घृत को चाहने वाले अग्निके समान (पूर्णाम् आसिचम्) पूर्ण आसेचन या पुष्टि और दान (विष्टि) चाहता है। हे प्रज्ञाजनो (एतं) उसको (तत्वशः) उसके अभिल्वित कामना योग्य

पदार्थं (भरत = हरत स्म) प्राप्त कराओ । वह (दिः ) दानशील पुरुष है । हे (दिवणोदः ) द्रव्यों के दान देने हारे ! तूः (दिः ) दानशील होकर (होत्रात् ) सर्वाधिकार देने वाले विद्वान् से (सोमं ) ज्ञान और ऐश्वर्यं प्राप्त करके (ऋतुभिः ) विद्वान् राजसभा के सदस्यों सहित ऋतु-अ नुसार ओपधि रस के समान (सोमं) ऐधर्य का (पिव) पान, उपभोग और पालन कर ।

यमु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ट्दियों नाम पत्यते। शुध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिव ऋतुभिः॥२॥

भा०—( यम् उ ) जिसको मैं प्रजाजन ( पूर्वम् ) पहले ( अहुवे ) उत्तम रूप में स्वीकार करूं (तम् ) उसको (इदं) यह सब कर, दृज्यादि (हुवे) प्रदान करूं (सः इत्) वह ही (ददिः) दानशील पुरुष ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य है ( यः नाम ) जो प्रसिद्ध रूप से (पत्यते) ऐश्वर्यवान् या पालक वनता है । अथवा (स इत् हब्यः अहम् पत्यते ददिः) वह ही मैं दाता प्रभु मुझे अपना पालक स्वीकारने वाले प्रजाजन को देने वाला होऊं। हे ( इविणोदः ) धन और ज्ञान को देने हारे (अध्वर्युभिः) अपना और प्रजाका विनाश न चाहने वाले विद्वान् प्रजाजनों से (प्रास्थतं) उत्तम रूप से प्रस्तुत और नियत किये (सोम्यं मधु) सोम अर्थात् अभिषिक्त राजपद और शिष्य जन के योग्य ( मधु ) मधु के समान यजा गण से संगृहीत (सोमं) ऐश्वर्य और अन्नादि रसको (ऋतुभिः) राजसभा के सदस्य राज-भ्रातरों सहित (पोत्रात्) पवित्र व्रतिनष्ठ पुरुष से ग्रहण करके (पिब) उसका उपभोग और पालन कर । शिष्य ( ऋतुभिः ) प्राणों से और विद्वानों द्वारा बलवान् रहकर (पोत्रात् ) पावन कर्त्ता आचार्य से (सोमं) ज्ञान और परमपावन परमेश्वर से बलवीर्य का पालन करे।

मेद्यन्तु ते वह्नयो येभिशीयसेऽरिषएयन्वीळयस्वा वनस्पते । श्रायूया धृष्णो अभिग्र्यो त्वं नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिव ऋतुभिः॥३॥

भा०—हे (वनस्पते ) वनों, सैन्य गणों को, किरणों को सूर्य के समान और जलों को समुद्र के समान और पिथकों को मार्गस्थ आश्रम चृक्ष के समान पालन करने हारे वनस्पते ! सर्वाधार ! विद्वन् ! स्वामिन् ! (ते ) तेरे (वद्धयः ) शकट में लगे वेलों के समान, राज्य के कार्य भार के उठाने वाले, अग्नियों के अमान वे तेजस्वी कार्यकर्ता लोग हृदय में राजा और प्रजा दोनों के प्रति (मेद्यन्तु) स्नेह को धारण करें । (येभिः ) जिन से तू (अरिषण्यन्) प्रजाओं का नाश न करता हुआ (ईयसे ) सर्वत्र व्याप्त शासन युक्त हो सके । तू इसी प्रकार से (वीळयस्व ) वराष्ट्र हह हो । हे (धणों ) शत्रुओं के धर्षक, उनको पराजित करने में समर्थ (त्वं ) तू (आयूय) सबसे मेळ करके (अभिगूर्य ) सब प्रकार से उद्यम करके राज्य-कार्यभार को अपने जपर उठाकर (नेष्ट्रात् ) नेता या नायक के कार्य से (ऋतुभिः ) ज्ञानवान् राजसभा के सदस्यों सहित (सोमं पिव ) ऐश्वर्य का उपभोग और पालन कर । प्राप्ति होत्र प्रोत्राद्ध प्रात्राद्ध का उपभोग और पालन कर । प्राप्ति होत्र प्रात्र होत्र होत्र होत्र हित मुन्ति होत्र प्रात्र होत्र हित्र होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्य होत्र होत्र होत्र होत्र होत्र होत्य

भा०—(इविणोदाः) राष्ट्र को ऐश्वर्य देने और राष्ट्र के कार्यकर्ताओं के वेतन दृष्य देने और राष्ट्र ऐश्वर्य का भोग करने वाला पुरुष (होत्रात्) अधिकार आदि दान देने और कर आदि लेने के कार्य से (अपात्) राष्ट्र का भोग और पालन करे। (पोत्रात्) कण्टकशोधन और धर्म-पालन के पवित्र करने के कार्य व्यवस्था से (अमत्त) स्वयं सुप्रसन्न रहे अन्यों को प्रसन्न करे। और (नेष्ट्रा) नायक बनकर इष्ट पदार्थ प्राप्त करा कर (हितम्) पूर्वनियत या हितकारी (प्रयः) पृष्टिकर, प्रीतियुक्त

अत आदि पदार्थ को (अजुपत) स्नेह से सेवन करे और (द्राविणोदसः) ऐश्वर्य और ज्ञान के देने वाले दानशील राजा और आचार्य उसके 'द्रवि-णोदस् या ऐश्वर्य के भोगने वालों का हित् स्वामी वा प्रेम पात्र होकर वह (त्रिश्यं) चतुर्थ, सर्वोपिर विद्यमान एक चतुर्थांश (अमृक्तं) सबसे अधिक अद (अमर्त्यम्) सर्व साधारण मनुष्यों से अतिरिक्त, सबसे महान् (पात्रम्) पालन कार्य के अंश को (पिवतु) स्वयं भोग वा पालन करे । श्वर्यं मुवाहंगां रथं युआथामिह वा विमोर्चनम् । पृङ्क्तं हवीं मिधुना हि कं गृतमथा सोमं पिवतं वाजिनीं वस् ॥ ५॥

भा०—हे (वाजिनीवस्) 'वाज' अर्थात् वेग, वल, ऐश्वर्य और संप्राम आदि करने की शक्ति, किया या सेना को बसाने या धारण करने वाले स्वामी जनो ! आप दोनों (अद्य) आज, (अर्वाञ्चम्) वेगवान् अर्थों सहित जाने वाले, (यय्यं) दूर देश में जाने और पहुंचा देने वाले, (नृवाहणं) नायक पुरुषों को हो ले जाने वाले, (रथं) उत्तम वेगवान् रथ को (युआधाम्) जोड़ा करों (इह) इसमें ही (वां) आप दोनों का (विमोचनम्) विविध प्रकार के कष्टों से मुक्त होना सम्भव है। आप दोनों (हवींपि) लेने देने योग्य पदार्थों और अन्नों को (मधुना) मधुर पदार्थ से, आनन्दप्रद उपाय से (पृक्तम्) संयुक्त करों। (हि) इसीलिये (कं हि गतम्) इस प्रकार सुखप्रद स्थान को जाया करों (अथ) और इस प्रकार (सोमं) उत्तम ओषधि रस और ऐश्वर्य का (पिवतं) सेवन करों।

जीष्यंश्चे सुभिष्यं जोष्योद्वितं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुष्टुतिम् । विश्वेभिविंश्वं ऋतुना वसो मह उशन्देवाँ उशातः पायया-हविः॥६॥१॥

भा०—है (असे) ज्ञानवन् विद्वन् ! अप्रणी नायक ! अप्नि के

समान तेजिस्वन् ! (सिमधं जोषि) जिस प्रकार अग्नि सिमधा अर्थात् काष्ट को सुख से ले लेता, उसको जला देता है उसी प्रकार तू भी (सिमधं) उत्तम दीप्ति या कान्ति के उत्पादक साधन या किया को सेवन कर । (आहुतिं जोषि) अग्नि जिस प्रकार चृत आदि की आहुति चाहता है उसी प्रकार तू भी (आहुतिं) आदर पूर्वक सत्कार और दान को स्वीकार कर । तू (जन्यं) जनों के हितकारी (ब्रह्म जोषि) उत्तम अब और ब्रह्म अर्थात् वेद ज्ञान का सेवन कर । और तू (सुस्तुतिन् जोषि) उत्तम स्तुति वचन का सेवन कर उसको प्रीति पूर्वक प्रयोग कर । हे (वसो) अपने अधीन शिष्यों को बसाने और स्वयं विद्या समाप्ति के अनन्तर गृहस्थ आदि आश्रमों में बसने वाले ! विद्वन् ! तू स्वयं (विश्वान् देवान् उशन्) समस्त गुणों, व्यवहारों को और विद्वानों की कामना करता हुआ, उनको चाहता हुआ, (विश्वीभः) सब विद्वानों सहित (उशतः) कामना करने वाले (महः देवान्) अपने से गुणों और अनुभवों में बड़ों को (ऋतुना) ऋतु अनुसार (हिवः) उत्तम अन्नादि पदार्थों का (पायय) उपभोग करा। इति प्रथमो वर्गः॥

# [ ३८ ]

गृत्समद ऋषिः ॥ साविता देवता ॥ छन्दः — १, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् ३, ४, ६, १०, ११ विराट् त्रिष्टुप् । ७, ८ स्वराट् षङ्किः ६ भुरिक् पङ्किः ॥ एका दशर्चं सृक्तम् ॥

उदु ध्य देवः संविता स्वायं शश्वत्तमं तद्पा विह्नरस्थात्। नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमथाभजिद्घीतिहोत्रं स्वस्तौ॥१॥

भा०—( स्यः देवः ) वह सब जगत् का प्रकाशक, ( सविता ) सूर्यं के समान, सब जगत् का प्रेरक और उत्पादक, परमेश्वर (सवाय) संसार को उत्पन्न करने के लिये ही (तत् अपाः ) उस संसार के अपादान अध्यक्त

सम्बन्धी तथा जगत्सम्बन्धी समस्त ज्ञानीं और कमीं को जानने, करने हारा और (विद्धः) जगत् को उठाने और धारण करने वाला होकर ( शश्व-त्तमं ) परम अन्नादि कारण प्रधान तत्व के भी (उत् अस्थात् उ ) ऊपर अध्यक्ष रूप से स्थित है। वह (देवेभ्यः) क्रीड़ाशील जीवों के लिये (रत्नम्) रमण करने योग्य जगत् को (विद्धाति हि) विरचता है। (अथ) और स्वयं ( वीतिहोत्रम् ) उस जगत् को अपनी व्याप्ति, कान्ति और रक्षा में स्वीकार करके (स्वस्तौ) सुख, कुशल क्षेम युक्त दशा में (अभजत्) रखता है। (२) उसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी, कार्य भार का वहन करने वाला, उस कार्य को करने और जानने वाला होकर सदा (सवाय उत् अस्थात्) शासन करने के लिये सर्वीपरि विराजे। वह विद्वानों को रत्न, धन, दान करे, उत्तम कार्य करे, (वीतिहोत्रं) रक्षा द्वारा स्वीकार कर राष्ट्र के सुख, कुशल क्षेत्र के लिये हुख पूर्वक उसका सेवन करे।

विश्वस्य हि श्रुष्ट्ये द्व उर्ध्वः प्र बाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति । श्रापश्चिद्स्य वृत श्रा निस्त्रा श्रयं चिद्वाती रमते परिजमन् २

भा०—( ऊर्ध्वः देवः हि ) सबसे ऊपर विराजने वाला, सर्वाध्यक्ष परमेश्वर ही (विश्वस्य) समस्त जगन् के ( श्रुष्टये ) शीव्र सञ्चालन और सुख के लिये ( पृथुपाणिः ) अति विस्तृत हाथों वाले महापुरुष के समान, अति विस्तृत ज्ञान और व्यवहार या व्यापार वाला होकर मानो (बाहवा) अपनी बाहुओं को (प्रसिसर्त्ति) दूर २ तक फैला रहा है। इसी कारण (आपः चित्) जलधाराएं भी (अस्य व्रते) उसके शासन में रहकर सर्वत्र (निमृयाः) अति ग्रुद्ध करने वाले होकर (आरमन्ते) सब ओर कीड़ा कर रहे हैं और उसी के शासन में (अयं वातः चित्) यह गति-मान् वायु भी (परिज्ञमन्) आकाश में (आ रमते) क्रीड़ा कर रहा है। (२) इसी प्रकार सर्वोपिर शासक पुरुष भी सब राष्ट्र के सुख के लिये

अपनी बाहुएं या (बाहू) शतुओं को बाधा या पीड़ा देने वाली सेना की दोनों बाजुओं को आगे बढ़ावे। (आपः) जल धाराओं के समान सेनाएं उसके कार्य में या शासन में रहकर (निमृग्राः) शतु दल की सफाई करती हुई आगे बढ़ें और उसी के शासन में (बातः) बागु के समान बलवान सेनापित (पिरज्मन्) प्रयाण करने योग्य देश पर चढ़ाई करे।

श्राश्वाभिश्चिद्यान्वि मुचाति नूनमरीरमुद्रतमानं चिदेतोः। श्रुद्यपूर्णां चिन्न्ययां अविष्यामनु वृतं सवितुमोक्यागात्॥३॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य ( आशुभिः ) अपनी शीव्र गामिनी किरणों से ( यान् ) जिन २ प्रदेशों को ( विमुचाति ) त्याग देता है ( नृनम् ) निश्चय से उन र स्थानों पर (अतमानं) ज्यापने वाले अन्धकार के ( एतोः ) न्यापने के लिये ( अरीरमत् ) रमने देता है। और वह सूर्य ही (अहार्यूणाम्) अहि अर्थात् मेघों को लाने वाले वायुओं की (अविष्याम् नि अयान् ) पृथ्वी को तृप्त करने, आने और मेघ लाने की गति को भी नियमित करता और (सिवतुः व्रतम् अनु ) सूर्य के व्रत या गति के साथ २ उसके अनुकूल ही (मोकी) रात्रिभी (अनु आगात्) आया करती है। (चित्) ठीक उसी प्रकार वह परमेश्वर (यान्) जिन पुरुषों को ( आशुमिः ) शीघ्र व्यापनशील सब प्रकार से शुद्ध उपायों से (वि-मुचाति ) मुक्त कर देता है उनमें से ( नृनम् ) निश्चय से अपने समीप ( एतोः ) आने वाले पुरुष के ( अतमानम् ) भात्मा को ( अरीरमत् ) खुब आनन्दित और हर्षित करता है। और (अहार्पूणां) अपनी तरफः आने वाले, साक्षात् मेघ के समान दयालु, आनन्द्घन प्रभु स्वरूप को प्राप्त होने वाले पुरुषों की (अविष्याम् ) आने की या प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा को भी यह (नि अयान् ) नियम से पूर्ण करता है और (स-वितुः वतम् अनु ) उस सर्वोत्पादक प्रभु परमेश्वर के वत उपासना आदिः

अनुष्टान करने के अनन्तर ही (मोकी) सब बन्धनों से छुड़ाने वाली मुक्ति भी (आगात्) प्राप्त हो जाती है।

पुनः समेद्याद्विततं वयन्तो मध्या कर्तोन्यधाच्छक्म धीरः। उत्संहायस्थाद्व्यःत्रंरदर्धरमतिः सिवता देव आगाम्॥४॥

भा०-जिस प्रकार (विततं ) विस्तृत अन्धकार को (वयन्ती) पट के समान विनती हुई कोरिन के समान (मध्या) दो दिनों के बीच में विद्यमान रहकर ( पुनः सम् अब्यत् ) वार २ व्याप लेती है। और ( धीरः ) धीर या बुद्धिमान् पुरुष जिस प्रकार ( मध्या ) बीच हीं में ( शक्म कर्त्ताः ) शक्ति से करने योग्य कर्म को ( वि अधात् ) वैसे ही विना किये रख छोड़ता है। और ( संहाय ) प्रातः उठकर (पुनः उत् अस्थात् ) फिर उठता है। ( ऋत्न् वि अद्धः ) काल के अवयवों को विविध रूप से बांटता है उसी प्रकार (अरमतिः) कभी विराम न लेने वाला (देवः) प्रकाशक (सविता) सूर्य (सहाय उत् अस्थात्) उठ कर पुनः उदय होता है ( अरमतिः ) विराम रहित होकर ( सविता ) सूर्य पुनः ( आगात् ) आ जाता है । ठीक इसी प्रकार ( विततं ) विस्तृत जगत् को (वयन्ती) ब्यापने वाली ब्रह्म शक्ति या प्रकृति (पुनः) वार २ इस विस्तृत जगत् को (सम् अन्यत्) अच्छी प्रकार न्यापती है और जगत् को सजती और संहारती है और ( मध्या ) उस जगत् के बीच, ( धीरः ) धारण करने में समर्थ परमेश्वर ( शक्म ) शक्ति से करने योग्य (कत्तों: ) कर्म बल को (नि अधात् ) सब प्रकार से धारण किये रहता है। अर्थात् सृष्टि और प्रलय के दोनों कालों में प्रभु शक्ति किया को धारण किये रहता है। वह (संहाय) पुनः प्रलय के बाद प्रलयान्यकार को सूर्य के समान पूर्व सन्ध्या के समय दूर करके ( उत् अस्थात् ) समस्त प्रकृति जन्य संसार के ऊपर शासक रूप से स्थित रहता है। वही ( ऋतून् )

४ रदंदरिर्तत सायणाभिमतः पाठः ॥

गतिमान् काल के अंशों और प्राणों को भी (वि अद्धंः) विविध विभागों में बांटता और धारण करता है। वहीं (देवः) सबका प्रकाशक (स-विता) सर्वोत्पादक (अरमितः) अति अधिक ज्ञानवान् होकर (आ-अगात्) सर्वत्र न्यापक होकर रहता है।

नानीकंष्टि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रमुवः शोकी युद्धेः। ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्वस्य केर्तमिष्टितं संवित्रा शर

भा०-जिस प्रकार ( दुर्यः ) द्वारों में प्रवेश करने वाला ( अग्नेः ) अग्नि अर्थात् सूर्यं का (प्रभवः शोकः) अधिक उज्ज्वल तेज (नाना ओकांसि ) नाना धरों और लोकों में और (विश्वम् आयुः ) समस्त अन्नों जीवनों को (वितिष्ठते) विशेष रूप से व्यापता है। उसी प्रकार (अग्नेः) अग्नि के तेज से चमकने वाला (प्रभवः) उत्तम, उत्कृष्ट सामर्थ्य से युक्त, समस्त जगत् का डत्पत्ति स्थान और ( शोकः ) तेज स्वरूप ( दुर्यः ) सब द्वारों मार्गों में ब्यापक, सर्वत्र हितकारी परमेश्वर (नाना ओकांसि ) बाला लोंको और (विश्वम् आयुः) समस्त जीवन युक्त जीव संसार को ( वितिष्ठते ) वश करता है । और जिस प्रकार ( माता ) माता (सुनवे) अपने पुत्र को (ज्येष्टं) सबसे उत्तम (भागम्) सेवने योग्य अन्न, दुग्ध आदि पदार्थ ( आधात् ) देती है और ( सवित्रा ) उत्पादक पिता द्वारा ( अस्य ) इस पुत्र का ( केतम् अनु इषितं भवति ) ज्ञान शिक्षण आदि कार्य उसके बाद देना अभीष्ट होता है। उसी प्रकार (माता) सब जगत् को बनाने वाला परमेश्वर ( सूनवे ) उत्पन्न जीव संसार को ( ज्येष्ठं भागं ) सबसे उत्तम सेवने योग्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। और ( सवि-त्रा ) उस सर्वोत्पादक परमेश्वर द्वारा ही ( अस्य ) इस जीव संसार को (केतम्) ज्ञान भी (अनु इषितम् भवति) निरन्तर अनुकूल रूप से मेरित होता है।

समाववर्ति विष्ठितो जिग्रीषुर्विश्वेषां कामुश्चरतासमार्भूत्। राश्वा अपो विरुतं हित्व्यागादनुं वृतं संवितुर्देव्यस्य ॥ ६ ॥

भा० —विद्वान् पुरुष ( जिगीपुः ) संसार के विषम मार्गों पर विजय करने की इच्छा काता हुआ एक दिग्विजय के इच्छुक वीर राजा के समान (विष्ठितः) विशेष मानआदरपूर्वक स्थित होकर (सम् आववित्तं) शिक्षा प्राप्त करके समावर्त्तन द्वारा लौट आता है वह ( विश्वेषां ) समस्त ( चरतां ) विचरने वाले प्राणियों और सेवकादि के भी ( कामः ) कामना करने योग्य सबकी इच्छा प्रेम का पात्र होकर (अमा ) घर में (अभूत्) आकर रहे। वह ( शक्षान् ) नित्य नियम पूर्वक कार्य करने हारा होकर ( विकृतं हित्वी ) विरुद्ध, धर्म के विपरीत, असत् ( अपः ) कर्म और ज्ञान को बिगड़े जल के समान त्याग कर (दैव्यस्य) प्रकाश रूप में स्थित तेजस्वी ( सवितुः ) सूर्यं के ( वतम् ) कर्म को ( अनु आ ) अनु-करण करे । अर्थात् जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य, विजयी के समान प्रति दिन लौट आता है, सब प्राणो का आश्रय और इच्छा का पात्र होता है नित्य नियमपूर्वक आता है और विकृत, मिलन जल को त्यागकर स्वच्छ सूक्ष्म जल लेता है उसी प्रकार विद्वान् भी समावृत्त होकर सबको प्रिय, नियम से रहने वाला, विपरीत अनाचारों को त्यागकर सूर्य के कर्म का अनु करण करे । अथवा—( दैव्यस्य सवितुः ) देव विद्वानों से प्राप्य सर्वोत्पा-दक परमेश्वर के उपदिष्ट बत का या ज्ञान में उत्पादक आचार्य के बताये. वत का अनुगमन करे।

त्वया हिततम्प्यमुष्सु भागं धन्वान्वा सृग्यसो वि तस्थः। वनानि विभ्यो न किरस्य तानि वृता देवस्य सवितामिनन्ति ७

भा०—जिस प्रकार सूर्य (अध्सु अध्यं भागं द्रधाति ) अन्तरिक्ष प्रदेशों में किरणों द्वारा जलीय अंश को या जलों में प्राणहितकारी अञ्जादि सेव्य अंश को धर देता है और (धन्त्र) मरु प्रदेश में ही

( मृगयसः ) जल एवं खाद्य अंश हूंढने वाले प्राणि गण ( विभ्यः वनानि इव ) प्राणियों के निमित्त वनों में शिकारियों, व्याधों के समान (अनु वितस्थुः ) इंडते फिरते हैं वे भी सूर्य के नियम वद्ध कर्मों को विनाश नहीं कर सकते उसी प्रकार हे राजन्! हे विद्वन्! (त्वया) तू भी (अप्यु) समीप प्राप्त प्रजाजनों में ( अप्यं ) ज्ञान और कर्म के योग्य वा आप्त प्रजाओं के प्राप्त करने योग्य (भागं हितं) सेवनीय ऐश्वर्य को स्थापित कर, ( सृगयसः अप्यं भागं धन्व ) सृग गण मरु देश में जिस प्रकार जल को ढूंढते २ फिरा करते हैं और ( मृगयसः विभ्यः वनानि ) जिस प्रकार सृग या व्यसनी लोग पिक्षयों के लिये वनों २ भटकते हैं उसी प्रकार ( मृगयसः ) ऐश्वर्य और ज्ञान की खोज लगाने वाले जिज्ञास और धनार्थी लोग (धन्व) धन युक्त प्रदेश और ज्ञान-जल से युक्त पुरुष को ( वि तस्थुः ) विविध प्रकार से प्राप्त हों और ( मृगयसः ) खोजी छोग हो ( विभ्यः ) अपने प्राणों और विद्वानों के लिये ( बनानि ) सेवनीय ज्ञानों और प्रकाशों और भोग्य पदार्थों को प्राप्त हों। ( देवस्य सवितुः ) सर्वज्ञान और ऐश्वर्य के दाता, ( सवितुः ) ऐश्वर्यवान् शासक, ज्ञान गर्भ से उत्पादक विद्वान् पुरुष के (तानि वता) उन सभी नाना वतों, नियमों को ( निकः मिनन्ति ) कोई कभी नाश नहीं करें, नहीं तोड़ें। याद्राध्यं वर्षो योनिमण्यमनिशितं निमिषि जभुराणः। विश्वो मार्ताएडी वजमा पृथ्यगीत्स्थ्यो जन्मानि सविता

व्याकः ॥ = ॥

भा०—जिस प्रकार (वरुणः) सब जिगत् को अन्धकार से घेर
छेने वाला रात्रिकाल का अन्धकार (निमिषि) सूर्यास्त हो जाने पर (अ-निशितम्) तीक्ष्णता या प्रचण्डता से रहित, शीतल (यादाध्यं) जल जन्तुओं से सेवनीय, और गतिमान जंगम प्राणियों से सेवन करने योग्य (अप्यम्) जलमय और प्राणों के हितकर (योनिम्) समुद्र और स्थल भूभाग को भी ( जर्भुराणः ) घेर लेता है। और ( विश्वः मार्ताण्डः ) समस्त अण्डों से उत्पन्न पिक्ष गण तथा ( पद्युः ) पद्यु गण भी ( व्रजम् आगात्) अपने गन्तन्य गृह या बाड़े में छोट आते हैं तब भी बाद में सविता ( स्थशः ) सब स्थानों और ( जन्मानि ) सब प्राणियों को ( वि आकः ) विशेष रूप से प्रकट कर देता है उसी प्रकार (वरुणः ) सर्व श्रेष्ट, सबके वरण करने योग्य, सब दुःखों और अज्ञानों के वारक राजा और आचार्य ( निमिषि ) अज्ञानमय अन्धकार काल में असावधानता के अवसर में या जब लोग आंख मीचकर सो रहे हों ऐसे रात्रिकाल में भी (जर्भुराणः) अधीनस्थों को पालन करता हुआ, (याद्राध्यं) शरण में आने वाले शिष्यों और प्रजा गर्णों से आराधना करने योग्य, ( अनि-शितम् ) अतीक्षा, सुखदायी (अप्यम्) प्राणीं के और आप्त जनों के हित कर ( योनि ) स्थान, गृह और शरण को प्रदान करे। तब ( मार्ताण्डः ) मृत अर्थात् भिन्न अण्डे से उत्पन्न पक्षी के समान या ( पशुः ) पालतू पग्छ के समान स्वयं ( मार्त्ताण्डः ) 'मार्त्ताण्ड' अर्थात् सूर्यं के आश्रय पर जीने वाले (विश्वः) समस्त जन और (पद्यः) चक्कुओं से देखने वाले विवेकी पुरुष ( व्रजम् ) अपने गन्तन्य शरण को ( आगात् ) प्राप्त होते हैं। और वह ( सविता ) सबका आज्ञापक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष (स्पशः) सब स्थानों और (जन्मानि) सब उत्पन्न होने वाले अधीन प्राणियों को (विः आ अकः ) ज्यवस्थित करे । इसी प्रकार परमेश्वर भी पलय में सबकी रक्षा करता हुआ सर्गारम्भ में विश्व को प्रकट करता है।

न यस्येन्द्रो वर्षणा न मित्रो वतमर्थमा न मिनन्ति छुदः। नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः॥ ६॥

भा०—( यस्य ) जिसकें ( व्रतम् ) नियम-व्यवस्था और कर्म को ( न इन्द्रः ) न विद्युत् , ( वरुणः ) और जल, मेघ, समुद्र, (न मित्रः) और न वायु, प्राणगण, और (अर्थमा) सबकी नियामक शक्ति सूर्य या धारक वायु और (न रुदः) न जीवगण और (न अरातयः) न राहुगण, पर-स्पर विरोधी शक्ति ही (मिनन्ति) तोड़ सकते हैं (तम्) उस (इदं) इस साक्षात (सवितारं) सर्वोत्पादक, सर्वभेरक (देवं) सर्वभकाशक परमेश्वर वा राजा को हम (नमोभिः) नमस्कारों से (स्वस्ति) अपने कल्याण के लिये (हुवे) प्रार्थना करें।

भग धियं वाजयन्तः पुर्रान्धि नराशसो सास्पतिनी स्रव्याः। स्राये वामस्यं सङ्ग्ये रयाणां प्रिया देवस्यं सवितः स्याम १०

भा०—हम (भगं) ऐश्वर्यमय, सुख कल्याण के दाता (धियं) ध्यान करने योग्य, (पुरन्धं) समस्त जगत् को धारण करने वाले परमेश्वर को (वाजयन्तः) स्वयं ज्ञान करने और अन्यों के ज्ञान देने वाले हों। वह (नराशंसः) सब मनुष्यों से स्तुति किया जाने योग्य (पितः) पालक प्रभु (नः) हम जीवों और (ग्नाः) वाणियों को (अन्याः) जानता और पालता है। अथवा—(ग्नाः-पितः) समस्त वेद वाणियों का पालक, वह हमें रक्षा करें। और (वामस्य) उत्तम ऐश्वर्य के (आअये) प्राप्त होने और (रयीणां) समस्त पशु आदि सम्पदाओं के (संगथे) प्राप्त होने पर भी हम (स्वितः) सर्वोत्पादक (देवस्य) सर्वप्रकाशक, सर्वप्रद, प्रभु परमेश्वर के (प्रियाः) प्रिय होकर (स्याम) रहें। अस्मभ्यं तिद्वों अद्भुष्टः पृथिव्यास्त्वयां दुन्तं काम्यं राध्न आ गात्। शं यतस्तात्म्यं आप्यों भवात्पुष्ट्शंसाय स्वितजीदित्रे॥ ११॥ ३॥

भा०—हे (सवितः) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेयक प्रमेश्वर ! राजन् ! श्वा ) तूने (अस्मभ्यस्) हमें (दिवः) आकाश से (अद्भयः) अन्तरिक्ष से और (पृथिन्याः) पृथिवी से (तत्) वह (काम्यं) कान्तियुक्त तेज, चाहने योग्य जल और अन्न, सुवर्ण रत्नादि (राधः) धनैश्वर्य (दत्तं) दिया है वह (आगात्) हमें प्राप्त हो। (यत्) जो (स्तोतृभ्यः) विद्वानों को ( शंभवाति) शान्तिदायक और कल्याणकारी हो। (आपये) आप्त विद्वान् एवं बन्धुजन के लिये ( शंभवाति) शान्ति-दायक हो। ( उरुशंसाय ) बहुत से प्रशंसित ( जिरेत्रे ) विद्योपदेश करने वाले गुरुजन को शान्ति सुख देने वाला हो। इति तृतीयो वर्गः ॥

## [38]

गुत्समद ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप**्। ४,७, = त्रिष्टुप्। २ मुरिक्** पङ्क्तिः। ४, ६ स्वराट् पङ्किः॥ अष्टर्चं स्क्रम् ॥

यावणिक तदिद्ध जरेथे गुन्नेव वृत्तं निधिमनतमच्छ । ब्रुह्मारीव विद्यं उक्थशासां दूतेव हव्या जन्यां पुरुत्रा ॥ १॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! हे विहान् और वीर पुरुषो ! (प्रावाणा इव) जिस प्रकार दो बड़ी शिलाएं, चक्की के दोनों पाट, या सिल बट्टा दोनों मिलकर ( अर्थं जरेथे ) किसी भी पदार्थ को पीस कृट कर नष्ट कर देते हैं या जीर्ण, महीन, सूक्ष्मकर और पचने योग्य कर देते हैं और जिस पकार ( ब्रावाणा इव ) दो महामेव या मेव और वायु मिलकर ( अर्थ) अर्थ अर्थात् अर्ति, ताप, पीड़ा को ( जरेथे ) नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार आप दोनों ( ब्रावाणा ) उत्तम वचनों और उपदेशों को कहने वाले होकर (तत् इत्) उसी परम, उपादेय ( अर्थं ) अर्थ, अर्थात् प्राप्त करने योग्य परम तत्व ब्रह्म का (जरेथे) उपदेश करो, वा, (अर्थं जरेथे) अति पीड़ाजनक रात्रु का नारा करो। अथवा मेघों के समान पीड़ा को शान्त करो। ( गुध्रा इव वृक्षं ) जिस प्रकार गीधों का जोड़ा वृक्ष पर अपनी आयु शेष करता है। उसी प्रकार तुम दोनों (वृक्षं) वृक्ष के समान भूमि को प्राप्त कर स्थित हुए, (निधिमन्तं) कोश, खजाने के स्वामी को (अच्छ) सदा प्राप्त करो। (ब्रह्मणा इव विद्ये ) यज्ञ में जिस प्रकार दो विद्वान्

ब्राह्मण ( उक्थशासा ) उक्थ अर्थात् उत्तम वेदों के सुक्तों को कहने वाले होकर ( जरेथे ) वेद मन्त्रों का उचारण करते हैं उसी प्रकार आप दोनों ( विद्धे ) ज्ञान उपदेश करने के अवसर में ( ब्रह्माणा ) देद के विद्वान् ( उक्थशासा ) उत्तम वचन कहने वाले होकर ( जरेथे ) उपदेश करो। ( दूता इव ) और जिस प्रकार दो दूत ( हन्या ) हव अर्थात् युद्धों के अवसरों में संधि विग्रह कराने में कुशल ( जन्या ) जनों के हितकारक होकर (पुरुत्रा) बहुत से पुरुपों के त्राण करने वाले होकर (जरेथे) अपना संदेश कहते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( हन्या ) उत्तम वचनों के योग्य (जन्या ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाले और (पुरुत्रा ) बहुत सों के रक्षक एवं बहुत पदार्थों के स्वामी होकर (जरेथे) जीवन यापन करो। प्रातार्यावाणा रुथ्येव वीराजेव यमा वर्मा संवेथे।

मेने इव तुन्बा अस्ममाने दस्पतीव ऋतुविदा जनेषु ॥ २॥

भा०—हे वर और वधू ! ( रध्या इव ) रथ में लगने योग्य दो अश्वीं के समान या रथ में लगनेवाले चक्रों के समान एक साथ मिलकर (प्रातः-यावाणों ) प्रातः शीघ्र हो सब कार्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले. ( वीरा ) वीर्यवान् वीर, विकमशील, ( अजा इव ) बकरा बकरी के समान परस्पर मिलकर रहते हुए या (अजा इव) हानि पहुंचाने वाले, शायु को उखाड़ फेंकने वाली सेनाओं के समान, या (अजा इव) न उत्पन्न, अनादि दो आत्माओं के समान परस्पर उपास्य उपासक रूप से एक दूसरे के ऊपर प्रेमयुक्त, (यमा ) यम नियम से रहकर, जितेन्द्रिय होकर (व-रम् ) श्रेष्ठ कार्य और धन को (आ सचेथे ) प्राप्त करो । और तुम दोनों ( मेने इव ) एक दूसरे का मान आदर करने वाली दो खियों या खी पुरुषों के समान या भेना नामक दो पक्षियों के समान (तन्वा) शरीर से ( शुम्भमाने ) शोभायमान और ( दम्पती इव ) आदर्श पति, पत्नी

के समान दाम्पत्य सम्बन्ध का पालन करने वाले होकर (जनेषु) सब मनुष्यों के बीच (क्रतु-विदा) यज्ञ आदि उत्तम कर्म और श्रेष्ठ ज्ञान का लाम करके (आ सचेथे) परस्पर मिलकर रहो।

र्थ्यक्तेव नः प्रथमा गन्तमुर्वाक् शुफार्विव जभुराणा तरीभिः। चुक्रवाकेव प्रति वस्तीरुखार्वाञ्चा यातं रुथ्येव शका॥ ३॥

भा०—(श्र्ड्झा इव प्रथमा) दो सींग जिस प्रकार सबसे आगे बढ़ कर विरोधी को मारते या आगे बढ़े रहते हैं उसी प्रकार हे छी पुरुषो ! वर वधुओं! तुम दोनों भी (श्र्ड्झा इव) गिरि शिखरों के समान (नः) हमारे बीच में (प्रथमा) प्रथम, उत्तम, अप्रगण्य होकर (यातम्) जीवन व्यतीत करो। (शफा इव अर्वाक्) दो खुर या दो पैर जिस प्रकार शरीर के नीचे रहकर (तरोभिः जर्भुराणा) वेगों से जाने वाले होते है उसी प्रकार आप दोनों भी (शफों) परस्पर मिलकर (अर्वाक्) नीचे, आश्रय होकर (तरोभिः) दुःखों के पार जाने के साधनों से (जर्भुराणा) जाते हुए और सबका पालन पोषण करते हुए (यातम्) आगे बढ़ो। और (प्रतिवस्तोः) प्रति दिन (चक्रवाका इव) चक्रवा चक्रवीः के समान ही (चक्रवाका) उत्तम सुन्दर वचन बोलने हारे होकर रहो। और (रथ्या इव उस्तो) रथ में जुड़ने वाले उत्तम बैलों के समान (शक्रा) शक्तिमान, बलवान होकर (अर्वाञ्चा) आगे की तरफ बढ़ते। (यातम्) जाओ।

नावेर्व नः पार्यतं युगेव नभ्येव न उपधीर्व प्रधीर्व । श्वानेवः नो श्ररिषएया तुनूनां खुर्गलेव विस्नर्सः पातमस्मान् ॥ ४॥

भा० — हे स्त्री पुरुषो ! हे वर-वधुओ ! वा राजा मन्त्री ! आप दोनों मिलकर ( नावा इव ) दो नावों के समान ( नः ) हमारे दोनों कुलों को ( पारयतम् ) दुःख और कर्त्तव्य सागर से पार करो ( युगा इव ) स्था भा०—आप दोनों (वाता इव) वायुओं या दो प्राणों के समान (अजुर्या) जरा रोगादि से भी नाश न होने वाले, स्दा वलवान् और कियावान्, (नद्या इव) दो निद्यों या दो जल-वलवान् और कियावान्, (नद्या इव) दो निद्यों या दो जल-धाराओं के समान (रीतिः) वेग से जाने या परस्पर मिलकर घाराओं के समान (शितिः) वेग से जाने या परस्पर मिलकर रहने वाले, (अक्षी इव) दो आंखों के समान एक ही पदार्थ को एक रूप से देखने वाले, समान प्रेममय होकर (चक्षुषा) दर्शन शक्ति एक रूप से देखने वाले, समान प्रेममय होकर (चक्षुषा) दर्शन शक्ति से युक्त, विवेकी होकर (अर्वाक्) आगे (यातम्) जाओ और हमें से युक्त, विवेकी होकर (अर्वाक्) आगे (द्यातम्) जाओ और हमें से युक्त, विवेकी होकर (अर्वाक्) साम (तन्वे) शरीर के लिये (शम्- और (पादा इव) दो पैरों के समान (तन्वे) शरीर के लिये (शम्- भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (नः) हमें (वस्यः भविष्ठा) शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाले होकर (वस्यः वस्यः वस

श्रोष्ट्राविव मध्वासे वदन्ता स्तनाविव पिष्यतं जीवसे नः। नासेव नस्तन्वी रिचतारा कणीविव सुधृता भूतमस्मे॥ ६॥

भा०-(ओष्टा इव आस्ने) मुख के ओठों के समान (मधु वदन्ता) मधुर, आनन्दपद वचन बोलते हुए (स्तना इव) बच्चों की स्तनों के समान (नः) हमें (जीवसे) जीवन वृद्धि के लिये (पिप्यतं) पुष्ट करो। (नासा इव ) दोनों नाकों के समान (नः तन्वः रक्षितारा) हमारे शरीर की रक्षा करनेहारे और (कर्णा इव) दो कानों के समान (अस्मे) हमारे बीच (सुश्रुता) उत्तम रीति से श्रवण करने वाले होकर (भूतम्) रहो। (२) उसी प्रकार विद्युत् जलादि भी उत्तय वाद्य के समान बजने और शरीर में बल देने वाले, प्राण शक्ति देनेवाले और उत्तम सूक्ष्म शब्द सुनने के साधन बनें।

हस्तेव शक्तिमभि सन्ददी नः ज्ञामेव नः समजतं रजांसि। इमा गिरो अश्विना युष्मयन्तीः द्णोत्रेणेव स्वधिति सं शिशीतम् ॥ ७॥

भा०-तुम दोनों (नः) हमारे बीच में (हस्ता इव) दो हाथों के समान (शक्तिम् अभिसन्ददी) शक्ति या दण्ड, या बलकारी साधनों को अपने में धारण करनेवाले रहो। और (क्षामा इव) जिस प्रकार आकाश और भूमि अपने बीच (रजांसि) समस्त लोकों या घूल कणों या जलों को धारते हैं उसी प्रकार आप दोनों आश्रय होकर (रजांसि) ऐश्वर्यों, और बल वीर्यों को (सम् अजतम्) अच्छे प्रकार प्राप्त करो और प्राप्त कराओ । हे (अधिनौ) उत्तम अधीं, अध सेन्यों के स्वामी राजा सेनापति ! वा वायु अग्नि के समान एक दूसरे के उपकारक स्त्री पुरुषो ! ( युष्मयन्तीः ) आप दोनों के कर्त्तव्यों को बतलाने वाली (इमाः गिरः ) इन वाणियों को ( क्ष्णोत्रेण इव स्वधितिम् ) हथियार को शाण के

समान अधिक उज्ज्वल करने वाले गुण और कार्य से आप लोग (संशि-शीतम्) और अधिक तीक्ष्ण और उज्ज्वल करो । (२) इसी प्रकार वायु अग्नि आदि भी शक्ति धारक तेजों के देने वाले हों और अपने गुणों को और उज्ज्वल रूप से दिखावें।

ण्तानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समृदासी अकन् । तानि नरा जुजुपाणोपं यातं वृहद्वेदेम विद्थे सुर्वाराः ॥८॥४॥

भा०—हे ( अश्विना ) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! एवं अश्वादि वेगवान् साधनों के स्वामियो ! ( गृत्समदासः ) उत्तम हर्षों और सुखों को चाहने वाले, या उत्तम प्रवचनों में हर्षित होने वाले विद्वान् पुरुष ( एतानि ) इन ( वाम् ) तुम दोनों के ( वर्धनानि ) शक्तियों और बलों को बढ़ाने वाले ( ब्रह्म ) वेदोपदेश, ऐश्वर्थ ( स्तोमं ) स्तुति वचन और उपदेश ( अक्रन् ) करें ( तानि ) उनको हे ( नरा ) नायक, नायिके ! तुम दोनों ( जुजुपाणा ) प्रेमपूर्वक सेवन करते हुए ( उप यातम् ) परस्पर समीप रहकर आगे बढ़ो । हम लोग ( सुवीराः ) उत्तम वीरों और वीर्यवान् पुत्र सन्तानादि युक्त होकर ( वृहत् ) बहुत उत्तम ज्ञान विज्ञान का (वद्रेम) उपदेश, कथोपकथन और तुम्हारे गुण वर्णन करें । इति पञ्चमो वर्गः ॥

# [80]

गृत्समद ऋषिः ॥ १—३ सोमापूपणावदितिश्च देवता ॥ छन्दः—१, ३ विष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ५, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ स्वराट् पङ्किः ॥ पष्टुचं सूक्तम् ॥

सोमापूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः। जातौ विश्वस्य सुवनस्य गोपौ देवा श्रीकृणवञ्चमृतस्य नाभिम्१

भा०—( सोमापूषणों ) सोम अर्थात् उत्पादक पिता और 'पूषा' पोषक माता, नर मादा, दोनों (रयीणां ) नाना प्रकार के पशु सम्पदाओं

के और नाना ऐश्वर्यों के भी (जनना) उत्पन्न करने वाले होते हैं। और वे दोनों ही (दिवः) सूर्यं के समान तेजस्वी एवं कामनाशील पुरुष और (पृथिब्याः) पृथिबी के समान विस्तृत घर का आश्रय और उसके समान बीज को धारण कर उत्पन्न करने वाली कन्या वा मातृ शक्ति के भी (जनना) उत्पन्न करने वाले होते हैं। वे दोनों ही सूर्य और पृथिवी के समान (विश्वस्य) समस्त ( भुवनस्य ) उत्पन्न होने वाले जीवों एवं चराचर संसार के भी (गोपौ) रक्षा करने वाले, (जातौ) हो जाते हैं। उन दोनों को ही (देवाः) विद्वान् लोग (अमृतस्य ) कभी नाश न होने वाले (अमृतस्य ) सन्तान रूप 'अमृत' का (नामिम्) केन्द्र या उत्पत्ति स्थान (अक्रुण्वन्) बनावें, मानें और जानें । प्रजातिरमृतम् । शतः ॥

सोमः—(१) स्वा वै म एषा इति तस्मात् सोमो नाम। शतः राशाशारर॥ वह पुत्रोत्पादक स्त्री और ऐश्वर्योत्पादक प्रजा मेरी ही है 🕨 ऐसा कहने वाला पुरुप, प्रजापति, राजा सोम है।

(२) सोमः राज्यम् आदत्त ११।४।३।३॥ राजा वै सोमः ॥ शतक ११।४।३।३॥ सोमो राजा राजपतिः ॥१४।१।३।१२॥ स यदाह सम्राड् इति सोमं वा एतदाह । गो० पू० १।१३॥ क्षत्रं सोमः ॥ ऐ० २।३८॥ प्राणः सोमः रा० ७।३।१।२॥ रेतः सोमः कौ० १३।७॥ सोमो रेतोऽद्धात् ॥ तै० १।६।२॥ सोमो वै ब्राह्मणः । ता० २३।२६।५॥

पुषा—इयं वै पूषा। इयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च। शत०। ४। ४। २। २५॥ इयं वै पृथिवी पूषा। शत० रापाशाणा प्रजननं वै पुषा श० पारापाट॥ पश्चवः पूषा ऐ० २।२४॥ पूषा भागदुवः२!३।९।४।३॥

सोम राजा है, वीर्य है, वीर्यवान् पुरुष है। ब्राह्मण है। इसी प्रकार पूषा पृथिवी है, माता है। पशु-सम्पदा हैं और राष्ट्र में करसंग्रही अधि-कारी भी पूषा है। देह में — प्राण और अपान सोम पूषा हैं। शरीर के धातु पृथ्वी में सुवर्णादि के समान रिय हैं। शुक्र बीज और डिम्ब दिव् और पृथिवी हैं। उत्पन्न-गर्भ भुवन है। कामनाशील स्त्री पुरुष या उत्पादक तत्व 'देव' हैं।

ड्मी देवी जायमानी जुषन्तेमी तमासि गृहतामजेष्टा। श्राभ्यामिनद्राः पुकमामास्वन्तः सीमापूषभ्या जनदुष्टियासु २

भा०-( इसी ) ये दोनों खी पुरुष (देवी) एक दूसरे की कामना करते हुए, एक दूसरे के गुणों को प्रकाशित करने वाले ( जायमानौ ) सन्तिति रूप से उत्पन्न हो इर रहें तो सभी विद्वान् जन उनको भी ( जुपन्त ) प्रेम करते हैं। ( इसी ) वे दोनों ( अजुष्टा ) न सेवन करने योग्य, अप्रीतिजनक (तमांसि) अन्धकारी अर्थात् शोक दुःखजनक है कारणों और बुरे, काले कमों को (गृहताम्) विनाश करें। (आभ्याम्) इन दोनों ( सोमपूषभ्याम् ) सोम और पूषा, उत्पादक और पोषक पतिपत्नी रूप गृहस्थों के साथ मिलकर, इनके द्वारा ही (इन्द्रः) अज्ञान विपत्तिमय अन्धकार का नाश करने वाला विद्वान् पुरुष आचार्य और ऐश्वर्यवान् राजा ( आमासु ) गृह बनाने वाली, अपरिपक्क उमर वाली नवयुवति (उस्तियासु) भूमि-स्वरूप कन्याओं में (पक्रम्) परिपक्क वीर्थ को (जनत् ) उत्पन्न होने की न्यवस्था करे। बालविवाहों को सर्वथा रोक दे। (२) इसी प्रकार उत्तम आचार्य गृहस्थों से मिलकर उनकी अपक बुद्धियों में अपना परिपक ज्ञान दे। जैसे सूर्य पृथिवी दोनों से मिलकर 'इन्द्र' वायु या विद्युत् अपक भूमियों या खेतियों में पकाने योग्य अन्न को बड़ा करने और बीज फल ले आने वाला जल वरसा देता है। उसी प्रकार निर्वल प्रजाओं में सोम, सेनापति या अध्यक्ष और प्षा, भागदुध् संग्रहाधिकारी दोनों से मिलकर पक अन्न की ब्यवस्था करे। (३) प्राण अपान द्वारा 'इन्द्र' आत्मा (आमासु) गृह रूप देहों में पक अन्न को खांकर बल उत्पन्न करता है।

सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्। विषुवृतं मनसा युज्यमानं तं जिन्वथी वृषणा पञ्चरिमम्॥३॥

भा०—( सोमा प्षणा ) सूर्य और पृथिवी दोनों (रजसः) लोकों, जनों के (विमानं) विशेष रूप से उत्पन्न करने वाले (सप्तचक्रं) सात ऋतु रूप चक्रों से युक्त ( अविश्वमिन्वम् ) विश्व अर्थात् जीवों के नाश न करने वाले (विप्-वृतं) सर्वत्र वर्त्तनेवाले या विशेष रूप से विविध सुखों का उत्पन्न करने वाला होकर पुनः वर्त्तने या लोटकर आने वाले ( रथम् ) रमण करने योग्य या वेगवान् रथ के समान संवत्सर को (जिन्वथः) चलाते हैं जिस प्रकार किसी रथ में सात चक हों और पांच रिम अर्थात् पाँच अर्थों या वेगवान् यन्त्र को चलाने की रासें या पट्टे हों, अच्छी प्रकार वनाया गया हो, वह (मनसा) ज्ञान और वुद्धिपूर्वक चलाया जाता हो उसको बलवान् दो पुरुष या, अग्नि और वायु, गैस दोनों तत्व चला रहे हों उसी प्रकार इस संवत्सर को वर्षण करने वाले सूर्य और पृथिवी दोनों ( मनसा = नमसा युज्यमानं ) अन्न द्वारा युक्त होने वाले ( पञ्च रिश्मम् ) पांचों ऋतु में दो या पांच प्रकार की ऋत्पादक सूर्य किरणों से युक्त संबत्सर को चलाते हैं। उसीं प्रकार (सोमापूपणा) पुरुष और स्त्री दोनों (रजसः) वीर्य और रज दोनों के आश्रय पर (विमानं) विशेष रूप से बनने वाले (सप्त-चक्रम्) सात धातुओं के चक्र अर्थात् उत्पन्न होने और बदलते रहने की किया से युक्त (अविश्वमिन्यम् ) विश्व अर्थात् जीवगण जिसको नाश नहीं करते या जीव से जिसको पृथक् न रखा जा सके ऐसे (विष्वृतं) समस्त योनियों और लोकों में विद्यमान या विचित्र, अद्भुत रूप से और विविध रूपों के सुखों को देने वाले या विविध रूपों से सुखपूर्वक वर्त्तने, या चेष्टा करने वाले ( मनसा युज्य-मानम्) मन के द्वारा अश्व से रथ के समान जुड़ने या संचालित होने वाले (पञ्च-रिशमम्) प्राण, अपान, उदान, ब्यान, समान

इन पांच प्रकार की रासों या प्रवर्त्तक शक्तियों से युक्त, या नाक, कान, त्वचा, आंख, और रसना इन पांच ज्ञानेन्द्रियों रूप ज्ञानप्रकाशक किरणों से युक्त (तं रथम्) इस, रमण करने योग्य देह को आत्मा और बुद्धि या प्राण और अपान के समान (जिन्वथः) पुष्ट करो।

दिव्यक्षेत्रः सर्वनं चुक्र उच्चा पृथिव्यामुन्यो अध्यन्तिरित्ते । तानुसमभ्यं पुरुवारं पुरुक्तं रायस्पोषं वि ध्यतां नाभिमस्मे॥॥॥

भा०-( अन्यः ) उन पूर्व कहे सोम और पूषा नर मादा वा पुरुष और स्त्री दोनों में से एक (दिवि) ज्ञान, ऐपणा, कामना, और लोक व्यवहार में, आकाश में सूर्य के समान (उचा) एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा (सद्नं) स्थान (चक्रं) करता है और (अन्यः) दूसरा भागी, स्त्री ( पृथिव्याम् अधि ) पृथिवी में अग्नि के समान या ( अन्तरिक्षे ) अन्त-रिक्ष में विद्युत् के समान ( सदनं चक्रे ) अपनी स्थिति करे । वह गृहस्थ का सर्वाश्रय होने, पृथिवी के समान और पालक पोषक होने से अन्त-रिक्ष गत वायु के समान रहे। वह पतिके अन्तःकरण में निवास करने से भी 'अन्तरिक्ष' में रहती है। (तौ) वे दोनों (अस्मभ्यं) हमारे लिये ( पुरुवारं ) वरने या स्वीकार करने योग्य बहुत से धनादि से युक्त (पुरुक्षुं) बहुतों से प्रशंसित, बहुत प्रकार के अन्नादि से पूर्ण (राय-स्पोपं ) ऐश्वर्यं की पृष्टि या वृद्धि करने वाले ( नाभिम् ) सुख्य केन्द्र गृह को (अस्मे वि स्यताम्) हमारे उपकार के लिये बांधें। (२) देह में एक प्राण मूर्धा में रहता है दूसरा अपान पृथिवी वा मूळ भाग नितम्ब या नाभि से नीचे रहता है तीसरा 'अन्तरिक्ष' अर्थात् देह के बीच के खोखले भाग में समान रूप से रहता है। वे दोनों इन्द्रियों की रक्षा करने वाले उत्तम अन्नपाचक, तेज, कान्ति के पोषक नाभि भाग को बांधते हैं। उसको दृढ़ करें।

विश्वान्यन्या भुवना जुजान विश्वमन्यो श्रिभिचचाण एति । सोमापूषणाववेतं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पृतना जयेम ॥४॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य और पृथिवी दोनों में से ( अन्यः ) एक पृथिवी भी सब पदार्थों को उत्पन्न करने से 'सोम' है वह (विश्वानि भुवना ) सब प्रकार के भूतों और प्राणियों को (जजान) उत्पन्न करती और (अन्यः) दूसरा (विश्वम्) सबको (अभिचक्षाणः) प्रकाश द्वारा देखता और दिखाता हुआ ( एति ) प्राप्त होता है उसी प्रकार ( अन्यः ) पुरुप और स्त्री दोनों में से उत्पादक माता होने से वह भी 'सोम' है वह (विश्वानि भुवनानि) समस्त सन्तानों को उत्पन्न करे और (अन्यः) दूसरा पुरुष (विश्वम्) सव गृहस्थ के कार्य को (अभिचक्षाणः) देखता, उस पर निगरानी रखता हुआ ( एति ) आवे। ऐसे दोनों ( सोमा पूष-णा ) सोम और पूषा, उत्पादक और पोषक माता पिता ( मे धियं ) मेरे सुझ पुरुष या राजा के धारण करने योग्य कर्मी की (अवतम्) रक्षा करें। हे (सोमापूषणा) स्त्री पुरुषो! ( युवाभ्यां ) तुम दोनों के द्वारा हम लोग (विश्वाः) सब ( पृतनाः) मनुष्यों को ( जयेम ) विजय करें, सबसे उंचे होकर रहें। (२) अपान सब रसों को उत्पक्ष करता प्राण ज्ञानेन्द्रियों से देखता और वाणी से बोलता है। मेरे देह के कर्म या व्यापार को दोनों चलाते, सब देहों पर उन दोनों के बल से हम उंचे रहते हैं। (३) इसी प्रकार पिता पैदा करता, आचार्य उपदेश करता है कि वे दोनों मुझ राष्ट्र के धारण और ज्ञान विल की रक्षा करें। उनके हारा हम सब पर विजयी हों।

धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रायि सोमी रियपतिर्दधातु। श्रवतु द्वेव्यदितिरनुर्वा वृहद्वदेम विद्ये सुवीराः ॥ ६॥६॥ भा०-( प्षा ) पोषण कर्त्ता पुरुष ( विश्वमिन्वः ) सब प्रकार की

बाधाओं और बाधक शत्रुओं को नाशकरने वाला होकर (धियां) गृहस्थ

के धारण पोषण कर्तच्य को (जिन्वतु) पालन करे, बढ़ावे। (सोमः) उत्पादक माता (रिय-पितः) ऐश्वर्य का पालक होकर (रियं) ऐश्वर्य को (दधातु) धारण करे। (देवी) कामना करने हारी, उत्तम गुणों से युक्त स्त्री (अदितिः) माता होकर पुत्रों का (अवतु) पालन करे और वह (अनवां) विरोधी जन से रिहत हो। इसी प्रकार (अदि-तिः) पिता भी (अनवां) सबसे उत्तम अश्व के समान गृहस्थ रथ का मुख्य सञ्चालक होकर (अदितिः) अखण्ड शासन और बल से युक्त या गृहस्थ सुखों का मोक्ता होकर (अवतु) पालन करे। हम (सुवीराः) गृहस्थ सुखों का मोक्ता होकर (अवतु) पालन करे। हम (सुवीराः) उत्तम वीर्यवान् होकर (विद्धे) ज्ञानसम्पादन में और युद्धों और यज्ञों में (शृहद् वदेम) बड़े ज्ञान और वेदादि का उपदेश करें। (२) अपान धारण शक्ति बढ़ाता है सोम प्राण और वीर्य 'रियं' इस जड़ देह का पालक होकर धारण करता है। 'अदिति' अखण्ड नित्य चेतना शक्ति का पालक होकर धारण करता है। 'अदिति' अखण्ड नित्य चेतना शक्ति ने तोनोमधी होने से 'देवी' है वह (अनवां) निर्वाध, सर्वोपिर स्वतन्त्र होकर सबको पालती है। हम उसी की खूब चर्चां करें। इति षष्टों वर्गः॥

## [88]

गृत्समद ऋषिः ॥ १, २ वायुः । ३ इन्द्रवायू । ४—६ मित्रावरुणो । ७—६ त्रिशिनो । १०—१२ इन्द्रः । १३—१५ विश्वेदेवाः । १६—१८ सरस्वती । १६—२० द्यावाप्रथिव्यो हाविर्धाने वा देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, १०, १६, १३, १४, १६, २०, २१ गायत्री । २, ५, ६, १२, १४ निचृत् ११, १३, १४, १६, २०, २१ गायत्री । १६ अनुष्टप् । १७ उष्णिक् । गायत्री । ७ त्रिपाद्गायत्री । ६ वहाती ॥ एकविंशत्युचं सृक्षम् ॥

वायो ये ते सहस्रिणो रथासस्तेभिरा गीहि। नियुत्वान्त्सोमपीतये॥१॥

भाव-हे (वायो) वायु के समान बलशालिन् ! (ये) जो (ते)

तेरे (सहस्रिणः) सहस्रों सैनिकों तथा सहस्रों ऐश्वर्यों के स्वामी (रथासः) रथारोही, महारथ पुरुष हैं तू ( तेभिः ) उन्हों सहित ( नियुत्वान् ) खूब युद्ध करने वाले सैलिकों या रथों में नियुक्त अर्थों का स्वामी होकर (सोमपीतये) ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये (आगहि) आ, प्राप्त हो।

नियुत्वान्वायवा गृह्ययं शुक्रो श्रयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम् ॥ २॥

भा०-हे उत्तम योद्धाओं से युक्त सेनापते ! वा उत्तम यम नियमों से युक्त उनके पालन करने वाले जितेन्द्रिय ! ( वायो ) बलवान् और ज्ञान वान् पुरुष ! आप ( आगहि ) आओ । ( अयं ) यह मैं ( शुक्रः ) शीव्र कार्य करने में कुशल सैनिक और युद्धचित्त और तेजस्वी शिष्य होकर (ते गृहम्) तेरे द्वार (अयामि) प्राप्त होता हूं। और आप भी (सु-न्वतः) ऐश्वर्य देने वाले प्रजानन तथा स्नान करने वाले स्नातक के (गृहम् ) गृह को ( गन्तासि ) प्राप्त हों। समावर्त्तन काल में स्नातक गुरु को गृह पर बुळाकर आचार्य की पूजा, आदर सत्कार करता है।

शुक्रस्याद्य गर्वाशिर् इन्द्रवाय् नियुत्वतः। श्रा य तं पिवतं नरा ॥ ३॥

भा०—( इन्द्वायू ) इन्द्र, मेघ, और वायु दोनों जिस प्रकार ( नियुत्-वतः ) छक्षों किरणों से युक्त ( गवाशिरः ) किरणों के आश्रय रूप ( ग्रुकस्य ) तेजस्वी सूर्यं को प्राप्त होकर (गवाशिरः ग्रुकस्य पिवतः) भूमि पर आश्रित जल का पान करते हैं उसी प्रकार हे ( इन्ड्वायू ) ऐश्वर्यवन् और हे बळवन् ! सूर्य और वायु या मेव और वायु के समान दानशील और बलवान् पुरुषो ! अथवा इन्द्र मेघ या सूर्य के समान सेचक और वायु के समान गर्भधारक गृहस्थ खी पुरुषो ! आप दोनों (नियुत्वतः) नियम-व्यवस्था वाले या प्रबन्धक और (गवाशिरः) गो अर्थात्

वाणी के प्रधान आश्रय विद्वान् या आज्ञापक ( ग्रुकस्य ) तेजस्वी पुरुष के समीप ( आयातं ) आओ और हे ( नरा ) नायक नेता पुरुषो ! आप ( गवाशिरः ) पृथ्वी पर स्थित या गौओं से प्राप्त होने वाले ( ग्रुकस्य ) ग्रुद्ध, अन्न जल और तेज देनेवाले बलवर्धक दुग्ध आदि और ओषधिरसों का ( पिवतम् ) पान करो । ( २ ) अथवा—हे ज्ञान और वस्त्र के इच्छुक शिष्यो ! ( गवाशिरः ) इन्द्रियगणों में ब्यापक ग्रुक वीर्य का नियमकर्त्ता ग्रुरु के अधीन ( पिबतं ) पालन करो ।

श्रयं वी मित्रावरुणा सुतः सोमे ऋतावृधा। ममेदिह श्रुतं हर्वम् ॥ ४॥

भा०—हे (मित्रावरुणा) मित्र के समान खेही, प्रजा को मरण से वचाने वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! और वरुण, वरण करने योग्य श्रेष्ट और वरने वाले एवं रात्रि के समान शान्ति और आश्रय सुख देने वाले खीजन ! आप दोनों (ऋतावृधा) सत्य को बढ़ाने, सत्य से बढ़ने वाले और ऋत अर्थात् जल और धन की वृद्धि करने वाले सूर्य वायु और न्यायाधीश और राजा के समान होवो। (सुतः सोमः) वायु, सूर्य से उत्पन्न जिस प्रकार जल या ओषधिगण हो, राष्ट्र में उत्पन्न जिस प्रकार (सुतः सोमः) अभिषिक्त आज्ञापक या उत्पन्न ऐश्वर्य हो उसी प्रकार हे खी पुरुषो ! (वाम्) तुम दोनों का भी (अयं) यह (सुतः) उत्पन्न (सोमः) सोम्य पुत्र हो। उसी प्रकार (सुतः सोमः) स्नान किया, स्नातक शिष्य ज्ञानवान् हो। और आप दोनों (मम इत्) मेरा किया, स्नातक शिष्य ज्ञानवान् हो। और आप दोनों (मम इत्) मेरा (हवम्) प्रहण करने योग्य वचन (श्रुतम्) श्रवण करें।

राजानावनामद्भृह। ख़ुप तप् चुन्म मुद्दा करने वाले, गुणों से भा०—हे (राजाना) प्रजाओं के रंजन करने वाले, गुणों से शोभा पाने वाले उत्तम राजा रानी, राजा सचिव, गुरु शिष्यो ! एवं खी पुरुषों ! आप दोनों (अनिभेद्धहा) परस्पर द्रोह न करते हुए खी पुरुषों ! आप दोनों (अनिभेद्धहा)

( उत्तमे ) उत्तम ( ध्रुवे ) स्थायी ( सहस्र-स्थूणे ) सहस्रों अनेक एवं बलवान् स्तम्भों वाले ( सदिस ) घर, सभा भवन आश्रय स्थान में, (आसाते) विराजो, रहो, आश्रय लो। अध्यात्म में —सर्वोत्तम सर्व अबल स्तम्भ से युक्त 'सदस्' परमेश्वर है। उसमें आत्मा और मन आश्रय लें। इति सप्तमो वर्गः॥

ता सम्राज् घृतास्रेती त्रादित्या दार्नुन्स्पती । सचेते अनवहरं॥ ६॥

भा०-जिस प्रकार (सम्राजा) सूर्य चन्द्र या सूर्य और विद्युत् अग्नि के समान तेज से चमकने वाले, (घृतासुती) जल का आसेचन करते (आदित्या) अदिति अर्थात् पृथिवी का उपकार करते, और (दानुनः पती) दान, जल वर्षण के पालक हैं। वे दोनों सरल भाव से परस्पर मिलकर रहते हैं उसी प्रकार (ता) वे दोंनों खी पुरुष भी (सम्राजा) सूर्य चन्द्र या सूर्य विद्युत् के समान तेजस्वी एवं सम्राट्, चक्रवर्ती राजा के समान सबके शास्ता हों। ( वृतासुती ) वृतयुक्त अन्न का सेवन करें, 'घृत' अर्थात् क्षरणशील शुक्र की 'आसुति' अर्थात् उत्तम प्रसव या प्रजा उत्पन्न करने वाले हों। ( आदित्या ) अदिति अर्थात् पुत्र के लिये हितकारी एवं एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले (दानुनः पती) दान करने योग्य धनैश्वर्य के पालक, पित-पत्नी, होकर (अनवह्नरम् ) कुटिलता या चोरी, लुका छिपी के भावों से रहित होकर, परस्पर किसी प्रकार छल कपट न रखते हुए (सचेते) संगत होवें।

> गोमंदू षु नांसत्याश्वांवद्यातमश्विना । वर्ती रुद्रा नृपार्यम्॥ ७॥

भा० — जिस प्रकार (अधिना) व्यापन गुण से युक्त अग्नि और वायु दोनों ( नासत्यौ ) कभी असत्य नहीं, अपने २ गुणों से सदा सत्य अत्यक्ष परिणाम प्रकट करते हैं वे दोनों ( रुदा ) शब्द करने वाले, होकर (नृपाय्यं वर्तिः ) मनुष्यों और प्राणों के पालन करने योग्य मार्ग पर गमन करते हैं। उसी प्रकार हे (अधिना) एक दूसरे के हृदय में व्यापने वाले (नासत्यों) कभी असत्याचरण न करने वाले, स्त्री पुरुषों! आप दोनों (रुद्रा) दुष्टों को रुड़ाने और मर्यादाओं को पालने वाले, उत्तम वचन बोलने वाले होकर (गोमत्) बहुतसी गौवों, किरणों, भूमियों और उत्तम इन्द्रियों से युक्त (अधावत्) अधों से युक्त (नृपाय्यं) मनुष्यों के मान्य, और उनके पालन करने योग्य (वर्तिः) मार्ग पर (यातम्) जाओ।

न यत्परो नान्तर आद्धषेद्वृषग्वस् । दुःशंसो मत्यो रिपुः॥=॥

भा०—हे (वृषण्वस्) धनैश्वयों की वृष्टि करने वाले, वर्षणशील उदार पुरुषों को बसाने वाले, बलवान पुरुषों के बीच में स्वयं रहने वाले, आप दोनों! (वर्त्तः यातम्) ऐसे मार्ग पर चलें (यत्) जिसको (न परः) न दूर रहने वाला और (न अन्तरः) न बीच में रहने वाला मध्यस्थ (दुःशंसः) दुर्फ्कीर्त्तं युक्त बदनाम (रिपुः मर्त्यः) शत्रु मनुष्य ही (आधर्षत्) आक्रमण कर सके। अथवा—(यत्) जिन तुम दोनों को दूर और समीप का भी पुरुष न दवा सके वैसे आप दोनों होकर रहो। अथवा—(यत्) जिस धन को दूर का और समीप का भी न छीन सके वह हमें (वोडम्) प्राप्त कराओ। क्रियापद पूर्व या पर मन्त्र से लेने या स्वतन्त्र अध्याहार करने से तीन अर्थ होते हैं।

ता न त्रा बोळ्हमश्विना रुपि पिराङ्गसन्दशम् । धिष्णया वरिवोविदम् ॥ ६॥

भार—हे (अश्विना) व्यापक गुणों वालों! या अश्वादि के आरोही पुरुषों के स्वामियों! उत्तम खी पुरुषों! हे (धिष्ण्या) बुद्धिमानों! उत्तम आसनों के योग्य! एवं उत्तम स्तुति के योग्य खी पुरुषों! (ता) वे आप दोनों (विश्वोविदम्) उत्तम सेना और धन को प्राप्त कराने वाले

(पिशङ्ग-संदशम्) सुवर्ण के समान दिखलाई देने वाले, (रियम्) ऐश्वर्य को (नः आ वोडम्) हमें प्राप्त कराओ। (२) इसी प्रकार वायु अग्नि आदि तत्व भी उत्तम सुन्दर धनादि प्राप्त कराने वाले (रियं) वेग युक्त रथ को (वोडम्) वहन करें।

इन्द्रो श्रुङ्ग महद्भयमभीषद्रपं चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षिणः॥ १०॥ =॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता वीर पुरुप सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वमार्गप्रकाशक होकर (महत्) बड़े भारी (सत्) विद्यमान (भयम्) भय को (अभि) मुकाबला करके उसको (अपचुच्यपत्) दूर कर देता है। (हि) क्योंकि (सः) वह ही (स्थिरः) स्थिर, अन्त तक ठहरने में समर्थ, और (विचर्षणिः) विविध उपायों को देखने और दिखाने वाला, और (विचर्षणिः) विविध प्रजाओं का स्वामी है। इन्यष्टमो वर्गः ॥

इन्द्र<mark>ेश्च मृळयाति <u>नो</u> न नः पृश्चाद्घं नशत्। भद्रं भवाति नः पुरः ॥ ११ ॥</mark>

भा०—(च) और जब (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता वीर राजा, अपना आत्मा और प्रभु परमेश्वर (नः) हमें (मृडयाति) सुखी करता है तव (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से और (पुरः) आगे से भी (अघं न नशत्) पाप नहीं लगता, पापा चरण हम तक नहीं पहुंचता, नहीं सताता और साथ ही (नः पुरः पश्चात्) हमारे आगे पीछे सर्वत्र (भद्रं भवति) सुख कल्याण होता है।

इन्द्र श्राशिभ्यस्पिट् सर्वीभ्यो श्रभेयं करत्। जेता शत्रुन्विचेर्षिशः॥ १२॥

भा०—( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् , (विचर्षणिः) सब का द्रष्टा पर-मेश्वर और विविध विद्वान् मनुष्यों का स्वामी, राजा, ही ( शत्रून् ) सब वाशकारी भीतरी और वाहरी शत्रुओं को जीतने हारा है। वही ( सर्वा- भ्यः आशाभ्यः परि ) समस्त दिशाओं से ( अभयं ) अभय ( करत् ) करे। वह सब भयों को दूर करे।

विश्वे देवास आ गत श्रणुता में इमं हर्वम् ।/ एदं बहिंनिं षीदत ॥ १३ ॥ भा०—हे (विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान् पुरुषो ! उत्तम ज्ञान और ऐश्वर्य के देने वाले पूज्य पुरुषो ! आप लोग ( आ गत ) आइये। (इदम् बहिं: ) यह उत्तम आसन है इस पर ( आ नि सीदत ) आकर विराजिये । हे अध्यक्ष पुरुषो ! यह ( बर्हिः ) वृद्धिशील प्रजाजनों का राष्ट्र है इस पर अध्यक्ष रूप से रहें ( मे ) मेरे ( इमं हवम् ) इस उत्तम चचन, को ( श्रणुत ) श्रवण करें । अध्यक्ष जन प्रजा के आह्वान, पुकार और निवेदन का श्रवण करें।

्रीवो <u>वो मधुमाँ य्</u>रयं शुनहोत्रेषु मत्सरः । एतं पिंबत काम्यम् ॥ १४ ॥

भा० — हे विद्वान् पुरुषो ! (वः ) आप लोगों का (अयं) यह (तीव्रः) तीव्र, अतिवेग से उत्पन्न होने वाला, (मत्सरः) हर्ष को उत्पन्न करने वाला आनन्द (मधुमान्) ज्ञान विज्ञान युक्त, या अन्न जलादि से युक्त ( ग्रुन-होत्रेषु ) विज्ञान और सुखों के देने वाले विज्ञान वृद्ध और धनसम्पन्न पुरुषों के बीच में हैं। (एतं) इस (काम्यं) कामना योग्य, उत्तम रस को (पिबत) पान करो, प्राप्त करो, भोगो।

इन्द्रज्येष्टा मरुद्रणा देवासः पूर्षरातयः। विश्वे मम श्रुता हवम् ॥ १४ ॥ ६॥

भा० — हे ( मरुद्-गणाः ) विद्वान् मनुष्यो ! हे वीर बलवान् पुरुष गण ! आप लोग ( इन्द्र-ज्येष्ठाः ) ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुषों को अपने में सर्व श्रेष्ठ बनाकर धारण करने वाले, ( देवासः ) दानशील और ﴿ पूप-रातयः ) स्वयं पुष्ट या सम्पन्न होने पर दान देने वाले, या पूषा पोपक राजा पिता आचार्य आदि को अन्न, कर आदि देने वाले, या 'पूपन्'
भूमि के अनुसार दान देने भूमि से द्रव्य प्राप्त करने वाले होवो । आप
(मे) मेरे (हवम्) वचन का (श्रुत) श्रवण करो । इति नवमो वर्गः॥

अस्वितमे नदीतमे देवितमे सर्स्वित । अप्रमुख्स्ता ईव स्मिस् प्रशस्तिमम्ब नस्क्वि ॥ १६॥

भा०—हे (अम्ब ) अध्यापन करने, शिक्षा देने वाली आचार्याणि और हे मातः ! हे (अम्बितमे ) अध्यापन करने वालों में सबसे श्रेष्ट ! सबसे अधिक पूजा योग्य ! (नदीतमे ) उपदेश करने वालों में सबसे अधिक पूज्य ! हे (देवितमे ) विद्यादि दान करने वाली स्थियों में सर्व श्रेष्ट ! हे (सरस्वति ) उत्तम ज्ञान वाली ! हम (अप्रशस्ताः इव ) उत्तम ज्ञानोपदेश, और प्रवचन से रहित अकुशल, मूर्ख, बालक के समान (स्मिस ) हैं। (नः ) हमें (प्रशस्ति ) उत्तम ज्ञानोपदेश (कृषि ) कर। (२) परमेश्वर सर्वश्रेष्ट ज्ञानप्रद, सर्वेश्वर्यसम्पन्न, मातृतुल्य है। वह हम बालक समान अज्ञानियों को ज्ञानवान, उत्तम बनावे।

त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूँषि देव्याम् । शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिब्हि नः ॥ १७॥

भा०—हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान वाली विदुषि ! खि ! (त्वे देव्याम्) तुझ विदुषी ज्ञान और सुखदात्री के आश्रय पर ही हमारे (विश्वाआयृषि) समस्त आयु और जीवन सुख (श्रिता) आश्रित हैं। तू (ज्ञुनहोत्रेषु) सुख और ज्ञान देने वाले वृद्ध, ज्ञानी पुरुषों के बीच में (मत्स्व)
आनिन्द्रत हो और (नः) हमारी (प्रजां) उत्तम सन्तान को (दिदिहि) उपदेश करे। (२) गृहस्थपक्ष में पित के सब आयु, जीवन, सुख
(देव्यां) कमनीय, भेममयी खी पर आश्रित हैं वह (ज्ञुन-होत्रेषु)
सुख प्रद पदार्थों पर सुखी रहे, उत्तम सन्तान प्रदान करे।

इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवृति । या ते मन्म गृत्समृदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्मति ॥ १८ ॥

भा०—हे (सरस्वति) उत्तम विज्ञानयुक्त विदुषि! खि! हे ( वाजिनीवति ) ऐश्वर्य और अन्न, ज्ञान और बल युक्त ! हे (ऋताविर) सत्याचरण, उत्तम ज्ञान, धनैश्वर्य अन्नादि को स्वीकार करने वाली ! तू ( इमानि ) ये ( ब्रह्म ) उत्तम ज्ञान और ऐश्वर्य ( जुषस्व ) प्राप्त कर. सेवन कर। (या) जिन (प्रिया) प्रिय, तृप्ति कर (मन्म) मनन करने योग्य, मन के प्रिय पदार्थों को (गृत्समदाः) विद्वान् होकर आनन्द प्रसन्न रहने वाले विद्वान् जन (देवेषु ) विद्वानों में (जहति ) प्रदान करते और स्वयं लेते हैं।

प्रेतां युज्ञस्यं ग्रम्भुवां युवामिदा वृंगीमहे । श्राप्तिं च हव्यवाहंनम् ॥ १६॥

भा०-हे सूर्य और भूमि के समान प्रकाशक, सेचक और उत्पादक ( युवाम् ) आप दोनों ( यज्ञस्य ) यज्ञ, परस्पर सत्संग, दान, उपासना आदि उत्तम कर्म और गृहस्थादि यज्ञ के कार्य के लिये (प्र इताम् ) आगे बढ़ो। ( युवाम् इत् ) आप दोनों को ही हम इस निमित्त (आ वृणीमहे) अच्छी प्रकार वरण करते हैं। और इसी कार्य के लिये (अग्नि) अप्रणी नायक और (हब्य-वाहनम् आवृणी नहे) ग्राह्य ज्ञान, और उत्तम अन्न आदि पदार्थ को धारण करने वाले विद्वान् पुरुष को हम वरण किया करते हैं। द्यावां नः पृथिवी इमं सिश्रमुद्य दिविस्पृशंम्।

युज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ २०॥

भा०—( द्यावापृथिवी ) सूर्य के समान दोनों ही तेजस्वी, एक दूसरे की कामना करने वाले, और पृथिवी के समान विशाल और सर्वा-अय होकर (दिवि-स्पृशम् ) उत्तम ज्ञान और ग्रुभ कामना में एक दूसरे का स्वर्श या प्राप्ति या दान प्रतिदान कराने वाले (इमं) इस (सिध-

म् ) नाना सुखों के साधक (यज्ञं) उत्तम गृहस्थ, सत्संग, उपासना आदि उत्तम कर्म को (देवेषु ) विद्वान् पुरुषों के बीच में (यच्छताम्) स्थापित करो।

श्रा वामुपस्थमद्भुहा देवाः सीदन्तु युक्तियाः । इहाद्य सोमपीतये ॥ २१ ॥ १० ॥

भा०—हे उत्तम स्त्री पुरुषो ! (वाम् ) आप दोनों के (उपस्थम् )
समीप ही आपकी उपस्थिति या गृह में (अहुहाः ) परस्पर द्रोह न करने
वाले (यज्ञियाः ) यज्ञ, परस्पर सत्संग में विराजने वाले वा 'यज्ञ' सर्वोपास्य प्रभु परमेश्वर के उपासक वा 'यज्ञ' विद्यादि दान करने में कुशल
पुरुष (इह ) सब स्थान में (सोम-पीतये) ओषधि अन्न और ऐश्वर्य
के पान या उपभोग करने के लिये (आ सीदन्तु ) आदर पूर्वक विराजें।
इति दशमो वर्गः॥

## [83]

गृत्समद ऋषिः ॥ कापिञ्जल इवेन्द्रो देवता ॥ छन्द—१, २, ३ त्रिष्टुप् ॥ तृचं सक्तम् ॥

कित्रदुज्जुषं प्रबुवाण इयर्ति वार्चमिरितेव नार्चम्। सुमङ्ग-लश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदिभिभा विक्वया विदत् १

भा०—हे (शकुने) शक्तिशांलिन्! विद्या प्रदान करने में समर्थ वा पक्षी के समान निःसंशय होकर दूर २ तक अमण करनेहारे! विद्वन्! या पक्षी के समान आकाशवत् सर्वोपिर मार्ग से जाने में समर्थ! हे शान्तिदायक! अपने और दूसरों को ऊपर उठाने में, उपदेश करने और शत्रु का नाश करने में समर्थ! (अरिता इव नावम्) अरित्र अर्थात् चप्पु जिस प्रकार नाव को आगे बढ़ाते हैं अथवा (अरिता इव नावम्) 'अरिता' गति देनेवाला कैवट जिस प्रकार नाव को चलाता है, उसी प्रकार आप भी (कनिकदत्) उपदेश करते हुए, या आज्ञा प्रदान करते हुए

( प्र-व्याणः ) अधीन शिष्यों के प्रति विद्या का प्रवचन या अध्यापन करते हुए (जनुषम्) शिष्य को विद्या में उत्पन्न या निष्णात करने वाली, उसको विद्या-सम्बन्ध से नया जनम देनेवाली या ज्ञान उत्पन्न करने वाली (वाचम्) वाणी का (इयर्ति) प्रदान करें। और आप ( सुमंगलः च ) शुभ मंगलजनक, कल्याणकारी, उत्तम उपदेश देने वाले, पाप के नाशक, मुखआदि अंग के समान प्रिय (भवासि ) होवो। (काचित्) कोई भी किसी प्रकार का भी (अभिभाः) तिरस्कार ( विश्व्या ) सर्व सामान्य से आने वाला ( त्वा माविदत् ) तुझे प्राप्त न हो। (२) परमेश्वर और आत्मा के पक्ष में - परमेश्वर ही हमारी अर्थज्ञापक वाणी को प्रकट करता है, एवं वेद का उपदेश करता है, वह शक्तिमान् शान्तिदायक होने से शकुन है। पापनाशक कल्याणजनक होने से सुमंगल है। कोई भी 'अभिभा' तिरस्कार या ज्योतिः अग्नि आदि उस तक नहीं पहुंचते। वह सबसे परे और ऊंचा है। आत्मा ( जनुषं कनिकदत्) जन्म को लेता है। वाणी बोलता है, अंग देह के समान या उससे युक्त होने से 'सुमङ्गळ' है। कोई बाहरी ज्योतिया नाशकारी शक्ति या आवरण उस तक नहीं पहुंचता।

'शकुनिः'—शकोत्युन्नेतुमात्मानम्, शकोति नदितुम् इति वा, शकोति

तिकतुम् इति वा, सर्वतः शंकरोस्त्विति वा, शक्रोते र्वा । 'मङ्गलः'—मंगलं गिरतेः, गृणात्यर्थे, गिरत्यर्थान् इति वा, मङ्गल

मङ्गवत् । मजयित पापमिति नैरुक्ताः । मां गच्छित्विति वा ।

मा त्वा श्येन उर्द्धधीन्मा सुपूर्णो मा त्वा विद्दिषुमान्वीरो श्रस्ता। पिज्यामनु प्रदिशं किनिकदत्सुमुङ्गली भद्रवादी वेद्देह ॥ २ ॥

भा०—हे शक्तिशालिन् ! प्रजाओं को शान्तिदायक पुरुष ! (श्येनः) वाज़ और (सुपर्णः) गरुड़ जिस प्रकार निर्वल पक्षियों को मार डालता है उस प्रकार (श्येनः) वाज़ के समान आक्रमण करने वाला वेगवान्

अश्वारोही शत्रु (त्वा) तुझ को (मा उद् वधीत्) तुझसे प्रवल होकर न मारे। (सुपर्णः) उत्तम पालनकर्त्ता, वेग से जाने वाला उत्तम रथी, महारथी भी ( त्वा मा उद् वधीत् ) तुझे तुझसे उच शक्तिमान् होकर न मार सके। (इपुमान् अस्ता ) धनुष बाण वाला शिकारी बाण फेंककर जिस प्रकार पक्षी का घात करने के लिये उसे खोजता और मारकर पकड़ लेता है उसी प्रकार (इपुमान्) वाणादि शस्त्रों से सुसज्जित (अस्ता) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने और शस्त्रों को फेंकने में कुशल शत्रु (त्वा मा विदत्) तुझे न पकड़ सके। त् ( पित्र्याम् प्रदिशम् अनु ) बाप दादों से चली आई, सनातन, या प्रजा पालन करने वाले मां वाप के योग्य उत्तम दिशा का अनुसरण करता हुआ, (किनिकदन्) उत्तम आज्ञा और उपदेश करता हुआ, ( सुमङ्गलः ) उत्तम कल्याणजनक और ( भद्रवादी ) सेवन करने योग्य, सुखप्रद वचन कहता हुआ ( इह ) इस लोक में ( वद ) उत्तम वचन कह। (२) परमेश्वर को ( इयेनः मा उद्वधीत् ) ज्ञानवान् पुरुष अतिक्रमण नहीं करता है, उत्तम बलवान् पालक भी नहीं पहुंचता, (इपुमान्) इच्छावान् आत्मा या मन भी उसको नहीं पाता, वह पिता के योग्य मार्ग अनुसरण करके सब सुखकारी वचन उपदेश करता है। अव कन्द दिवणतो गृहाणां सुमङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते। मा नः स्तेन हैरात माघशंसो वृहद्वेदेम विद्धे सुवीराः ॥३॥११॥

भा०—हे (शकुन्ते) शक्तिशालिन्! हे ज्ञानवन्! शान्तिकर! आप (गृहाणां) घरों के बीच (दक्षिणतः) दायें ओर से हमारे बीच दायें विराजकर (अव क्रन्द्र) उपदेश करो। आप (सुमङ्गलः) उत्तम कल्याणकारी और (भद्रवादी) हितकारी वचन कहने वाले हो। (स्तेनः) चोर-स्वभाव का पुरुष (नः मा ईशत) हम पर शक्ति शाली न हो। (अध्यांसः) पाप की वात कहने या सिखाने वाला या 'अध्य' पापाचार हत्यादि से शासन करने वाला घोर, कूर, हत्यारा (नः मा ईशत) हम

पर शासन न करे। हम लोग ( सुवीराः ) उत्तम वीर्यवान् और पुत्रों से युक्त होकर ( विद्ये ) संग्राम और ज्ञान यज्ञादि में ( बृहत् ) तुम्हारा बड़ा यश ( वदेम ) गान करें। पहरेदार लोग वरों के दायें से पहरा दिया करें और विद्वान् मान्य पुरुष घरों, गृहजनों के बीच दायें वैठकर उपदेश करें। पिता के समान बृद्ध जनों को दायें रखना आदर सूचक है। उनको बायें या पीठ पीछे न करना चाहिये। इत्येकाइशो वर्गः।

### [83]

गृत्समद ऋषिः ॥ कपिञ्जल इवेन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ जगती ३ निचृञ्जगतीः २ भुरिगतिशकरी ॥ तुचं सूक्तम् ॥

पटि चि ए हिंदि कारवो वयो वर्नत ऋतुथा शकुन्तयः। उभे वाचौ वदित सामगा ईव गायुत्रं च त्रेष्टुमं चार्च राजित ॥१॥

भा०—(वयः शकुन्तयः) जिस प्रकार पक्षी गण (प्रदक्षिणित् ऋतुथा अभिगृणन्ति) आकाश में चकर लगाते हुए ऋतु ऋतु के अनुसार अपनी २ बोली बोलते हैं उसी प्रकार (शकुन्तयः) शक्ति शाली वीर पुरुष और शान्तिकारक विद्वान् जन (कारवः) शिल्पीजन और कर्मनिष्ठ ज्ञानोपदेश करने वाले उत्तम जन (प्रदक्षिणित्) दक्षिण हाथ या आदरणीय स्थान पर विराजकर (ऋतुथा) ज्ञान और पदाधिकार के अनुसार (बदन्तः) आज्ञा आदि वचन करते हुए (अभिगृणन्ति) उपदेश दिया करें। वह (सामगाः इव) सान्त्वना देने वालों या साम उपाय के बक्ता करें। वह (सामगाः इव) सान्त्वना देने वालों या साम उपाय के बक्ता दूत और समत्व का उपदेश करने वाले और साम गायन करने वाले विद्वान् के समान (उभे वाचौ) दोनों प्रकार की, ऐहिक और पारमार्थिक, स्वपक्ष परपक्ष दोनों के अनुकूल या सन्धि और विप्रहगुक्त वाणियों के समान सुख दुःख दोनों के जनक वाणियों को विवेक पूर्वक (बद्ति) कहें। समान सुख दुःख दोनों के जनक वाणियों को विवेक पूर्वक (बद्ति) कहें। और (गायत्रं त्रिंटुमं) साम गायन करने वाला पुरुष जिस प्रकार गायत्री और (गायत्रं त्रिंटुमं) साम गायन करने वाला पुरुष जिस प्रकार गायत्री

और त्रिष्टुम् छन्दों से उत्पन्न साम को गान करके (अनु राजित) उत्तम शोभा पाता और श्रोताओं का मन अनुरक्षित करता है उसी प्रकार राज दूत (गायत्रं) 'गाय-त्र' अर्थात् प्रार्थना स्तुतिकर्त्ता को त्राण करने वाले और 'त्रैस्तुमं' अर्थात् उत्साहादि त्रिविध शक्तियों से शत्रु का नाश करने वाले राष्ट्र बल को (अनु) प्राप्त करके (राजित) सूर्य के समान चमकता है। इसी प्रकार विद्वान् उपदेष्टा (गायत्रम्) उपदेष्टा बाह्यण वर्ग और (त्रैष्टुमं) अर्थात् क्षात्र वर्ग को (अनु) अपने वश करके (राजित) प्रकाशित हो या उनको अनुरक्षित करे।

उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र ईव सर्वनेषु शंससि। चुषेव वाजी शिश्चमतीरपीत्या सर्वती नः शकुने भद्रमा वंद

विश्वती नः शकुने पुरायमा वद् ॥ २ ॥

भा०—हे (शकुने) शक्तिशालिन्! हे शान्ति कराने हारे! विद्वन्! राजदृत! (उद्गाता इव साम) उद्गाता जिस प्रकार साम का गान करता है उसी प्रकार तू (उद्गाता) उत्तम पद से आज्ञा देने वाला और प्रवक्ता भी (साम) समता को उत्पन्न करने वाले, शान्ति-कारक वचन का उपदेश कर। ब्राह्मणाच्छंसी (ब्रह्मपुत्रः इव) ब्रह्मा अर्थात् चतुर्वेद वेत्ता विद्वान् का पुत्र, शिष्य जिस प्रकार (सवनेपु) यज्ञों में ब्रह्म अर्थात् वेद मन्त्रों और सूक्तों का उच्चारण और प्रवचन करता है। उसी प्रकार तू भी (ब्रह्मपुत्रः) महान् राष्ट्रश्वर्य के पुरुषों का त्राता या राष्ट्र का सचा पुत्र उसको दुःखों से त्राण करने वाला होकर (सवनेपु) ऐश्वर्यों के निमित्त और (सवनेपु) अभिषेक कालों में (शंसिस) शासन कर, उत्तम वचन कह। (बृषा इव वाजी) वीर्यसेचन में समर्थ बल्वान् सांड या अश्व जिस प्रकार (शिशुमतीः) गौओं या घोडियों को (अपीत्य) पाकर गर्जता या हिंकार शब्द करता है और जिस प्रकार अन्नोन्त्राद्वक वृष्टिकर्त्ता मेघ प्रजा युक्त भूमियों पर आकर गर्जता है, हे विद्वन् !

शक्तिशालिन् ! तू भी उसी प्रकार (शिशुमतीः) सन्तानों से युक्त प्रजाओं और गृहस्थ खियों को (अपीत्य) प्राप्त होकर, घरों २ में जाकर (नः) हमें (सर्वतः) सब प्रकार (भद्रम्) कल्याणकारी वचन का (आ वद) उपदेश किया कर । हे (शकुने) शक्तिशालिन् ! शान्तिकारक ! तू (नः) हमें (विश्वतः) सब प्रकार से (पुण्यम्) धर्मानुकूल पुण्य वचन (आ वद्) कहा कर ।

श्रावदंस्त्वं राकुने भद्रमा वंद तुष्णीमासीनः सुमृति चिकिद्धि नः। यदुत्पतन्वदंसि कर्कुरियेथा बृहद्वेदेम विद्थे सुवीराः ३।१२।४।२

भा०—हे (शकुने) शान्तिदायक! शक्तिशालिन्! (त्वं) त् जब भी बोलता हो तब २ (भद्रम् भावद) दूसरों के कल्याणकारी वचन ही कहाकर। और (तृष्णीम् आसीनः) जब तू मौन बैठे तब भी (नः) हमारे लिये (सुमितम्) शुभ मित, संकल्प (विकिद्धि) किया कर। (कर्करिः) कद्दू का फल (उत्पतन्) जब जल में उतराने वाला अर्थात् स्व जाता है तभी वह वाद्य में लगकर सुरीला शब्द करता है उसी प्रकार तूभी (उत्पतन्) जब उत्तम पद पर आरूढ़ हो (कर्करिः) प्रधान कार्य कर्ता होकर (वदिस ) बोले तब भी (भद्रम् आ वद ) प्रधान कार्य कर्ता होकर (वदिस ) बोले तब भी (भद्रम् आ वद ) शुभ ही वचन कह। मद्रमत्त या गर्वी होकर कुवाच्य मत कह। हम शुभ ही वचन कह। मद्रमत्त या गर्वी होकर कुवाच्य मत कह। हम स्वाराः) उत्तम बीर और बलवान् पुत्रों से युक्त होकर (विदये) संग्राम और यज्ञ में (बृहत् बद्रेम) तेरे बड़े यश का वर्णन करें। इति संग्राम और यज्ञ में (बृहत् बद्रेम) तेरे बड़े यश का वर्णन करें। इति हादशो वर्गः॥ इति द्वादशो वर्गः॥ इति व्वादशो वर्गः॥

॥ इति द्वितीयं मगडलं समाप्तम् ॥

Here end the Supplies of

# अथ तृतीयं मगडलम्

### [ ? ]

गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ४, ६, ११, १२, १४, १७, १६, २० निचृत् त्रिष्टुप् । २, ६, ७, १३, १४ त्रिष्टुप् । १०, २१ विराट् त्रिष्टुप् । २२ ज्योतिष्मती त्रिष्टुप् । ८, १६, २३ स्वराट् पङ्किः । १८ भुरिक् पङ्किः ॥ त्रयोद्दरीर्चं स्क्रम् ॥

सोमस्य मा त्वसं वस्यंग्ने वाह्नि चकर्थ विद्धे यर्जध्यै । देवाँ श्रच्छा दीर्घयुक्षे श्रद्धि शमाये श्रंग्ने तुन्वं जुषस्व ॥ १ ॥

भा०—हे (अग्ने) विद्वन् ! (सोमस्य ) सोम के (तवसं) बलका (मा) मुझको (विक्ष ) उपदेश कर । सोम अर्थात् वीर्य रक्षा और विद्यर्थ इसी प्रकार 'सोम' ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाले बल से युक्त होने का मुझको उपदेश कर । और (विद्ये ) ज्ञान और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले यज्ञ और संप्राम और ज्ञान के कार्य में (यजध्ये ) संग रखने, वेतन और ज्ञान देने के लिये मुझे (विन्हे ) कार्यभार उठाने में समर्थ और तेजस्वी (चकर्य) बना। में (अच्छा) साक्षात् (दीद्यत्) तेजस्वी होकर (देवान्) देव, अर्थात् उत्तम गुणों और शक्तियों को (युझे ) उपयोग करूं, उनको प्राप्त करूं और में (तुझ अद्भि ) मेघ के समान दुःखों सन्तापों को शान्त करने वाले, को प्राप्त होकर (श्वमाये ) शान्ति प्राप्त करूं और हे (अग्ने ) विद्वन् ! तु (तन्वं ) तेरे शरीर को (ज्ञवस्व) प्रेम से रख।

पार्श्वं युक्तं चेकम् वर्धतां गीः समिद्धिर्गिं नमसा दुवस्यन् । दिवः श्रेशासुर्विद्थां कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुमीषुः॥२॥

भा०-हम लोग (यहां) परस्पर के संग और विद्या आदि दान को ( प्राञ्चं ) उत्तम और उन्नति की ओर जाने वाला, उत्कृष्ट ( चक्रम ) बनावें । अथवा—( यज्ञं ) उपासना और सत्संग करने योग्य ( प्राञ्चं ) उत्तम पद को प्राप्त उत्कृष्ट पुरुष को हम ( नमसा चक्रम ) आदर पूर्वक च्यवहार करें। जिससे (गीः) उत्तम ज्ञान की वाणी (वर्धताम्) बढ़े। (समिद्भिः अग्निम्) अग्निको जिस प्रकार समिधाओं द्वारा और अधिक तीव किया जाता है उसी प्रकार (सिमिक्निः) सत्संगीं और उत्साहजनक वचनीं से और (नमसा) नमस्कार और विनय व्यवहार से (अग्निम्) ज्ञानवान्, अप्र नेता, प्रधान पुरुष को ( दुवस्यन् ) सब लोग सेवा करें ( दिवः ) आकाश से जिस प्रकार मेघ जल प्रदान करते हैं और (दिवः) तेजस्वी सूर्य से जिस प्रकार किरणें प्रकाश देती हैं उसी प्रकर (दिवः) प्रकाशमय प्रभु या उत्कृष्ट आचार्य से शिक्षा प्राप्त (कवीनाम् ) मेधावी. विद्वान् पुरुषों में से विद्वान् लोग (विद्या) नाना ज्ञानों का (शशासुः) उपदेश करें और वे ही (गृत्साय) उत्तम बुद्धिमान् (तवसे चित्) और बलवान् पुरुष को (गातुम्) ज्ञान मार्ग (ईपु) दें। (२) यज्ञ, प्रजा पालक पुरुष को आगे बढ़ावें, उसकी आज्ञा बढ़े, उसका आदर करें. विद्वानों में से ज्ञान दें, बुद्धिमान् बलवान् के हाथ (गातुम्) पृथिवी श्रदान करें। मयो द्धे मेधिरः पुतद्त्वो द्विः सुबन्धुर्जुनुषा पृथिव्याः। अविन्द्ञु द्श्तमुप्स्व नतद्वासी श्राप्तमुपास स्वस्थाम् ॥३॥

भार — ( मेधिरः ) उत्तम बुद्धि से युक्त, प्रज्ञावान्, ( पूतदक्षः ) ज्ञान और कर्म में पवित्र और उत्तम बलवान् ( पुरु सुबन्धः ) सब का उत्तम बन्धु के समान प्रेमी होकर ( जनुषा ) अपने जन्म से ( दिवः ) उत्तम बन्धु के समान तंजस्वी राजा और ( पृथिव्याः ) पृथिवी के निवासो सूर्य के समान तंजस्वी राजा और ( पृथिव्याः ) पृथिवी के निवासो प्रजा को भी ( मयः ) सुख शान्ति (द्धे) प्रदान करता है। ( देवासः ) प्रजा को भी ( मयः ) सुख शान्ति (द्धे) प्रदान करता है।

विद्वान् लोग (अप्सु अन्तः अग्निम्) जलों के बीच प्रकाशक अग्निः विद्युत् के समान ही (अप्सु अन्तः) प्रजाओं के बीच (दर्शतम्) गुणों और तेज से दर्शनीय, एवं ज्ञान से व्यवहारों के देखने वाले पुरुष् को (नु) ही (अविन्दन्) प्राप्त करें और उसी को (स्वसॄणाम्) स्वयं आगे बढ़ने वाली प्रजाओं के (अपिस्) काम में भी (अग्निम्) अप्रणी नायक रूप से (अविन्दन्) प्राप्त करें। (२) ज्ञानवान्, ग्रुद्ध, बल्ज्ञानवान्, सबका उत्तम बन्धु परमेश्वर (जनुषा) जगत् को उत्पन्न कर या स्वभाव से सकका सुख देता है। विद्वान् जन उसी दर्शनीय प्रभु को प्राणों में और लोकों में भी स्वयं देह से देहान्तर में जाने वाले जीवों के बीच भी (अग्नि) तेजस्वी रूप से प्राप्त करते हैं।

<mark>श्रवंधयन्त्सुभगं सप्त युद्धीः श्वेतं जेज्ञानमध्यं महित्वा । शिशुं न जातसभ्योद्धरश्र्वा देवासी श्रुप्ति जनिमन्वपुष्यन् ॥४॥</mark>

भा०—मानों जिस प्रकार (सप्त यहीः) सात बड़ी पूज्य माताएं माता, माता की बहिन, बालक की वड़ी बहिन, पिता की बड़ी बहिन, भाई पिता के बड़े और छोटे भाईयों की खियें अर्थात् चाची और ताई सभी मातृतुव्य पूज्य खियें मिलकर (सुभगं श्वेतं जज्ञानं अरुपं शिद्युं न अवर्धयत्) सौभाग्यशील सुन्दर गौर, उज्ज्वल उत्पन्न होते बालक को बढ़ाते हैं और जिस प्रकार (सप्त यहीः) सपंणशील जलधारा चमकते अग्निहप विद्युत् या सूर्य को महान् सामध्य से बढ़ाती है उसी प्रकार (सप्त यहीः) बड़ी र शक्तियां—राष्ट्र की सात प्रकृतियां, स्वामी, अमात्य, सुहत् कोश, राष्ट्र, दुर्गं और सैन्य—(सुभगं) उत्तम ऐश्वर्य श्वील, सुख से सेवा करने योग्य, (श्वेतम्) युद्ध में शीद्रगामी शुद्ध वर्ण के निष्कलंक शुभकर्मा (अरुपं) रोपरहित, तेजस्वी, सूर्य के समान उज्ज्वल पुरुष को (महित्वा) बड़े सामध्यं से (अवर्धयन्) बढ़ती हैं। (अश्वाः = अस्वाः) जिनको अपने पुन्न न हों ऐसी भगिनी जन जैसे (शि-

शुं न जातं ) नवजात शिशु को लेने पुचकारने के लिये (अभि आरुः) प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार (अश्वाः) विद्याओं में न्यास विद्वान् जन और अश्वारोही वीर पुरुष और उनकी सेनाएं तथा (देवासः ) विजयेच्छुक वीर राजपुरुष और विद्वान् पुरुष (जातम्) उस प्रसिद्ध (अग्निम् ) अग्रणी नायक पुरुष को (अभि आरुः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं। और (जिनमन् ) प्रादुर्भाव होने में (वपुष्यन् ) जिस प्रकार धाइयां वालक का सुन्दर रूप प्रादुर्भाव होने में (वपुष्यन् ) जिस प्रकार धाइयां वालक का सुन्दर रूप प्रादुर्भाव होने समय उसके बनाती हैं उसी प्रकार वे भी (जिनमन् ) प्रादुर्भाव होते समय उसके वाली हैं उसी प्रकार वे भी (जिनमन् ) प्रकृति का विकार करने वाली (वपुष्यन् ) तेज को बढ़ाते हैं। (२) प्रकृति का विकार करने वाली सातों सहती शक्तियें या सातों छन्दोमयी वाणियां उस शुद्ध ज्ञानमय सातों महती शक्तियें या सातों छन्दोमयी वाणियां उस शुद्ध ज्ञानमय परमेश्वर की महिमा को बढ़ाती हैं। सब ज्ञानी जीव उसी की शरण में परमेश्वर की महिमा को बढ़ाती हैं। सब ज्ञानी जीव उसी की शरण में प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होकर भी उसी को उज्जवल करते हैं।

शुक्रिभिरक्षे रज त्राततन्वान् कर्तं पुनानः कृविभिः पवित्रैः। शोविर्वसानः पर्यायुर्णां श्रियो मिमीते बृहुतीरन्नाः ॥४॥१३॥

भा०—विद्वान् और बलवान् पुरुष ( ग्रुक्रिसः ) शीव्रता से कार्य करने में समर्थ वीर्यवान् , बलवान् ( अङ्गः ) शरीर और राष्ट्र के अंगों से करने में समर्थ वीर्यवान् , बलवान् ( अङ्गः ) शरीर और राष्ट्र के अंगों से ( रजः ) ऐश्वर्य को ( आततन्वान् ) सब प्रकार से बढ़ाता हुआ और ( पवित्रेः ) ग्रुद्ध आचार विचार और वाणी वाले ( कविभिः ) कान्त- ( पवित्रेः ) ग्रुद्ध आचार विचार और वाणी वाले ( कविभिः ) कान्त- इशीं विद्वानों से ( कतुं ) अपनी बुद्धि और कर्म को पवित्र करता हुआ दिशीं विद्वानों से ( कतुं ) अपनी बुद्धि और कर्म को पवित्र करता हुआ शारण करने वाले विद्युत् के समान वह भी ( अपां ) आप्त प्रजाओं के धारण करने वाले विद्युत् के समान वह भी ( अपां ) आप्त प्रजाओं के धारण करने वाले विद्युत् के समान वह भी ( वृहतीः ) बढ़ी ( अन्नाः ) हुआ उनके ( आयुः ) जीवन को और ( वृहतीः ) बढ़ी ( अन्नाः ) खुआ उनके ( श्रियः ) सम्पदाओं को ( मिमिते ) उत्पन्न करता और अन्यून, अक्षय ( श्रियः ) सम्पदाओं को ( मिमिते ) उत्पन्न करता और बढ़ाता है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

वृत्राज्ञां स्रीमनेदतीरदेव्धा दिवो यहीरवसाना अनेयाः । सना अत्र युवतयः सर्योनीरेकं गर्भं दिधरे सप्त वाणीः ॥ ६ ॥

भा०-जिस प्रकार (अनदतीः ) न गर्जने वाली (दिवः यह्नीः ) अन्तरिक्ष से उत्पन्न जलधाराओं को अग्नि, विद्युत् (वत्राज) व्यापता है उसी प्रकार विद्वान् पुरुष और वीर पुरुष राजा भी, (सीम्) सब प्रकार से (अनदतीः = न·अदतीः) स्वयं ऐश्वर्य का न भोग करने वाली (अदब्धाः) नाश्चन करने योग्य, रक्षणीय (दिवः) उसकी कामना करने वाली, व्यवहारों में लग्न, (यह्वीः ) उसके अपत्यों के समान, पुत्रतुल्य, (अवसानाः ) उसके समीप, उसके शरण आई हुई, ( अनग्नाः ) उत्तम वस्त्र आभूषण और रक्षा आदि से आच्छादित प्रजाओं को ( ववाज ) प्राप्त हों । और वे ( सनाः ) सदातन से विद्यमान ( सप्त ) सात = चार वर्ण और पूर्व के तीन आश्रमों से युक्त (वाणीः ) उसको सेवने वाली, प्रजाएं (सयोनीः युवतयः ) सुन्दर बालक को एक ही गृह में रहने वाली छियों के समान ( एकं ) एक ही (गर्भं ) ब्रहण करने योग्य, वरणीय नायक को (दिधरे) धारण पोषण करें। (२) इसी प्रकार विद्वान् पुरुष कैसी दारा प्राप्त करें। वह (अन-दतीः) जिसके दांत छोटे, हों, बड़े २ न हों, (अदब्धाः) जो ताड़ने योग्य न हों, सुशील हों, ( दिवः ) पति को चाहने वाली और च्यवहारकुशल हों, ( यह्वीः ) गुणों में वड़ी, या उत्तम कन्या हों, ( अव-सानाः ) समीप सदा रहने वाली, पति-सांनिध्य को चाहने वालीं, ( अ-नियाः ) उत्तम वस्त्रों से आच्छादित, नंगी न होकर, लजाशील हों (स॰ माः ) उत्तम भोगों के देने और भोगने वाली हों। ऐसी ( युवतयः ) स्त्रियें ही ( सप्त वाणीः ) पति के समीप जाकर विषय सेवन करती हुई ( सयोनीः ) अंगादि में समान बलयुक्त हो कर एक, उत्तम गर्भ को धारण करें।

स्त्रीर्णा श्रम्य संहती विश्वस्पा घृतस्य योनी स्रवधे मधूर

नाम्। ग्रस्थुरत्रे धेनवः पिन्वमाना मही दस्मस्य मातरा समीची॥ ७॥

भा०—जिस प्रकार ( घृतस्य योनों ) घृत अर्थात् वर्षा रूप में झरने योग्य, सेचने योग्य या जल के आश्रय भूत अन्तरिक्ष में या मेघ के निमित्त और ( मध्नाम् ) बहुत जलों के ( स्रवणे ) बहुने में ( अस्य ) इस सूर्य और विद्युत् के ७ किरण ( संहतः ) संघ बनकर ( विश्वरूपाः ) नाना रूप वाली, ( स्तीणांः ) अति विस्तृत, और सुरक्षित, ( धेनवः ) गौओं के समान (पिन्वमानाः) भूमि को सेचन करते रहते हैं इसी प्रकार (अस्य) इस पुरुष के ( योनों ) घर पर ( संहतः ) संघ रूप, बहुत सी संख्या में एकत्र ( स्तीणांः ) दूर २ तक फैली, ( विश्वरूपाः ) नाना वर्णों वाली ( पिन्वमानाः ) दुग्धादि सेचन करती हुई ( धेनवः ) गौवें ( घृतस्य ) घी और ( मध्नां ) नाना मधुर पदार्थों के ( स्रवथे ) बहाने के लिये ( अस्थुः ) विद्यमान हों । और जिस प्रकार ( दस्मस्य ) दर्शनीय, सूर्य के ( मातरा ) उत्पादक भूमि और आकाश ( मही ) बढ़े हैं उसी प्रकार ( दस्मस्य ) दर्शनीय, उत्तम गुणयुक्त प्रजाओं के दुःखनाशक पुरुष के ( मातरा ) माता और पिता दोनों ( समीची ) उत्तम, एक दूसरे के अनु स्हिप, और ( मही ) पूज्य हों।

बुभागाः सूनो सहस्रो व्यंद्योदधानः शुका रेभसा वर्ष्षि । श्रोतन्ति धारा मर्धनो घृतस्य वृषा यत्रं वावृधे काव्येन ॥६॥

भा०—( सहसः स्नों) हे बल से उत्पन्न और बल के प्रेरक अग्नि और वायु के समान बलवन्! जिस प्रकार अग्नि ( ग्रुका रभसा ) तेजस्वी और बलवान् ( वप्षि ) रूपों को धारण कर चमकता है उसी प्रकार तू भी ( ग्रुका ) उज्ज्वल, वीर्यवान् ( रभसा ) दृढ़ ( वप्षि ) शरीरों को ( दधानः ) धारण करता हुआ और ( बन्नाणः ) पुष्ट करता हुआ, ( वि अद्योत् ) विशेष रूप से चमक, प्रकाशित हो। जिस प्रकार ( यन्न वृषा कान्येन ववृधे तत्र मधुनो घृतस्य धाराः (चोतन्ति) जहां बरसता हुआ बादल सर्वोपिर स्थित 'किव' अर्थात् सूर्य के बल से वृद्धि को प्राप्त होता वहां जल की धाराएं झरती हैं उसी प्रकार ( यत्र ) जहां ( वृषा ) बलवान् पुरुष ( कान्येन ) दीर्घ प्रज्ञावान् कान्तदर्शी विद्वान् पुरुषों के ज्ञान और उद्योग से ( वावृधे ) बढ़ता है वहां ( मधुनः ) प्रधुर ( घृतस्य ) तेज की ( धाराः ) धाराएं, अथवा मधु और घी आदि सुखकारी पुष्टिकारक पदार्थों की, समृद्धियां, या मधुर वाणियें ( चोतन्ति ) झरती हैं, अनायास प्राप्त होती हैं।

पितुश्चिद्धर्षर्जेनुषा विवेद व्यस्य धारा अस्जिद्धि धेनाः।

गुहा चर्न्तं सिंबिभिः शिवेभिर्दिवो युद्धीभिर्न गुहा बभूव ॥ ।।।। भा०—( पितुः चित् ऊधः जनुषा विवेद ) सबके पालक सूर्य से जिस प्रकार जन्म जल लेकर धारक मेघ उत्पन्न होता है, और वहीं सूर्य जिस मकार (अस्य धाराः वि असजत् ) इसकी जल धाराओं को उत्पन्न करता है, और (धेनाः वि) नाना गर्जनाएं भी उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह जीव भी (जनुषा) जन्म से ही (पितुः) अपने पालक माता के ( जधः ) दुग्ध से भरे स्तन को ( विवेद ) प्राप्त करता और जानता है वह स्वयं (अस्य धाराः वि अस्जत् ) इस स्तन की धाराओं को उत्पन्न करता है, (धेनाः वि) नाना चीत्कार आदि को भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार (शिवेभिः) कल्याणकारी (सखिभिः) सहायकों सहित (गुहा चरन्तं) गर्भ गुहा में विद्यमान, या चलते हुए उसको (दिवः यहींः) इच्छा, या कामना से उत्पन्न शक्तियों से कोई भी ( गुहा न वभूव ) गर्भाशय में उसके बराबर नहीं होता। अर्थात् गर्भाशय में बहुत से शुकाणु होते हैं तो भी एक ही सबसे अधिक बलवान् होकर वहाँ स्थिति प्राप्त करता है (२) विद्वत पक्ष में — विद्वान् शिष्य पुत्र के समान ही (पितुः) पालक आचार्य से (जनुषा) जनम लाभ करके

( ऊधः विवेद ) ज्ञानरस के धारक वेद को प्राप्त करें। ( अस्य धाराः विः अस् जत् ) उसके उपदेश की नाना वाणियों को विविध प्रकार से अभ्यास करें। ( धेनाः वि ) विविध विद्याओं को प्रहण करें ( शिवेभिः सिखिभिः) उत्तम मित्रों सिहत ( गुहा ) बुद्धि मार्ग में विचरते हुए (गुहा) बुद्धि द्वारा ( दिवः यह्वीभिः ) विद्या की दीप्तियों को प्राप्त करं ( यह्वीभिः ) बड़ी शक्तियों से भी ( न बभ्य ) कोई उसे परास्त नहीं करें। वह सब से उत्तम हो।

पृतुश्च गभी जिन्तुश्च वस्त्रे पूर्विरको श्चध्यत्पीप्यानाः।
वृद्यों स्पत्नी शुच्चेये सर्वन्ध्र उभे श्चरमे मनुष्ये वि पाहि १०।१४

भा०—( एकः ) एक, अकेला ही ( पितुः च ) पालक पिता के भी और ( जिनतुः च ) उत्पन्न करने वाली माता के भी ( गर्भ ) गोद, और पेट को ( बस्ने ) धारण करता है या भरता है। वही एक ( पूर्वीः ) पूर्व प्राप्त, और पृष्टियों से पूर्ण (पीप्यानाः) पृष्टि करने वाली दूध की धाराओं को ( अधमत् ) पान करे। ( सपती ) समान रूप से पित पती, होकर रहने वाले और ( सबन्धू ) समान रूप से एक दूसरे को प्रेमपाश में बांधने वाले होकर ( उमे ) दोनों ( असमें ) इस ( वृष्णे ) बलवान् ( अचये ) अद पित्र सन्तान के लिये ही होते हैं। हे पुत्र ! तू भी ( मनुष्ये ) मननशील पुरुषों के लिये हितकारी उन दोनों को ( निपानिह ) निरन्तर पालन कर। इति चतुर्दशो वर्गः ॥

हरौ महाँ स्रनिवाधे वंवधीपी स्राप्ति यशमः सं हि पूर्वाः। ऋतस्य योगविशयहर्मूना जामीनामग्निरंपिं स्वर्धृणाम् ॥११॥

भा०—( उरो अनिबाधे ववर्ष ) जिस प्रकार बालक बाधारहित, गोद में बढ़ता है उसी प्रकार शिष्य, विद्वान जन ( अनिबाधे ) बाधा या पीड़ा से रहित, ब्यर्थ दिण्डित या पीड़ित न करने वाले (उरो) अति विस्तृत ज्ञानवान्, बड़े, गुरु के अधीन रहकर (ववर्ष) बढ़े, और बालक

को जिस प्रकार ( पूर्वीः आपः यशसः सं वर्धयन्ति ) पूर्व उत्पन्न आप्त बन्धुजन अन्न से बढ़ाती है उसी प्रकार (पूर्वी: ) पूर्व विद्वानों से प्राप्त एवं सुपरीक्षित (आपः) आप्त विद्याएं (अग्निं) अप्रणी, आगे बढ़ने वाले ज्ञानवान् पुरुष को (यशसः) बल, और कीर्त्ति से ( सं ववर्ध हि ) अवश्य बढ़ाती हैं। वह (दम्नाः) शम दम आदि से जितेन्द्रिय चित्त होकर (ऋतस्य योनौ ) धन, अन्न से पूर्ण घर में बालक के समान स्वयं ( ऋतस्य योनो ) सत्य ज्ञान के आश्रय परम प्रभु में ( अशयत् ) सोवे, विश्राम करे, उसी में रप्ने, और बालक जिस प्रकार ( जामीनां स्वसुणाम् अपसि ) सन्तान उत्पन्न करने वाली, भगिनियों, माताओं के दूध पर पुष्ट होता है उसी प्रकार वह विद्वान पुरुष भी ( जामीनाम् ) स्वयं अन्नादि ऐश्वर्य को भोग करने वाली (स्वस्णाम्) स्वयं अपने २ मार्ग या व्यव-साय उद्योग में जाने वाली प्रजाओं के (अपिस ) कार्य व्यवहार के आश्रय पर बढे।

श्रुको न वृभ्धिः संमिथे महीनां दिद्दत्तेयः सूनवे भाऋजीकः। उदुस्त्रिया जिन्ता यो जुजानापां गर्भो नृतंमो यह्वो श्रुग्निः॥१२॥

भा०-(अग्नः) अग्रगी, विद्वान् नायक, अग्नि के समान या दीपक के समान तेजस्वी, अन्यों को मार्ग बतलाने हारा (अकः न) किसी से भी और किसी प्रकार भी आक्रमण न करने योग्य, अति तेजस्वी अग्नि के समान, जिस पर कोई जल जाने के भय से पेर न रख सके तो भी (बिभ्रः) समस्त प्रजा को भरण पोषण करने हारा हो। वह (महीनां) बड़ी र सेना और पूज्य प्रजाओं के (सिमधे ) समृहों तथा संगति स्थानों और संग्रामों में भी ( दिइक्षेयः ) दर्शन करने योग्य, ( सूनवे ) अपने को सन्मार्ग में प्रेरणा करने वाले गुरु के हित के लिये, तथा अपत्य के समान प्रजाजन के लिये (भा-ऋजीकः ) विद्या और दीप्ति से प्रकाश मान, ऋज स्वभाव, हो। (यः) जो (जनिता) पिता के समान उत्पा-

दक होकर भी (उसियाः) किरणों से युक्त सूर्य जिस प्रकार मेघ से जल धाराएं उत्पन्न करता है उसी प्रकार जो स्वयं तेजस्वी होकर समस्त प्रजाओं के (उत् जजान) जपर प्रकट हो। वह (अपां गर्भः) अन्ति-रिक्ष के समान प्रजाओं को अपने आश्रय धारण पोषण करने में समर्थ (नृतमः) सर्वश्रेष्ठ नायक (यहः) महान् हो। ख्रुपां गर्भी दर्शतमोषिधीनां वनां जजान सुभगा विरूपम्। देवासंश्चिन्मनेसा सं हि जुग्मुः पनिष्ठं जातं त्वसं दुवस्यन् १३

भा०—अग्निया विद्युत् जिस प्रकार (ओषधीनां वना) ओषधि आदि नाना तरुलता विटपादि के वर्नों को ( सुभगा ) उत्तम ऐश्वर्य शोभा से युक्त कर देता है (देवासः) विद्वान् छोग (मनसा) ज्ञान के अभ्यास से ही उस (अपां गर्भ ) जलों के बीच ।गर्भ के समान गुप्त रूप से विद्यमान, (दर्शतं) दर्शनीय, (विरूपं) विविध रूप या कान्ति से युक्त जानते हैं। उसी प्रकार जो वीर, विद्वान् पुरुष (सुभगा) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ( ओपधीनां वना ) शत्रु को संताप देने की शक्ति को धारण करने वाले वीर पुरुषों के (वना) जत्थे के जत्थे (जजान) उत्पन्न कर देता है ( देवासः ) विजय के इच्छुक लोग ( मनसा ) अपने चित्त से उसको ही (अयां गर्भ ) विद्युत् के समान (अयां गर्भ ) प्राप्त पजाओं को वश करनेहारा ( दर्शतं ) दर्शनीय, ( विरूपम् ) विशेष तेजस्वी, रूपवान् जान कर ( सं जग्मुः ) संगत होते, उससे मिल जाते हैं। और उसी को (पनिष्टं) अग्नि के समान सबसे अधिक व्यवहारो-पयोगी और स्तुत्य (जातं) गुणों में प्रसिद्ध और (तवसं) बड़े बुळवान् की ही ( दुवस्यन् ) पूजा करते हैं । ( २ ) अथवा—( वना ) वरण करने वाली नवयुवति, ( सुभगा ) सौभाग्यवती होकर (अपां गर्भ) जलों के बीच विद्युत् के समान, प्राणों के बीच मुख्य, (दर्शतं) दर्शनीय, (विरूपं) विशेष रूपवान् भन्य, पुत्र को (जजान) उत्पन्न करे।

(देवासः चित् मनसा सं जग्मुः) जिसको विद्वान् पुरुष चित्त से या ज्ञान से संयुक्त करें। (स्तुत्यं) न्यवहारज्ञ, बलवान् का आदर करें। <mark>बृहन्त इद्घानवो भार्</mark>ग्वजीकमृक्षि संचन्त विद्युतो न शुकाः । गुहेंच वृद्धं सदिष्टि स्वे युन्तरिपार ऊर्वे युमुतं दुहानाः॥ १४॥ भा०—( बृहन्तः भानवः ) बड़ी दीप्तियां ( ग्रुकः ) अति ग्रुक्त वर्ण (विद्युतः) विविध कान्तियां (नः) जिस प्रकार (भा ऋजीकम् अग्नि सचन्त ) दीप्तियुक्त अग्नि को प्राप्त हैं उसी प्रकार ( बृहन्तः ) बड़े २ (भानवः ) तेजस्वी, ( ग्रुकाः ) वीर्यवान् ( विद्युतः ) विविध विद्याओं से चमकने वाले पुरुष भी (भा ऋजीकं) नाना दीक्षियों से अतिसरल, धर्मात्मा, (अग्निं) ज्ञानवान् अग्रणीनायक एवं परमेश्वर को भी (सचन्त ) प्राप्त हों, और (अमृतं दुहाना ) जल भरने वाले लोग जिस प्रकार (स्वे गुहा इव अग्निं सचन्ता) अपने गुफा में अग्नि का सेवन करते हैं। उसी प्रकार ( स्वे ) अपने ( अपारे ) अपार ( ऊर्वे ) बड़े भारी राष्ट्र में (अमृतं दुहानाः) अन्न पूर्ण करते हुए (स्वे सदिस अन्तः ) अपनी राजसभा के बीच में (वृद्धं अप्तिं सचन्त ) ज्ञानवृद्ध अप्रणी नायक को श्राप्त करें उसका सत्संग करें। (२) इसी प्रकार (अमृतं दुहाना) अमृत आत्मा का रस दोहन करने वाले भी ( गुहा इव ) गुफा में स्थित अिं के समान 'गुहा' अर्थात् बुद्धि में (स्वे) अपने (अपारे) अपार ( ऊर्वे ) महान् , समुद्र के समान गम्भीर, ( सदिस अन्तः ) सर्वाश्रय अन्तरात्मा में ही ( वृद्धं अग्नि ) उस महान् ज्ञानमय प्रभु को प्राप्त करें। ईळे च त्वा यजमानो हुविधिरीळे सखित्वं सुमूर्ति निकामः। देवैरवी मिमीहि सं जरित्रे रचा च नो दम्येभिरनीकैः १५।१५ भा० है (अमे) अप्रणी नायक ! विद्वन् ! प्रभो ! मैं (यजमानः) तुझे प्राप्त होने और कर आदि देने वाला प्रजा जन (त्वा) तुझको ( हविभि: ) स्वीकार करने योग्य नाना ऐश्वर्यों सहित (ईले) आदर

करता और मानपद प्रदान करता हूं। (निकामः) तुझे खूव चाहता हुआ, तुझ से (सुमितम्) ग्रुभ भित, उत्तम ज्ञान और (सिखत्वम्) तेरी मित्रता (ईले) चाहता हूं। (जिरत्ने) स्तुतिकर्त्ता, विद्वान् जन के हितार्थ (देवैः) विद्वान् पुरुषों और विजयेच्छुक वीर पुरुषों द्वारा (अवः) रक्षा आदि उपाय (सं मिमीहि) अच्छी प्रकार कर। और (दम्येभिः) दमन करने योग्य (अनीकैः) सैन्यों से (नः रक्ष) हमारी रक्षा कर। इति पञ्चदशो वर्गः॥

उपनेतार्स्तवं सुप्रणितेऽग्ने विश्वानि धन्या दधानाः। सुरेतंसा अवसा तुर्श्वमाना श्राभिष्याम पृतनायूँरदेवान् ॥१६॥

भा०—हे (सुप्रणीते) उत्तम और प्रकर्ष युक्त नीति वाले राजन् ! उत्तम मार्ग से ले जाने वाले विद्वन् ! हम लोग (तव) तेरे अधीन वा (उप-क्षेतारः) तेरे समीप शिष्य और मृत्य रूप से रहने वाले और (विश्वानि) सब प्रकार के (धन्या) धन प्राप्त कराने वाले उत्तम साधनों को (दधानाः) धारण करते हुए (सुरेतसा) उत्तम वीर्य और (श्रवसा) अन्न ज्ञान और यश से (तुझमानाः) बलवान् और दानशील होकर (अदेवान्) अविद्वान् , विद्वानों के विरोधी अदानशील पुरुषों को (अभि स्थाम) नीचा दिखावें।

श्रा देवानामभवः केतुरस मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्। प्रतिमत्ती श्रवासयो दम्नुना श्रनु देवान्थिरो यासि सार्धन् १७

भा०—हे (अप्ने) ज्ञानवन् तू (विश्वानि) समस्त (काव्यानि)
कान्तदर्शी विद्वानों के बनाये प्रन्थों को (विद्वान्) जानकर (देवानां)
विद्वानों के बीच में (मन्द्रः) सबको आनन्द देनेवाला और (केतुः)
सबको ज्ञान देनेहारा (आ अभवः) सब प्रकार से हो। और (दम्नाः)
मन आदि इन्द्रियों को दमन कर जितेन्द्रिय होकर (मर्चान्) साधारण
अजाजनों को (प्रति अवासयः) बसा, और (रिधरः) महारिधयों के बीच

रमण करनेवाला, महारथी होकर तू (साधन्) सबको वश करता हुआ (देवान् अनु यासि) विजयेच्छु वीरों और दानशील तेजस्वी पुरुपों का अनुसरण कर।

नि दुं<u>रोणे श्रमृतो मर्त्यांनां</u> राजां ससाद विद्थानि सार्धन् । पृतप्रतीक उर्विया व्ययौद्धिर्विश्वानि काव्यांनि विद्वान्॥१८॥

भा०—( घृतप्रतीकः अग्निः ) घी से प्रज्वित होने वाले अग्नि या तेज से चमकने वाले सूर्य के समान ( अग्निः ) अग्रणी, तेजस्वी (राजा) राजा, प्रधान पुरुष ( विश्वानि कान्यानि विद्वान् ) विद्वानों के द्वारा ज्ञात सभी ज्ञानों को जानता हुआ और ( विद्धानि ) प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्यों को, संग्रामों और यज्ञों को ( साधन् ) साधता हुआ, ( मर्त्यानां हुरोणे ) मनुष्यों के बीच विशाल घर में ( अम्रतः ) अमृत अर्थात् मृत्यु-धर्म से रहित, दीर्घायु होकर ( नि ससाद ) विराजे, और ( उर्विया ) पृथिवी में ( वि अद्यौत् ) विशेष रूप से सूर्य के समान प्रकाशित हो।

त्रा नी गृहि सुख्येभिः शिवेभिर्मुहान्महीभिक्तिभिः सर्गयन् । श्रुस्मे रुपि बहुलं सन्तरुत्रं सुवाचं भागं यशसं कृधी नः॥१६॥

भा० है विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! तू (नः ) हमें (शिवेभिः )
मज्ञलमय (सल्येभिः ) मित्रताओं, सौहादों सहित (आगिह ) प्राप्त
हो । और तू (महान् ) सबसे बड़ा (महीभिः) बड़ी प्जनीय (ऊतिभिः)
ज्ञान और रक्षाओं से (सरण्यन् ) प्राप्त होता हुआ (अस्मे ) हमें
(बहुलं ) बहुतसा (सन्तरुतं ) दुःखों से भली प्रकार तारने वाला
(सुवाचं ) उत्तम वाणी से युक्त (भागं ) सेवने योग्य (नः ) हमारा
(यशसं ) यश, कीर्त्तिजनक (रियम् ) ऐश्वर्य (कृषि ) उत्पन्न कर ।
प्ता ते श्रश्चे जिनमा सनानि प्र पूट्यांय नूतनानि वोचम् ।
महान्ति वृष्णे सर्वनाकृतेमा जन्मञ्जन्मन् निहितो जातवेदाः २०
भा० है (अग्ने ) ज्ञानवन् ! अग्रणी नायक! (एता ) इन

(सना) सेवन करने योग्य या पुरातन और (न्तना) नवीन, या अद्भुत (जिनम) कर्मों को में (पूर्व्याय ते) पूर्व विद्यमान, विद्वानों के हितकारी या उनसे उत्पन्न तेरे हित के लिये में (प्रवोचम्) उपदेश करता हूं। (इमा) ये (महान्ति सवना) वड़े र ऐश्वर्य सब (वृष्णे) बलवान् पुरुष के लिये (कृता) बने हैं। (जन्मन् जन्मन्) सब जनों में (जातवेदाः) धनाट्य पुरुष ही (निहितः) उत्तम पदपर स्थिर किया जाता है। (र) अध्यात्म में—हे (अग्ने) जीव! (ते पूर्व्याय) पूर्वकाल से आगे तुझे नित्य के ही (राता ते सनानि नृतनानि) ये तेरे सब पुराने और नये, या भोक्तव्य और अद्भुत (जिनम्) जन्मों को में (प्रवोचम्) अच्छी प्रकार बतलाता हूं। (इमा) ये सब (महानि सवना) वड़े जन्म, या बड़े ऐश्वर्य उसी (वृष्णे) देहादि के प्रवन्धक आत्मा के भोग के लिये बने हैं। (जन्मन् जन्मन् ) प्रत्येक जन्म या उत्पन्न देह में (जातवेदाः) उत्पन्न प्रज्ञावान् बुद्धि का स्वामी आत्मा (निहितः) निवद्ध होता है।

जनमञ्जनम् निहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अर्जसः। तस्य व्यं सुमृतौ युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्याम ॥ २१ ॥

भा०—(जन्मन् जन्मन्) प्रत्येक जन्म में, या प्रत्येक उत्पन्न होने वाले देह में, पदार्थ में अग्नि के समान (अजस्वः) कभी नाज्ञ न होने वाला, नित्य आत्मा ही (विश्वामित्रैः) सबके स्नेही, या आत्मा के स्नेही, विद्वान् पुरुषों ने (इध्यते) प्रकाशित किया, जाना और अनुभव किया और जगाया है। (तस्य) उस (यज्ञियस्य) पूजनीय आत्मा परमात्मा के ही (सुमतौ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के निमित्त (वयम्) हम सब (भद्ने) कल्याणकारक (सौमनसे) उत्तम चित्त के भाव में (अपिस्याम) रहा करें। (२) राजा, विद्वान् पक्षमें— प्रत्येक कार्य, प्रत्येक पदार्थ पर विद्वान् को अधिष्ठाता रूप से स्थापित

किया जाता है उसी की मित के अधीन रहकर हम उत्तम चित्तभाव में रहा करें।

हुमं युद्धं सहसावन त्वं नी देवत्रा घेहि सुकतो रराणः। प्र यंसि होतर्वृहतीरिषो नोऽग्ने मिह द्रविणमा यजस्व ॥२२॥

भा०—हे (सहसावन्) बलवान् पुरुष ! हे (सुकतो) उत्तम ज्ञान और कर्म वाले ! तृ (नः) हमारे (इमं यज्ञं) इस परस्पर सुसंगत राष्ट्र को (देवत्रा) विद्वान वीर और दानशील पुरुषों के अधीन
(धेहि) कर । हे (होतः) दानशील ! तृ (रराणः) सदा आनन्द
असन्न रहता हुआ (नः) हमारी (बृहतीः) बड़ी २ (इषः) सेनाओं
को (प्रयंसि) अच्छी प्रकार नियम में रख । हे (अग्ने) तेजस्विन् !
हम प्रजाओं को (महि द्रविणम्) बड़ा धन और वल (आ यजस्व) दे,
आह करा । (२) हे सर्वशक्तिमन् ! प्रभो ! (यज्ञं) हमारे इस आत्मा
को (देवत्रा) प्राणों के बीच सुरक्षित रख । तृ हममें रमता रह । हमारी,
(बृहतीः इषः यंसि) बड़ी २ कामनाएं पूर्ण कर । बड़ा भारी ऐश्वर्य, ज्ञान दे ।
इल्लामक्षे पुरुदंसं सुनि गोः श्रश्वन्तमं हवमानाय साध ।

स्यानः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिभूत्वस्मे ॥२३॥१६ भा०—हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! राजन् ! तू (इळाम्) स्तुति करने योग्य वाणी और भूमि को और (पुरुदंसं) बहुत से कर्म करने के लिये आश्रय भूत (गोः सनिम्) गवादि पशुओं को देने वाली भूमि तथा ज्ञानवाणी को देने वाली (इळाम्) वेदवाणी या स्तुति को (हव-मानाय) सब पदार्थों के देने वाले के लिये (साध) सिद्ध कर, (नः स्तुः) हमारा पुत्र और (तनयः) पौत्र भी (विजावा) विविध स-न्तानों और ऐश्वर्यों से प्रसिद्ध (स्वात्) हो । हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! हे विद्वन् ! (ते) तेरी (सा) वह (सुमितः) शुभ मित और ज्ञान (अस्मे) हमारे कल्याण के लिये हो । इति षोडशो वर्गः ।।

#### [ २ ]

विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्राप्तिवैश्वानरो देवता ॥ छन्दः—१, ३, १० जगती । २, ४, ८, ६, ११ विराड् जगती । ५, ७, १२, १३, १४, १५ नि निच्छागती च॥ पञ्चद प्रानी स्निम्

वैश्वानराय धिषणामृतावृधे घृतं न पूतमग्रये जनामसि । द्विता होतारं मनुषश्च बाघती धिया रथं न कुलिशः समृएविति १

भा०-( असये पूर्त घृतं न ) असि को बढ़ाने के लिये जिस प्रकार पवित्र घृत को तैयार करते हैं उसी प्रकार ( ऋत-वृधे ) सत्य न्यायाचरण को बढ़ाने वाले (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के बीच में सबके नायक रूप से विराजमान होने योग्य (अप्तये) अग्रणी, प्रधान पुरुष को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिये हम (धिषणाम्) उत्तम प्रगल्भ बुद्धि और अधिष्टातृ रूप से भोगने योग्य पदवी को (जनामिस) उत्पन्न करें। (मनु-षः ) सब साधारण मनुष्य और (वाघतः ) विद्वान् पुरुष (द्विता ) दोनों वर्ग उस ( होतारं ) राष्ट्रपति पद को स्वीकार करने वाले नायक को (कुलिशः रथं न) रथको औजार के समान (सम् ऋण्वति) अच्छी प्रकार तय्यार करें।

स रीचयज्जुनुषा रोदसी उमे स मात्रोरभवत्पुत्र ईड्यः। हुव्यवाळ्ग्निर्जर्श्वनोहितो दूळभी विशामतिथि विभावसः॥२॥

भा०—(सः) वह विद्वान् और तेजस्वी पुरुष सूर्यं और अग्नि के समान ही (जनुषा) अपने जन्म या प्रादुर्भाव से ही (उभे रोदसी) आकाश और भूमि के समान पालक एवं उपदेश करने वाले माता और विता या आचार्य कुल ( उभे ) दोनों को ( रोचयत् ) प्रकाशित करे। (सः) वह ( मात्रोः ) माता और पिता और मान करने वाली माता और मान अर्थात् ज्ञानदाता आचार्य दोनों का ही वह (ईड्यः ) स्तुति योग्य और अभिलिपत प्रेम पात्र (पुत्रः) पुत्र (अभवत्) हो। वह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी होकर (हन्य-वाट्) 'हन्य' अर्थात् दान और प्रतिग्रह करने योग्य अन्न, द्रन्य, और स्वी रत्नादि को वहन करने हारा (अजरः) जरारहित, युवा, हृष्टपुष्ट, (चनोहितः) अन्न से परिपुष्ट, (हू-ळमः) रोग, शत्रु आदि से न मारे जाने योग्य, अजय, वा अग्नि के समान दूर तक चमकने वाला, प्रसिद्ध, (विभावसुः) विशेष दीप्ति को अपने में बसाने वाला, कान्तिमान्, (विशाम्) प्रजाओं के बीच (अतिथिः) विद्यादि गुणों में सबसे ऊपर रहने से अतिथि के समान पूज्य हो। ऋत्वा दक्षस्य तर्रुषो विधिमिण देवासो द्याग्नि जनयन्त चित्तिभिः। हुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वार्ज स-चिष्यसुपं त्रुवे॥ ३॥

भा०—( देवासः ) दानशील, स्वर्गादि सुखों वा काम्य फलों के चाहने वाले लोग जिस प्रकार (दक्षस्य ) बलवान् (तरुषः ) सबको पार उतारने वाले परमेश्वर के (विधर्मणि) विविध धर्मों को धारण करने वाले यज्ञ या उपासना कार्य में (चित्तिभिः) नाना चयन आदि कियाओं से (भानुना ज्योतिषा रुरुचानं ) दीप्तिमान्, कान्ति से चमकने वाले (अग्निं जनयन्त ) अग्नि को उत्पन्न कर लेते हैं उसी प्रकार (कृत्वा) किया और प्रज्ञा के सामर्थ्य से (दक्षस्य ) बलवान् और ज्ञानवान् (तरुषः) संकट से पार उतारने वाले, बलवान् प्रधान पद के (विधर्मणि) विशेष रूप से धारण करने वाले या विविध धर्मों से युक्त शासन कार्य में (देवासः) विद्वान्, व्यवहार कुशल पुरुष (चित्तिभिः) नाना ज्ञानोत्त्यादक विधियों और नाना संज्ञापक पद्वियों और घोषणाओं से (अग्निं ) अप्रणी, नायक, तेजस्वी पुरुष को (भानुना) दीप्ति से युक्त (ज्योतिषा) तेज से (रुरुचानं) सूर्य के समान चमकने वाले को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं। और जिस प्रकार (वाजं सनिष्यम् ) युद्ध में जाने वाला योद्धा

(महाम् अत्यं) बड़े वेगवान् अश्व को तैयार करता है उसी प्रकार (वाजं सिनिष्यन्) ऐश्वर्य का सेवन करने की इच्छा वाला में प्रजाजन भी (महाम्) बल से महान्, (अत्यं) सबको अति क्रमण करने वाले पुरुष की (उप बुवे) याचना करता हूं, ऐसे पुरुष को प्राप्त करूं। (२) गृहस्थ में (वाजं सिनिष्यन्) ज्ञान देने का इच्छुक विद्वान् उत्तम गुणों वाले शिष्य को प्राप्त कर प्रवचन करे।

श्रा मन्द्रस्य सिन्ष्यन्तो वरेण्यं वृण्मिहे श्रह्णं वार्जम्गियम् राति भृगूणामुशिजं कविक्रतुम्गिन राजन्तं दिव्येन शोचिषा॥॥

भा०- जिस प्रकार ( वाजं सनिष्यन्तः ) ऐश्वर्यं का विभाग करने के इच्छुक, या उसको चाहने वाले (अग्नि) ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार ( वार्ज सिनिध्यन्तः ) वेग को नाना यन्त्रों में निर्माण करने के इच्छुक शिल्पी विद्युत् आदि तीव तापों के दायक दीप्तिमान् अग्नि को सर्व श्रेष्ठ जानते हैं उसी प्रकार हम लोग भी (मन्द्रस्य) सबको आनन्द देने वाले सबको तृप्त करने वाले पुरुष के (वरेण्यं) सर्व श्रेष्ठ (अह्यं) लजा न दिलाने वाले या लजा से रहित स्वतःप्रकाश वेद-मन्त्रों, स्तुतियों से जानने योग्य (वाजं) परमज्ञान को (सिन्ध्यन्तः) स्वयं सेवन करने और अन्यों को प्रवचन द्वारा दान या प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हम लोग सदा ( भृगूणां ) पाप मल आदि के भस्म करने या ज्ञानवाणियाँ को धारण करने वाले, ज्ञानी, तपस्वी पुरुषों के बीच में (रातिम्) दानशील, (उशिजं) तेजस्वी, और हृदय से शिष्य को चाहने वाले (दिन्येन शोचिषा) दिन्य कान्ति से (राजन्तं) प्रकाशमान (कविकतुम्) क्रान्तदर्शी प्रज्ञा से युक्त (अग्निम्) अग्नि के समान प्रकाशक, ज्ञानवान् विद्वान् पुरुष को (वृणीमहे ) आचार्य गुरु और उपास्य रूप से वरण करें, उसी ज्ञान की भिक्षा करें।

श्चारित सुम्नायं द्धिरे पुरो जना वार्जश्रवसमिह वृक्तवर्हिषः। यतस्रुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां सार्धदिष्टिमपसमि५।१७

भा०—जिस प्रकार (वृक्त-विर्धिः) यज्ञवेदि में कुशाएं विद्याने हारे (जनाः) याज्ञिक लोग (सुम्नाय) सुख प्राप्त करने के लिये (पुरः) अपने आगे, या सब कार्यों से पूर्व, (अग्निं दिधरे) अग्नि को आधान या स्थापित करते हैं। उसी प्रकार (वृक्त-विर्धिः) विस्तृत प्रजाओं के स्वामी (यतस्वचः) स्त्री पुरुषों, लोकों और इन्द्रियों को दमन करने वाले (जनाः) प्रजास्थ जन (सुम्नाय) सुख शान्ति प्राप्त करने के लिये (वाजश्रवसम्) बल और ऐश्वर्यों को अन्न के समान भोगने वाले अथवा, युद्धों में प्रसिद्ध कीर्त्तिमान्, (सुरुचं) उत्तम दीशि और रुचि वाले (विश्वदेव्यम्) सब विजयेच्छुक सैनिकों के हितकारी, (रुद्धों को रुलाने वाले, (यज्ञानां) दान देने और सत्संग करनेवाले लोगों के और (अपसां) कर्म करने वाले उद्यमी लोगों के (साधत् इष्टिम्) अभिलाषा को पूर्ण करने वाले (अग्निम्) अग्रणी नायक को (पुरः) सबसे पूर्व या सबके समक्ष अध्यक्ष रूप से (दिधरे) स्थापित करें। इति सप्तद्शों वर्गः।। पार्वकशोचे तब हि ज्ञयं परि होतर्युक्षेषु वृक्तविर्धिषों नरेः। अग्रने दुवे इच्छमानास आप्यमुपासते द्वित्यं होते से हि ते स्थः। हि। स्थाने दुवे इच्छमानास आप्यमुपासते द्वित्यं होत्री होति त्रियः। । अग्रने दुवे इच्छमानास आप्यमुपासते द्वित्यं होत्री होति होत्येशे। हि। त्रियः। । अग्रने दुवे इच्छमानास आप्यमुपासते द्वित्यं होते होते होत्येशे। हि। त्रियः। हि।

भा० है (अमें) नायक हे (पावकशोचे) पवित्र करने वाले अमि के तेज के समान तेज धारण करने वाले (होतः) सुख ऐश्वर्यादि के देने वाले! (वृक्तविहिषः) पृथिवी राज्य को बढ़ाने वाले (नरः) नेताजन (यज्ञेषु) एकत्र संगत होने योग्य अवसरों, युद्धों और सभा भवनों में (दुवः इच्छमानासः) तेरी सेवा करने की इच्छा करते हुए (अप्यम्) प्राप्त करने योग्य (तव) तेरे ही (क्षणं) निवास गृह की (पिर उपासते) शरण लेते हैं। तू (तेभ्यः) उनको (द्रविणं) धन, स्रुति आदि (धिहि) प्रदान कर।

त्रा रोईसी अपृणुदा स्वर्भेहज्ज्ञातं यदैनमुपम्रो अधारयन्। स्रो अध्वराय परिणीयते कृविरत्यो न वार्जसातये चनोहितः ७

भा०-जिस प्रकार अग्नि (रोदसी आ अप्रणत्) आकाश और पृथिवी सर्वत्र न्याप्त हो रहा है, और इस ( महत् जातं ) महान् उत्पन्न हुए को (स्वः) प्रकाशस्वरूप (अपसः अधारयन् ) सब कर्म या क्रिया वाले लोक और जीव धारण करते हैं (सः) वही (कविः ) सर्वत्र ज्याप्त होकर (अध्वराय परिणीयते) जीवन को नाश न होने देने वा यज्ञ के लिये प्राप्त किया जाता है, वह ( अत्यः ) रथ में छगे अश्व के समान (वाजसातये) देह में अन्न को अंग २ में विभक्त कर देने के छिये ( चनोहितः ) पाचन करने के लिये उपयुक्त है। उसी प्रकार (किवः) विद्वान् प्रज्ञावान् पुरुष ( रोट्सी ) माता और पिता दोनों को ( आ अप्रणत् ) अच्छी प्रकार पालन करे। ( महत् ) बड़े भारी (जातं) उत्पन्न (स्वः) सुख को (अपृ-णत् ) पूर्णं करे । (अपसः ) कर्मनिष्ठ, श्रमी, उद्योगी लोग उसको ( यत् ) जिस किसी प्रयोजन से भी ( अधारयन् ) धारण पोषण करें। (सः) वह (अध्वराय) अविनाशी, पर पीड़ारहित, पालनादि कार्य के लिये (परि नीयते) प्राप्त किया जाय, वही (वाजसातये अत्यः न) संप्राम और वेग के लिये अश्व के समान ( वाजसातये ) ऐश्वर्य और ज्ञान के पाप्त करने और विभाग करने या दान देने के लिये ही ( चनोहितः ) प्रवचन कार्य में शासन और उपदेश के कार्य में नियुक्त किया जाय। नुमुस्यते हुव्यदाति स्वध्वरं दुवस्यत दम्यं जातवेदसम्। र्थार्ऋतस्य वृह्तो विचर्षिण्रिग्नेद्वानामभवत्पुरोहितः ॥=॥

भा०—हे विद्वान पुरुषो ! आप लोग (हब्यदाति) ग्रहण करने और खाने योग्य अन्नों को देने वाले (सु-अध्वरं ) उत्तम पालक, और अहिं-सक स्वामी को (नमस्यत) सदा आदर से नमस्कार करो। और (दम्यं) दानशील, दमन करने में योग्य, समर्थ और सब गृहों, गृह

स्थित प्रजाजनों के हितकर, ( जातवेदसम् ) ज्ञानवान् और ऐश्वर्यवान् की ( दुवस्पत ) सेवा परिचर्या करो । वह ( रथीः ) उत्तम महारथी, ( बृहतः ) बड़े भारी राष्ट्र और ( ऋतस्य ) कार्य व्यवहार एवं सत्य ज्ञान और न्याय का (विचर्षणिः) देखने हारा (अग्निः) स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानी, (देवानां ) सब दानशील एवं तेजस्वी पुरुषों में (पुरः हितः ) सबसे आगे अध्यक्ष रूप से स्थापित करने योग्य है। तिस्रो यहस्य समिधः परिज्मनोऽग्नेरपुनन्नशिजो श्रमृत्यवः। तासामेकामद्धर्मत्यें भुजमु लोकमु हे उप जामिमीयतुः॥ १॥

भा०-जिस प्रकार (परिज्मनः ) सर्वेच्यापक ( महतः ) महान् (अप्तेः) अप्ति तत्व के (तिस्रः समिधः) तीन समान रूप दीप्ति युक्त ज्वालाएं हैं। वे तीनों (उशिजः) सबसे अधिक कान्तियुक्त, (अमृ-त्यवः ) मृत्युभय से रहित, होकर ( अपुनन् ) सबको पवित्र करती हैं। अथवा उन तीनों को (उशिजः) कामना करने हारे (अमृत्यवः) मृत्यु भय को त्यागकर निर्भय विद्वान् ( अपुनन् ) प्राप्त होते और साधते हैं। अग्नि के (तासाम्) उनतीनों में से (एकाम्) एक प्रकार की दीप्ति को (मर्त्ये) मरणधर्मा जीवों में ( भुजम् ) अन्नादि के भोक्ता सर्वपालक जाठरामि और स्थूलामि रूप से ( अद्धुः ) पुष्ट करते हैं और ( हे ) शेप दोनों विद्युत् और सौर अग्नि ( जामिम् लोकम् ) सर्वोत्पादक लोक, अन्तरिक्ष और सूर्य में ( ईयतुः ) प्राप्त होते हैं । उसी प्रकार (यह-स्य ) महान् शक्तिशाली (परि-जमनः) युद्धादि में सर्वत्र जाने वाले (अग्नेः) तेजस्वी पुरुष की (तिस्वः) तीन (सिमधः) समान रूप से उत्तेजित होनेवाली शक्तियां मृत्युरहित, अविनाशी ( उशिजः ) तेजीयुक्त होकर (अपुनन् ) राष्ट्र को दुर्घों से रहित, अुद्ध पवित्र करें, राष्ट्र का कण्टक शोधन करें। अथवा मृत्युभय से रहित, कामना वाले प्रजागण उन तीनों को प्राप्त हों। (तासास् एकाम् ) उनमें से एक को (मर्त्यें ) मरणशील

प्रजाजन में ( मुजम् ) पालन करने वाली, राष्ट्रपालक और रक्षक रूप से ( अद्धः ) रखें। और ( हे जामिम् लोकम् ) दो समीप के पड़ोसी राष्ट्र को ( उप ईयतुः ) प्राप्त हों अर्थात् उनके मुकाबले पर हों। राजा की दाक्ति के तीन भागों में से एक राष्ट्र की रक्षा करे, दो भाग उदासीन और शत्रु राष्ट्रों के मुकाबला कर सकें।

बिशां कृषिं बिश्पितं मार्जुपिरिषः सं सीमक्रग्बन्तस्वधिति न तेर्जसे। स उद्वती निवती याति वेविष्तस गर्भेमेषु भुवनेषु दीघरत्॥ १०॥ १८॥

भा०—जिस प्रकार ( मानुषीः इषः ) मनुष्यों की सेनाएं (तेजसे) त्तीक्ष्णता उत्पन्न करने या चमकाने या तेज की वृद्धि करने के लिये ( स्व-धितिम् ) शस्त्र को (सम् अकृष्वन् ) अच्छी प्रकार चमकाते या उसको अपने पर सजाते हैं उसी प्रकार ( इषः मानुषीः ) धनैश्वर्यादि के इच्छुक मनुष्य प्रजागण (विशां तेजसे ) प्रजागणों के तेज को बढ़ाने के लिये ( विशां स्वधितिं ) प्रजाओं के 'स्व' अर्थात् धनैश्वर्य को धारण और पालन करने में समर्थ, (किं) क्रान्तदर्शी, (विश्पतिम्) समस्त प्रजाओं के पालक पुरुष को (सीम् सम् अक्रुण्वन्) सब प्रकार संस्कृत करें। उसे अभिषेक द्वारा सुशोभित करें। (सः) वह (उद्रतः) ऊपर के और (निवतः) नीचे के सब स्थानी, पदों को ( याति ) प्राप्त करे अथवा ( उद्वतः ) उत्तम बल-शाली और (निवतः ) नीचे, अधीन सामन्तों को भी प्रयाण द्वारा वज्ञा करे। (सः) वह ( एपु भुवनेपु ) इन सब भुवनों या प्रदेशों के बीच में ( गर्भम् ) भीतरी रहस्य भाग को ( वेविषत् ) व्यापले और उसकी (दीधरत्) धारण करे। (२) मनुष्य की सब कामना उसी सबके पालक परमेश्वर को अपने चित्त में धारण करें। वह उत्तम, अधम सबमें ज्यापक है वहीं इन सब भुवनों के बीच ज्यापक सबको धारण करता है। इत्यष्टादशो वर्गः ॥

स जिन्वते जुठरेषु प्रजाज़िवान्द्यषा चित्रेषु नानंदन्न सिंहः। वैश्वानुरः पृथुपाजा अर्मत्यों वसु रत्ना दर्यमानो वि दाशुर्षे ११

भा०—(सः) वह (जठरेषु) जठरों में उत्पन्न जाठराग्नि के समान जीवनाधार और भोक्ता होकर (प्रजिज्ञवान्) प्रमुख होकर (वृपा) बल्वान् (चित्रेषु) नाना प्रकार के या सिञ्जत ऐश्वर्यों के आधार पर (जिन्वते) सबका पालन करे और स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हो। और (सिहः न) सिह के समान (नानदत्) गर्जे वह (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का अप्रणी नायक, अप्रणी पुरुष (अमर्त्यः) साधारण मनुष्यों से भिन्न विशेष (पृथुपाजाः) बड़े बल पराक्रम से युक्त होकर (दाञ्चपे) कर प्रदानशील प्रजा को ही (वसु) नाना धन, और राष्ट्र में बसने का अधिकार और (रलानि) रमणीय हीरा, मुक्ता आदि और रमण करने योग्य उक्तम भोग्य पदार्थ (वि दयमानः) विविध रूपों में देता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो।

वैश्वानुरः प्रत्नथा नाकुमार्सहिद्विवस्पृष्ठं भन्दंमानः सुमन्मभिः। स पूर्वेवज्जनयञ्जनतेवे धर्नं समानमज्मं पर्येति जागृविः॥१२॥

भा०—(वैश्वानरः) सूर्य जिस प्रकार (प्रत्नथा) पूर्व के समान (दिवः पृष्ठम् आ अरुहत्) आकाश के ऊपर चढ़ जाता है (सुमन्मिभः मन्द्मानः) उत्तम किरणों से सबको सुखी करता, (जन्तवे पूर्ववत् धनं जनयन्) प्राणी मात्र के लिये पृष्टि करता और (समानम् अज्ञमं पिर्णित) समान रूप से अपना मार्ग तय कर लेता है उसी प्रकार (वैश्वानरः) सबका नेता, पुरुष (प्रत्नथा) पुरातन, सनातन से चले आये धर्मानुसार दुःखरहित (दिवः पृष्टं) तेज के सर्वोपिर पद को (आ अरुहत्) प्राप्त करे (नाकम्) सुख और (सुमन्मिभः) अपने उत्तम विचारों और उत्तम विचारवान् पुरुषों द्वारा (मन्द्मानः) प्रजा का कल्याण करता हुआ (दिवः पृष्टं) तेज और विजय कामना के सर्वोपिर (नाकं)

सुखमय, दुःखरहित पद्को (प्र अरुहत्) प्राप्त करे। और (जन्तवे) प्राणिमात्र के लिये (पूर्ववत्) पूर्व के समान या अपने से पूर्व दिद्य-मान पिता आचार्यादि के समान (धनं) पोषक अन्नादि ऐश्वर्य (जन्यम्) उत्पन्न करता हुआ (जागृविः) जागरणशील, सदा सावधान होकर (समानं अञ्मं) समान अर्थात् निष्पक्षपात मार्ग या मान आदर से युक्त मार्ग पर (परि एति) चले। (२) परमेश्वर सर्वो-पिर तेजोमय (नाकम्) आनन्द्यन होने से 'नाक' पर स्थित है। वे उत्तम ज्ञानों से सबका कल्याणकर्त्ता, कल्पकल्पान्तरों से वराबर पृष्टि देता, सदा जागृत होकर समान रूप से एकरस सर्वत्र व्याप रहा है। ऋतावानं युज्ञियं विप्रमुक्थ्य मायं दुधे मात्तरिश्वा दिवि ज्ञयम्। तं चित्रयामं हरिकशमीमहे सुदीतिमृश्चि सुविताय नव्यसे।। १३॥

भा०—जिस प्रकार (ऋतावानं) सत् कारणस्वरूप, (यज्ञियं)
यज्ञ के योग्य (विप्रम्) विशेष रूप से सर्वत्र पूर्ण, (उन्ध्यम्) प्रशंसा
के योग्य (दिविक्षयम्) आकाश या अन्तरिक्ष में विद्यमान, विद्युत् को
(मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में प्राण के समान चलने दाला वायु धारण करता
है उस (चित्रयामं) अद्भुत वेग से जाने वाले, (सुदीतिम्) उत्तम दीक्षि
युक्त एवं उत्तम रीति से दृढ़ पदार्थों को भी खण्डित करने में समर्थ
(हरिकेशम्) पीली रिश्मयों वाले, या तीव्र प्रकाशमान् किरणों से युक्त
(अग्निम्) अग्निरूप विद्युत् को (नन्यसे) नये से नये (सुविताय)
प्रयोगों के लिये (ईमहे) प्राप्त करते हैं। या ऐसी विद्युत् के विषय में
(विप्रम् ईमहे) विद्वान् पुरुप से प्छते हैं उसी प्रकार (यम्) जिसको
(मातरिश्वा) भूमि पर वेग से जाने वाला, वायु के समान बलवान् वीर
पुरुष (आद्ये) स्थापित करता है (तं) उस (ऋतावानं) सत्य,

प्रजापित पद के योग्य, (विप्रम्) राष्ट्र को विविध ऐश्वयों से पूर्ण करने वाले (दिवि क्षयम्) ज्ञान, व्यवहार, विजयकामना में या पृथिवी पर निवास करने वाले (चित्रयामं) अद्भुत मांगों से जाने वाले, (हरिकेशम्) पीत वर्ण के वालों के समान मानो तेज को धारण करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, वा प्रजाओं के हेशों को दूर करने वाले, (सुदीतिम्) उत्तम दीप्ति, संहार शक्ति से युक्त (अग्निम्) अग्नि को (नव्यसे) नये २, उत्तम (सुविताय) सुखपूर्वक गमन, सन्मार्ग में प्रेरण तथा अभिषेक के लिये (ईमहे) प्रार्थना करें, वरें। (२) परमेश्वर प्रमु में स्वर्ग प्रमु में पातिश्वा है। वह जिसको हृदय में धारता है उस सत्यमय, परम पृज्य मेधावी अद्भुत, दु:खहारी स्वप्रकाशस्वरूप प्रभु की हम उपासना करें।

शुचि न यामीचिष्रिरं स्वर्दशं केतुं दिवो रोचनस्थामुष्वंधम्। श्रुक्तिं मूर्धाने दिवो अप्रतिष्कृतं तमीमहे नमसा वाजिनं वृहत् १४

भा०—( शुचिं ) स्वयं शुद्ध, तेजः त्वरूप, अन्यों को भी पवित्र करने वाले, (यामन् ) जाने योग्य मार्ग में (इपिरम् ) अति आवश्यक रूप से अपेक्षित, या सन्मार्ग में प्रेरणा करने हारे, दीपक के समान मार्ग दिखाने वाले, (स्वर्दशं ) सुखों को, या समस्त पदार्थों के विज्ञान को देखने वाले, (दिवः ) प्रकाश का (केतुं ) ज्ञान कराने वाले (रोचन स्थाम् ) स्वयं प्रकाश में विद्यमान (उपर्श्वधम् ) प्रातः उपा काल में सूर्य और यज्ञाग्नि के समान स्वयं भोर में जागने और अन्यों को जगाने वाले, (दिवः मूर्थानम् ) आकाश में मस्तकस्थ सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश के बीच भी (मूर्थानम् ) सब के शिरो-देश पर स्थित, शिरोमणि, पूज्य, अप्रणी, (अप्रतिष्कृतम् ) अन्य प्रतिद्वन्दी से कभी स्पर्द्धा में न पराजित होने वाले, अद्वितीय, (वाजिनम् ) ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त (तम् )

प्रथथ

उस ( बृहत् ) महान् पुरुष को हम लोग ( नमसा ) आदर सत्कार पूर्वक ( ईमहे ) प्राप्त हों और प्रार्थना करें।

मन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं दर्मूनसमुक्थ्यं विश्वचंषिणम्। रथं न चित्रं वर्षुषाय दर्शतं मनुहिंतं सदमिद्वाय ईमहे ॥१५॥१६

भा०—( मन्दं ) आनन्ददायक, स्तुति योग्य, ( होतारं ) ज्ञान के देने वाले और आश्रय में लेने वाले, ( ग्रुचिम् ) ग्रुद्ध पवित्र स्वभाव के, ( अद्ध्यावित्म् ) दो भावों से न रहने वाले, सरलस्वभाव, ( दम्-नसं ) जितेन्द्रिय और दानशील, ( उक्थ्यम् ) प्रशंसनीय, ( विश्वच-र्षणिम् ) सब पदार्थों के स्वयं देखने और दिखाने वाले, ( मनुहिंतम् ) मनुष्यों के हितकारी ( वपुषाय ) रूप में भी ( दर्शतम् ) दर्शनीय (रथं न चित्रम् ) रथ के समान अद्भुत, (सदम् ) गृह के समान सबके शरण योग्य, स्थित पुरुष को ( राये ) धनेश्वयं को प्राप्त करने के लिये ( ईमहे ) प्रार्थना करें । अथवा प्रवेक्ति गुणों से युक्त विद्वान् को ( वपुषाय दर्शतं अग्नि ईमहे ) रूपवान् पदार्थों के दिखाने वाले अग्नि के ज्ञान का प्रश्न करें । ( २ ) परमेश्वर पश्चमें—वह अद्वितीय होने से 'अद्वयावी' है । विश्व दृष्टा होने से 'विश्वचर्षणि' है । वह गृह के समान शरण योग्य सर्व हितकारी, रस रूप होने और रमण योग्य होने से रथ के समान चित्, रूप होने से 'चित्र' है । हम उस की प्रार्थना करें । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

## [ ३ ]

विश्वामित्र ऋषिः ॥ अग्निवेंश्वानरो देवता ॥ छन्दः—१, ५ निचृञ्जगती । २, ३, ४, ६, ५,६ जगती । ७, १० विराट् जगती । ११ सुरिक् पङ्किः ॥ एकादशर्चं स्क्लम् ॥

वैश्वानुराय पृथुपार्जसे विधो रत्ना विधन्त धुरुणेषु गार्तवे। श्रुग्निहिं देवाँ श्रुमृतो दुवस्यत्यथा धर्माणि सुनता न दूदुषत् १ भा०—(विपः) विद्वान् बुद्धियान् पुरुष (वैश्वानराय) सब मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले चलने हारे, नायक, (पृथुपाजसे) बड़े वल-वान्, (गातवे) विद्या का उपदेश करने वाले, आज्ञापक पुरुष के हितार्थ (धरुणेषु) धरने योग्य स्थानों, गृहों, और लोकों में (रला) नाना प्रकार के रल और रमण करने योग्य पदार्थों को (विधन्त) तैयार करें। (अग्निः) अग्रणी ज्ञानी, विनीत पुरुष ही (अम्रतः) कभी नाश को न प्राप्त होकर, दीर्घायु होकर (देवान्) विद्वानों की (दुवस्थत्) सेवा करे और (पथा) सन्मार्ग से चलता हुआ (सनता) सनातन से चले आये (धर्माणि) धर्मानुकूल कर्त्तव्यों को (न दूदुषत्) कभी दूषित न करे, उनमें दोष न आने दे।

श्रुन्तर्दूतो रोदसी दसम द्वयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहितः। त्रयं वहन्तं परि भूषाति द्यभिद्वेविभिर्गिनरिष्वितो धियावसः २

भा०—(रोदसी अन्तः) आकाश और भूमि के बीच (दूतः) संतापकारी, (दसाः) अन्धकार का नाश करने वाला सूर्य (ईयते) गित करता है उसी प्रकार (होता) अधिकार को देने और प्राप्त करने वाला (पुरः हितः) सबके समक्ष आदर से साक्षी रूप में स्थापित किया हुआ (मनुषः) ज्ञानवान्, मननशील पुरुष भी (निषत्तः) आसन पर बिराजकर (रोदसी अन्तः) राजवर्ग और प्रजावर्ग या वादी-प्रतिवादी या मित्रवर्ग-शत्रु वर्ग दोनों के बीच में (दूतः) दूत के समान सबका कार्य साधने हारा और दुष्टों का संतापजनक, प्रतापी और (दस्मः) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने हारा, दर्शनीय होकर (ईयते) प्राप्त हो। और जिस प्रकार (इंपितः अग्नः) प्रज्वलित अग्नि-दीपक (बृहन्तं क्षयं धुभिः परि भूषिते) बड़े भारी महल को अपने प्रकाशमान किरणों से जगमगा देता है उसी प्रकार (इंपितः) प्रेरित, या प्रार्थित, (धियावसुः) बुद्धि और कर्त्तंच्यों को एक मात्र अपने में धारण करने वाला, (अग्निः) अग्रणी

मुख्य पुरुष (द्युभिर्देवैः) विद्वानों द्वारा और अपने उत्तम गुणों से ( बृहन्तं क्षयं ) बड़े भारी निवासयोग्य सभा भवन और राष्ट्र को भी (परि भूपति ) अलंकृत करता और अपने वश करता है।

केतुं युज्ञानी विद्यस्य सार्धनं विप्रांष्ट्रो ग्रुग्निमहयन्त चित्तिभिः। त्रपांष्टि यस्मिन्नार्धि सन्द्धुगिर्स्तिसमन्त्सुमानि यजमानु त्रा चेके॥३॥

भा०—( विप्रासः ) विद्वान् ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार ( चित्तिभिः ) काष्ट संज्ञयादि द्वारा और नाना कर्म काण्ड द्वारा, (यज्ञानां केतुम्) यज्ञों के बतलाने वाले और (विद्यस्य साधनं) यज्ञ और संग्राम को साधने वाले (अग्निं) अग्निको (महयन्त) आदर और श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित करते हैं, ( अधि अपांसि संदधः ) उसके आश्रय पर सब कार्य करते और ( यजमानः सुम्नानि आचके ) उसके आश्रय यज्ञशील पुरुष सब सुखों की कामना करता है उसी प्रकार (विप्रासः) विद्वान् पुरुष ( यज्ञानां केतुं ) परस्पर के सत्संगों, मैत्रीभावों, व्यवहारों और छेने देने के कार्यों के संज्ञापक, साक्षी और (विदयस्य) यज्ञ, ऐश्वर्य लाभ और संग्राम के साधने वाले (अग्निं) ज्ञानवान नायक राजा को (चित्तिभिः) अपने २ ज्ञानों और कर्मों के द्वारा ( महयन्त ) आदर पूर्वक सेवा करें उसका मान करें। ( यस्मिन् अधि ) जिसके आश्रय रहकर ( अपांसि ) ज्ञान, कर्म और (गिरः) वाणियों को (सं द्धः) सभी लोग अच्छी प्रकार धारण करते हैं (तस्मिन्) उसी के आश्रय (यजमान) दान-श्लील और मित्रभाव से रहने वाला पुरुष भी ( सुम्नानि ) नाना सुखों को ( आचके ) चाहता है। ( २ ) परमेश्वर सब यज्ञों और ज्ञानों का उत्पादक है उसी में सब कर्म और वाणियों को कहते उसी में उपासक की सब कामनाएं आश्रित हैं।

विता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानम्गिनर्वेयुनं च व्यवताम्।

श्रा विवेश रोदंसी भूरिवर्षसा पुरुष्टियो भन्दने धामभिः कविः॥ ४॥

भा० - वह स्वामी, परमेश्वर (अग्नि) अग्नि के समान स्वयंप्रकाश, ( यज्ञानां पिता ) सब श्रेष्ठ कर्मों, सद् व्यवहारों, सत्संगों, पूज्य पुरुषों और सब आत्माओं का पिता, पालक है। वह (असुरः) महान् शक्ति-मान् संसार के समस्त भूगोलों को गति देने वाला, सब प्राणियों के प्राणीं में भी रमण करने वाला, प्राणों का प्राण (विपश्चितांविमानम् ) विद्वानों को विज्ञान से युक्त होने से विमान के समान संसार महासागर से पार करने वाला, वा विशेष रूप से मान्य, और (वाघतां च) विद्वान् पुरुषों का (वयुनं) ज्ञान है। वह ( भूरि-वर्षसा ) नाना रूपों से ( रोट्सी ) सूर्य पृथिवी के समान चेतन और अचेतन, प्रकाशवान् अप्रकाशवान्, सत्-त्यत्, प्राण रिय आदि में ( आविवेश ) प्रविष्ट है, ब्यापक है। वह ( पुरुष्रियः ) बहुतों को प्रिय लगने हारा ( कविः ) क्रान्तदर्शी, अन्तर्यामी ( धामभिः ) नाना तेजों और लोकों से जीवों को ( भन्दते ) कल्याण करता और सुखी वनाता है। (२) इसी प्रकार बलवान् पुरुप भी सब सत्संगों सद् व्यव-हारों, मैत्री भावों का पालक, विद्वानों के मान का पात्र, ज्ञानवान् होकर प्रजा और शासकवर्ग दोनों में मध्यस्थ होकर सर्विप्रिय हो और अपने परा-क्रमों से भी सबको सुखी करे।

चुन्द्रमुग्नि चुन्द्रर्थुं हरिवतं वैश्वानरमेत्प्सुषदं स्वर्विदम्। <mark>विगाहं तूर्णिं तर्विषीभिरावृंतंभूर्</mark>णिंदेवासं इह सुश्रियं दधुः<mark>५।</mark>२०

भा०-( देवासः ) विद्वान् पुरुष ( चन्द्रम् ) सबको आनन्द देने वाले, सुवर्ण के समान आल्हादजनक, ( चन्द्रस्थम् ) सुवर्ण के बने रथ वाले, वा चन्द्र के समान रमणीय रूप या चन्द्रवत् सर्वाल्हादक एवं शान्तिकारक रथ सैन्यादि से युक्त, (हरिव्रतं) वेगवान् अश्वों और विद्वानों को वरण करने वाला, उनके पालक, (वैश्वानरम्) सव नायकों के अग्रणी, (अप्सु-पदम्) विद्युत् के समान प्रजाओं में अध्यक्ष पद पर विराजने वाले, (स्विवदम्) सबको प्राप्त करने सबको सुख देने वाले, (विगाहं) युद्ध में परसैन्यों का मधन करने हारे, (भूणिं) अति वेग-वान्, (तिवर्णीभः) बलवती सेनाओं से (आवृतम्) विरे हुए (भूणिं) सबके पालक, (सुश्रियं) उत्तम लक्ष्मी और कान्ति से युक्त पुरुप को (अग्नि) अग्रणी नायक रूप से (इह) इस राष्ट्र में (देशः) धारण या स्थापन करें। (२) परमेश्वर पक्ष में—वह प्रभु सर्वाव्हादक होने से 'चन्द्र' है आनन्दमय, रस रूप होने से 'चन्द्रस्य' हैं। दुःखहारी, शील वान् होने से 'हरिवत' है। सर्वव्यापक होने से 'विगाह' है वह बलवती समस्त शक्तियों से युक्त सर्वपालक सर्व सम्पदाओं का स्वामी है उसकोसब देव, सूर्योद तथा विद्वान् जन अपने में धारण करते हैं। इति विशोवर्गः। श्रुगिनर्देवे।भर्मनुष्य जन्तुभिस्तन्वानो युक्तं पुरुपेश्वसं धिया। युशिनर्देवे।भर्मनुष्य जन्तुभिस्तन्वानो युक्तं पुरुपेश्वसं धिया। युशिनर्देवे।भर्मनुष्य जन्तुभिस्तन्वानो युक्तं पुरुपेश्वसं धिया। युशिनर्देवे।भर्मनुष्य जन्तुभिस्तन्वानो युक्तं पुरुपेश्वसं धिया। युशिन्तरीयते साधिदिष्टिभिर्जीरो दर्मूना श्रिभशस्त्वात्तनः ६

भा०—(अग्नः) वह अग्रणी नायक पुरुष, अग्नि के समान तेजस्वी होकर (धिया) बुद्धि और कर्म के द्वारा (देवेभिः) दानशील, तेजस्वी, कामनावान् (जन्तुभिः) मनुष्यों से (मनुषः) मननशील पुरुषों के (पुरुषेशसं) नाना रूपों का (यज्ञं) परस्पर सत्संग और मैत्रीभाव (तन्वानः) विस्तृत करता हुआ (रथीः) रथों का स्वामी, (साधिदिश्यः) उत्तम उपदेशों को साधने वाले पुरुषों के साथ मिलकर (जीरः) वेगवान् विजयी, (दमूनाः) और दमनशील (अभिशस्ति-चातनः) हिंसाकारी शत्रुओं का नाश करने वाला (अन्तः ईयते) राष्ट्र के भीतर प्रवेश करे। (२) परमेश्वर दिच्य ज्ञानी, दानी पुरुषों से अन्य मनुष्यों को सत्संग तथा विद्यादान आदि कराता है। सब देहों का स्वामी होने से, रमण करने से या रस रूप होने से 'रथी' है। वह इन्द्रियों, वासनाओं और इच्छाओं को वश करने वाले साधक पुरुषों द्वारा (अन्तः नाओं और इच्छाओं को वश करने वाले साधक पुरुषों द्वारा (अन्तः

ईयते ) भीतर अन्तःकरण में जाना जाता है। वह (जीरः) प्राणों को देने वाला सब को दमन करने हारा, सब हिंसाओं का नाशक, अभय है। अग्ने जरस्व स्वपृत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषी दिदीहिनः। वयांसि जिन्व वृह्तश्च जागृव उशिग्देवानामसि सुकर्तु विंपाम्७

भा०—हे (अग्ने) विद्वन्, तेजस्वी पुरुष ! तू (सु-अपत्ये) उत्तम सन्तान के (आयुनि) प्राप्त होने पर उसमें (जरस्व) उत्तम उपदेश कर, अथवा, स्वयं पुत्रादि के दीर्घायु हो जाने पर स्वयं जरावस्था से जीर्ण हो। और (ऊर्जा) उत्तम अन्न रस से (नः) हमें (पिन्वस्व) तृस कर। (नः सम्-इषः) हमें सन्मार्ग में चला, अथवा हमें प्रेम से चाह। (व-यांसि दिदीह) उत्तम अन्नों को और बलों को दे और स्वयं प्राप्त कर। (बृहतः च) अपने से बड़ों को (जिन्व) अन्नादि से तृप्त, प्रसन्न किया कर। हे (जागृवे) जागरणशील, सदा सावधान जितेन्द्रिय! तू (देवानाम्) विद्वान्, गुणवान्, ज्ञानादि के दाता पुरुषों के बीचमें (उशिक्) उनको चाहने वाला, और कान्तिमान् और (विपाम्) विद्वानों के बीच (सुकतुः) उनके उत्तम ज्ञान और कर्म को धारण करने वाला (असि) हो। (२) वह परमेश्वर पुत्र रूप मनुष्यों को उपदेश करता, अन्न से पालता, वृष्टियें प्रदान करता, सब बलों और जन्तुओं को बढ़ाता, सबको धारण करता है, वह सब में तेजस्वी, विद्वानों में भी सर्वोत्तम, ज्ञानवान् है। सदा जागृत, प्राणरूप रहने से 'जागृवि' है।

विश्वाति यहमतिथि नरः सदा यन्तारं धीनामुशिजं च वाघ-ताम्। श्रुध्वराणां चेतनं जातवेद्सं प्रशंसन्ति नर्मसा जुति-भिवृधे॥ = ॥

भा०—(नरः) श्रेष्ठ पुरुष (विश्वपतिं) समस्त प्रजाओं के पालक (यह्नम्) महान्, (अतिथिम्) अतिथि के समान सत्कार करने योग्य, सर्वोपरि विराजमान, सर्वव्यापक, (यन्तारं) सब को नियम में रखने

Ded

वाले, ( धीनाम् ) उत्तम कर्मों और बुद्धियों के बीच में आत्मा के समान उनका नियन्ता और (वाघताम् ) विद्वानी और (अध्वराणां ) हिंसा न करने और हिंसित न होने वाले बलवान् पुरुषों के बीच में स्थित होकर उनको भी नियम में रखने वाले, (चेतनं) देह में चेतन आत्मा के समान स्वयं भी चित् स्वरूप वा अन्यों को ज्ञान देने वाले, (जातवेदसं) समस्त पदार्थों में व्यापक, सब पदार्थों के ज्ञाता, वा सब ऐश्वर्यों और ज्ञानों के स्वामी परमेश्वर और राजा की सभी लीग ( वृधे ) अपनी वृद्धि करने के लिये (जूतिभिः) उसके सेवनीय गुणों द्वारा (प्र शंसन्ति) स्तुति करते हैं।

विभावं देवः सुरगाः परि जितीर्ग्निवेभूव शर्वसा सुमद्रथः। तस्य वृतानि भूरिपोषिणी व्यमुपं भूषेम दम आ सुवृक्तिभिः ९

भा०—( अग्निः ) ज्ञानवान् , अग्रणी पुरुष ! ( विभावा ) विशेष दीप्ति से युक्त (देवः ) दानशील, तेजस्वी, विजयेच्छुक, (सुरणः) उत्तम रणशाली, और ( शवसा ) बल से ( सुमद्रथः ) उत्तम शोभा-युक्त रथसैन्य का स्वामी होकर (क्षितीः) भूमियों को (परि वभूव) विजय करता है। ( दमे ) दमन के कार्य में ( भूरिपोपिणः ) बहुत से प्रजाजनों को पोषण करने वाले (तस्य) उस नायक के ( व्रतानि ) कर्त्तव्यों और नियमों को (वयम्) हम भी (दमे) गृह में (भूरिपोषिणः) बहुत से सन्तानों को पोषण करने वाले बहुत प्रकार के पुष्टि या समृद्धियों के स्वामी होकर (सुवृक्तिभिः) उत्तम व्यवहारों और पापादि बुरे कार्यों के त्यागों से (आ उप भूषेम) सब प्रकार से पालन करें। (२) अझिपक्ष में —अग्नि दी प्रिमान् , सुन्दर या उत्तम आग्नेयादि अस्त्रों हारा रमण करने का साधन, उत्तम रथ सञ्चालन करने हारा है। हम घर में उस अग्नि के नाना कार्यों का उपभीग हों। (३) परमेश्वर तेजस्वरूप, ( सुरणः ) उत्तम, रमणयोग्य आनन्दमय ज्ञान और बल से अति तृप्ति कर, रस स्वरूप, है, उस सर्वपोपक के व्रतों का हम अपने चित्तवृत्ति दमन के कार्य में नाना त्याग धर्मों से पालन करें।

वैश्वानर तन धामान्या चके येभिः स्वविदर्भवो विचन्नण। जात आपृणो भुवनानि रोद्सी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि तमनो॥१०॥

भा०—हे (वैश्वानर) समस्त लोकों को सन्मार्ग पर ले चलने हारे प्रधान नायक! और हे परमेश्वर! मैं (तव) तेरे उन (धामनि) धारण करने योग्य तेजों, उत्तम गुणों और चिरित्रों को (आचके) जानना चाहता हूं हे (विचक्षण) विशेष रूप से सबके देखने हारे! (येभिः) जिनसे तू (स्विवेद्) सर्वत्र या स्वयं समस्त सुखों को प्राप्त करने और अन्यों को भी सुख प्राप्त कराने और (स्वःवित्) शत्रुओं को ताप देने और अधीनों के उपदेश और प्रकाश देने में समर्थ (अभवः) है। तू ही (जातः) सूर्य या अग्नि के समान प्रकट और प्रसिद्ध होकर (भुवना) समस्त लोकों और प्राणियों को और (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (आपृणः) पालता और पूर्ण करता है। हे विद्वन्! तू (रोदसी आपृणः) स्वपक्ष और परपक्ष, एवं शासकवर्ग और प्रजावर्ग और दोनों को पूर्ण करता है। हे (अग्ने) ज्ञानवन्! तू (त्मना) स्वयं अपने महान सामर्थ्य से (विश्वाता) उन र सब लोकों को (परिभूः असि) व्याप रहा है, सबको अपने अधीन कर रहा है।

वैश्वान् रस्य दंसन् भयो बृहदरिणादेकः स्वपस्यया कृतिः। उभा पितरा महयन्नजायताशिर्द्यावापृथिवी भूरिरेतसा ११।२१

भा०—(वैश्वानरस्य) सबके सञ्चालक, सर्वहितकारी, प्रधान पुरुष के (दंसनाभ्यः) दुःख नाश करने वाली कियाओं से (वृहत्) बड़ा भारी ऐश्वर्ष (अरिणात्) प्राप्त होता है। (अग्निः द्यावापृथिवी भूरि रेतसा) तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार बड़े भारी तेजः सामर्थ्य से आकाश और भूमि को बहुत जल से पूर्ण करता है उसी प्रकार (एकः) अकेला (किवः) विद्वान् ज्ञानवान् पुरुष (स्वपस्थया) अपने ग्रुभ कर्म करने की इच्छा और संकल्प से (भूरिरेतसा) बहुत वीर्यवान् (उभा पितरा) माता और पिता या पिता और गुरु दोनों पालकों का स्वयं भी अपने (भूरिरेतसा) बड़े बलवीर्य सम्पादन द्वारा (महयन्) मान आदर करता हुआ (अजायत) प्रकट, प्रसिद्ध होता है। (२) परमेश्वर अपनी महान् शक्तियों से (बृहत्) महान् बह्याण्ड को गति देता है। वहीं (किवः) सबका कर्चा (स्वपस्था) अपनी ज्ञान और कर्म शक्ति से (एकः) एक अद्वितीय, (भूरिरेतसा) बड़े भारी उत्पादक वीर्य और वल से सब जगत् के पालक सूर्य और पृथिवी दोनों को (महयन्) महान् बनाता हुआ प्रकट होता है। इति एकविंशो वर्गः॥

## [8]

विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्राप्तियो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ७ खराट् पङ्किः ।
२, ३, ४ तिष्टुप् । ६, ५, १०, ११ निवृत् तिष्टुप् । ६ विराट् तिष्टुप् ॥

हार्मात्समित्सुमना बोध्यसमे श्रुचाशुंचा सुमृति रामि वस्वः ।

श्रा देव देवान्यज्ञथाय विक् सम्बा सस्वीन्तसुमना यद्यग्ने ॥१॥

भा०—हे (अमे ) ज्ञानवन् ! अमि के समान तेजस्विन् ! अम्रणी पुरुष ! (सिमत्-सिमत् बोधि ) जिस प्रकार अमि प्रत्येक सिमधा पाकर प्रज्वित होता है उसी प्रकार तू भी (सुमनाः ) ग्रुभ चित्त और उत्तम ज्ञान से युक्त होकर (सिमत्-सिमत् ) प्रत्येक उत्तम तेज और ज्ञान दीप्ति से (बोधि ) स्वयं ज्ञानवान् हो और हमें भी ज्ञानवान् कर । (श्रुचा-श्रुचा) प्रत्येक कान्ति और पवित्र कार्य से (अस्मे) हमें (सुमितिं)

शुभ ज्ञान और (वस्वः) नाना ऐश्वर्य (रासि) प्रदान कर । हे (देव) विद्वन् ! तू (यजथाय) सत्संग और मैत्री भाव के लिये (देवान्) विद्वान् पुरुषों को (विक्षि) धारण कर । अथवा (यजथाय) ज्ञान प्रदान के लिये (देवान्) विद्या की कामना करने वाले शिष्य गण के प्रति (यजथाय) विद्या दान करने के प्रयोजन से (विक्षि) प्रवचन द्वारा विद्या का उपदेश कर । और (सखा) तू मित्र होकर (सखीन्) अपने मित्र रूप हमको (सुमनाः) उत्तम चित्त से युक्त होकर (यिक्षि) प्राप्त हो और ज्ञान- ऐश्वर्ष प्रदान कर ।

यं देवासुस्त्रिरहेन्नायजन्ते दिवेदिवे वर्षणो मित्रो श्राप्तः। सेमं युत्रं मधुमन्तं कृधी नुस्तर्नूनपाद् यृतयोनि विधन्तम्॥२॥

भा०—(अहन् त्रिः) जिस प्रकार विद्वान् जन तीन सवन रूप से अग्नि में दिन में तीन वार यज्ञ करते हैं उसी प्रकार (यं) जिस को (देवासः) विद्वान् पुरुष (दिवे दिवे) प्रतिदिन (अहन् त्रिः) दिन में तीनवार (आयजन्ते) सत्संग करें। वह विद्वान् अप्रणी पुरुष (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, (मित्रः) मृत्यु दुःख से बचाने वाला, सवका स्नेही, (अग्निः) ज्ञानी, अप्रणी, तेजस्वी हो। (सः) वह (तन्नपात्) प्राण के समान हमारे शरीरों को नाश न होने देने हारा वैद्य मधुर अन्नों से युक्त, मधुर सुवों से युक्त, उत्तम सफल और (घृतयोनिं) तेज और घृत के आश्रय में स्थित (विधन्तं) विविध प्रकार से किये जाने वाले या परस्पर सेवा कराने वाले, नाना कार्य करने वाले (नः) हमारे (इमं) इस (यज्ञं) शरीर और समाजरूप यज्ञ या परस्पर के सत्संग में सौहार्द भाव को (मधुमन्तं) मधुर अन्नों उत्तम सुखों और परिणामों से युक्त (कृष्टि) करे। प्र दीधिति विश्ववारा जिगाति होतारमिळः प्रथमं यज्ञेष्ये। प्र विधिति विश्ववारा जिगाति होतारमिळः प्रथमं यज्ञेष्ये। प्र विधिति विश्ववारा जिगाति होतारमिळः प्रथमं यज्ञेष्ये।

भा०—(विश्ववारा) कष्टों को अन्धकार के समान दूर करने और सब से वरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ, (दीधितिः) दीप्ति, एवं धारण पोपण करने की शक्ति, और स्तुति (इळः) अन्नों, भूमियों और शुभ इच्छाओं के (यजध्ये) दान देने और सत्संग, मैत्रीभाव की वृद्धि के लिये (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ, (होतारम्) दानशील पुरुष को (प्रजिगाति) प्राप्त होती है। और वह सर्वश्रेष्ठ दीप्ति या तेज (वृषमं) बलवान्, मेघ के समान वर्षणशील को भी (नमोभिः) नमस्कार आदि आदर योग्य वचनों से (वन्दध्ये) स्तुति करने के लिये (अच्छ) प्राप्त हो। (सः) वह (इपितः) स्वयं इच्छावान् होकर (यजीयान्) सब से वड़ा दानशील, सत्संगयोग्य एवं सुहृद् होकर (देवान्) विद्वान् पुरुषों को (यक्षत्) दान करे, सत्संग दे, और मित्र भाव से मिले। उद्ध्वों वा गातुर्रध्वरे श्रकार्यूध्वी श्रोचींचि प्रस्थिता रजीसि। दिवो वा नाभा न्यंसादि होता स्तुणीमहि देवव्यचा विवृद्धिः॥४॥

भा०—हे खी पुरुषो ! हे राजाप्रजाजनो ! (वां) तुम दोनों के (अध्वरे) परस्पर हिंसा से रहित, एक दूसरे के पालन-पोषणकारी, अजेय मेल और संगित में भी (वां ऊर्ध्वः) तुम दोनों के ऊपर उच्च कोटिका (गातुः) उपदेश करने हारा, सूर्य के समान तेजस्वो, मार्गदर्शक कोटिका (गातुः) नियत किया जावे । जिससे (ऊर्ध्वा) सबसे ऊपर विद्वान् (अकारि) नियत किया जावे । जिससे (ऊर्ध्वा) सबसे ऊपर के, सर्वश्रेष्ठ (बोर्चीषि) तेज सूर्य के प्रकाश के समान (रजांसि) सब लोकों को (प्रस्थिता) प्राप्त हों, उन तक पहुंचे । (दिवः वा नाभा) आकाश के बीच में सूर्य के समान (दिवः) समस्त कामनाओं, व्यव-हार और ज्ञानादि के प्रकाश को (नाभा) केन्द्र में और (दिवः नाभा) पृथिवी के मध्यभाग में (होता) ज्ञान देने और शिष्यों को अपने अधीन लेने वाला, गुरु और राष्ट्र को वश करने वाला राजा (नि असादि) उच्चासन पर विराजे । हम लोग (देव-व्यचाः) विद्वानों का विशेष सत्कार

करने वाला (वर्षिः) उनके मान को बढ़ाने वाला आसन सूर्य के लिये अन्तरिक्ष के समान (स्तृणीमिहि) विद्यावें। इसी (देवव्यचाः) दान-श्लील तेजस्वी पुरुष को विशेष प्राप्त होने वाले (वर्षिः) वृद्धिशील प्रजा को हम (स्तृणीमिहि) पृथ्वी पर फैलावें। सुप्त होत्राणि मर्नसा बुणाना इन्बेन्तो विश्वं प्रति यन्नृतेने। नृपेशसो बिद्येषु प्र जाता श्रुभी के युक्तं वि चेरन्त पूर्वीः पारेर

भा०-( मनसा ) ज्ञानपूर्वक ( सप्त होत्राणि ) सातों प्रकार के ग्रहण करने योग्य और दान देने योग्य पदार्थों को ( यज्ञ के ) सप्त होन्न आदि कर्मों के समान इच्छापूर्वक ( बृणानाः ) स्वीकार करते हुए ( ऋ-तेन ) सत्यज्ञान, अन्न तथा ऐश्वर्य के द्वारा (विश्वं) समस्त राष्ट्र को ( इन्वन्तः ) ब्यापते हुए ( प्रति यन् ) अपने विपक्ष का मुकाबला करें। (विद्येषु) यज्ञों और संग्रामों में (प्रजाताः) प्रसिद्ध, कीर्त्तिमान् ( नृपेशसः ) वीर पुरुषों से बने स्वरूप को धरने वाली ( पूर्वीः ) पूर्व से ही तैयार, सुशिक्षित, पहले ही विद्यमान सेनाएं प्राप्त कर । (इमं यज्ञं) इस परस्पर के मैत्रीभाव से व्यवस्थित राष्ट्र को (विचरन्त) प्राप्त हों, उसका उपभोग करें। राष्ट्र के 'सप्तहोत्र' सात प्रकृतियां हैं। (२) अध्या-सममें —देहगत सात प्राण या सर्पणशील प्राण 'सप्त होत्र' हैं। उनको मानस बल से वश करते हुए सत्य के बल से 'विश्व' अर्थात् आत्मतत्व को प्राप्त होते हैं। 'नृ' अर्थात् आत्मा को रूपवान् करने वाली ( पूर्वीः ) पूर्व की वासनाएं ही ( विद्येषु प्रजाताः ) प्राप्त होने योग्य देहों में प्रकट होकर (इमं यज्ञं) इस आत्मा को (वि चरन्त) विविध भोगों में प्राप्त होती हैं। इति हाविंशो वर्गः।।

या मन्द्माने उपला उपकि उत स्मेयेते तुन्बाई विरूपे। यथां नो मित्रो वर्षणो जुजीषदिन्द्री मुरुत्वा उत वा महोभिः ६

भा०- जिस प्रकार (तन्वा) स्वरूप में (विरूपे) भिन्न २ प्रकार

का प्रकाश और अन्धकार से युक्त स्वरूप को धारण करने वाले (उपसा) दिन और रात्रि (स्मयेते ) मानों परस्पर मुस्कुराते हैं, विकसित होते हैं उसी प्रकार (तन्वा विरूषे ) शरीरों में विभिन्न २ प्रकार के रूप, रुचि और कान्ति और रचना वाले की पुरुष भी (उपसा) एक दूसरे को चाहने वाले (उत्त) और (उपाके) एक दूसरे के सदा समीप रहते हुए (भन्दमाने) एक दूसरे का कल्याण और सुख करते हुए (स्मयेते) मुस्कुराया करें, सदा प्रसन्न वदन होकर रहें। (यथा) जिससे (महोक्तिः) महान् गुणों और तेजों से युक्त (नः) हमें (मित्रः) स्नेही मित्र (वरुणः) वरण करने योग्य श्रेष्ट पुरुष और (मरुत्वान् इन्द्रः) विद्वान् शिष्यों से युक्त आचार्य, प्राणों के बल से युक्त शत्रुहन्ता बल वान् और सैनिकों का स्वामी सेनापति (उत्त) भी (जुजोपत्) श्रेम से स्वीकार करें।

वेच्या होतारा प्रथमा न्यूञ्जे सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति । ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आहुरनुवृतं वृत्पा दीध्यानाः॥ ७॥

सा०—( है ब्या ) देव अर्थात् विद्वानों के हितकारी, दिव्य गुणों को धारण करने वाले, ( होतारा ) एक दूसरे को सुख देने वाले छी पुरुष ( प्रथमा ) सबसे मुख्य जानकर उनदोनों को ( निक्रक्ते ) अच्छी प्रकार सुसजित, कार्य दक्ष करता है क्योंकि उनके आश्रय पर ही ( सप्त ) देश से देशान्तर में श्रमण करने वाले ( पृक्षासः ) प्रेम-सम्पर्क के योग्य या सेवों के समान जलवत् ज्ञान रस की वर्षा करने वाले विद्वान् जन ( स्वध्या ) अपनी ज्ञान, धारणा शक्ति या आत्मा से या अन्न से ( मदन्ति ) स्वयं प्रसन्न होते और औरों को तृष्ठ करते हैं । वे स्वयं ( व्यतपाः ) व्यतों नियमों का पालन करने हारे ( व्यतम् अनु दीध्यानाः ) सदा अपने व्यत का ही चिन्तन करते हुए अपने व्यतानुसार दीश्चियुक्त या सुशोभित होते हुए ( ऋतं शंसन्तः ) सत्य वेदज्ञान का उपदेश करते हुए ( ते )

वे (ऋतम् इत्) सदा सत्य धर्म का पालन और सत्यस्वरूप परमेश्वर का ही (आहुः) उपदेश करते हैं।

त्रा भारतो भारतोभिः सजोषा इळा देवैभीनुष्येभिरक्षिः। सर्रस्वती सारस्वतेभिर्योक् तिस्रो देवीर्वहिरेदं संदन्तु ॥=॥

भा०—( भारतीभिः भारती सजोषाः ) जिस प्रकार सर्वपाणिसमूह के पालक पोषक सूर्य की दीप्ति उसकी अन्य पालक पोषक ताप विद्युत् आदि शक्तियों के साथ समान रूप से सेवन करने योग्य होकर (इदं बहिः आः ) इस अन्तरिक्ष और इस भूलोक को प्राप्त होती है उसी प्रकार ( भारती ) प्रजा का भरण पोपण करने वाले मुख्य पुरुष की प्रजापालक नीति, शक्ति (भारतीभिः ) 'भरत' अर्थात् अन्य प्रजापोषक पुरुषों की शक्तियों या सेनाओं और सभाओं से ( सजोषाः ) समान प्रोति से युक्त होकर (इंदं बर्हि: आसीदतु ) इस लोक अर्थात् प्रजाजन पर विराजे, उत्तम पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करें। (देवें सजोपाः) 'देव' अर्थात् विद्वान् और व्यवहारज्ञ पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त होकर (इळा) पृथिवी अर्थात् ष्टिथिवी निवासिनी प्रजा इस लोक पर प्रतिष्ठा से विराजे । (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी नायक (मनुष्येभिः सजोषाः आसीदतु) मनन शील पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त होकर विराजे। (सारस्वतेभिः सरस्वती ) 'सरस्वती' बेद वाणी का अभ्यास करने वाले विद्वानों से युक्त (सरस्वर्ती) उत्तम ज्ञान वाली विद्वत् सभा इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। भथवा (सारस्वतेभिः स्वरस्वती) सरस्वती अर्थात् स्नी-जन, अपने विवाहित पतियों सहित प्रीति युक्त होकर प्रतिष्ठित पद पर विराजें। उस प्रकार (तिसः) तीनॉ (देवीः) देवियं ज्ञान और सुख देने वाली होकर ( अर्वाक्) हमें प्राप्त होकर ( इदं बहि: ) इस लोक में ( आसदन्तु ) आदर पूर्वक विराजें । विशेष विवरण देखो यजुर्वेद के आग्री स्क ।

तन्नेस्तुरीप्रमर्थ पोषिष्टत्तु देवे त्वष्टविं र्युाणः स्यस्व। यतो वीरः केर्मुण्यः सुदत्तो युक्तयांवा जायते देवकोमः॥९॥

मा०—हे (देव त्वष्टः) दानशील ! तेजिस्वन् ! विद्वन् ! राजन् ! या विद्युत् जिस प्रकार (तुरीयम् पोपियत्तु रराणः) शीघ वेगजनक और देह में पोपक अन्नादि तेज प्रदान करता है उसी प्रकार त् भी (तुरीयम्) दुःखों, संकटों से पार उतरने वाला (पोपियत्तु) पोपण करने वाला बलवीर्य (रराणः) प्रदान करता हुआ (वि स्यस्व) वंधनों से मुक्तकर (यतः) जिससे (वीरः) वीर्यवान्, (कर्मण्यः) कर्मकुशल, शिक्तमान् (सुव्धः) उत्तम ज्ञान्वान् (युक्तप्रावा) विद्वान् उपदेष्टा को संगलाभ करने और शखाख में कुशल (देवकामः) उत्तम विद्वान् ज्ञानदाता जनों की कामना करने वाला पुत्र, शिष्य और प्रजाजन (जायते) उत्पन्न हो सके। (२) राजा प्रजा को संकटों से मुक्त कराने वाले प्रजा-पोपक बल का प्रयोग करे कि प्रजाजन बलवान्, चतुर, ज्ञानी, विद्वान् उपदेष्टा से युक्त प्रयोग करे कि प्रजाजन बलवान्, चतुर, ज्ञानी, विद्वान् उपदेष्टा से युक्त विद्वत्थिय हो। (३) 'त्वष्टा' आचार्य शिष्य को तारक पोपक ज्ञानदें कि वह व्यक्षचारी, कर्मवान्, चतुर विजयी हो। (४) पिता इस लोक सेतारक, पोपक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-पोपक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-पोपक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-पोपक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-पापक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-पापक वीर्य का स्त्री में दान करे कि उत्तम, शक्तिशाली ज्ञानवान् विद्व-

वनस्पते व सूजोपं देवानु शिर्ह्वाः शिमृता स्द्याति । वनस्पते व सूजोपं देवानु शिर्ह्वाः शिमृता स्द्याति । सेदु होतां सृत्यत्री यजाति यथा देवानुं जिनमानि वेद्॥१०॥

भा०—हे (बनस्पते) सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य ऐश्वर्यों के भा०—हे (बनस्पते) सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य ऐश्वर्यों के पालन करने हारे, एवं महा वृक्ष के समान अपने सेवन करने वाले आश्चित पालन करने हारे, एवं महा वृक्ष के समान अपने सेवन करने वाले आश्चित जनों के पालक ! राजन्! विद्वन्! किरणों का स्वामी सूर्य जिस प्रकार जनों के पालक ! राजन्! विद्वन् ! किरणों को नीचे फैंकता, सब तक पहुं- (देवान् अवस्वति उप स्वति ) देव अर्थात् विद्वान् वीर और चाता है, उसी

कामनाशील पुरुषों को ( अव सृज ) अपने अधीन कर उनको योग्य मार्ग पर चला। और उनको (उप सृज ) अपने समीप रखकर योग्य वना! ( अग्निः हिव सृद्याति ) अग्नि जिस प्रकार 'हिव' अर्थात् चरु को ( देवान् ) वायु आदि तत्वों तक लिज्ञ भिन्न करके पहुंचाता है और ( शिमता ) लोक में रोगनाशक होकर शान्ति उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( अग्निः ) अप्रणी नायक, विद्वान् और स्वामी पुरुष ( हिवः ) ग्रहण करने योग्य अन्न, ऐश्वर्य और ज्ञान को भी मेच के समान ( शिमता ) शान्ति-दायक होकर ( सूद्याति ) जलों के प्रचुर मात्रा में दे ( सः इत् उ ) वह हो ( होता ) दानशील होकर ( सत्यतरः ) अधिक सत्याचरणशील, ईमानदार और ( सत्यतरः ) सत्य के बल से स्वयं और अन्यों को तराने वाला होकर ( यजाति ) दान करे और अन्यों से मिन्न भाव से वर्ते । ( यथा ) जिससे वह ( देवानां ) दिव्य पुरुषों, विद्वानों के बीच में ( जन्मानि ) उत्तम जन्मों को ( वेद ) प्राप्त करे । आग्नि अन्या सम्मान से वर्ते । अग्नि अन्य अन्या सम्मान से वर्ते । अग्नि अन्या सम्मान से वर्ते । अग्नि अन्या सम्मान से वर्ते । अग्नि अन्या अन्या सम्मान से वर्ते । अग्नि अन्या अन्या सम्मान स्वा स्वा सम्मान स्व स्व स्व सम्मान स्व स्व सम्मान स्व स्व सम्मान सम्मान स्व सम्मान सम्मान स्व स्व सम्मान स्व सम्मान सम्मान स्व सम्मान सम्मान सम्मान स्व सम्मान सम्मान स्व सम्मान सम

या याह्यसे समिधानो युर्वाङिन्द्रीण देवैः सुर्थं तुरेभिः। वृहिर्ने यास्तामादीतिः सुपुत्रा स्वाही देवा य्यस्ती मादयः नताम्॥ ११॥ २३॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन्! अग्नि के समान प्रकाशक तेजस्विन्! (अग्निः समिधानः देवेभिः इन्द्रेण) सूर्य या अग्नि जिस प्रकार प्रदीप्त होकर प्रकाशयुक्त किरणों और वायु से प्रकट होता है उसी प्रकार तृ भी (सम् इधानः) अच्छो प्रकार प्रकाशित होता हुआ, (इन्द्रेण) ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र से और शत्रुनाशक वीर सेनापित से तथा (तुरेभिः देवैः) अति शीव्रगामी विजय कामना वाले वीर पुरुषों सहित (सरथं) रथसैन्य सहित (अर्वाङ्) इमारे पास (आ याहि) प्राप्त हो। और (नः) हमारे वीच (विहैंः) वृद्धि, प्रतिष्ठायुक्त प्रजाजन पर (आस्त्र) उपविष्ट हो। इसी प्रकार (सुपुत्रा) उत्तम पुत्रों की (अदितिः) पृज्य

माता के समान (सुपुत्रा) उत्तम रीति से प्रजाओं की मानव कष्टों से त्राण करने वाली (अदितिः) अखण्ड, अट्ट शक्ति (नः) हमारे (बर्हिः) वृद्धिशील राष्ट्र पर (आस्ताम्) विराजे। (देवाः) दानशील और ऐश्वर्य के इच्छुक वीर और दानशील धनी और ज्ञानी पुरुष (स्वाहा) उत्तम वाणी, उत्तम दान और उत्तम स्तुति प्रार्थना से (अस्ताः) दीर्घायु होकर (मादयन्ताम्) स्वयं भी तृप्त हों और हमें भी खूब तृप्त, आनन्द प्रसन्न करें। इति त्रयोविंशो वर्णः॥

## [4]

विश्वामित्र ऋषिः॥ ऋग्निदेवता॥ छन्दः—१, २, ११ भुरिक् पंक्तिः। ३ पंक्तिः। ६ स्वराट् पंक्तिः। ४ त्रिष्टुप्। ४, ७, १० निचृत् ।त्रिष्टुप्। ८, ६ विराट् त्रिष्टुप्॥

प्रत्यशिष्ट्रपस्रक्षेकितानोऽवीर्धि विप्रः पढ्वीः क्षेत्रीनाम् । पृथुपाजां देव्यद्धिः समिद्धोऽप द्वारा तमसो विद्यावः॥ १॥

भा०—(अग्नः) दोतिमान् सूर्य जिस प्रकार (उपसः) प्रभात वेलाओं में (प्रति अवोधि) सब सोते हुए प्राणियों को जगाता है उसी प्रकार (अग्नः) ज्ञानवान् विद्वान् (चेकितानः) स्वयं ज्ञानवान् (विप्रः) मेधावी, सर्व विद्याओं में पूर्ण, (कवीनां पदवीः) विद्वान्, क्ञान्तदर्शी पुरुपों के पदों, चरण चिन्हों पर चलने हारा होकर (प्रति अवोधि) सबको जगावे और स्वयं भी प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता हो। वह (पृथुपाजाः) विस्तृत ज्ञान और बल से युक्त होकर (देवमद्धः) विद्वानों के प्रिय, उत्तम गुणों के इच्छुक पुरुपों द्वारा (सिमदः) प्रदीप्त अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित होकर (विन्हः) कार्यों के भार को वहन करने में समर्थ विद्वान् (तमसः) अन्धकार के समान अज्ञान से दूर करके ज्ञान के द्वारा मार्गों को (अप आवः) खोले।

मेड्झिवीं हुधे स्तोमिभिगींभिः स्तीतृणां नमस्य उक्थैः। पूर्वीर्मुतस्य सन्दर्शश्चकानः संदूतो श्रीयौदुषसी विग्रोके॥२॥

भा०—(अग्निः स्तोमेभिः प्र वावृधे ) जिस प्रकार भौतिक अग्नि काष्ट्रसमूहों से बहुत बढ़ता है उसी प्रकार (अग्निः) ज्ञानवान् पुरुष (स्तोमेभिः) विद्याओं का उपदेश करने वाले वेद के स्कों, (गीभिः) उत्तम वेद वाणियों से (प्र वावृधे) खूब अच्छी प्रकार बढ़ता है। और ( स्तोतृणां ) उत्तम विद्याओं को उत्तम उपदेष्टाओं के बीच में भी (उक्थेः) उत्तम वचनों से ( नमसाः ) आद्र करने योग्य होता है । वह (ऋतस्य) सत्य ज्ञान को ( संदशः ) अच्छी प्रकार दिखलाने वाली ( पूर्वीः ) अपने से पूर्व के विद्वानों से उपदेश की गई, विद्याओं से पूर्ण, एवं सनातन से चली आई वेद वाणियों या ज्ञान वाणियों को ( चकानः ) अभ्यास करना चाहता हुआ, (विरोके) विविध और विशेष रुचि के अनुसार स्वयं (दूतः ) सेवा किया जाकर जिस प्रकार सूर्य (विरोके ) विशेष प्रकाश से दीप्ति होकर ( उपसः सम् अद्यौत् ) उपा कालों को चमकाता है उसी अकार (उपसः) कामनाशील शिष्यजनों को (सम् अद्यौत् ) अच्छी प्रकार मकाशित करता है। (२) परमेश्वर वह (अग्निः) ज्ञानमय सर्वप्रकाशक परमेश्वर वेद वाणियों, स्तुति वचनों द्वारा महान् है। वह स्तुति कमों के वचनों से स्तुत्य है। ज्ञानदर्शक सनातन वेद वाणियों को प्रकाशित करता हुआ वह प्रथ उपासित होकर प्रभातों को सूर्य के समान प्रकाशित करता है। अधारयशिर्मानुषीषु विद्व पां गभी मित्र ऋतेन साधन्।

त्रा हर्यतो यजतः सान्वस्थादभूदु विश्वो हव्यो मत्तानाम् ॥३॥ भा०—(मानुषीषु विश्व ) मननशील, मनुष्यों की इन प्रजाओं में (अपां गर्भः ) जलों के बीच में विद्युत् जिस प्रकार (ऋतेन साधन् ) गतिशील वल से सब कार्यों को साधता हुआ, (अधायि) स्थापित किया जाता है उसी प्रकार (अपां गर्भः ) कर्मों और ज्ञानों और आश्व

प्रजाओं के बीच में सुरक्षित एवं उनको अपने वश में करने में समर्थ मित्रः ) प्रजाओं का सुहृत् उनको मरण से बचाने वाला ( अपां गर्भः ) प्राणों के बीच विद्यमान आत्मा के समान (अग्निः) तेजस्वी, अप्रणी, (अधायि) स्थापित किया जाना चाहिये। वह (ऋतेन) सत्य ज्ञान और न्याय के अनुसार (साधन्) सब कर्मों को साधता हुआ, (हर्यतः) कान्तियुक्त, सबके कामना योग्य, (यजतः) दानशील, सत्संग के योग्य और पूच्य होकर, (सानु) शैल शिखर के समान उन्नत पद और ( सानु ) सेवनीय ऐश्वर्य युक्त पद पर ( आ अस्थात् ) विराजे और वह (विप्रः) विद्वान् विशेष विद्याओं से पूर्ण, (मतीनाम्) विद्वानों और मननशील पुरुषों के बीच में वरण या स्वीकार करने योग्य (अभूत) हो । (२) अग्नि, परमेश्वर सबके भीतर प्राणों का प्राण, और (अपाम्) सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं के भी भीतर व्यापक, स्नेहमय, ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। वह सर्वपूज्य कान्तिमान् परम सेव्य पद पर विराजता और विशेष रूप से पूर्ण होकर मननशील विद्वानों से स्तुत्य है। मित्रो श्रुक्रिभविति यत्समिद्रो मित्रो होता वर्षणो जातवेदाः। मित्रो अध्वर्युरिष्टिरो दर्मूना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम् ४

भा०—(यत् समिद्धः अग्निः मित्रः) जिस प्रकार खूब प्रदीत, प्रज्ञालित और प्रकाशित, दीतिमान् अग्नि (मित्रः) मनुष्य के मित्र के समान सहायकारो होता है उसी प्रकार (अग्निः) ज्ञानी विद्वान् पुरुष और अग्रणी नायक, (यत् समिद्धः) जो ज्ञानों और गुणों में अच्छी प्रकार प्रकाशित हो जाता है वह (मित्रः) स्नेही मित्र के समान सबका सुहत् (भवति) हो। वह (मित्रः) सबका स्नेही, सबको मरने से बचाने वाला, (होता) ज्ञान और अन्न का देनेहारा, (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, और कष्टों का वारण करने वाला, (जातवेदाः) सब ऐश्वर्यों और ज्ञानों का स्वामी (भवति) हो। वही (मित्रः) सबका स्नेही सुहद् होकर

(अध्वर्युः) सब किसी की भी हिंसा या पीड़ा की कामना न करता हुआ, अहिंसा-वर्ता (इपिरः) स्वयं दृढ़ इच्छा शक्ति से सम्पन्न, और सबको प्रेरण करने में समर्थ (दम्नाः) स्वयं मन, इन्द्रियों को जीतने में समर्थ हो। वही (सिन्धूनां) निद्यों के समान केग से जाने वाले सेनाओं, या प्रजाओं (उत) और (पर्वतानाम्) पर्वतों के समान अभेद्य, दृढ़ एवं पालन शक्तियों से युक्त बड़े र शासक जनों का भी (मित्रः भवित) मित्र, सहायक हो जाता है। (२) परमेश्वर पक्ष में—हृदय में अतिदीप्त प्रकाशवान परमेश्वर ही परम मित्र है, वह सब कुछ देता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्र्यं का स्वामी, अहिंसक, पालक, प्रेरक, दमनकर्त्ता, प्राणों, जलों, प्रकृति के परमाणु और पर्वतों और पालक तत्वों का (मित्रः) मापक और पहलक है।

पाति प्रियं रिपा अर्थं पदं वेः पाति यहश्चरणं सूर्यस्य । पाति नामां सुप्तशीर्षाणुमुक्तिः पाति देवानामुपुमादमुखः ॥५॥२४॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि तत्व (वेः) गमनशील या व्यापक (रिपः) पृथिवी के (अग्रं) पूर्व, सर्वश्रेष्ठ (ग्रियं) सब तर्पक अन्न आदि की (पाति) रक्षा करता है। वही (सूर्यस्य चरणं पाति) सूर्य के गमन या कार्य की रक्षा करता है। वही (सप्तःशीर्षाणम्) सात विभागों में विभक्त वायु की रक्षा करता, वह सब (देवानाम् उपमादं पाति) दिन्य पदार्थों के स्वरूप को नाश होने से बचाता है। उसी प्रकार (अग्निः) ज्ञानवान, तेजस्वी पुरुष (ग्रियं) अपने ग्रिय मित्र पत्र आदि को (रिपः) पाप से (पाति) बचावे। वही (वेः) ज्ञाने वाले मार्गगामी पुरुष के (अग्रं पदं पाति) आगे रखने योग्य पद या मार्ग की रक्षा करे, या (वेः अग्रं पदं पाति) ज्ञानी पुरुष के श्रेष्टपद की रक्षा करे। वही (यहः) स्वयं महान् होकर (सूर्यस्य) सूर्य के (चरणं) कर्तव्य अर्थात् उसके समान प्रकाशक, तेजस्वी, पालक आदिः

होने के उत्तम कर्त्तव्य का (पाति) पालन करे। अथवा विद्वान् पुरुष (यहः) अपने पुत्र या शिष्य के सूर्य-व्रत व्रह्मचर्य का पालन करे। वह (नाभा) नाभि या केन्द्र में विराज कर (सप्त-शीर्षाणम्) शिर के समान सात मुख्य अंगों से युक्त राज्य को (पाति) पालन करे, वह (अग्निः) अग्रणी (ऋष्यः) महान् दर्शनीय, व्यापक विस्तृत सामर्थ्य वान् होकर, (देवानाम्) सव व्यवहारकुशल, विद्वानों और ऐश्वर्य के इच्छुक तथा दानशील दानी और विद्या दाताओं के (उपभादम्) हर्ष और सन्तोषकारक व्यवहार, उनके उपमा या तुल्यता देने वाले कर्त्तव्य का (पाति) रक्षा करे, स्वयं भी पाले। अध्यात्म में—आत्मा (वेः रिपः) भोक्ता पार्थिव शरीर के प्रिय श्रेष्ट प्राप्तव्य ज्ञान की रक्षा करता, वह प्रोरक प्राण की रक्षा करता, वह सात शीर्षण्य प्राणों से युक्त प्राण को नाभि में रखता, और देवों अर्थात् प्राणों के हर्ष हेतु और ज्ञान चेतनाके देने वाले सामर्थ्य को रखता है। इति चतुर्विशो वर्गः॥ अग्नुश्चश्च ईड्यं चाक् नाम विश्वानि देवो व्युनानि विद्वान्। समस्य चर्म युत्ववेत्पदं वेस्तिदिद्यनी रैन्तत्यप्रयुक्छन्॥ ६॥ ससस्य चर्म युत्ववेत्पदं वेस्तिदिद्यनी रैन्तत्यप्रयुक्छन्॥ ६॥

भा०—(ऋसुः) ऋत अर्थात् जल को उत्पन्न करने वाला मेव या स्रोत, या चमकने वाला सूर्य जिस प्रकार (चारु नाम चक्रे) उत्तम, सुन्दर और (चारु) वेग से चलने वाले जल को उत्पन्न करता है और (ऋसुः) जिस प्रकार खूब दीसिमान् अग्निया सूर्य (चारु नाम चक्रे) उत्तम स्वरूप दिखलाता है उसी प्रकार (विधानि) समस्त (वयुनानि) ज्ञानों को और ज्ञानने योग्य पदार्थों को (विद्वान्) ज्ञानता हुआ (ऋसुः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित एवं महान् तेजस्वी पुरुष (चारु नाम) अपना सुन्दर नाम, कीर्ति, यश और (चारु नाम) उत्तम व्यापक शासन (चक्रे) करने में समर्थ हो। (घृतवत् चर्म ससस्य) घी जिस प्रकार सोने वाले या आराम से रहने वाले पुरुष के चर्म की रक्षा करता

है और जिस प्रकार अग्नि (ससस्य ) सोते हुए (वेः) गमनजील पथिक के (पटं) स्थान की जंगली प्राणियों से रक्षा करता है उसी प्रकार (अग्निः) अग्नि के समान तेजली ज्ञानी, अप्रणी पुरुष (वेः) प्राप्त हुए (ससस्य ) सोते हुए, असावधान प्रजाजन के (चर्म) शरीरों का, (पटं) प्राप्त करने योग्य सुख की और गृहादि स्थान की और स्वयं (वेः तत् इत् घृतवत् पटं) तेजस्वी के तेजोयुक्त उस ही परम पट् या स्वरूप की (अप्रयुच्छन्) विना प्रमाद के (रक्षति) रक्षा करे। आप्रयोनिम्गिन्धृत्वन्तमस्थात्पृथुप्रगाणासुशन्तमुशानः।

दीचानः श्राचिर्ऋष्वः पावकः पुनःपुनम्तिरा नव्यंसी कः ॥७॥ भा०—(अग्निः वृतवन्तं योनिम् ) अग्नि जिस प्रकार वृत से युक्त यज्ञस्थान में स्थित रहती है और जिस प्रकार (अग्निः) विद्युत् ( पृथु प्रगाणं ) वड़े शब्द करने वाले ( घृतवन्तं योनिम् अस्थात् ) जल से युक्त मेवरूप आश्रयस्थान या स्ववणशील जल में स्थित रहती है। और जिस प्रकार बडवानल ( घृतवन्तं योनिम् ) क्षरणशील, जलमय समुद्र में स्थित रहता है उसी प्रकार (अग्निः) तेजस्वी ज्ञानी, अग्रणी पुरुष ( घृतवन्तं ) जल और वी आदि पुष्टिकारक पदार्थों से युक्त (योनिम् आ अस्थात्) घर को प्राप्त कर उसमें रहे और नायक पुरुष जल सम्पदा से युक्त राष्ट्र पर शासक बनकर रहे। और स्वयं (उशानः) कामनाशील होकर ( पृथु-प्रगानम् ) बहुत अधिक विस्तृत उत्तम उपदेश करने वाले ( उशन्तं ) तेजस्वी और चाहने वाले प्रेमी विद्वान् पुरुष को शिष्य के समान प्राप्त हो। स्वयं (दीद्यानः) चमकता हुआ, (शुचिः) शुद्ध पवित्र, निरुछल आचरण से युक्त, (ऋष्वः) महान्, (पावकः) सब को पवित्र करता हुआ ( पुनः पुनः ) वार २ ( मातरा ) आकाश और भूमि को सूर्य या विद्युत् के समान माता और पिता दोनों को (नव्यसी) अति स्तुत्व (कः) बनावे। विद्वान् गुणी होकर पुत्र माता पिता को

नवीन यशस्वी रूप दे देता है। (२) पालक के पक्ष में—(अग्नः) तेजोमय वीर्य भी घृत अर्थात् वीर्य युक्त या क्षरणशील, कामना युक्त योनि, गर्भाशय में स्थित होता, वही पवित्र गर्भ को पवित्र करने हारा, उत्पन्न होकर दोनों को और अधिक नवीन या दर्शनीय माता पिता बना देता है। (३) अग्नि जीव तेजस्वरूप परम आश्रय प्रभु की कामना करता हुआ उसकी ओर प्रस्थित हो, वह स्वयं प्रकाश, पवित्र होकर वार २ जनम लेकर नये से नये मा बाप बना लेता है।

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः । नाना योनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदुस्तथा ॥ ( निरु० परि० २ )

सुद्यो जात श्रोषंधीभिववने यदी वधीनत प्रस्वी घृतेन । श्रापं इव प्रवता शुम्भमाना उरुष्यद्गिनः पित्रोरुपस्थे ॥ ८॥

भा०—( प्रस्तः ) स्वयं उत्पन्न होने वाली निद्यां या वृक्ष अन्नाद् उत्पन्न करने वाली ( आपः इव ) जल धाराएं जिस प्रकार ( प्रवता घृतेन ग्रुम्भमानाः ) नीचे की ओर बहते जल से शोभा को प्राप्त होती हैं और वे ( घृतेन वर्धन्ति ) जल से बढ़ती हैं उसी प्रकार ( प्रस्तः ) उत्तम फल पुष्पादि उत्पन्न करने वाली ओपधियां भी, ( प्रवता घृतेन ) नीचे की ओर आते जल से ( ग्रुम्भमाना ) खूब शोभा को प्राप्त होती हैं और वे ( घृतेन वर्धन्ति ) वे जल से ही बढ़ती भी हैं । इसके अतिरिक्त ( यदि ) चाहे वे ओपधियों ( प्रवता घृतेन ) नीचे आते जल से ( वर्धन्ति ) बढ़ती हैं तो भी ( अधिः ) आग ( सद्यः जातः ) शीघ उत्पन्न होकर ही माताओं से धारित सद्योजात बालक के समान ( ओपधीभिः ) ओपधियों से ही ( ववक्षे ) अपने भीतर धारण भी किया

जाता है। इसी कारण वह अग्नि (पित्रोः) माता पिताओं की (उपस्थे) गोंद में वालक के समान ( पित्रोः उपस्थे ) पालक दो अर्राणयों के बीच ( उरुप्यत् ) रक्षा भी प्राप्त करता और बढ़ता भी हैं । और वे ही (प्रस्वः) अग्नि को उत्पन्न करने वाली ओपधियां, काष्टादि (प्रवता घृतेन ग्रुस्समाना) नीचे की तरफ पिघल कर पड़ते घीसे और अधिक चमकती हुई, वालक को झरते उतरते दूध से (प्रस्वः) माताओं के समान (वर्धन्ति) वढ़ाती हैं। इसी प्रकार वह अग्नि (पित्रोः उपस्थे अग्निः) भाकाश और पृथ्वी के बीच सूर्य के समान ( उरुष्यत् ) स्वयं बहुत बड़ा हो जाता है। और वह अग्नि भी बढ़कर (ओपधीभिः सह ववक्षे ) ओप-धियों से मिलकर रोप सा करता और प्रचण्ड हो जाता है (२) इसी मकार नायक अमणी, विद्वान् पुरुष (सद्यः) सभा सद्यें से वरण करने योग्य या विराजने के उच्चासन के योग्य और (जातः) गुणों में प्रसिद्ध होंकर (ओषधीभिः) ताप, तेज को धारण करने वाली सेनाओं से (व-वक्षे ) धारण किया जाता है। और वह उनके सहयोग में ही (वबक्षे ) रोष युक्त होकर प्रचण्ड हो जाता और शत्रुओं पर प्रहार करता है। (यदि ) क्योंकि वे ही (प्रस्तः ) उसकी उच्च आसन पर अभिपेक करने हारी होकर और ( प्रवता ) नीचे विनय से ( आपः इव ) जल धाराओं के समान सुशोभित होती हुई उसको ( हतेन ) तेज या जलाभिषेक (वर्धन्ति ) बढ़ाती और स्वयं भी बढ़ती हैं । और वह (अग्निः ) अग्रणी नायक (पित्रोः) मां वाप की गोंद में बालक के समान माता भूमि और पिता सैन्यबल दोनों के ( उपस्थे ) उपस्थिति या सन्निधि, रक्षा में (उरुष्यत्) स्वयं अपने को बढ़ावे और प्रजा की भी रक्षा करे। उदुष्टुतः सुमिधा यहो अधादिक्षीन्दियो अधि नामा पृथिव्याः।

मित्रो श्रामिरीक्यों मातिरिश्वा दूतो वंत्तयुज्ञथाय देवान् ॥ १॥

भा०—जिस प्रकार ( पृथिन्याः अधि ) पृथ्वी पर ( अग्निः ) अग्नि

( सिमधा ) काष्ट के संग ( यहः ) वड़ा होकर ( उत् अद्यौत् ) खूब चमकता है उसी प्रकार (वर्षमेन्) जल सेचनकाल अर्थात् वर्षण काल में भी ( नाभी ) बीच अन्तरिक्ष में वही अग्नि विद्युत् रूप से (सम्-इधा ) अति दीप्ति से या वायु के संघर्षण रूप उद्दीस कारण से ( उत् अद्यौत् ) उत्तम रीति से चमकता है । उसी प्रकार वह अग्नि सुर्य रूप में (दिवः अधि) परम आकाश के बीच में (सिमधा) अच्छे तेज से (यह्नः) महान् होकर ( वर्ष्मन् ) वृष्टि सेचन के लिये ही ( उत् अद्यौत् ) उत्तम रीति से या सबसे ऊपर चमकता है। वह अग्नि ( मित्रः ) सबका मित्र ( ईड्यः ) सबको अभीष्ट, ( मातरिश्वा ) अपने उत्पादक कारण अरणि, काष्ट, अन्तरिक्ष और परमाकाश में जीवित और स्थित और गति करता हुआ, ( दूतः ) तापवान् होकर ( यजथाय ) महान् यज्ञ करने के लिये (देवान्) दिव्य पांचों भूतों, तेजस्वी लोकों और प्रकाशमय किरणों को धारण करता है। या ( देवान् यजथाय वक्षत् ) विद्वानों को यज्ञ का उपदेश करता है। (२) नायक पक्ष में—(स्तुतः) प्रशंसित एवं सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया (यहः) गुणों में महान् , (वर्ष्मन् ) रूप में, (दिवः अधि ) आकाश में सूर्य के समान ( पृथिन्याः नाभा ) पृथिनी के केन्द्र में स्थित होकर ( उत् अद्यौत् ) सबसे अपर चमके । वह (मित्रः ) सर्वस्रोही (अग्निः ) अप्रणी (मातरिश्वा ) पृथ्वी माता पर रहने हारा, वायुके समान बलवान् , ( दूतः ) दुष्टों का सन्तापकारी होकर (देवान् यज्ञथाय वक्षत् ) विजिगीपु वीरों के संगत होने या मिलाये रखने के लिये सब पर हुकूमत करे।

उर्दस्तम्भीत्स्रिमिधा नार्कमृष्वो श्रिभीवञ्चत्तमो रीचनानाम् । यद्दी भृगुभ्यः परि मातृरिश्वा गृहा सन्तं हव्यवाहं सम्धि १० भा०—( यदि ) चाहे ( भृगुभ्यः परि ) भूनने और जला देने वाले पदार्थों से ( परि ) भी अधिक ( मातरिक्षा ) अन्तरिक्ष गत वायु (गृहा-

सन्तं) घर में रखें (हब्यवाहं) अन्नादि को छेने वाले अग्नि को (समीधे) प्रदीस करता है तो भी ज़िस प्रकार (ऋष्वः) महान् (अग्निः) अग्नि, सूर्य, (रोचनानाम्) सब प्रकाशमान चन्द्रादि लोक पिण्डों के बीच में ( उत्तमः ) सबसे उत्तम ( भवन् ) होता हुआ ( समिधा ) अपने तेज से ( नाकम् ) पूर्ण आकाश को ( उत् अस्तम्भीत् ) सर्वोपिर रहकर भी थामने में समर्थ है। उसी प्रकार (यदि) चाहे ( भृगुभ्यः परि) इन्द्रियों को पोषण करने वाले गौण प्राणों से भी श्रेष्ठ (मातरिश्वा) प्रमाता आत्मा के आश्रय रहकर श्वास लेने या देह को प्राणवान् करने हारा मुख्य प्राण ( गुहा सन्तं ) इस देह में रहने वाले या ( गुहा सन्तं ) वुद्धि तत्व में न्यापक (हन्यवाहं) भोग्य पदार्थों के प्रहीता जीवात्मा को (सम्-ईंधे) अच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। उसको प्रकट करता है तो भी ( ऋधः अग्निः ) महान् ज्ञानवान्, सबसे पूर्व, सर्वश्रेष्ट परमेश्वर (रोचनानाम्) चमकने वाले सुर्यादि वा, कामनाशील आत्माओं में सबसे ( उत्तमः ) उत्तम ( भवन् ) होता हुआ ( समिधा ) उत्तम तेज से (नाक्रम्) दुःखादि वाधा से रहित परम आनन्दमय स्वरूप को ( उत् अस्तम्भत् ) सर्वोपरि स्थायीरूप से बनाये रहता है। इळामझे पुरुद्सं सुनि गोः शृथ्वत्तमं हवमानाय साध। स्यार्वः सूनुस्तनयो विजावाश्चे सा ते सुमृतिभूत्वसमे ॥११॥२४॥

भा०—व्याख्या देखो (मं॰ ३। स्० १। मन्त्र २३॥) इति पञ्जविंशो वर्गः॥

## [8]

विश्वामित्र ऋषिः ॥ त्रामिदेवता ॥ छन्दः—१, ५ विराट् त्रिष्टुष् । २, ७ विराट् त्रिष्टुष् । २, ७ विराट् त्रिष्टुष् । ३, ४, ५ निचृत्रिष्टुष् । १० मुरिक् त्रिष्टुष् ६, ११ मुरिक् पङ्किः । ६ स्वराट् पङ्किः ॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥

प्र कारवो मनुना नुच्यमाना देवद्वीची नयत देवयन्तः। दुक्तिणावाद् वाजिनी प्राच्येति हुविर्भरेन्त्यग्नये घृताची॥ १॥

भा०-हे (कारवः) क्रियाशील विद्वान् पुरुषो ! जिस प्रकार (मनना वच्यमानाः देवयन्तः देवद्गीचीं प्र नयन्ति) विचार पूर्वक कह गये शिल्पी लोग दानशील स्वामी की कामना करते हुए दानशील स्वामिजनों को अच्छी लगने वाली शिल्प किया को करते हैं और वह शिल्पिकया ( वाजिनी ) वेग से युक्त, या ऐश्वर्य से युक्त, ( दक्षिणा-वाट् ) दक्षिणा या मजदूरी पैदा करने वाली और (प्राची) बहुत उत्तम रूप से प्रकट होकर ( अग्नये घृताची ) अग्नि में जुहू जैसे ( अग्नये हिवः भरन्ती एति ) अप्रणी तेजस्वी पुरुष को अन्न, सुख आदि पदार्थ पूर्ण करती हुई प्राप्त होती है और जिस प्रकार (कारवः) यज्ञ कर्त्ता लोग (देवयन्तः) परमेश्वर की उपासना करते हुए ( मनना वच्ययानाः ) मन्त्र द्वारा प्रेरित होकर ( देवद्रीचीं प्रनयन्ति ) ईश्वरोपासना युक्त वाणी को और यज्ञ किया या सुचा को आगे करते हैं। (दक्षिणावाट्) दक्षिण दिशा से लाई जाकर (घृताची हविभरन्ती) घृत से युक्त होकर ग्रहण करती हुई यज्ञ में 'जुहू' नाम सुक् ( प्राची ) पूर्व की ओर (अग्नये) अग्नि का लक्ष्य करके (एति) आगे बढ़ती है उसी प्रकार हे ( कारवः ) कर्मण्य क्रियाशील पुरुषो ! आप लोग भी ( मनना ) मनन शील पुरुष से ( बच्यमानाः ) उपदेश किये जाकर ( देवयन्तः ) उत्तम गुणों और ज्ञान दानशील विद्वानों की कामना करते हुए, उनको मन से चाहते हुए ( देवड़ीचीं प्रनयत ) विद्वान् दानी और ज्ञानदाता गुरुजनों की परम पूजा, सत्कार किया को अच्छी प्रकार किया करों । और (अम्रये) ज्ञानवान् विद्वान् पुरुष के सुख के लिये (घृताची) तेज और पौष्टिक पदार्थ को प्राप्त करने वाली (दक्षिणावाट्) क्रिया शक्ति को धारण करने वाली, ( वाजिनी ) बल, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त ( प्राची ) उत्तम गमन या आचरण वाली, उत्तम सत्कार रूप क्रिया उत्तम पत्नी के समान (अयये) अयणी, ज्ञानवान् एवं नायक पुरुष के मान आइर के लिये (हविः भरन्ती) प्राह्म, उपहार, अन्नादि प्राप्त कराती हुई ( एति ) प्राप्त हो।

आ रोदंसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्था अधु नु प्रयज्यो । दिवाश्चिद्ग्ने महिना पृथिव्या बुच्यन्ती ते वर्षयः सप्ताजिक्षाः॥२॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य (जायमानः रोद्सी अपृणात् ) प्रकट होकर आकाश और पृथिवी दोनों का पूर्ण करता और पालन करता है ( उत ) और वह (महिना) अपने महान् सामर्थ्य से (दिवः पृथिन्याः चित्) आकाश और पृथिवी से भी अधिक बढ़ जाता है। और (सप्त जिह्नाः वह्रयः तस्य उच्यन्ते ) सात ज्वाला वाली अग्नियें भी उसी के अंश कहाती हैं उसी प्रकार हे (अझे) विद्वान् अप्रणी नायक ! तू (जायमानः) प्रसिद्ध होकर (रोदसी अप्रणाः) बालक जिस प्रकार मां बाप की गोद भरता है उसी प्रकार ( रोट्सी ) उत्तम उपदेश करने वाले पिता और गुरु उन दोनों को (अपृणाः) पूर्ण कर और पालन कर । इसी प्रकार हे वीर पुरुष ! तू प्रसिद्ध होकर शासक वर्ग और प्रजावर्ग एवं स्व और परपक्ष दोनों को पूर्ण कर। (उत्) और हे (प्रयज्यों) सर्वोत्कृष्ट दानशील ! तू (महिना) अपने महान् ज्ञान और वल के सामर्थ्य से (दिवः पृथि-ब्याः चित् ) सूर्यं और पृथिवी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों से (प्र रिक्थाः) बढ़जा। (सप्त जिह्वाः) सात छन्दों वाली वाणियों के विद्वान्जन (व-न्हयः) तेजस्वी, एवं कार्यं भार वहन करने वाले पुरुष (ते प्र वच्यन्ताम्) तेरे ही अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें, तेरे ही शिष्य सृत्यादि कहावें। (ते वच्यन्ताम्) वा तुझे उत्तम उपदेश करें।

द्यौश्च त्वा पृथिवी युज्ञियांसो नि होतारं सादयन्ते दमाय। यदी विशो मार्चुषीर्देवयन्तीः प्रयस्वतीरीळेते शुक्रमूर्चिः ॥३॥ भा०—(यदि) जब (मानुषीः विशः) मननशील, मनुष्य प्रजाएं (देवयन्तीः) तेजस्वी विजयेच्छुक पुरुषों की कामना करती हुई और (प्रयस्वन्तीः) नाना प्रकार के तृक्षिकारी अज्ञादि भोग्य ऐश्वयों से युक्त होकर ( छुक्रम् ) देह में वीर्य के समान बलकारक आछु कार्यकारी ( अर्चिः ) गृह में दीस ज्वाला के समान प्रकाशक तुझको (ईज्ते ) चाहती हैं तो (द्योः) ज्ञानप्रकाश से युक्त विद्वान् जन और (पृथिवी च ) पृथिवी के समान आश्रय वाली सामान्य प्रजा और ( यज्ञियासः ) यज्ञाल, संगठन के अंग भूत, शासक लोग भी ( दमाय ) दुष्टों के दमन के लिये ( त्वा होतारं ) सबको वश करने वाले तुझको ही (नि सादयन्ते) सर्वोच्च पद पर स्थापित करते हैं।

महान्त्स्घस्थे ध्रुव त्रानिषेत्तोऽन्तर्घावा माहिते हथेमाणः। ग्रास्के सपत्नी श्रुजरे त्रमृके सब्दुधे उरुगायस्य धेन् ॥ ४॥

भा० — जिस प्रकार (माहिने सधस्थे) बड़े भारी मध्याकाश में (द्यावा अन्तः) भूमि और आकाश के बीच (हर्यमाणः) कान्ति से अति मनोहर, उज्ज्वल (महान्) बड़ा भारी सूर्य (ध्रुवः) स्थिर होकर (आ-निषत्तः) अच्छी प्रकार विराजता है उसी प्रकार (महान्) महान् प्रका (हर्यमाणः) कान्तिमान् तेजस्वी होकर (द्यावा अन्तः) कामनाशील, उसको, चाहने वाले उभय पक्षों के बीच (सधस्थे) एक साथ बैठने के सभाभवन में (ध्रुवः) कृटस्थ, स्थिर रहकर (आनिषत्तः) अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा पर पर विराजे। और जिस प्रकार (उह-गायस्य) बड़े भारीच्यापनशील या वेग से बहुत तीव गमन वाले सूर्य की शक्ति से ये दोनों आकाश और भूमि (आस्क्रे) आक्रमणशील अर्थात् उससे सञ्चालित और (सपत्नी) समान रूप से सूर्य को अपना पालक पति मानने वाले या, समान रूप से प्रजा का वृष्टि द्वारा पालन करने वाली (अ-

जरे ) अविनाशी जरा, या वृद्धावस्था से रहित (अमृक्ते ) विकार उत्पन्न होने से मिलन, (सबर्दुघे ) जल रस का दोहन कारने वाली, (धेन् ) गौ के समान रसों का दान करके जगत् को पालती हैं, उसी प्रकार (उरु-गायस्थ ) विशाल शक्ति, और वाणी वाले नायक के अधीन खी और पुरुष दोनों ही (आस्क्रे ) आगे उन्नति की ओर बढ़ने वाले, (सपत्नी ) समान भाव से एक दूसरे और पुत्रादि का पालन करने वाली, (अजरे ) जरा अर्थात् वृद्धावस्था से रहित, (अमृक्ते ) कामनादि से युक्त अर्थाा, (अमृक्ते ) जिन से अधिक कोई शुद्ध न हो, अति शुद्ध खूब अलंकृत, (सबर्दुघे ) समान भाव से एक दूसरे का वरण करके एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले और अङ्गाङ्गी भाव से दायें बाये होकर, एक शारीर सा बनाकर एक दूसरे के पूरक (धेन् ) सन्तान को दुग्धादि पिछाने हारे हों।

बता ते अग्ने महुतो महानि तव कत्वा रोर्द्धी आ तेतन्थ। त्वं दुतो अभवो जार्यमानुस्त्वं नेता वृषभ चर्षगुनिम् ॥५॥२६॥

मा०—हे (असे) सूर्य और असि के समान तेजस्विन्! राजन्! परमेश्वर! (महतः) महान् (ते) तेरे (महानि) बड़े २ (ब्रता) कर्म नियम हैं। (तब कत्वा) तू अपने किया और ज्ञान सामर्थ्य से (रोदसी) आकाश और सूमि दोनों को (आततन्थ) विस्तृत कर रहा है। (त्वं) तू (जायमानः) प्रसिद्ध होता हुआ (दृतः) दुष्टों का संतापजनक और भक्तों से उपासित (अभवः) होता है। हे (वृपभ) बळवन्! (त्वं) तू (चर्षणीनाम्) सब मनुष्यों का (नेता) नायक, अप्रणी, (अभवः) हो। (२) अध्यातम में—(रोदसी) प्राण और अपान, (दृतः) हन्द्रियों द्वारा सेवित, (चर्पणीनां नेता) दृष्टा इन्द्रियों का प्रवर्त्तक। गृह पक्षमें— (रोदसी) माता पिता, (दृतः) विद्वानों का परिचारक। (४) दृत पक्षमें रोदसी,—स्वपक्ष परपक्ष। इति चड्विंशो वर्गः॥

ऋतस्य वा केशिन<mark>ां योग्याभि</mark>ंर्घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व। म्राथा व<mark>ृंह देवान्देव विश्वान्त्स्वध्वरा क्र</mark>िसुहि जातवेदः॥ ६॥

भा० — हे निद्वान पुरुष केश वाले दो लाल घोड़ों को रथ के भुरा में जिस प्रकार रासों से जोड़ा जाता है उसी प्रकार तू ( केंशि-ना ) नाना क़ेशों के सहने वाले ( घृतस्तुवा ) स्नेह को बहाने वाले, पर-स्पर स्नेही, ( रोहिता ) एक दूसरे के प्रति अनुराग से रक्त, सन्तानादि से वृद्धि को प्राप्त स्त्री । पुरुषों को ( योग्याभिः ) योग्य, उत्तम कार्य में लगाने वाली वाणियों से (ऋतस्य) सत्याचरण और ज्ञान के (धु-रि ) धारण करने के कार्य में ( धिष्व ) लगा, नियुक्त कर ( अथ ) और हे (देव) मार्गों का प्रकाश करने और सुखों को देने वाले ! तू (विश्वा-म् देवान् ) सत्फलों की कामना करने वाले सब विद्वान् पुरुषों को सत्कर्म में लगाने वाली उत्तम वाणियों से ही (वह ) उनको उत्तम उद्देश्यों तक लेजा और हे ( जातवेदः ) प्रज्ञावान् पुरुष ! तृस्त्री पुरुषों को ( स्वध्वरा कृणुहि ) उत्तम रीति से परस्पर की हिंसा से रहित, सौम्य स्वभाव वाला, यज्ञशील, परस्पर सत्संग और मैत्री भाव से युक्त बना।

द्विवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरन भासि पूर्वीः। श्रुपो यदंग्न उराध्यवनेषु होतुर्मन्द्रस्य पुनर्यन्त देवाः॥ ७॥

भा०—हे (अझे) ज्ञानशील विद्वन् ! हे नायक ! ( दिवः रोकाः चित् ) सूर्य के प्रकाशों के समान ( ते रोकाः ) तेरे प्रकाश, तेरी रुचियें, कामनाएं ( रुचयन्त ) सबको अच्छी प्रतीत हों । सूर्य जिस प्रकार (वि-भातीः ) विशेष रूप से चमकने वाली (पूर्वीः) अपने से पूर्व प्राप्त (उपः) उपाकालों के अनन्तर (अनुभाति ) स्वयं प्रकाशित होता है उसी प्रकार हे विद्वन् ! त् <mark>भी ( पूर्वीः ) प्राचीन काल से प्राप्त, ( विभातीः ) विविध</mark> ज्ञानों का प्रकाश करने वाली (उपः) पापों का दाह करने वाली वेद वाणियों को (अनु भासि ) प्राप्त करके सुशोभित हो। (यत् अपः अनु-भाति ) जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् जलों को चमकाती है उसी प्रकार हे विदृत् ! तू भी (अपः ) सत्कर्म करके (अनुभासि) प्रकाशित हो । (व-नेपु उराधक् ) जंगलों में जिस प्रकार अग्नि कमनीय हरे वृक्षों को भी जला देता है उसी प्रकार हे विद्वन् ! तु भी ( वनेषु उश्चवक् ) सेवन करने योग्य विषयों में कामना योग्य वासना को भस्म करने हारा हो । ऐसे ( होतुः ) ज्ञानप्रद, उत्तम पदार्थों के स्वीकर्त्ता, त्यागी (मन्द्रस्य) स्तुत्य, सबके हर्पंजनक पुरुप के (अपः) कर्म की (देवाः) विद्वान् लोग सभी (प-

नयन्त ) स्तुति करते हैं। उरो वा ये अन्तरिने मद्नित दिवा वा ये रोचने सनित देवाः। ऊमा वा ये सुहवासो यज्ञा या योमरे र्थ्यो अग्ने अश्वाः॥८॥

भा०-हें (असे) अम्रणी ! विहन् ! (ये) जो विहान् , और शक्तिमान् पुरुष ( उरो ) विशाल ( अन्तरिक्षे ) आकाश में सूर्य या वायु के समान (अन्तरिक्षे उरी) अपने भीतर निवास करने वाले विशाल आतमा में (मदन्ति) हर्ष को प्राप्त होते हैं और (ये) जो (दिवः वा रोचने) सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञानप्रकाश के निमित्त वा उत्तम रुचि के निमित्त (देवः ) सूर्यं की किरणों के समान प्रकाशक उत्तम ज्ञानवान् पुरुप ( सन्ति ) हैं। और ( ये ) जो ( सुहवासः ) उत्तम रीति से यज्ञ और संग्राम करने हारे वासु गृहीत नाम वाले और ( ऊमाः ) प्रजाओं की रक्षा करने हारे (यजत्राः) संगति और मैत्री से युक्त हैं वे (रथ्यः) रथ में लगने योग्य (अश्वाः) अश्वों के समान (आयेमिरे) अपने को नियममें रखें।

एभिरग्ने सुरथं याह्यवीङ् नानार्थं वा विभुवो ह्यश्वीः। पत्नीवतिश्वंशतं त्रींश्चे देवानेनुष्वधमा वह माद्यस्व॥९॥ भा०-हे (अम्रे) अम्रणी नायक! विद्वन्! तू (एभिः) उन

उक्त वीरों के साथ (रथं) एक समान रथ वाला होकर (वा) और (नाना रथं) नाना रथों सिहत (अर्वाङ्) आगे (याहि) बढ़ । वे (अश्वाः) अर्थों और अश्वारोहियों के समान (विभवः) विशेष रूप से सामर्थ्यवान, एवं किरणों के समान व्यापने वाले हों। हे नायक ! तृ उन (देवान्) कामनावान्, विजयशील, तेजस्वी (पत्नीवतः) पालन करने वाली शक्ति से युक्त (विश्वां त्रीन् च) ३३ प्रधान पुरुषों को (अनु स्वधम्) उनके अपने देह को धारण करने योग्य अन्न और वेतन देकर (आवह) धारण कर और (माद्यस्व) उनको सन्तृष्ट कर। इन ३३ देवों के वर्णन का स्पष्टीकरण देखो। ऋ० १११३८११॥ स होता यस्य रोद्सी चिदुर्वी यृज्ञंयज्ञम्भि वृच्चे गृर्णीतः। प्राची अध्वरेव तस्थतः सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सुत्ये १० प्राची अध्वरेव तस्थतः सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सुत्ये १०

भा०—( यस्य ) जिस महान् पुरुष के ( रोदसी चित् ) सूर्य और पृथिवी के समान ( उवीं ) विशाल माता पिता या पिता और गुरु, उत्तम उपदेश करने वाले ( यज्ञं-यज्ञं ) प्रत्येक सत्संग के अवसर पर उसके ( वृधे ) वृद्धि के लिये ( अभि गृणीतः ) उपदेश करते हैं और वे दोनों ( प्राची ) अतिपूज्य ( सुमेके ) सुन्दर ग्रुम रूप वाले, ( ऋतावरी ) सत्यज्ञानों से पूर्ण ( सत्ये ) सत्याचरण वाले होकर ( ऋतजातस्य ) ज्ञान में उत्पन्न विद्वान् के समीप ( अध्वरा इव ) उसके अहिंसनीय दृद रक्षकों के समान ( तस्थतुः ) रहते हैं । ( सः होता ) वही उत्तम ज्ञान को लेने वाला पुरुष है । ( २ ) ( सः होता ) वही उत्तम वशीकर्त्ता है जिसके विशाल ( रोदसी ) दृष्टों शत्रुओं को रुलाने वाली, दाये वायें दो सेनाएं हों उसकी राष्ट्र वृद्धि के लिये आगे शब्द करती हों । वे ( प्राची ) आगे वती, ( सत्ये ) बलवान् पुरुषों से युक्त, ग्रुमरूप वाली या उत्तम रूप से आयुध फॅकने वाली ( तस्थतुः ) खड़ी हों ।

इळामग्ने पुरुद्सं सुनि गोः शंश्वनुमं हर्वमानाय साध । स्याद्यः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिभूत्वस्मे ११।२७।८।२ भा०—व्याख्या देखो (३।१।२३)॥ इति सप्तविंशो वर्गः॥ इत्यष्टमोऽध्यायः॥

🕸 इति द्वितीयोष्टकः 🕸

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविकदोपशोभित-श्रीमःपण्डित-जयदेवशर्म विरचिते ऋग्वेदालोकभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः समाप्तः ॥



See Parge 495 to the way

